स्रोर भी गया है, यद्यपि यह सामग्री स्त्रभी तक स्त्रधिकतर स्त्रप्रकाशित ही है। लोककथा स्त्रौर लोककथानकों का' साहित्य साधारण जनता के स्रंतरतर की स्रतुभूतियों का प्रत्यत्त निदर्शन है। स्रपने बृहत् इतिहास की योजना में इस साहित्य को भी स्थान देकर सभा ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

हिंदी भाषा तथा साहित्य के विस्तृत श्रौर संपूर्ण इतिहास का प्रकाशन एक श्रौर दृष्टि से भी श्रावरयक तथा वांछनीय है। हिंदी की सभी प्रवृत्तियों श्रौर साहित्यक कृतियों के श्रविकल ज्ञान के बिना हम हिंदी श्रौर देश की श्रन्य प्रादेशिक भाषाश्रों के श्रापसी संबंध को ठीक ठीक नहीं समक्त सकते। इंडो-श्रार्यन् वंश की जितनी भी श्राधुनिक भारतीय भाषाएँ हैं, किसी न किसी रूप में श्रौर किसी न किसी समय उनकी उत्पत्ति का दिंदी के विकास से घनिष्ठ संबंध रहा है, श्रौर श्राज इन सब भाषाश्रों श्रौर हिंदी के बीच जो श्रनेकों पारिवारिक संबंध हैं उनके यथार्थ निदर्शन के लिये यह श्रत्यंत श्रावरयक है कि हिंदी के उत्पादन श्रौर विकास के बारे में हमारी जानकारी श्रिथकाधिक हो। साहित्यिक तथा ऐतिहासिक मेलजोल के लिये ही नहीं बल्कि पारस्परिक सद्भावना तथा श्रादान प्रदान बनाए रखने के लिये भी यह जानकारी उपयोगी होगी।

इत सब भागों के प्रकाशित होने के बाद यह इतिहास हिंदी के बहुत बड़े ग्रामाव की पूर्ति करेगा, अपिया सम्मता हूँ यह हमारी प्रादेशिक भाषाणों के सर्वागीण श्रध्ययन में भी सहायक होगा। काशी नागरीप्रचारिणी सभा के इस महत्वपूर्ण प्रयत्न के प्रति में ग्रपनी हार्दिक ग्रुभकामना प्रगट करता हूँ श्रीर इसकी सफलता चाहता हूँ।

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली । ३. दिएंत्रर, १६५७

## पष्ट भाग के लेखक

डा० नगेंद्र डा० भगीरथ मिश्र डा० (श्रीमती) सावित्री सिन्हा डा० विजयेंद्र स्नातक डा० श्रोम्श्रकाश डा० सत्यदेव चौधरी डा० वचनसिंह डा० मनमोहन गौतम

डा० **मं**वाप्रसाद 'सुमन डा० महेंद्रकुमार

# लिखित पृष्ठ

डा॰ नगेंद्र, एम॰ ए॰ डी॰ लिट्॰ स्राचार्य तथा स्रध्यच्च, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।

२१-२२, ७५-१२२, १४८-१५५, १८१-१८२, ३२८, ४६४-४६८, ५४६-५४६।

डा॰ भगीरथ मिश्र, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰, रीडर, हिंदी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

358-22

हा॰ ( श्रीमती ) सावित्री सिन्हा, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰, रीडर, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।

१-३० |

डा॰ विजयेंद्र स्नातक, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰, रीडर, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

१६५-१७२, ५०१-५४६ |

डा॰ श्रोमप्रकाश, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰, त्रध्यच, हिंदी विभाग, हंसराज कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।

880-805 1

हा॰ सत्यदेव चौधरी, एम॰ ए॰, पी-एच॰ ही॰, प्राध्यापक, हिंदी विभाग, इंसराज कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

 33-04,
 23-280,
 203 

 25,
 25-320,
 322-320,
 322-320,

 335,
 382-380,
 340-340,
 355-364,
 355-364,

 302,
 308-300
 1

डा॰ मनमोहन गौतम, एग॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰, प्राध्यापक, हिंदी विभाग, दिल्ली कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

80E-8E \$ 1

डा॰ वचनितंह, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰, प्राध्यापक, हिंदी विभाग, काशी विश्वविद्यालय, फाशी।

१८४-२७६ ।

हा॰ श्रंवाप्रसार 'सुमन', एम॰ ए॰, पी-एन॰ बी॰, प्राध्यापक, हिंदी विभाग, मुस्लिम विश्वविद्यालय, श्रलीगढ़।

148-1881

डा॰ मेह्दिकुमार, एम॰ ए॰, पी-एच॰ टी॰, प्राच्यापक, हिंदी विभाग, खालसा कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

# हिंदी साहित्य के बृहत् इतिहास की योजना

गत पचास वर्षों के भीतर हिंदी साहित्य के इतिहास की कमशः प्रचुर सामग्री उपलब्ध हुई है और उसके ऊपर कई ग्रंथ भी लिखे गए हैं। पं॰ रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास सं० १६८६ वि० में लिखा था। उसके पश्चात् हिंदी के विषयगत, खंड श्रीर संपूर्ण इतिहास निकलते ही गए श्रीर श्राचार्य पं॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य (सन् १६५२ ई०) तक इतिहासों की संख्या पर्याप्त बड़ी हो गई। सं० २००४ वि० में भारतीय स्वातंत्र्य तथा सं० २००६ वि० में भारतीय संविधान में हिंदी के राज्यभाषा होने की घोषणा होने के बाद हिंदी भाषा श्रीर साहित्य के संबंध में जिज्ञासा बहुत जाग्रत हो उठी। देश में उसका विस्तार-चेत्र इतना बड़ा, उसकी पृष्ठभूमि इतनी लंबी और विविधता इतनी श्रिधिक है कि समय समय पर यदि उनका आकतान, संपादन तथा मूल्यांकन र हो तो उसके समवेत और संयत विकास की दिशा निर्धारित करना कठिन हो जाय। अतः इस वात का श्रनुभव हो रहा था कि हिंदी साहित्य का एक विस्तृत इतिहास प्रस्तुत किया जाय। नागरीप्रचारिणी समा ने श्राश्विन, सं० २०१० वि० में हिंदी साहित्य के बृहत् इतिहास् की योजना निर्धारित और स्वीकृत की । इस योजना के अंतर्गत े हिंदी साहित्य का न्यापक तथा सर्वोगीस इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। प्राचीन भारतीय वाङ्मय तथा इतिहास में उसकी पृष्ठभूमि से लेकर उसके श्रयतन इतिहास तक का क्रमबद्ध एवं धारावाही वर्णन तथा विवेचन इसमें समाविष्ट है। इस योजना का संघटन, सामान्य सिद्धांत तथा कार्यपद्धति संदोप में निम्नांकित है:

## प्राक्तथन—देशरत राष्ट्रपति डा॰ राजेंद्रप्रसाद

| ्रभाग :          | विषय श्रीर काल                   | संपादक                   |
|------------------|----------------------------------|--------------------------|
| प्रथम भाग        | हिंदी साहित्य की पीठिका          | डा • राजवली पांडेय       |
| द्वितीय भाग      | हिंदी भाषा का विकास              | ं डा० धीरेंद्र वर्मा     |
| तृतीय भाग        | हिंदी साहित्य का उदय और विकास    | N                        |
|                  | १४०० वि० तक                      | डा• हजारीप्रसाद द्विवेदी |
| न्बतुर्थ माग्र 🎋 | भक्तिकाल ( निर्गुण भक्ति ) १४००- |                          |
|                  | १७०० वि०                         | पं० परशुराम चतुर्वेदी    |
| पंचम भाग         | भक्तिकाल ( सगुरा भक्ति ) १४००-   |                          |
| •                | १७०० वि०                         | डा॰ दीनदयालु गुप्त       |

डा० नगेंद्र शृंगारकाल ( रीतिबद्ध ) १७००-१६०० वि० 🦠 पष्ट भाग शृंगारर्काल ( रीतिमुक्त ) १७००-सप्तम भाग पं विश्वनाथप्रसाद मिश्र १६०० वि० हिंदी साहित्य का श्रम्युत्थान (भारतेंदुकाल) श्रष्टम भाग १६००-५० वि० भे श्री विनयमोहन शर्मा हिंदी साहित्य का परिष्कार (द्विवेदीकाल) नवम भाग १६५०-७५ वि० डा॰ रामकुमार नर्मा हिंदी साहित्य का उत्कर्पकाल १६७५-दशम भाग पं० नंददुलारे बाजपेयी ६५ वि० हिंदी साहित्य का उत्कर्पकाल (नाटक) एकाइश भाग श्री चगदीशचंद्र माधुर १९७५-६५ वि० हिंदी साहित्य का उत्कर्षकाल ( उपन्यास, द्वादश भाग कथा, ग्राख्यायिका ) १९७५-६५ वि० डा० श्रीकृष्णलाल हिंदी साहित्य का उत्कर्षकाल १६७५-त्रयोदश भाग श्री लदमीनारायगा 'सुधांशु' ६५ वि० चतुर्दश भाग हिंदी साहित्य का ऋदातनकाल डा॰ रामग्रवध द्विवेदी १६६५-२०१० डा॰ विश्वनाथप्रसाद हिंदी में शास्त्र तथा विज्ञान पंचदश भाग हिंदी का लोकसाहित्य पोडश भाग म० पं० राहुल सांकृत्यायन हिंदी का उन्नयन डा॰ संपूर्णानंद सप्तदश भाग

१—हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का विभाजन युग की मुख्य सामाजिक श्रीर साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है।

२—व्यापक सर्वोगीण दृष्टि से साहित्यिक प्रवृत्तियों, श्रांदोलनों तथा प्रमुख कवियों श्रौर लेखकों का समावेश इतिहास में होगा श्रौर जीवन की सभी दृष्टियों से उनपर यथोचित विचार किया जायगा।

३—साहित्य के उदय श्रौर विकास, उत्कर्ष तथा श्रपकर्प का वर्णन श्रौर विवेचन करते समय ऐतिहासिक दृष्टिकोण का पूरा ध्यान रखा जायगा श्रर्थात् तिथि-क्रम, पूर्वापर तथा कार्य-कारण-संबंध, पारस्परिक संघर्ष, समन्वय, प्रभावग्रहण, श्रारोप, त्याग, प्रादुर्भाव, श्रांतर्भाव, तिरोभाव श्रादि प्रक्रियाश्रों पर पूरा ध्यान दिया जायगा ।

४—संतुलन श्रौर समन्वय—इसका ध्यान रखना होगा कि साहित्य के सभी पत्तों का समुचित विचार हो सके। ऐसा न हो कि किसी पत्त की उपेत्ता हो जाय श्रौर किसी का श्रतिरंजन। साथ ही, साहित्य के सभी श्रंगों का एक दूसरे से संवंध श्रीर सामंजस्य किस प्रकार से विकसित श्रीर स्थापित हुश्रा इसे स्पष्ट किया जायगा। उनके पारस्परिक संघर्षों का उल्लेख श्रीर प्रतिपादन उसी श्रंश श्रीर सीमा तक-किया जायगा जहाँ तक वे साहित्य के विकास में सहायक सिद्ध होंगे।

५—हिंदी साहित्य के इतिहास के निर्माण में मुख्य दृष्टिकोण साहित्यशास्त्रीय होगा। इसके श्रंतर्गत विभिन्न साहित्यिक दृष्टियों की समीचा श्रीर समन्वय किया जायगा। विभिन्न साहित्यिक दृष्टियों में निम्नलिखित की मुख्यता होगी:

- (१) शुद्ध साहित्यिक दृष्टि श्रलंकार, रीति, रस, ध्वनि, व्यंजना श्रादि।
- (२) दार्शनिक।
- (३) सांस्कृतिक।
- (४) समाजशास्त्रीय।
- (५) मानववादी, त्रादि।

६—विभिन्न राजनीतिक, मतवादों श्रौर प्रचारात्मक प्रभावों से बचना होगा। जीवन में साहित्य के मूल स्थान का संरत्त्रण श्रावश्यक होगा।

७—साहित्य के विभिन्न कालों में विभिन्न रूप में परिवर्तन और विकास के आधारभूत तत्वों का संकलन और समीच्छा किया जायगा।

५—विभिन्न मतों की समीद्या करते समय उपलब्ध प्रमाणों पर सम्यक् विचार किया जायगा। सबसे अधिक संतुलित और बहुमान्य सिद्धांत की ओर संकेत करते हुए भी नवीन तथ्यों और सिद्धांतों का निरूपण संभव होगा।

६—उपर्शुक्त सामान्य सिद्धांतों को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक भाग के संपादंक श्रपने भाग की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। संपादकमंडल को इतिहास की व्यापक एकरूपता श्रीर श्रांतरिक सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करना होगा।

#### पद्धति

- १—प्रत्येक लेखक श्रीर किव की उपलब्ध कृतियों का पूरा संकलन किया जायगा श्रीर उसके श्राधार पर ही उनके साहित्य सेत्र का निर्वाचन श्रीर निर्धारण होगा तथा उनके जीवन श्रीर कृतियों के विकास में विभिन्न श्रवस्था श्रों का विवेचन श्रीर निदर्शन किया जायगा।
- र—तथ्यों के श्राधार पर सिद्धांतों का निर्धारण होगा, केवल कल्पना श्रीर संमितियों पर ही किसी किव श्रथवा लेखक की श्रालोचना श्रथवा समीच् नहीं की जायगी।

३-प्रत्येक निष्कर्ष के लिये प्रमाण तथा उद्धरण श्रावश्यक होंगे।

४-लेखन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जायगा-संकलन, वर्गी-करण, समीकरण, संतुलन, श्रागमन श्रादि ।

५—भाषा ग्रौर शैली सुबोध तथा सुरुचिपूर्ण होगी।

६ -- प्रत्येक खंड के खंत में खंदमें प्रयों की सूची ग्रावश्यक होगी।

यह योजना विशाल है। इसके संपन्न होने के लिये बहुसंख्यक विद्वानों के सहयोग, द्रव्य तथा समय की अपेन्ना है। बहुत ही संतोप और प्रसन्नता का विषय है कि देश के सभी सुधियों तथा हिंदीप्रेमियों ने इस योजना का स्वागत किया है। संपादकों के त्रातिरिक्त विद्वानों की एक वहुत वड़ी संख्या ने सहर्ष अपना सहयोग प्रदान किया है। हिंदी साहित्य के श्रान्य श्रनुभवी मर्मज्ञों से भी समय समय पर बहमूल्य परामर्श होते रहते हैं। भारत की केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों से उदार श्रार्थिक सहायताएँ प्राप्त हुई है श्रौर होती जा रही हैं। नागरीप्रचारिखी सभा इन सभी विद्वानों, सरकारों तथा श्रन्य शुभचिंतकों के प्रति कृतज्ञ है। श्राशा की जाती है कि हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास निकट भविष्य में पूर्ण रूप से प्रकाशित होगा।

इस योजना के लिये विशेष गौरव की वात है कि इसको स्वतंत्र भारतीय गणाराष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति डा॰ राजेंद्रप्रसाद जी का अशीर्वाद प्राप्त है। हिंदी साहित्य के वृहत् इतिहास का प्राक्तथन लिखकर उन्होंने इस योजना को महान् बल श्रौर पेरणा दी है। सभा इसके लिये उनकी श्रत्यंत श्रनुगृहीत है।

नागरीप्रचारिणी सभा,

काशी

्राजगली पांडेय संयोजक, हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

# संपादकीय वक्तव्य

'हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास' का षष्ठ भाग 'रीतिकाल' आपके समन् प्रस्तुत करते हुए हमें वास्तव में संतोप है।

श्रानेक कारगों से हमने परंपरासिद्ध 'रीतिकाल' नाम ही ग्रहण किया है। 'श्रृंगार काल (रीतिबद्ध )' नहीं। यों तो दोनों में कोई मौलिक मेद नहीं है, फिर भी 'श्रृंगार' की श्रपेद्धा 'रीति' शब्द ही हमारे दृष्टिकोण के श्रिष्ठक निकट है। इस साधारण से परिवर्तन के लिये हम इतिहास के मूल श्रायोजकों से द्धमा-याचना करते हैं।

हमारे संतोप का अर्थ यह नहीं है कि हम इसकी अपूर्णताओं से परिचित हैं, किंतु हमारी यह निश्चित धारणा है कि वृहत् इतिहास का स्त्रायोजन हिंदी के इतिहास में एक ग्रभूतपूर्व घटना है। इसमें संदेह नहीं कि यह त्रायोजन जितना विराट् है उतना ही दुःसाध्य भी, ऋतः हमें विश्वास है कि इसकी ऋपूर्ण सफलता भी श्रपने श्रापमें वड़ी सिद्धि होगी । इसी दृष्टि से हम श्रपने प्रयास से श्रसंतुष्ट नहीं हैं। हम जानते हैं कि अनेक विद्वानों का समवेत उद्योग होने के कारण इसमें वांछित एकान्विति नहीं है: 'यथावत् सहभाव' से कार्य करने पर भी अनेक की एकता लाचिशिक अर्थ में ही संभव हो सकती है; और वह इसमें है, ऐसा हमारा विश्वास है। प्रस्तुत खंड में हमने पुनरांवृत्ति, परस्परविरोध श्रादि दोषों को बचाने का भरसक प्रयत किया है। कम से कम भूल प्रतिपाद्य में ये दोप नहीं हैं। विवेचन में भी इनके परिहार का प्रयत्न किया गया है, किंतु उसके विषय में पूर्ण श्राश्वासन देना समीचीन नहीं होगा क्यों कि सूक्ष्म मतभेद का एकांत निराकरण सर्वथा संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त और भी कतिपय त्रुटियाँ सुधी आलोचकों को दृष्टिगत हो सकती हैं, पर हम उनकी प्रत्याशा मात्र से आतंकित होना नहीं चाहते, आगामी संस्करण में वास्तविक त्रुटियों के परिशोधन का आश्वासन अवश्य दे सकते हैं। यहाँ यह भी निवेदन कर देना अनुचित न होगा कि हमारे इस विनम्न प्रयास में कतिपय गुगा भी हैं-जैसे, (१) हिंदी रीतिकाव्य की प्रवृत्तियों का ऐसा विस्तृत श्रीर प्रामाणिक विवेचन श्रापको श्रन्यत्र नहीं मिलेगा, (२) रीतिकाव्य के कला-वैमन का इतना सांग विश्लेपण इससे पूर्व नहीं हुन्ना, (३) रीतिन्नाचार्यो का इतना सटीफ श्रौर सप्रमारा परीच्या पूर्ववर्ती किसी इतिहास ग्रंथ में नही है, (४) प्रस्तुत ग्रंथ में ऐसे श्रनेक रीतिकवियों के जीवनचरित तथा कवित्व एवं श्राचार्यकर्म का निवेचन प्रस्तुत किया गया है जिनका श्रन्यत्र उल्लेख मात्र है, या उल्लेख भी नहीं है। अतः अनेक दोपों के रहते हुए भी इसका अपना मूल्य होगा, ऐसी आशा करना कदाचित् मिथ्या गर्व न होगा । हमें यह स्वीकार करने में तिनक भी संकोच नहीं है कि ग्रंथ के गुण हमारे सहयोगी लेखकों के हैं श्रीर उसके सभी दोष हमारे श्रपने हैं। इन विद्वान् मित्रों ने श्रत्यंत उदारतापूर्वक हमारे सुकावों श्रीर प्रार्थनाश्रों को स्वीकार कर वास्तव में शुटियों का संपूर्ण भार हमारे ऊपर ही डाल दिया है श्रीर हम नतिशर होकर उसे ग्रहण करते हैं।

श्रंत में सभा के श्रिधकारिवर्ग, विशेषकर वृहत् इतिहास के संयोजक डा॰ राजवली पांडेय श्रौर उनके कर्मठ सहयोगियों के प्रति सभी प्रकार की सहायता के लिये कृतज्ञताज्ञापन कर हिंदी के इस महान् यज्ञ में यह हम नव्य श्राहुति श्रिपित करते हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय, } दिल्ली: वसंत पंचमी, सं ॰ २०१५ वि॰ }

नगेंद्र

### संकेतसारिणी

श्रकः नाः श्र० चं० श्र० द० श्र० भा० श्र० भ्र० भं० श्र० म० मं० श्र० शे० श्र० स० श्र० ह० इं० प्रो० इ० ना० एका० ऐ० ना० श्रौ० डी० श्री० वि० च० क० क० त० क० कु० कं० क० प्रि० क० र० वि० फ० चि० দা০ খ্য০ षा० श्रनु० **का० স্থা**० দা০ স্থা০ দ০

फाजिमी फा० प्र० फा० प्र० प्र० फा० प्र० ना० फा० मी०

श्रकवरनामा श्रलंकार चंद्रोदय (रिसक सुमित ) श्रलंकारदर्पेश ( महाराज रामसिंह ) श्रभिनवभारती श्रलंकार-भ्रम-भंजन ( ग्वाल ) त्रलंकारमणिमंजरी ( ऋपिनाथ ) श्रलंकारशेखर श्रलंकारसर्वस्व श्रव्दुलहमीद इंग्लिश प्रोज स्टाइल इवारलनामा एकावली ऐनल्स भ्राव् राजस्थान ( टाङ ) श्रीरंगजेव ऐंट द हीके श्राव् मुगल एंपायर ( लेनपूल ) श्रोचित्यविचारचर्चा फविकुलफल्पतक <sup>५---"</sup> कविकुलकंठाभर**ग ( दू**लह ) फनिशिया (केशबदास) कविता-रस-विनोद ( जनरा<del>ब</del> ) □ पिनिवर बिहारी (रलाकर) <sup>"</sup>फाव्यालंकार ं काव्यानुशासन भाग्यादर्श काव्यादर्श, प्रश्न के

्षाव्यविलास ( प्रतापसाहि ) कां वि० **काव्यालंकारसारसंग्रह** फ़ा० सा० सं० .काव्यालंकारसूत्रवृत्ति का० स्० वृ० कुक कुक केंब्रिज हिस्ट्री त्र्याव् इंडिया कें हिं खफी खाँ खफी खाँ खुशहालचंद खु० चं० चित्रचंद्रिका ( काशिराज ) चि० चं० चित्रमीमांसा (जगतसिंह) चि० मी० 🔑 🤭 जगद्विनोद ( पद्माकर ) न० वि० जायसी ग्रंथावली (शुक्त ) ना० ग्रं० टाडस पर्सनल नैरेटिव टा० प० नै० द्रैवर्नियर द्रैव० ट्वि० ट्विलाइट स्त्राव् द मुगल्स (परसीवल स्पियर्स ) डच डायरी ( वैलेनटाइन ) ड० डा० तुलसीभूषरा (रसरूप) तु० भू० दिक्लनी का गद्य त्रीर पद्य (श्रीराम शर्मा) द० ग० प० द प्राब्लेम त्राव् स्टाइल द० प्रा० द० रू० --दशरूपक द लिस्ट श्राव् द संस्कृत राइटर्स श्राव् द० लिस्ट० शाहजहाँज रेन इन ए विव्लियोग्रैफी श्राव् सुगल इंडिया ( श्रीराम शर्मा ) दीं प्र दीपप्रकाश ( ब्रह्मदत्त ) ध्वन्या० ध्वन्यालोक ध्व० ली० ध्वन्यालोकलोचन ना० शा० नाट्यशास्त्र ( भरत ) पी० मं• पीटर मंडी पृ० रा० पृथ्वीराज रासो पोए॰ पोएटिक्स ( ग्रारिस्टोटल् ) प्रा० है। प्राइवेट जर्नल श्राव लार्ड हेस्टिंग्ज वर्नियर वर्नियर्स ट्रैवेल्स

िविहारी रत्नाकर

विहारी सतसई

वि० र०

बि० स०

```
भावप्रकाश
भा० प्र०
                                    भाषाभूष्ण ( श्रीधर )
भार भू०
                                    भारतीभूषण गिरिधरदास )
भार० भू०
                                   🛩 मतिराम ग्रंथावली
. म० ग्रं०
                                    मनरिकमा
 मन ०
                                    मनूची
 मनूची
                                    मिरातए श्रहमदी
 मि० अ०
                                    मिरात-उल्-खयाल
 मि० ख०
                                    मिश्रवंधु विनोद 🖟
 मि० वि०
                                    रघुनाथ श्रलंकार ( सेवादास )
 र० ग्र०
                                    रसगंगाधर
 र० गं०
                                    रसपीयूषनिधि (सोमनाथ)
र० पी० नि०
                                    रसप्रदीप ( प्रभाकर मद्द )
 र० प्र०
                                    ,रिंकप्रिया (केशवदांस );
 र० प्रि०
                                    ्रसमंजरी
र० मं०
                                     रसिकमोहन (रघुनाथ)
रं मो०
                                    रसरंग ( ग्वाल )
 र० रं०
                                    -रसरहस्य ( कुलपति )
 र० र०
                                     रिंक रसाल (कुमारमणि)
्र० रसा०
                                     रसराज
रसराज
                                     राजपूत पयूडैलिजम
 रा० पयु०
                                     राधावल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत श्रौर साहित्य
्रा० सं० सि० सा०
                                    ्रीतिकाव्य की भूमिका तथा देव श्रौर
 री० दे०
                                        उनकी कविता (डा॰ नगेंद्र )
                                    रीतिकाव्य की भूमिका ( डा॰ नगेंद्र )
 री० भू०
 रैं० रि०
                                     रैं बल्स ऐंड रिकलेक्शंस (स्लीमन)
 लाहोरी
                                     लाहोरी
 वारिसः
                                     वारिसं
 व० जी०
                                    ंवकोक्तिजीवितम् ,
. वि० प०
                                     विद्यापति पदावली
                                    ्व्यंग्यार्थकौमुदी (प्रतापसाहि )
 व्यं ० को ०
  शि० सिं० स०
                                     शिवसिंह सरोज
 शृं० मं०
```

शं र०

ं श्रंगारप्रकाश शृं० प्र० ं शृंगारविलास (सोमनाथ) शं० वि० ं शिवराजभूपग शि० भू० संगीत पारिजात सं० पा० सरस्वतीकंठाभरणः स० फं० भ० ~ साहित्यदर्प**ण** सा० द० साहित्य सुधानिधि ( जगतसिंह ) सा० सु० नि० सि० मु० पें० सिक्सटींथ ऐंड सेवेनटींथ सेंचरी मैनस्क-प्ट्स ऐंड ऐलबम्स श्राव् मुगल पेंटिंग्न सुधानिधि सुधा० स्० वि० सुजानविनोद सू० सा० सूरसागर हमी० ग्रह० हमीदुद्दीस श्रहकाम हि० दि० हिस्ट्री श्राव शाहजहाँ श्राव दिल्ली ( डा॰ बनारसीप्रसाद ) हिंदी भाषा ग्रौर साहित्य (श्यामसुंदरदास) हिं० भा० सा० हि० त० ─हित तरंगिणी िहिंदी साहित्य का इतिहास (रामचंद्र शुक्र) हिं० सा० इ० हिं० सा० िहिंदी साहित्य ( ह॰ प्र॰ द्विवेदी ) हिं० का० इ० े हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास हिं० श्र० सा० **े हिंदी अलंकार साहित्य** हिं० री० सा० े हिंदी रीति साहित्य

# विषय-सूची

|                                                     | पृ॰ सं॰      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| प्राक्तथन                                           |              |
| षष्ठ भाग के लेखक                                    |              |
| तिखित पृष्ठों का विवरण                              |              |
| बृहत् इतिहास की योजना                               |              |
| संपादकीय वक्तव्य                                    |              |
| संकेतसारिणी .                                       |              |
| प्रथम खंड                                           |              |
| भूमिका                                              |              |
| प्रथम श्रध्याय : परिस्थितियाँ                       | ३-३०         |
| १ कला तथा साहित्य का राजकीय संरत्न्ग                | ą            |
| २ शाहजहाँ के बाद                                    | ६            |
| ३ मुगल दरनार से हिंदी का संबंधविच्छेद               | 3            |
| ४ राजनीतिक श्रीर सामाजिक दुर्व्यवस्था               | ११           |
| ५ विलासप्रधान जीवनदर्शन तथा पतनोन्मुख युगधर्म       | <b>१</b> ३   |
| ६ धार्मिक परिस्थितियाँ                              | <b>१</b> ७   |
| ७ फला की स्थिति                                     | 3\$          |
| (१) चित्रकला                                        | 3\$          |
| (२) स्थापत्यकला                                     | २३           |
| (३) संगीतशास्त्र तथा फला                            | २६           |
| द्वितीय श्रध्याय : रीतिकाव्य का शास्त्रीय पृष्ठाधार | ३१-१४७       |
| १ रीतिशास्त्र का त्र्यारंभ                          | ₹₹           |
| (१) वेद वेदांग                                      | ₹₹           |
| (२) व्याकरणशास्त्र                                  | ३२           |
| (३) दर्शन                                           | ३२           |
| (४) काव्यशास्त्र का वास्तविक श्रारंभ                | ३३           |
| २ रस संप्रदाय                                       | ३३           |
| (१) प्रचलित भेद                                     | , ₹४         |
| (२) ऋपचिलत भेद                                      | ₹४           |
| (३) भद्द लोल्लट                                     | <b>३</b> ५   |
| (४) शंकुक                                           | - <b>¥</b> • |
| ,                                                   | ¥ F          |

|                                                            | `           |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| (५) भट्ट नायक                                              | ४३          |
| (६) श्रभिनवगुप्त                                           | ४६          |
| (७) भरतसूत्र की व्याख्या                                   | ४६          |
| ३ त्र्रालंकार संप्रदाय त्र्रीर रस                          | ያፍ "        |
| (१) श्रलंकारवादी श्राचार्य                                 | 85          |
| (२) श्रलंकारवादियों द्वारा रस की महत्वस्वीकृति             | 38          |
| (३) श्रलंकारवादियों द्वारा रस का त्रालंकार में श्रांतर्भाव | ५०          |
| ( ४ ) रसवादियों तथा कुंतक द्वारा श्रलंकारवादियों का खंडन   | १५३         |
| ८ ध्वनि संप्रदाय और रस                                     | યુ.હ        |
| (१) ध्वनिवादी ग्राचार्य ग्रौर रस                           | <b>પૂ</b> હ |
| (२) रसः ध्वनि का एक भेद                                    | ५७          |
| (३) रसध्यनि : ध्वनि का सर्वोत्कृष्ट भेद                    | ५८          |
| ६ - श्रलंकार संप्रदाय                                      | ६१          |
| (१) उपक्रम                                                 | ६१          |
| (२) त्रलंकारवादी स्राचार्य                                 | ६१          |
| (३) ध्वनिवादी स्त्राचार्य स्त्रीर त्रलंकार '               | ६३          |
| (४) त्रलंकार का लच्चा                                      | ६४          |
| ( ५ ) त्रालंकारों की संख्या                                | ६६          |
| (६) श्रलंकारों का वर्गीकरण                                 | ६७          |
| (७) त्र्रालंकारों के प्रयोगों में त्र्रौचित्य              | इह          |
| ( < ) त्रलंकार संप्रदाय त्रौर हिंदी रीतिकालीन श्राचार्यः   | ७३          |
| १० रीति संप्रदाय                                           | ৬ৼ          |
| (१) रीति की परिभाषा श्रौर स्वरूप                           | ७८          |
| (२) रीति सिद्धांत का अन्य सिद्धांतों के साथ संबंध          | 50,.        |
| ( स्र ) रीति तथा त्रालंकार                                 | 50          |
| ( स्रा ) रीति श्रीर वक्रोक्ति                              | <b>₹</b> ;₹ |
| (इ) रीति श्रौर ध्वनि                                       | 57          |
| (ई) रीति श्रीर रस                                          | 58          |
| (३) रीति चिद्धांत की परीचा                                 | द्ध         |
| (४) रीति के मूलतत्व                                        | 55          |
| (५) रीति के प्रकार                                         | १३          |
| (६) बाह्य श्राधार                                          | ६३          |
| ११ वक्रोक्ति संप्रदाय                                      | 83          |
| (१) कुंतकप्रस्तुत वक्रोक्ति संप्रदाय                       | १००         |

| •                                               |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| (२) वकोक्ति श्रौर रस                            | १०३              |
| (३) रस श्रौर वक्रोक्ति का संबंध                 | १०५              |
| (४) श्रतंकार सिद्धांत श्रीर वक्रोक्ति सिद्धांत  | १०६              |
| ( श्र ) साम्य                                   | १०६              |
| (श्रा) वैपम्य                                   | १०७              |
| (५) वक्रोक्ति सिद्धांत श्रीर ध्वनि सिद्धांत     | ३०६              |
| ( श्र ) मेदप्रस्तारगत साम्य                     | ११•              |
| (६) वक्रोक्ति श्रीर व्यंजना                     | ११०              |
| ( ७ ) निप्कर्ष                                  | ***              |
| ('ང ) वक्रोक्ति सिद्धांत की परीचा               | ११२              |
| १२ प्वनि संप्रदाय                               | <b>१</b> १५      |
| (१) पूर्वेवृत्त                                 | ११५              |
| (२) ध्वनि का श्रर्थ श्रौर परिभाषा               | ११६              |
| (३) ध्वनि की प्रेरणा : स्फोट सिद्धांत           | 388              |
| (४) ध्वनि की स्थापना                            | १२१              |
| (५) ग्रभिधार्थ श्रीर ध्वन्यर्थ का पार्थक्य      | १२४              |
| (६) श्रन्वित श्रर्थ की व्यंजना                  | १२५              |
| (७) ध्वनि के भेद                                | १२८              |
| ( श्र ) लद्मगामूलाध्वनि                         | १२८              |
| ( श्रा ) श्रभिधामूलाध्वनि                       | 39\$             |
| ( ८) ध्वनि की व्यापकता                          | १३•              |
| (६) ध्वनि श्रौर रस                              | १३०              |
| ( १० ) घ्वनि के त्र्रनुसार काव्य के मेद         | १३०              |
| (११) ध्वनि में भ्रत्य सिद्धांतों का श्रंतर्भोव  | १३१              |
| ( १२ ) उपसंहार                                  | १३२              |
| १३ नायक-नायिकाभेद                               | <b>१</b> ३३      |
| (१) पृष्ठाधार                                   | १३३              |
| (२) नायक-नायिकाभेद निरूपक श्राचार्य श्रौर ग्रंथ | <sup>-</sup> १३५ |
| (३) नायक तथा नायिकाभेदोपभेद                     | १३७              |
| ( श्र ) नायकभेद                                 | १३७              |
| (श्रा) नायिकामेद                                | १३८              |
| (४) नायक-नायिका-भेद परीच्च्या                   | <b>१</b> ४∙      |
| (५) नायक-नायिका-भेद श्रीर पुरुष                 | १४५              |
| श्रापाय: रोतिकाञ्य का साहित्यिक आधार            | १४५-१४३          |
|                                                 |                  |

तृतीय

# द्वितीय खंड

| सामान्य विवेचन                                        | १५७          |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| प्रथम श्रध्याय : सामान्य विवेचन                       | १५६-१६४      |
| १ साहित्य का काल विभाग                                | १५६          |
| २ नामकरण का दुहरा प्रयोजन श्रीर नामकरण का श्राधार     | 'શ્પ્રદ      |
| ३ रीति कवियों की व्यापक प्रवृत्ति                     | १६०          |
| (१) प्रधान रस श्रंगार                                 | १६१          |
| (२) श्रृंगार संवलित भक्ति                             | १६१          |
| ४ रीतिमुक्त प्रवाह                                    | १६३          |
| ५ नामकरण की उपयुक्तता                                 | १६३          |
| द्वितीय श्रध्याय : सीमानिर्धारण                       | १६४–१७२      |
| तृतीय श्रध्याय: उपलब्ध सामगी के भूत स्रोत             | १७३–१७५      |
| चतुर्थ श्रध्याय : <b>रीति की व्याख्या</b>             | १७६–१५४      |
| १ 'रीति' शब्द की व्युत्पत्ति, लज्ज्जा श्रीर इतिहास    | १७६          |
| र रीतिकाव्य की प्रेरणा और स्वरूप                      | १८१          |
| पंचम श्रध्याय : रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ | १८४–२७६      |
| १ वातावरण : मनोवैज्ञानिक परिवर्तन                     | १८४          |
| २ प्रमुख प्रतिपाद्यन                                  | <b>१</b> ८७  |
| ३ नायिकाभेद                                           | १८८          |
| ४ संयोग                                               | १६२          |
| (१) फल्पना या स्मृतिजन्य श्रनुभाव                     | १६५<br>१६५   |
| (२) हासपरिहास                                         |              |
| ५ वियोग                                               | १६६          |
| (१) मान (धीरादि, खंडिताएँ श्रौर मानवती)               | १६८          |
| (२) प्रवास                                            | २००          |
| ६ नख-शिख-वर्णन                                        | २०१          |
| ७ ऋतुवर्णन                                            | २०३          |
| (१) निरपेक्त ऋतुवर्णन                                 | २०५          |
| (२) सापेक् ऋतुवर्णन                                   | २०५          |
| (३) ऋत श्रीर संयोग वर्णन                              | २०७          |
| (४) ऋतु श्रीर वियोग वर्णन                             | २०८          |
| ८ भक्ति श्रीर नीति                                    | २११          |
| ६ जीवनदर्शन                                           | ् <b>२१२</b> |
|                                                       | <b>२</b> १३  |
|                                                       | •            |

| ( <b>ų</b> )                                  | ·             |
|-----------------------------------------------|---------------|
| १० मान्यरूप                                   | २१५           |
| (१) दोहा                                      | २१६           |
| (२) सवैया                                     | २१८ ्         |
| (ग्र)भेद                                      | २१६           |
| ( ग्रा ) सामान्य विशेषताएँ                    | र्२०          |
| (३) कविच (घनाचरी)                             | <b>ं</b> २२३  |
| ११ श्रिभिन्यंजना पद्धति                       | २२७           |
| (१) रोली                                      | २२७           |
| ( ब्रि ) शन्द : नए संबंध श्रौर नवीन अर्थवत्ता | २२८           |
| ( ग्रा ) वातावरण निर्माण : शब्दध्वनि          | 355           |
| (इ) विशेषण                                    | २३०           |
| (ई) त्रॉख                                     | <b>२३</b> १   |
| ( उ ) वचोदेश                                  | २३१ -         |
| ( क ) कुछ श्रन्य विशेषण                       | २३१           |
| (२) मुहावरे                                   | २३३           |
| ( ग्र ) श्राँख संबंधी मुहावरे                 | २३३           |
| ( ग्रा ) मन संबंधी मुहाबरे                    | २३४           |
| ( इ ) दृदय, चित्त या दिल संबंधी मुहावरे 🙏     | २३४           |
| (ई) कुछ अन्य मुहावरे                          | २३४           |
| (३) चित्रयोजना                                | २३६           |
| (४) लंबित चित्रयोजना                          | २३६           |
| 🕻 श्र ) रेखाचित्र                             | २३६           |
| ( श्रा ) वर्णचित्र                            | २३६ -         |
| (इ) वर्गों की गतिशीलता                        | . २४०         |
| (ई) वर्णी का मिश्रग                           | २४२           |
| (`ए ) उपलच्चित चित्रयोजना                     | २४६           |
| ( ५ ) श्रलंकारयोजना                           | <b>ं</b> २५.२ |
| ( श्र ) रूपसादृश्य                            | २५३           |
| ( श्रा ) धर्मसाहरय                            | રપૂપ્         |
| ( इ ) प्रभावसादृश्य                           | २५७           |
| ( ई ) संभावनामूलक अप्रस्तुत योजना             | <b>२५७</b>    |
| ( उ ) चमत्कारमूलक त्रालंकार                   | २६०           |
| ( ऊ ) श्रतिशयमूल्क श्रलंकार                   | २६२           |
| १२ भाषा                                       | २६४           |

| •                                                        |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| (१) विशेषताएँ                                            | २६५ :   |
| (२) मिलीजुली भाषा                                        | २६७     |
| (३) ब्यापक शब्दभांडार                                    | २६८     |
| (४) बोलियों का संनिवेश                                   | २६६     |
| ( ५ ) व्याकरण                                            | २७१     |
| (श्र) कारक                                               | २७३     |
| ( श्रा ) कियारूप                                         | २७४     |
| (इ) वाक्यविन्यास                                         | २७६     |
| (ई) लिंग की गड़वड़ी                                      | २७८     |
| षष्ठ ग्रभ्याय : रीतिबद्ध किवयों का गर्वीकरण              | २८०-२८१ |
| तृतीय खंड                                                | •       |
| · म्राचार्य कवि                                          | २८३     |
| प्रथम श्रन्याय : लक्ष्मण्यस्य काव्य की सामान्य विशेषताएँ | २८४-३६० |
| १ संस्कृत में रीतिशास्त्र ( कान्यशास्त्र की परंपरा )     | रूप्    |
| २ हिंदी रोतिकालीन लच्चणवद्ध काव्य                        | २८७     |
| (१) विवेच्य विषय एवं स्रोत                               | २८७     |
| (२) सँस्कृत के ब्राचार्यों ब्रीर हिंदी के रीतिकालीन      |         |
| श्राचार्यों की उद्देश्यमिनता                             | २८६     |
| ३ प्रतिपादन शैली                                         | २६२     |
| ४ विषयसामग्री के चयन में सरल मार्ग का ग्रयलंबन           | २९५     |
| ५ शास्त्रीय विवेचन में असफलता के कारण                    | २६७ .   |
| द्वितीय श्रय्याय : रीतिकालीन रीतिशास्त्र के वर्ग         | ६६८-२६६ |
| तृतीय अध्याय : सर्वांग (विविधांग ) निरूपक आचार्य         | ३००-३८४ |
| र् केशवदास 💮                                             | ३०१     |
| (१) स्राचार्यत्व                                         | ३०३     |
| (२) कवित्व                                               | 30€     |
| चिंतामिं।                                                | ३१२     |
| (१) कवित्व                                               | ३१७     |
| कुलपति मिश्र                                             | ३१६.    |
| (१) क्षवित्व                                             | ३२२     |
| पढुमनदास<br>( १ ) क्षवित्व                               | ३२४     |
| देव द्व                                                  | ३२८     |
|                                                          | ३२६     |
|                                                          |         |

| (१) जीवनदृत                           | 3,98            |
|---------------------------------------|-----------------|
| (२) ग्रंथ                             | च ३३० ं         |
| ( श्र ) प्रेमचंद्रिका                 | ३३१             |
| (श्रा) रागरत्नाकर                     | ३३१             |
| (इ) देवशतक                            | 338             |
| (ई) देवचरित                           | ३३२             |
| ( उ ) देवमायाप्रपंच                   | ३३२             |
| ( क ) काव्यशास्त्रीय ग्रंथ            | <b>३३२</b> ()   |
| (३) काव्यस्वरूप                       | ३३३             |
| ( श्र ) शब्दशक्ति                     | , ३३३           |
| ( श्रा ) रस                           | , ३३५           |
| (इ) नायक-नायिकाभेद                    | '३३७ -          |
| (ई) श्रलंकारप्रकरण                    | ३३७             |
| ( उ ) पिंगल                           | ३३⊏             |
| (४) कवित्व                            | 388             |
| ६ स्रति मिश्रः (६)                    | 380             |
| <ul> <li>कुमारमणि शास्त्री</li> </ul> | 388.            |
| (१) कवित्व                            | ३४५             |
| न् श्रीपति                            | ₹४८             |
| े सोमनाय 💮 🎏                          | ३५०             |
| १० भिखारीदास 🗹 🚰                      | <b>ે</b> રૂપ્યૂ |
| (१) जीवन                              | <b>.</b> ३५५    |
| (२) ग्रंथ तथा वर्ण्यविषय              | <b>ેર</b> પૂર્પ |
| (श्र) श्राधार                         | ३५८             |
| (श्रा) ग्रंथपरीच्चण                   | ३५६             |
| (३) फवित्व                            | ्रे३६२          |
| ११ जनराज-                             | ३६३             |
| (१) मवित्व                            | ३६५             |
| २ जगतसिंह                             | ३६६             |
| (१) कवित्व                            | ३७१             |
| ३ रसिक गोविंद                         | ફેહર            |
| ४ प्रतापसाहि (१०)                     | ्र <b>३७</b> ४  |
| (१) जीवनवृत्त                         | ३७४             |
| (२) रचनाएँ                            | ३७४             |
|                                       |                 |
|                                       | ;               |

**-8**₹8

| ( ~ )                                           |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| (३) कवित्व                                      | ३७७ -         |
| ेर्ध खाल                                        | ३७⊏           |
| (१) जीवनवृत्त                                   | ३७८ -         |
| (२) ग्रंथ परिचय                                 | ₹७६ '         |
| (३) कवित्व                                      | ३८२           |
| चतुर्थ श्रध्याय : रसनिरूपक श्राचार्य            | 3⊏₹-}         |
| १ उपक्रम                                        | इद्ध -        |
| २ विषय प्रवेश                                   | 344           |
| ३ सर्व-रस-निरूपक ग्राचार्य ग्रौर उनके ग्रंथ     | ३६०           |
| (१) केशवदासकृत रसिकप्रिया                       | ३६०           |
| (२) तोप का सुधानिधि                             | ३६०           |
| (३) सुखदेवकृत रसरत्नाकर श्रीर रसार्णव           | ३९            |
| (४) करन कविकृत रसकल्लोल                         | ३६२           |
| (५) कृष्णभट्ट देवऋषिकृत शृंगार-रस-माधुरी        | ३९३           |
| (६) याकूब खाँ का रसमूषण                         | ३९६           |
| (७) मिलारीदासकृत रस सारांश श्रीर श्रंगार निर्णय | ३६६           |
| ् ( ६ ) सैयद गुलाम नवी 'रसलीन'                  | ३६६           |
| (६) समनेसकृत रसिक विलास                         | ४०१           |
| (१०) शंसुनाथ मिश्र कृत रसतरंगिणी                | ४०२           |
| ( ११ ) शिवनाथकृत रसवृष्टि                       | ४०३           |
| (१२) उजियारेकृत जुगल रस प्रकाश श्रीर रसचंद्रिका | ४०५           |
| (१३) महाराज रामसिंहकृत रस निवास                 | ४०६           |
| (१४) सेवदासकृत रसदर्पण                          | ४०७           |
| (१५) वेनी बंदीजनकृत रसविलास                     | ४०७           |
| -(१६) पद्माकर का जगतविनोद                       | ४०८           |
| -(रि७) वेनी 'प्रवीन' कृत नवरसतरंग               | ` <b>४</b> १० |
| ( १८ ) नवीन कविकृत रंगतरंग                      | 883           |
| ( १६ ) चंद्रशेखर वाजपेयीकृत रसिक विनोद          | ४१५           |
| (२०) ग्वाल                                      | ४१८           |
| ४ र्थमार रस निरूपक ग्राचार्य ग्रौर उनके ग्रंथ   | ४१६           |
| (१) मंडलकृत रसरत्नावली                          | ४१६           |
| (२) मतिरामकृत रसराज                             | ४२१           |
| (३) देव                                         | ४२३           |
| (४) सोमनाथ                                      | ४२४           |
|                                                 |               |

|                                             | , '                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| (५) उदयनाथकृत रस चंद्रोदय                   | ' <del>2</del> 8'             |
| (६) भिखारीदास                               | <i>ં</i> ૪ <b>ર</b> મ         |
| (७) चंद्रदासकृत शृंगार सागर                 | ४२५                           |
| (८) रामखिंहकृत रखशिरोमिण                    | ४२६                           |
| (६) यशवंतिष्ट कृत शृंगारिशरोमणि             | ४२८                           |
| (१०) कृष्णुकविकृत गोविंदविलास               | ४२६                           |
| । नायिकामेद निरूपक ग्राचार्य ग्रीर उनके अंथ | ४३०                           |
| (१) श्राचार्यं चिंतामणिकृतं श्रंगारमंजरी    | 845                           |
| (२) कालिदासकृत वधूविनोद                     | ४३२                           |
| (३) यशोदानंदनकृत नाथिकाभेद                  | ४३५                           |
| (४) प्रतापसाहिकृत न्यंग्यार्थ कौसुदी        | ें<br>इंदर्ग के <b>४३६</b> के |
| (५) गिरिधरदासकृत रसरताकर उत्तरार्ध ना       | यिका भेद ४३६                  |
| (६) उपसंहार                                 | 3\$8                          |
| पंचम श्रध्याय : अलंकार निरूपक आचार्य        | 880-8                         |
| १ विषय प्रवेश                               | 880                           |
| (१) केशवदास                                 | 884                           |
| र् (२) जसवंतसिंह                            | ***                           |
| • (३) मतिराम                                | 886                           |
| (४) भूषण (१३                                | ४५१                           |
| (५) स्रति मिश्र                             | ૪૫,३                          |
| (६) श्रीधर श्रोभा                           | ४५४                           |
| ( ७ ) श्रीपति                               | <b>૪૫</b>                     |
| (८) गोप कवि                                 | ४५५                           |
| (६) याकूच खाँ                               | ४५६                           |
| (१०) रसिक सुमति                             | ४५६                           |
| (११) भूपति                                  | ૪૫૭                           |
| ( १२ ) दलपतिराय                             | ያ <b>ረ</b> ፍ ሊ                |
| ( १३ ) रघुनाथ                               | <b>ሃ</b> ሂ⊏                   |
| (१४) गोविंद कवि                             | ४६०                           |
| ( १५ ) शिवकवि                               | ४६१                           |
| (१६) दूलह रिट्रे                            | ४६१                           |
| ( १७ ) शंभुनाय मिश्र                        | ४६४                           |
| (१८) रसस्प                                  | ૪૬૫                           |
| (१६) वैरीवाल                                | ४६६                           |
|                                             |                               |
|                                             |                               |
|                                             |                               |

| ( २० ) हरिनाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>¥</b> ₹0         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ( २१ ) दत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४६७                 |
| (२२) मृहिनाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४६७                 |
| (२३) रामचिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ¥ <b>\$</b> =       |
| (२४) सेवादास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ሄ</b> ፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟ |
| ( २५ ) स्तम कवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ¥90                 |
| ( २६ ) देवकी नंदन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>¥</b> 9*         |
| (२७) चंदन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 868                 |
| (२८) वेनी वंदीचन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४७१                 |
| ( २६ ) मान कवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४७र                 |
| ( २० ) त्रसदच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४७२                 |
| (३१) पद्माकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४७३                 |
| ( ३२ ) शिवप्रसाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४७४                 |
| ( ३३ ) रदानीरिंग्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>አስፈ</i>          |
| (३४) फाशिराव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४७५                 |
| (३५) रिधक गोनिंद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४७६                 |
| (३६) गिरिपरदाछ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४७७                 |
| ( ३७ ) ग्वाल कवि 🕛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 <b>=</b>         |
| षद्र श्रभ्यायः विगतनिरूपक ष्राचार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४४६-४६              |
| र देशव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | YUE                 |
| २ चिवामिद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 308                 |
| द मिलिसम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४७६                 |
| (१) इचकी द्वरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YUE                 |
| <ul> <li>भ गुरादेव निभ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x=;                 |
| (१) एच विचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>V</b> 5t         |
| प्रमान पवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Σ</b> ⊏3         |
| (१) भीनामनियत हंद विसास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Acci                |
| र अस्मान्या सुर्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | YEV                 |
| A SECTION SECTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | YEV                 |
| The second secon | X=X                 |
| E SECTION OF THE SECT | <b>₹</b> ⊏₹.        |
| A TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ` <b>₹</b> ≂1.      |
| ्र के स्टब्स्य<br>क्रिक्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .Kz.#'              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Se source and       |

|                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १२ चेतन                                               | ४८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १३ रामसहायदास                                         | ४८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १४ हरिदेव                                             | YE?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १५ श्रयोध्याप्रसाद वाजपेयी                            | <b>8</b> 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| स तम श्रप्याय : भारतीय काव्यशास्त्र के विकास में रीति |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| आंचार्यों का योगदान                                   | ४९४-४६=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| चतुर्थ खंड                                            | Account of the same of the sam |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| काव्य कवि                                             | 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| प्रथम अध्याय : रीतिबद्ध काव्य कवियों की विशेषताएँ     | Xoo-Xou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १ हिंदी काव्य में मुक्तक परपरा                        | ५०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| द्वितीय अध्याय : कवि परिचय                            | 38X-50X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ्र विहारी लाल                                         | ५०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (१) जीवनवृत्त                                         | ५०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (२) विहारी सतसई                                       | . 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (३) बिहारी की शास्त्रीय दृष्टि                        | <b>५१७</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (४) नायिकामेद                                         | ५२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (५) भावपद्ध                                           | <b>५२१</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (६) श्रलंकार योजना                                    | · 보쿠톡 · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (७) स्किकाव्य                                         | ५२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ( ८ ) त्रिहारी की भाषा                                | प्रस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (६) मूल्यांकन                                         | प्र२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २ वेनी                                                | प्रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ३ कृष्ण्याकवि                                         | ५३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ¥ रसनिधि                                              | प्र३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ५ वृपशंसु                                             | ' ५३३ '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ६ नेवाज                                               | <b>५३४</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ७ हठींजी                                              | <b>પ</b> ર્પ્                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ८ रामसहाय दास                                         | <b>५३७</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ६ पजनेस                                               | ५३⊏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १० राजा मानसिंह (द्विजदेव)                            | <b>પ્ર</b> રદ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| तृतीय श्रध्याय : काञ्य कवियों का योगदान               | ¥83-¥8=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| उपसंहार                                               | - <b>५</b> ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

. .s.

# प्रथम खंड युमिका

### प्रथम अध्याय

#### परिस्थितियाँ

### कता तथा साहित्य का राजकीय संरक्षण

जीवन के स्क्ष्म शाश्वत उपादानों के रूपनिर्माण में भौतिक बाह्य परिस्थितियों का कितना महत्वपूर्ण योग रहता है, इसका अनुमान रीतियुगीन परिस्थितियों तथा उस काल की साहित्यक प्रवृत्तियों के विश्लेषण द्वारा लगाया जा सकता है। युग-चेतना की विहर्मुखी अभिन्यिकत साहित्य का प्रयोजन है अथवा नहीं, इस विषय पर चाहे कितना ही मतभेद हो, परंतु यह निर्विवाद है कि युगचेतना से विन्छित्र साहित्य के प्रेरक तत्व का अस्तित्व अकल्पनीय है—चाहे वह साहित्य जितना भी अंतर्मुखी श्रीर वैयक्तिक क्यों न हो। हिंदी साहित्य में रीतिकाल का आरंभ संवत् १७०० से माना जाता है। इस समय मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था का आधार था व्यक्तिवादी निरंकुश राजतंत्र। इस प्रकार की व्यवस्था में शासक ही राष्ट्र के भाग्य का विधाता, युगचेतना का नियामक तथा कुछ सीमा तक एक विशिष्ट जीवनदर्शन का प्रतिपादक भी होता है। उसके सार्वभीम व्यक्तित्व में समस्त अधिकार केंद्रित रहते हैं। जब शासक विजातीय हो तो इस वैयक्तिक तत्व की निरंकुशता और भी बढ़ जाती है। उसकी दृष्टि यदि समन्वयवादी न हुई तो शासक तथा शासित का संबंध केवल शोपकू और शोषित का ही रह जाता है।

रीतिकाल के पूर्व सम्राट् श्रकवर की दूरदर्शिता ने हिंदू मुसलमानों के सांस्कृतिक एवं धार्मिक विचारों तथा भावनाश्रों के समन्वय द्वारा एक बृहत् राज्य की प्रतिष्ठा की थी। उसकी मृत्यु के पश्चात् जहाँगीर ने राज्य संबंधी गंभीर समस्याश्रों के समाधान में कोई महत्वपूर्ण योग नहीं दिया; हाँ, मिदरा की सुराहियों श्रीर नारी-सौंदर्य के प्रति उसकी श्रमंतुलित श्रीर् लोलुप वृत्तियाँ उसके उत्तराधिकारियों को विरासत के रूप में श्रवश्य प्राप्त हुई। जहाँगीर के बाद शाहजहाँ के सिंहासनारूढ़ होने पर स्थित में कुछ परिवर्तन श्राया। उसकी रगों में यद्यपि राजपूती रक्त था, तथापि धर्म के नाम पर वह श्रत्यंत श्रसहिष्णु था। संस्कारों का यह मिश्रगा उसके व्यक्तित्व की ग्रंथियाँ बनकर दो विरोधी तत्वों के रूप में प्रकट हुश्रा। एक श्रोर उसकी धार्मिक श्रसहिष्णुता थी श्रीर दूसरी श्रोर सांस्कृतिक तथा कलागत उदारता। शाहजहाँ के समय की सबसे बड़ी विशेषता उस काल की शांतिपूर्ण समृद्धि है। इसी कारण उसे श्रपने जीवन की सबसे बड़ी महत्वाकांचाश्रों श्रीर प्रदर्शनप्रधान वृत्तियों

की श्राभिन्यक्ति का श्रवसर मिला । जैसा पहले कहा जा चुका है, निरंकुश राजतंत्र में शासक ही एक विशिष्ट जीवनदर्शन का नियामक होता है । शाहजहाँ की प्रदर्शन
चित्त से प्रेरणा प्राप्त कर श्रलंकरण तथा प्रदर्शन का स्वर उस युग में प्रधान हो गया ।

रीतिकाल का श्रारंभ शाहजहाँ के शासनकाल के उत्तरार्ध से होता है । प्रदर्शनप्रधान,

रीतिबद्ध कान्यशैली तथा कान्य में श्रंगारपरक जीवनदर्शन की श्रिमिन्यक्ति का श्रेय

काफी सीमा तक इस युग में प्रधान इसी प्रदर्शनवृत्ति को है । देशन्यापी शांति तथा

सम्राट् की न्यक्तिगत श्रिमिक्चि साहित्य तथा कला की उन्नित श्रीर विकास में बहुत

सहायक हुई । श्रनेक किव, संगीतज्ञ, चित्रकार श्रीर वास्तुशिल्पी उसके दरवार में

शरण लेने श्राते थे श्रीर प्रतिभावान कलावंतों को निराश नहीं लौटना पड़ता था ।

राजतंत्र सामंतशाही का पोपक होता है, श्रतः तत्कालीन कलावंतों को सामंतीय छत्र
छाया भी सहज ही प्राप्त हो जाती थी । उस युग के सामंतों में कलावंतों को श्राश्रय

प्रदान करने के लिये भी पारस्परिक प्रतियोगिता श्रीर प्रतिस्पर्धा चला करती थी ।

जब धर्म तथा दर्शन का विशाल संरच्या प्राप्त कर हिंदी सामान्य जनता को राम श्रौर कृष्ण के चरित्र पर मुग्ध कर रही थी, श्रकवर के समय में ही सम्राट् के दरबार की शोभा वढ़ानेवाले श्रनेक कवियों का प्रादुर्भाव हो चुका था। मुगल दरवार की भाषा फारसी थी। इस भाषा के विकास में जिस शैली का अनुगमन किया गया उसका स्पष्ट प्रभाव भी हमें हिंदी पर दिखाई देता है। शाहजहाँ के समय में लिखे गए फारसी के साहित्य को शैली की दृष्टि से दो शैलियों में विभाजित किया जाता है—(१) भारतीय ईरानी शैली, (२) विशुद्ध ईरानी शैली। प्रथम वर्ग का सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार श्रबुलफजल पहले ही फारसी भापा तथा शैली को भारतीय वाता-. वरण के अनुसार ढाल चुका था। उसकी श्रमसिद्ध और स्रलंकृत शैली में स्रिभिव्यंजना-कौशल के लिये भावतत्व की उपेचा की गई थी। श्रबुलफजल की कृतियों में व्यक्त इस अलंकर्ण प्रवृत्ति के प्रति शाहजहाँ का आकर्षित होना स्वामाविक था। उसकी यही इच्छा रहती थी कि मेरे शासनकाल के समस्त विवरगा अबुलफजल की श्रलंकृत शैली में ही लिखे जायँ। परंतु तत्कालीन कवियों का वौद्धिक स्तर विल्कुल साधारण कोटि का था; उनमें मौलिक प्रतिमा का ऋमाव था; श्रेष्ठ साहित्य के उदात्त तत्व उनमें नाम को नहीं थे; विचार के नाम पर वे शून्य थे। चमत्कारपूर्ण शन्दिनयोजन तथा अन्य प्रकार के अभिन्यंजनाकौशल का प्रदर्शन ही उनका प्रधान ध्येय रहता था। मौलिक प्रतिभा के ऋभाव के कारण उन्हें फारसी की परंपराबद्ध शैली का श्रनुसरण करना पड़ा। तत्कालीन गजलों में फारसी से गृहीत गुलोबुलबुल, शीरींफरहाद, लैलामजन्ँ इत्यादि का वर्णन ही प्रधान है। दूसरा प्रचलित तथा लोकप्रिय कान्यरूप था कसीदा, जिसे प्रशस्तिगान का फारसी रूप कहा जा सकता है। सम्राट् शाहजहाँ आतमप्रशंसा सुनने का वड़ा प्रेमी था। वह किनयों को स्वर्ण तथा

रजतराशि के तुलादान से पुरस्कृत करता था। विभिन्न पर्वो तथा उत्सवों के अवसर पर कवितापाठ द्वारा पुरस्कारणाप्ति के लिये प्रत्येक किन के मन में महत्वाकांचा रहती थी। जन्मदिवस, सिंहासनारोहण, राजपुत्रजन्म इत्यादि श्रवसरों की वे प्रतीचा में रहते थे ।

शाहजहाँ के ऋहं तथा प्रदर्शनभावना की परिपूर्ति के लिये उसके दरबार में फारसी शायरों का श्रच्छा जमाव था, परंतु एक तो श्रकवर द्वारा स्थापित परंपरा की उपेद्धा संभव न थी, दूसरे, भावी युवराज दारा की सहिष्णु नीति का प्रभाव भी शाहजहाँ के दरवार पर पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में शासित विधर्मियों के प्रति कट्टरता की नीति श्रपनाकर भी उनके साहित्य तथा संस्कृति की उपेन्ना करना फठिन था। शाहजहाँ के जीवन की महत्वाकांचा थी मुगल गरिमा की श्रमर स्थापना । उसके समस्त कार्य इसी साध्य की सिद्धि के लिये किए गए थे । मुगल रंगीनियों में श्रपने दरवार को रँग देने के महत्वाकांची शाहजहाँ द्वारा हिंदी श्रीर संस्कृत विद्वानों का संरद्धाण कुछ त्राश्चर्य की वस्तु श्रवश्य है, पर यह सत्य है कि उसने भारतीय कलाविदों को भी संरच्या प्रदान किया। संदरदास तथा चिंतामिश उसके द्वारा पुरस्कृत किए गए थेर। उसके शासनकाल में रचित कमलाकर भट्ट कृत निर्णयसिंध तथा कवींद्राचार्य कृत ऋग्वेद की व्याख्या इस प्रसंग में उरलेखनीय हैं। पंडितराज जगन्नाथ ने दाराशिकोह तथा श्रासफ खाँ का प्रशस्तिगान किया। श्रासफ खाँ के संरच्या में नित्यानंद ने ज्योतिष शास्त्र के दो प्रथ लिखे और शाहजहाँ के संरक्तण में वेदांगराज ने ज्योतिप शास्त्र तथा सामुद्रिक विद्या में प्रयुक्त होनेवाले फारसी तथा त्रारवी शब्दों का कोश संस्कृत में प्रस्तृत किया। मित्र मिश्र, जिनके द्वारा -व्याख्यात हिंदू विधानों की मान्यता ऋव भी भारत के विशिष्ट न्यायालयों में स्वीकार की जाती है, शाहजहाँ के समकालीन थे<sup>3</sup>।

इस प्रकार शाहजहाँ की यशलाभ की महत्वाकांचा तथा दारा की सहिष्णुता के फलस्वरूप शाहजहाँ के शासनकाल में भारतीय कला तथा साहित्य को संरच्चण प्राप्त हुन्ना श्रीर मुगल दरवार में पोषित दरवारी काव्य का गहरा प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ने लगा। जीवन के व्यापक उपादानों को छोड़कर वह राजप्रशस्ति श्रीर श्रंगारवर्णन तक ही सीमित रह गया। पांडित्यप्रदर्शन के लिये समसामयिक भारतीय ईरानी काव्यपरंपरा ने फारसी की प्राचीन परंपराश्रों से प्रेरणा ग्रहण की।

<sup>े</sup> हिस्ट्री श्राव् शाहनहाँ श्राव् दिल्ली, डा० वनारसीप्रसाद, १० २४६-५०।

२ मिश्रवंधुविनोद ।

<sup>3</sup> द लिस्ट श्राव् द संस्कृत राइटर्स श्राव् शादनहॉन रेन इन ए विन्तियोग्रैफी श्राव् मुगल इंडिया, श्रीराम शर्मा।

उसके समानांतर हिंदी किवयों के समन्न संस्कृत के प्राचीन काव्यशास्त्र की विकसित परंपरा थी। प्रदर्शन तथा शृंगारप्रधान जीवनदर्शन की श्रमिव्यक्ति के लिये किसी परंपरा का अवलंबन आवश्यक था, क्योंकि शून्य वर्तमान अतीत का सहारा लेकर आगे बढ़ता है। मुगल दरवार तथा उसके प्रभाव से सामंतीय संरन्त्रण में जो हिंदी किवता पछिवित हुई उसे कारसी की स्पर्धा में रखे जाने योग्य तत्वों का अनुशोधन अपने देश की साहित्यक परंपराओं में करना पड़ा। गजल की शृंगारिकता, गुलो-बुलबुल, शीरींकरहाद और लैलामजनूँ के साहित्यक प्रंपरा भारत में नहीं थी। भारतीय नायक के आदर्श राम और कृष्ण थे और नायिकाओं की सीता तथा राधा। राधा के परकीया रूप में भी मांसलता और चांचल्य की अपेन्ना भावना और मार्दव अधिक था। कारसी काव्य की विलासमयी नायिकाओं की तुलना में नायिकाभेद की श्रेणियों में बढ़ नारीसौंदर्थ को ही रखा जा सकता था। इसी प्रकार 'कसीदा' की सार्थों में हिंदी में राजस्तुति का महत्व बढ़ने लगा। शैलीगत अलंकरण और प्रदर्शन का उछेल और उनके कारणों की विवेचना तो पहले ही की जा चुकी है। व्यक्तिवादी राजतंत्र में राजदरवार की रुचि का प्रभाव तत्कालीन साहित्य, कला तथा जीवन के विभिन्न न्त्रों में स्पष्ट लिन्तत हो रहा था।

### . शाहजहाँ के बाद

किंतु यह तो रीतिकाल का केवल आरंभ था। उसका पूरा इतिहास तो मुगल वैभव के पतन के साथ संबद्ध है। मयूरसिंहासन और ताजमहल के निर्माण द्वारा शाहजहाँ का मुगल गरिमा की स्थायी स्थापना का स्वप्त पूरा हो गया परंतु उसके शासनकाल के उत्तरार्ध से ही साम्राज्य की शांति और वैभव पर आघात आरंभ हो गए तथा सर्वत्र सर्वव्यापी अशांति के लच्चण दृष्टिगोचर होने लगे। एक और मध्य एशिया के आक्रमणों से मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को गहरा पक्का लगा, दूसरी और साम्राज्य की गंभीर समस्याओं के प्रति जहाँगीर की उदासीनता और शाहजहाँ में अपव्यय के कारण उसकी आर्थिक स्थिति भी अनुदिन चीण होती गई। सं० १७१५ में शाहजहाँ मयंकर रोग से अस्त हो गया। रोगशय्या पर पड़े व्यथित पिता की आँखों ने अपने पुत्रों को राजगही के लिये वनभग्छ ओं की तरह रक्त बहाते देखा और युवराज दारा की पराजय के साथ ही मुगल इतिहास के पृष्टों से सिहण्युता और उदारता का नाम मिट गया। दारा की पराजय में भारत के भाग्य के प्रति नियति का बड़ा भारी व्यंग्य छिपा हुआ। था।

दारा की हत्या के साथ ही मध्यकालीन भारतीय वातावरण में अपवाद रूप में उदित सहज मानवता की ही हत्या कर डाली गई। शानोशीकत, वैभव श्रीर ऐश्वर्य का सम्राट्, 'पृथ्वी के स्वर्ग' का निर्माता शाहजहाँ सात वर्ष तक साधारण बंदी 9

के रूप में जीवित रहा, यह शाहजहाँ ही नहीं समस्त उत्तरापथ के प्रति नियति का व्यंग्य था। भाइयों के रक्त में स्नान कर श्रीरंगजेव की तलवार की प्यास बढ़ती ही गई। धर्म के नाम पर काफिरों का खून वहाकर विहरत में चाहे उसकी स्रात्मा को शांति मिल गई हो, परंतु श्रपने दीर्घ शासनकाल में उसे कभी चैन से बैठने का श्रवसर नहीं मिला। एक श्रोर उसकी कठोर श्रमानवीय धार्मिक नीति के कारण अनेक देशी नरेश उसके विरुद्ध हो गए, दूसरी श्रोर उसे सिक्खों तथा मराठों की जनशक्ति से लोहा लेना पड़ा। इस्लामी सन्तनत स्थापित करने की महत्वाकांचा में उसने मानवीय मूल्यों तथा श्रपनी नीति के व्यावहारिक परिणामों की चिंता नहीं की। वह कहर सुत्री मुसलमान था और इस संप्रदाय में जीवन के रागात्मक तत्वों के प्रति एक प्रकार का कठोर भाव मिलता है। सौंदर्य, ऐश्वर्य ग्रीर विलास का त्याग उसमें श्रनिवार्य है। फलतः जीवन के रागात्मक तत्वों को श्रमिव्यक्ति प्रदान करनेवाली कलाओं तथा साहित्य के लिये औरंगजेव के 'त्रादर्श राज्य' में फोई स्थान नहीं था। श्रौरंगजेव के सिंहासनारोहण के पश्चात् ग्यारह वर्ष तक कुछ कलावंत श्रीर कवि किसी प्रकार उसके दरवार में वने रहे, परंत श्रांततीगत्वा उन्हें विल्कुल निकाल दिया गया । संगीत तथा नृत्यप्रदर्शन अवैधानिक ठहरा दिए गए। शाहजहाँ के विल्क़ल विपरीत श्रीरंगजेव के व्यक्तित्व में शुष्क सादगी थी जिसका मूल कारण कदाचित् धर्म में श्रंधविश्वास ही था। नैतिक दृष्टि से जनता के सुधार का प्रयत्न भी उसने किया। वेश्यावृत्ति तथा मद्यपान के पूर्ण निपेध की घोपणा कर दी गई परंत नैतिक विधान का बाहर से श्रारोपण इतना श्रामान नहीं है। परंपरा से चले श्राते हुए संस्कारों को बादशाह के फरमान इतनी श्रासानी से नहीं मिटा सकते थे। उस समय श्रनेक सामंतीं के घर में उनके श्रपने हरम थे जिनमें श्रपने मनोरंजन के लिये वे मनमानी संख्या में रिवाताएँ श्रीर नर्तिकयाँ रखते थे। ऐसी रिथित में वेश्यावृत्ति का निपेध होने पर भी उसका क्या परिणाम निकल सकता थार ? रागतत्व का उसके व्यक्तित्व में इतना ग्रभाव था कि संगीतसंमेलनों तथा मुशायरों की मनाही के साथ ही हजरत मुहम्मद साहव के जन्मदिवस पर गाए जानेवाले संगीत को भी उसने निपिद्ध घोषित कर दिया। काव्यकला से तो उसे इतनी घृगा थी की काजी श्रव्दुल श्रजीज की मोहर के पद्मवद्ध होने के कारण ही उन्हें उसने पदच्युत कर दिया था। चमाप्रार्थना के समय उन्हें बादशाह को यह विश्वास दिलाना पड़ा कि काव्यकला जैसी हेय वस्त से उनका कोई संबंध नहीं है3।

१ खफी खॉ, ११-२१२, ५६१।

२ मिरातए श्रहमदी, १-२४०।

३ मिरात उल् खयाल, १७५-८।

काफिरों के प्रति उसकी घृणा उत्कृष्ट शिल्प के मंदिरों के विनाश के रूप में व्यक्त हुई। परंतु धर्मोधता का इतिहास क्रियात्मक दृष्टि से सदैव विफल रहा है। श्रीरंगजेन की कहरता तथा धर्माधता ने उसके लिये श्रानेक समस्याएँ उत्पन्न कर दीं। मुगल साम्राज्य के प्रत्येक भाग में उठती हुई असंतोष श्रौर विद्रोह की चिनगारियाँ दिन पर दिन मंड्कती ही गईं। ऐसी अवस्था में कला और संस्कृति की स्थिति वडी ही शोचनीय हो गई। न तो श्रौरंगजेब के शुष्क व्यक्तित्व में इन रसात्मक वृत्तियों के लिये स्थान था श्रीर न तत्कालीन श्रव्यवस्था में राजकीय संरच्या की संभावना। मुगल दरबार के द्वारा संरक्षण के अभाव के कारण अनेक कलाविदों ने विभिन्न सामतों तथा नरेशों की शर्गा ली क्योंकि उनके दरवार में कलावंतों तथा कवियों की उपस्थिति उनके गौरव की प्रतीक थी । मुगल दरवार के अनुकरण पर अपने दरवारों को अलंकृत करने की प्रवृत्ति हमें उस समय के अनेक नरेशों तथा सामंतों में दिखाई पड़ती है। जहाँ मुगल दरबार में भारतीय ईरानी काव्यपरंपरा को प्रश्रय मिला वहाँ राजस्थान के नरेशों तथा सामंतों की छत्रछाया में हिंदी कविता का दरवारी रूप पनपा। ग्रोरछा, कोटा, बूँदी, जयपुर, जोधपुर ग्रीर यहाँ तक कि महाराष्ट्र के राजदरवारों में भी वही प्रदर्शनप्रधान और शृंगारपरक जीवनदर्शन की अभिव्यक्ति में काव्यधारा चलती रही।

त्रीरंगजेब के हुक्म से पृथ्वी के नीचे गहरे में दफनाई हुई फला ने यद्यपि उसके समय तथा उसके राज्य की सीमा में सिर नहीं उठाया, परंतु दरवारी किवता की विशेषतात्रों में रंजित विभिन्न राजान्रों के श्राश्रय में वह बरावर विकसित होती रही। मुगल स्नाक्रमणकारियों के भय से वृंदावन के गोवर्धन मंदिर के स्रिधिकारी तथा पुरोहित मंदिर की मूर्तियों को लेकर चुपचाप निकल गए। राजस्थान में राजा जसवंतिसंह ने सम्राट् के भय से उन्हें स्रपने यहाँ स्नाश्रय देने से इन्कार कर दिया, परंतु सिसोदिया वंश के राजा राजसिंह ने सिहोर में नाथद्वारा की स्थापना करके प्रतिमात्रों की प्रतिष्ठा की स्रोर इस प्रकार मेवाड़ वैष्णुव धर्म का केंद्र बन गया। सिहोर स्रोर काँकरौली में नए वृंदावन की स्थापना हुई स्रोर इसके साथ ही धर्म के संरच्या में पल्लवित होती हुई साहित्य की परंपरा राजस्थान में भी विकसित होने लगी। परंतु धीरे धीरे धर्म की पवित्रता श्रंगारप्रधान युग्धर्म में लुप्त हो रही थी।

श्रीरंगजेव की मृत्यु के उपरांत मुगल सिंहासन के श्रानेक उत्तराधिकारी उठ खड़े हुए । मुगल साम्राज्य के इस श्रंतिम चरण की कहानी श्रव्यवस्था, रक्तपात श्रीर घोर नैतिक पतन की कहानी है। लेकिन इन उत्तराधिकारियों में से श्रानेक कला, साहित्य तथा संगीत के पारखी भी हुए। उनके संरक्तण में कला पनपी तो श्रवश्य, परंतु गंभीर प्रेरक तत्वों के श्रभाव के कारण उसका स्तर छिछला ही बना रहा। जीवन के प्रति एक श्रगंभीर श्रीर विलासप्रधान दृष्टि के कारण साहित्य श्रीर कला का

प्रयोजन अनुरंजन मात्र ही रह गया । संगीत, वास्तुशिल्प श्रीर चित्रकला श्रादि में भी श्रभिव्यंजना का रूप परंपरागत श्रौर कृत्रिम प्रदर्शनप्रधान रहा, उसके श्राधारभूत विषयों में गांभीर्य का स्रमाव रहा । स्रौरंगजेव के उत्तराधिकारियों में महान् व्यक्तित्व के गुणों का स्रभाव था। शौर्य, तेज तथा चरित्र के नाम पर उनका व्यक्तित्व सून्य था परंतु मुगल वंश के तेज का श्रवशेप उनकी मिथ्या गौरवभावना श्रौर प्रदर्शन-प्रवृत्ति के रूप में श्रव भी विद्यमान था। श्रंतिम दिनों में मुगल परंपराश्रों श्रीर ऐश्वर्य के निर्वाह की उन तथाकथित सम्राटों द्वारा दयनीय चेष्टाएँ उदासीन पाठकों के इदय को भी द्रवित कर देती हैं। दरवार के शिष्टाचारों का निर्वाह वे यथासामध्ये श्रांतिम दिनों तक करते रहे । जहाँ मुगल ऐश्वर्य की गरिमा श्रीर गांभीर्य का सजीव परिचय बर्नियर, मनूची श्रीर ट्रैवर्नियर इत्यादि के उल्लेखों में मिलता है, नहीं उसके अवसान की करणापूर्ण गाथा भी अनेक विदेशियों द्वारा लिखी गई है। शाहजहाँ के राज्यकाल में दिए जानेवाले रत्नजटित उपहारों के स्थान पर स्वर्णमुद्राएँ दी जाती थीं। स्वर्णखिचत खिलम्रत का स्थान नकली जरी के वस्त्रों तथा स्रमूल्य रत्नों का स्थान चमकीले पत्थरों श्रीर कृत्रिम मुक्ताश्रों ने ले लिया था। राजकीय जुल्स की गरिमा प्रदर्शित करनेवाली श्रश्वसेना तथा गजसेना के स्थान पर एकाध घोड़े श्रौर हाथी शेप रह गए थे। शिष्टाचारनिर्वाह के लिये ऋतिथि के साथ ये घोड़े भेज दिए जाते थे श्रीर फिर लौटाकर उन्हें श्रश्वशाला में वाँध दिया जाता था<sup>४</sup>। श्रतीत की गरिमा का यह अवशेष और उसके प्रति यह मोह कितना कारुशिक रहा होगा।

#### मुगत दरबार से हिंदी का संबंधविच्छेद

शाहजहाँ के समय से ही हिंदी किवयों ने हिंदू राजाओं के दरवार में आशय लेना आरंभ कर दिया था। औरंगजेब की कट्टर नीति के फलस्वरूप तो मुगल दरवार से हिंदी का बहिष्कार ही हो गया। इस प्रकार साधारणातः रीतिकालीन किवता को सामंतों के आश्रय में ही पोषणा मिला। यहाँ की स्थित और भी दयनीय थी। मुगल सम्राटों के सामने तो अनेक आंतरिक और वाह्य समस्याएँ वनी रहती भीं। अतएव विलास और ऐश्वर्य के साथ ही साथ कुछ उद्यम भी करना आवश्यक हो जाता था परंतु उनके कदमों पर चलनेवाले सामंत और नरेश निविंध वैभव और विलास में ही तछीन रहते थे क्योंकि उनकी समस्याएँ अपेन्जाइत कम जटिल थीं। भीरे भीरे उनमें से भी आत्मनिर्भरता, देशभिक्त, प्राचीन कुलमर्यादा की भावना

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> बर्नियर, पृ० २०२ ।

२ मन्ची, भाग १, ५० २०६।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> हैवनियर, भाग १, अध्याय = और १।

ह्वलाश्ट श्राव् द मुगल्स, परसीवल स्पियर, पृ० घर ।

इत्यादि, जो शताब्दियों से राजपूत जाति के विशेष गुरा माने जाते थे, लुप्त होते जा रहे थे। स्वातंत्र्यप्रेम, जिसकी ग्रानेक कहानियाँ भारत के कोने कोने में फैली हुई थी, मिथ्या त्रात्मसंमान के रूप में ही शेष रह गया था। राजपूतों की दृढ़ खायुत्रों में भी मुगल दरबार की नजाकत श्रीर कोमलता प्रवेश कर गई थी। राजस्थानी जौहर का स्थान भ्रष्टाचार ने तथा सवल पौरुप का स्थान ग्रनैतिक विलास ने ले लिया था। सवाई राजा जयसिंह के उत्तराधिकारी पैरों में धुँघरू वाँधकर श्रपने श्रंतःपुर में नृत्य करते थे श्रीर कला का प्रयोजन केवल विलासपरक जीवन के उद्दीपन के रूप में ही शेष रह गया था। इन ग्रसमर्थ ग्रौर ग्रयोग्य शासकों की परिपदों में भी श्रभि-जात वर्ग के दूरदर्शी तथा बुद्धिमान सामंत नहीं रह गए थे। इनके स्थान पर नाई, द्जी, महावत, भिश्ती जैसे निम्न बौद्धिक स्तर के व्यक्ति उनके विश्वासपात्र वन गए थे। इस प्रकार के ग्राअयदाताग्रों की संरक्षा में रहनेवाले कवि के लिये स्वाभाविक था कि वह अपने वैदग्ध्य और कल्पना के वल पर उनके भोगपरक जीवन और वैभव-विलास के अतिरंजनापूर्ण चित्र श्रंकित करे। यही कारण है कि रीतिकाल में कला का विकास इन्हीं राजाओं की रुचि के अनुसार हुआ। राजपूत राजाओं के संरच्या में संगीत कला का भी विकास हुआ परंतु संगीत के विशद और गंभीर तत्वों की अपेना . उन्हें श्रालंकारिक गिटिकरियों में ही विशेष श्रानंद श्राता थार। कर्नल टाड के शब्दों में--- 'श्रफीम के मद में टप्पे की धुन पर मस्त होकर राजपूत स्वर्गिक श्रानंद का श्रनुभव करते थे<sup>3</sup>।' उन्हीं के शब्दों में, मस्तिष्क के परिमार्जन तथा सुंदरतर जीवन व्यतीत करने की कला सदैव किसी जातिविशेष की समृद्धि पर निर्भर रहती है। एक की अवनित के साथ दूसरे का पतन अनिवार्य हो जाता है। उत्तर मध्यकाल के समाप्त होते होते राजस्थान में ज्योतिष, कान्य, संगीत अथवा सांस्कृतिक मूल्य की श्रन्य फलाश्रों को श्राश्रय देने योग्य कोई संरक्षक रोष नहीं रह गया था ।

निष्कर्ष यह है कि मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था में राजतंत्र तथा सामंत-वाद के प्राधान्य ने कला तथा साहित्य को ऐश्वर्य श्रीर श्रलंकार के रूप में स्वीकार किया। ऐसी स्थिति में साहित्यसर्जना का च्लेत्र श्रीभव्यंजनागत चमत्कार श्रीर श्राश्रय-दाता के रुचिप्रसादन तक ही सीमित हो गया। श्रीरंगजेब की संकीर्णता ने दिल्ली से हिंदी का उन्मूलन श्रवश्य किया, परंतु हिंदी जनमापा होने के कारण धर्म श्रीर जीवन के श्रन्य व्यापक श्राधारों के सहारे पनपती रही। सामंतीय वातावरण में जो काव्य

१ राजपूत फ्यूडैलिङम ।

२ कुक, भाग २, ५० ७५२-५५।

<sup>3</sup> टाइस पर्सनल नैरेटिन।

४ ऐनल्स श्राव राजस्थान, टाड ।

पछितित हुन्ना उसमें चाहे स्थूल शृंगार की नमता कितनी ही हो परंतु इस तथ्य को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि प्राचीन की पुनः स्थापना का श्रेय भी तत्कालीन राजकीय संरच्या की प्रदर्शनप्रियता तथा शृंगारप्रधान दृष्टि को ही था। पुरातन के इस नूतन उद्घाटन के पीछे यदि प्रदर्शनवृत्ति न होकर जिज्ञासुवृत्ति होती तो हिंदी की रीति-काव्य-परंपरा भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में एक श्रपूर्व घटना होती, परंतु पराधीन देश का वर्तमान ही नहीं श्रतीत भी गुलाम बन जाता है—उसका पुनराख्यान भी प्रत्यच् या परोच् रूप में विजेता की श्रभिरुचि के श्रनुसार ही किया आता है। रीतिकाव्य में मौलिकता श्रीर नवीन उद्भावनाश्रों के श्रभाव का यही मूल कारण् था।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवेकहीन विलास उस युग के जीवन का प्रधान स्वर हो गया था। यही कारण है कि राजाश्रित कवियों की वाणी वैभव श्रीर विलास की मदिरा पीकर वेसुध हो उठी।

### राजनीतिक श्रीर सामाजिक दुर्व्यवस्था

शाहजहाँ के शासनकाल के उत्तरार्ध में जो श्रशांति तथा श्रव्यवस्था श्रारंभ हुई, उसकी समाति मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही हुई। राष्ट्रीय प्रगति के लिये जहाँ एक ग्रोर वाह्य शांति तथा श्रनुकुल वातावरण की श्रावश्यकता होती है वहीं एक श्रांतरिक प्रेरणा की भी श्रनिवार्य त्रावश्यकता होती है। श्रकवर, नहाँगीर श्रीर शाहजहाँ के समय की समृद्धि के कारण भारतीय वैभव की धाक विदेशों तक में जम गई थी। पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद मुगल शक्ति से टक्कर लेने की चमता किसी में नहीं रह गई थी। मुगल साम्राज्य श्रविजित तथा उसकी शक्ति श्रमोध मानी जाती थी । श्रौरंगजेब के काल में शिवाजी के प्रवल श्राक्रमणों से मुगल साम्राज्य की नींव हिल उठी श्रीर एक सार्वजनिक श्ररद्धा भाव तथा श्रनुशासनहीनता के फारण भारत को ऋाधिक व्यवस्था भी बिगड़ गई। दूसरी श्रोर दिल्ए में पचीस वर्षी तक श्रनवरत युद्ध होते रहने का प्रभाव भी वहुत घातक सिद्ध हुन्ना । डेढ़ लाख मुगल सैनिकों का अभियान जिस ओर होता वहाँ की सारी फसल नष्ट हो जाती । मराठे भी विजय प्राप्त करने की धुन में इन वातों की परवाह नहीं करते थे। श्रमिक वर्ग केवल त्राततायियों के त्रात्याचार, वेगार त्रीर क्षुवा से ही पीड़ित नहीं था, त्रानेक महामारियों के फैलने से भी जनधन की बहुत हानि हुई। जो कृपक इन स्त्रापत्तियों के बाद भी बचे रहे उनके पास जीविकानिर्वाह का कोई साधन नहीं था। अतएव

<sup>े</sup> ही लेफ्ट विहाइंड हिम द फील्ड्ज आव् दीज प्राविसेन डिवाएड आव् टीज पेंड लीका अपव् नाम्स, देयर प्लेसेन वीइंग टेकेन वाई द वोन्स आव् मेन पेंड बीस्ट्स। — मन्वी।

उनमें से अनेकों ने दरयुवृत्ति ग्रहण कर ली। केंद्रीय शासन के दुर्बल हो जाने के कारण प्रांतीय शासकों ने व्यापार संबंधी विधानों की उपेचा करना आरंभ कर दिया जिससे व्यापार तथा कलाकौशल को गहरा धक्का पहुँचा। ग्रामोद्योग प्रायः समाप्त हो गया। इस प्रकार भारत पर एक भयंयर आर्थिक संकट आ पड़ा जिसके कारण भारत की संस्कृति और सम्यता का अनुदिन हास होता गया।

यह युग घोर श्रव्यवस्था का युग था। मुगल सैनिक तो जनता के ऊपर श्रत्याचार करते ही थे, बंजारों श्रौर पिंडारियों ने भी उनका जीवन दूभर कर रखा था। राजनीतिक कार्य पर जाते हुए राजदूत भी मार्ग में पड़नेवाले ग्रामों को उजाड़ते श्रौर नष्टभ्रष्ट करते जाते थे। भ्रष्टाचार की मात्रा सीमा का श्रितिक्रमण कर गई थी। राजकीय करों की वस्तूली के लिये जागीरदारों के श्रनेक प्रतिस्पर्धी कर्मचारी श्रपने कार्यकाल की श्रविध में श्रधिक से श्रिधिक धन कमा लेने की लालसा में कृषकों का रक्त शोषण करते थे।

उत्तर भारत के प्रदेशों का शासन छोटे छोटे जागीरदारों के हाथ में श्रा गया। सभी महत्वाकां ज्ञी वर्ग मुगल सम्राट् के विरुद्ध सिर उठाने लगे। बंगाल, जौनपुर, मालवा, इलाहाबाद तथा उत्तरी उड़ीसा में विद्रोह खड़े हो गए। उधर मेवाती जाट श्रीर राजपूत जातियों की वागी में विद्रोह के स्वर भर उठे थे।

श्रौरंगजेब की मृत्यु के उपरांत तो स्थिति पूर्ण रूप से शोचनीय हो गई। उसके सब उत्तराधिकारी ऋसमर्थ, विलासी श्रौर श्रयोग्य निकले । मुगल राज्यव्यवस्था में जहाँ सम्राट् के व्यक्तित्व में ही समस्त शक्तियाँ निहित रहती थीं, इस प्रकार का वातावरण पूर्णतया घातक सिद्ध हुआ। केंद्रीय शासन के दुर्वल हो जाने से अनेक प्रदेशों के शासक, जो पहले से ही सिर उठा रहे थे, स्वतंत्र हो गए। आगरे में जाट तथा राजस्थान में राजपूत विद्रोह करने पर तुल गए। दिल्ली के उत्तर में बंदा वैरागी ने वहादुरशाह श्रीर फर्रखिसयर दोनों की नाक में दम कर रखा था। दिच्या में मराठों की शक्ति वढ़ रही थी। उधर भारतीय श्रव्यवस्था का लाभ उठाने के लिये यूरोप की श्रानेक व्यापारिक कंपनियाँ श्रापने हाथ पैर फैला रही थीं। नादिरशाह तथा श्रहमदशाह श्रब्दाली के भयंकर श्राक्रमणों ने मुगल साम्राज्य की शक्ति को भयंकर हानि पहुँचाई। विभिन्न ग्रिधिपतियों के पारस्परिक वैमनस्य तथा विकेंद्रित राजनीति का लाभ उठाकर श्रंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में मुगल शासक शाहत्रालम को पराजित करके बंगाल, विहार श्रौर उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। शाहत्रालम सैन्यवल के श्रभाव में श्रपने राज्य की रत्ता करने में श्रसमर्थ रहा। मुगलवंश के नामशेप सम्राट् श्रंथेनों द्वारा परिचालित कठपुतलियों के रूप में ही शेप रह गए, जिनकी करेगा श्रवस्था का उठलेख पहले किया जा चुका है। शाह-

श्रालम की हृदयद्रावक दुर्दशा का चित्र इतिहासकार लेनपूल ने वहें मार्मिक शब्दों में श्रंकित किया है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संबद्ध दो शताब्दियों का इतिहास विप्लवों श्रोर युदों का इतिहास है। इन युद्धों के पीछे यदि राष्ट्र का स्वर होता, शोपक के प्रति श्राकोश होता, जनता की शोषित भावनाश्रों का विद्रोह होता तो तत्कालीन साहित्य में भी जनता का सिंहनाद गुंजरित हो उठता, परंतु उन युद्धों श्रोर विप्लवों की पृष्ठभूमि में व्यक्तिगत पारस्परिक वैमनस्य, धार्मिक संकीर्णता श्रोर श्रिधकारलोखपता भी। उदात्त प्रेरणा के श्रभाव में इस राजनीतिक ऊहापोह श्रोर सामाजिक श्रव्यवस्था के कारण जनता का जीवनस्तर श्रोर भी नीचा हो गया।

# विलासप्रधान जीवनदर्शन तथा पतनोन्मुख युगधर्म

जैसा हमने ऊपर निर्देश किया है, यों तो मुगल वंश के ऐश्वर्य श्रीर वैभव में विलासिता की प्रधानता श्रारंभ काल से ही चली श्रा रही थी, फिर भी प्रथम तीन सम्राटों ने विलास की उद्दाम लहरों में श्रपने श्रापको वह नहीं जाने दिया था। पर जहाँगीर के व्यक्तित्व में विलासतत्व श्रसंतुलित रूप में प्रकट हुश्रा श्रीर फिर शाहजहाँ की विभवप्रियता श्रीर विलासप्रियता का तद्युगीन सामंतों के जीवन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उनकी कर्तव्यशक्ति का दिन पर दिन हास होता गया। शाहजहाँ के व्यक्तित्व के इस पज्ञ के विषय में उसके समसामयिक भारतीय श्रीर विदेशी इतिहासकारों में वड़ा मतभेद है। भारतीय इतिहासकारों के श्रनुसार वह इस्लाम के श्रादशों की दृष्टि से श्रादर्श शासक थार्व परंतु वनियर श्रीर मनूची ने उसे एक कामुक श्रीर विलासी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है। उनके श्रनुसार पाश्चिक ऐंद्रिय भोग ही उसके जीवन का लक्ष्य था। हरम में लगनेवाले रूपवाजार, राज्य के द्वारा श्रनुचिरयों की व्यवस्था तथा श्रंतःपुर में शत शत श्रंगसेविकाश्रों की उपस्थित उसकी इसी लोखपन वृत्ति की परिचायक है ।

<sup>े</sup> ह्वेन लार्ड लेक एंटर्ड डेल्डी इन १८०३ ही वाज शोन ए मिजरेबुल ब्लाइंड श्रोल्ड इंनेसाइल सिटिंग श्रंडर ए टेटर्ड कैनापी। इट वाज शाहशालम, किंग श्रान् द वर्ल्ड, यट कैप्टिव श्रान् द मराठाज, ए रेचेड ट्रैवेस्टी श्रान् द एंपरर श्रान् इंडिया। नो कटेंन एवर- ह्राप्ड श्रान ए मोर वोफुल ट्रैंजेडी।—श्रीरंगजेव एंड द डीके श्रान् मुगल एंपायर, एस० लेनपूल, ए० २०६।

२ काजिमी, पृ० ३०२; लाहोरी, जिल्द १, पृ० १३-ए।

<sup>3</sup> इट बुड सीम ऐज इफ दि श्रोन्ली किंग शाहजहाँ केयर्ड फार वाज द सर्च फार वीमेन डु सर्व हिज प्लेजर।—मनूची, जि० १, १० १६५।

वनियर के अनुसार भी उसके मन में मांसल ऐंद्रिय उपभोग के लिये वड़ी दुईलता थी । स्रन्य विदेशी यात्रियों ने भी इसी प्रकार का उल्लेख किया है। कहीं कहीं तो अनेक उच्च कर्मचारियों की पत्नियों तथा स्वयं अपनी पुत्रियों के साथ उसके अवैध ऐंद्रिय संबंधों का उल्लेख किया गया है<sup>र</sup>। यहाँ तक कि जहाँनारा के प्रति उसके असीम प्रेम के मूल में भी उन्होंने इसी संबंध की कल्पना की है<sup>3</sup>। इन द्यापवाहों में सत्य कितना है, यह कहना कठिन है। भारतीय इतिहास ग्रंथों में इन वातों का कोई प्रमाण नहीं मिलता, परंतु यह तो सत्य ही है कि मुगल सम्राटों में एकपत्नीवत नहीं था । श्रकवर, जहाँगीर श्रौर शाहजहाँ की श्रनेक पत्नियाँ थीं तथा श्रसंख्य रिचतात्रों श्रौर परिचारिकात्रों से उनका महल भरा रहता था । यह सब होते हुए भी विदेशी लेखकों के उल्लेख में अत्युक्ति जान पड़ती है। एक आधुनिक इतिहासकार के मत में जहाँनारा के संबंध में लोकापवाद उस युग के निम्न वौद्धिक स्तर का ही परिचायक श्रिधिक है। स्त्रियों के प्रति उसकी दुर्वलता उसके चरित्र का एक ग्रंग मात्र थी, उसके जीवन में संघर्षों की कमी नहीं थी, ग्रौर एक लोखप व्यक्ति के लिये इतनी बड़ी सफलताएँ प्राप्त करना संभव नहीं था। हाँ, यह सत्य है कि उसकी गरिमा अतुलनीय थी श्रीर ऐश्वर्य तथा वैभव के प्रदर्शन के लिये वह पागल रहता था।

मुगल सम्राटों के इस विलासप्रधान दृष्टिको ए का प्रभाव उनके सामंतीं पर पड़ा, फलस्वरूप उनका दृढ़ पौरुष दिन पर दिन ची शा होता गया। श्रमिजात संस्कृति के नाम पर केवल विलास और प्रदर्शन ही अवशिष्ट रह गए। धीरे धीरे निम्न वर्ग के व्यक्ति उनका श्रासन ग्रहण करने लगे श्रौर समाज का वौद्धिक स्तर बहुत नीचा हो गया। तत्कालीन सामंतों के नैतिक पतन का ज्वलंत उदाहरण श्रीरंगजेव के प्रधान मंत्री के पौत्र मिर्जा तफक्कुर का है जो अपने गुंडे साथियों के साथ बाजार की दूकानें लूट लेता था श्रीर राजमार्ग पर चलती हुई हिंदू स्त्रियों का श्रपहरण किया करता था, लेकिन उसके दंड की व्यवस्था की शक्ति किसी न्यायाधीश में नहीं थी । इन सामंती का श्रासीम वैभव विलास के इतने साधन जुटाने में समर्थ था जिनकी कल्पना फारस का सम्राट्भी नहीं कर सकता था। तृतीय वर्ग के सामतों की आय भी वलस के

<sup>ी</sup> वनियर्स हैवेल्स, पृ० २७३।

२ मनुची, ४, ५० १६४।

उ मन रिकमा, २, पृ० १४०-४४; पीटर मंडी, ५ २, पृ० २०३; हैवेनियर, १, पृ० ३४४।

<sup>्</sup>र वारिस, पृ० ७०।

प हमोदुद्दीसं शहकाम ।

सम्राट् की श्राय से श्रिषिक थी । स्वभावतः विलास की मात्रा श्रोचित्य का स्रितिक्रमण कर गई थी। श्रिषेकतर सामंतों के श्रंतः पुर में विभिन्न वर्गों श्रोर जातियों की श्रनेक स्त्रियाँ रहती थीं। मुगलवंश की संतित जिस वातावरण में पल रही थी उसमें उनका वाल्यकाल से ही ईर्ष्यां देप से युक्त श्रश्लील श्राचार विचारों से संपर्क श्रारंम हो जाता था। जिस युग में नारी का श्रास्तित्व श्रानुरंजन मात्र के लिये था उसमें महान् व्यक्तित्वों के निर्माण की संभावना कैसे की जा सकती थी ? राजपुत्रों तथा सामंतपुत्रों की उपयुक्त शिचादीचा का तो प्रश्न ही नहीं था। जीवन के संघर्षों से श्रपरिचित, हिजड़ों तथा दासियों द्वारा संरच्चित, वे ऐसा जीवन व्यतीत करते ये जहाँ उनकी शय्या पर फूलों की पंखुड़ियाँ भी चुम जाने के भय से चुन चुनकर रखी जाती थीं। जीवन के श्रारंभ से ही श्रनेक विकृतियों से उनका परिचय हो जाता था। इस उच्छृ खल वातावरण का फल यह हुग्रा कि उस युग का श्रमिजात वर्ग बहुत ही शीघ तथा श्रनियंत्रित रूप से पतन की श्रोर उन्सुल होने लगा। यौन संवंधों के विपय में तो उनके लिये नियंत्रण था ही नहीं, मद्य तथा श्रूत का व्यसन भी उनके जीवन का श्रंग वन गया था।

'यथा राजा तथा प्रजा'। साधारण जनता में भी विलास अपनी चरम सीमा पर पहुँच रहा था। मद्यपान हिंदुओं तथा मुसलमानों में समान रूप से प्रचलित था। राजपूत, कायस्थ और खत्री कोई भी इस दोप से अछूता नहीं था। मध्य तथा निम्न वर्ग के राजकर्मचारियों के यहाँ भी छोटे छोटे हरम रहते थे जिनमें अनेक रिच्चताएँ रहती थीं। उच्च तथा साधारण दोनों ही वर्गों की जनता में अंधविश्वास प्रचुर रूप से वढ़ रहा था। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी और सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा उनकी कार्यविधियों का परिचालन होता था। खफी खाँ ने तो नरविल जैसी अमानुपिक वस्तु के अस्तित्व का भी उल्लेख किया है। मनूची के अनुसार दीर्घ मुजाओं वाले व्यक्तियों की पूजा उन्हें हनुमान का अवतार मानकर की जाती थी। जनता में नागरिक भाव का पूर्ण अभाव हो गया था। स्वार्थोध होकर विलास के उपकरण एकत्रित करना ही उनके जीवन का लक्ष्य रह गया था।

मुगल सम्राटों का यह दुर्भाग्य रहा कि उनकी श्राँखों को राजसिंहासन के लिये श्रपने पुत्रों का खून बहते देखना पड़ता था। श्रौरंगजेव के उत्तराधिकारिगें के जीवन में यह विमीषिका तो थी ही, उनका दुर्भाग्य उन्हें विवेकहीन विलास की श्रोर भी खींचे लिए जा रहा था। जहाँदारशाह के समय में यह विवेकहीनता पराकाष्ठा पर पहुँच गई जब राजकार्य उसकी रिच्ता लालकुँवर के संकेतों पर चलने

<sup>🤊</sup> अन्दुल इमीद, जि० २, ५० ५४२।

लगा। उस निम्नवर्ग की स्त्री के संकेतों पर छान्न का भाव बढ़ा दिया गया तथा उसके मनोरंजन के लिये यात्रियों से भरी हुई नौका जलमग्न कर दी गई। लालकुँवर के ग्रानेक तंत्रियों की नियुक्ति उच्च तथा उत्तरदायी पदों पर हो गई थी। वे जनता पर मनमाना श्रत्याचार किया करते थे। नगर के सर्वश्रेष्ठ प्रासाद उन्हें दे दिए गए थे। इस प्रसंग में एक प्रसिद्ध इतिहासकार के शब्द उल्लेखनीय हैं: 'गिद्धों के नीड़ों में उल्लू रहने लगे तथा बुलबुलों का स्थान कागों ने ले लिया , सारंगीवादक ग्रीर तत्रलियों की नियुक्ति उच्च पदों पर हो गई थी। नाहिरा कुँजड़िन को वड़ी बड़ी नागीरें तथा उच पद प्रदान फिए गए थे'। लालकुँवर की इन साथिनों की नैतिक उच्छु खलतात्रों की श्रनेक कहानियाँ प्रललित हैं। स्त्रियाँ के इशारों पर नाचनेवाले इन सम्राटों की श्रसमर्थता श्रीर श्रयोग्यता की कल्पना सहज ही की जा सकती है। जहाँदारशाह ने मुगल वंश की भर्यादा छोर गरिमा की मिद्दी में मिला दिया। सार्वजनिक स्थलों में उन्मुक्त विलासकीड़ा उसकी दिनचर्या थी। संतानोत्पत्ति की इच्छा से वे शेख नासिक्दीन अवधी की दरगाह में नग्न स्नान करते थे। रात में लालकुँवर के छानेक निम्न वर्ग के प्रेमी मद्यपान के लिये एकत्र होते, मत्त होकर वादशाह को ठोकरीं और थपड़ीं से वेहाल कर देते। लालकुँवर की प्रसन्नता के लिये नहाँदारशाह यह सब सहता था3 । मुगल साम्राज्य ऐसे शासकों की छाया में कितने दिनों तक लङ्खङ्गता चल सकता था। जहाँदार-शाह के समान अयोग्य शासक कितने दिनों तक इस गंभीर उत्तरदायित्व को सँभाल सकते थे। ग्रांत में स्थिति विषमता की इस सीमा पर पहुँची कि दिल्ली के लालिक ले में मुगल वंशजों की एक भीड़ की भीड़ ग्रर्डनग्न श्रीर क्षुधापीड़ित रहने लगी— मुगल गरिमा श्रीर ऐश्वर्य के नाम पर एक करुण श्रवसाद ही शेप रह गया। श्रंभेनों द्वारा ननरबंद मुगल वंश के युवरान में 'विगड़े वादशाह' के 'छैल रूप' का परिचय स्लीमैन तथा लार्ड हेस्टिंग्न के उल्लेखों में मिलता है री

९ खुशहालचंद, ३१० वी ।

र इवारलनामा, ४६ वी, कामराज।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ढच डायरी, वैलेनटाइन, ४, २१४।

र्वस (चेरी बैंडी) ही बुड से इ मी इन रियली द श्रोनली लिकर देट यू इंगलिशमैन हैन वर्थ ड्रिकिंग, ऐंड इट्स श्रोनली फाल्ट इन देट इट मेनस बन इ क टू सून। इ प्रोलांग दिस प्लेनर ही यून्ड इ लिमिट हिमसेल्फ इ वन लार्न ग्लास पत्नी श्रावर टिल ही गाट डेड इंक। दू श्रार श्री सेट्स श्राव डांसिंग वीमेन यून्ड इ रिलीव ईच श्रदर इन ऐम्यूनिंग हिम ड्यूरिंग दि इनटर्नेल। — स्लीमन, डन्ल्यू० एच०, रेंनल्स ऐंड रिकलेनशंस, वी० स्मिथ द्वारा संपादित, १० ५०६।

ही नाज इन टारटार ड्रेस, द रोव किमजन सैटिन, द वेस्ट ब्ल्यू, लाइंड विद फर, दो द

# - धार्मिक परिस्थितियाँ

नैतिक तथा बौद्धिक हास के इस युग में धर्म की उदात्त भावना पूर्ण रूप से छुत हो गई थी। धर्म का उद्देश्य होता है व्यक्ति श्रौर समाज के नैतिक स्तर को उच्च बनाना तथा जनता में लौकिक संघर्षों से टक्कर लेने की शक्ति उत्पन्न करना। परंतु रीतिकाल में धर्म के नाम पर भी श्रनेक विकृतियाँ ही श्रवशिष्ट रह गई थीं। उस युग में श्रंधविश्वास, रूढ़ियों का श्रनुसरण श्रौर बाह्याडंबरों का पालन ही धर्म की परिभापा थी। ईश्वर श्रौर खुदा की प्रेरणामयी भावनाश्रों के स्थान पर पंडितों श्रौर सुछाश्रों का स्थूल श्रौर लौकिक श्रस्तित्व स्थापित हो गया था जिनकी संमित श्रौर वाणी श्रंधविश्वास से युक्त श्रशिचित जनता के लिये वेदवाक्य श्रथवा खुदा की श्रावाज का काम करती थी। यही नहीं, ईश्वर श्रौर खुदा के प्रतिनिधि एक दूसरे को श्रपना प्रतिद्वंद्वी समक्तते थे, श्रतः दोनों में समक्रौते की भावना का पूर्ण श्रभाव हो गया था।

भिक्तिकालीन माधुर्य भिक्त की उदात्त भावनाएँ श्रीर उसके सूक्ष्म तत्व इस काल तक श्राते श्राते पूर्ण रूप से तिरोहित हो चुके थे। लीलापुरूप श्रीकृष्ण के प्रति माधुर्य भिक्त श्रव राधाकृष्ण के स्थूल, मांसल श्रृंगार का रूप धारण कर चुकी थी। कृष्ण-भिक्त-गरंपरा के श्रवेक संप्रदायों में माधुर्य भिक्त की स्निम्ध मधुर उपासना के नाम पर स्थूल श्रृंगारपरक उपासना ही शेष रह गई थी जिसकी श्राड़ में नैतिक भ्रष्टाचार धर्म के चेत्र में उतनी ही प्रवलता से न्याप्त हो रहा था जैसे समाज के श्रव्य चेत्रों में। रागात्मिका भिक्त की उदात्त भावना को समक्तन श्रीर उसका श्रव्य करने की न तो तत्कालीन जनता के मस्तिष्क में परिष्कृति थी, न उदात्त भावना। प्रेमलच्या भिक्त को माधुर्य भिक्त श्रीर श्रृंगार रस को उज्वल रस की संज्ञा देकर चैतन्य संप्रदाय के श्राचार्य श्री रूपगोस्वामी ने श्रपने ग्रंथों में लौकिक श्रृंगार श्रीर प्रेम के उन्नित रूप की श्रमिव्यक्ति की थी श्रीर कृष्णभिक्त का एक दिव्य रूप रयापित करके श्रृंगार तत्व की स्थूलताश्रों का परिमार्जन भी किया था, परंतु श्रागे चलकर इस भिक्त में से भावतत्व तो पूर्ण रूप से छुत हो गया, केवल स्थूल कामचेष्टाश्रों की श्रमिव्यक्ति में ही भिक्तपरक ग्रंगों की रचना की जाने लगी। पुर्यप्रम के स्थान पर कामुक लोखपता धार्मिक साहत्य श्रीर धर्म के ठेकेदार महंतों के जीवन में भी ब्याप्त

वेदर वाज श्रोवरपावरिंग्ली द्वाट। श्रान द्विज हेस द्वी वोर प द्वाई कोनिकल कैप, श्रानी-मेंटेड विद फर ऐंड ज्युवेल्स। द्विज हेयर वाज लांग ऐंड फ़िल्ड ऐट द साइड्स जस्ट पनफ ड प्रिवेंट इट्स द्वैगिंग श्रान द्विज शोल्डर्स।

हो गई। चैतन्य श्रीर राधावछभ संप्रदायों की गहियाँ रिसक जीवन का केंद्र बन गई। रामभक्ति के विभिन्न संप्रदायों की भी यही गति थी। दनुजदलन, लोकरचक, मर्यादापुरुषोत्तम रामचंद्र स्रव सरयू किनारे कामक्रीड़ा करने लगे। धनुष उनका शृंगार वन गया, सीता के व्यक्तित्व का मार्दव स्रौर स्रादर्श युग की शृंगारिकता में ल्या हो गया श्रीर सीता का भी केवल रमग्री रूप ही शेष रह गया। रसिक संप्रदाय के भक्त उनकी संयोगलीलात्रों को भी सखी बनकर निहारने लगे। माधुर्यसाधना में निहित पुरायभावना पूर्ण रूप से नष्ट हो गई; केवल भक्तजनों का स्त्री रूप, उनकी स्त्रेण चेष्टाएँ श्रौर शारीरिक स्थूल श्राकांचाएँ धर्म की विकृति वनकर ही रह गई। इन विकृतियों को 'उन्नयन' का नाम देना ईश्वरभावना का अपमान करना होगा। प्रायः सभी भक्ति का श्राध्यात्मिक रूप तिरोहित हो गया श्रीर सर्वत्र एक स्थूल पार्थिवता व्याप्त दिखाई देने लगी। कुछ संप्रदायों में गुरुपूजा को जो महत्व प्रदान किया गया उसमें गोपीभाव के प्राधान्य के कारण अनाचार के प्रचार में वहुत सहायता मिली । भक्ति में वित्तसेवा का भी बड़ा महत्व था, फलस्वरूप वड़े बड़े महंतों की गदियाँ छत्रवान् राजात्रों के वैभव से टक्कर लेने लगीं। एक प्रसिद्ध इतिहासकार के शब्दों में- 'उनके विलास के लिये जो साधन एकत्रित किए जाते थे, श्रवध के नवाब तक को उनसे ईंप्या हो सकती थी या कुतुबशाह भी श्रपने श्रंतः पुर में उनका अनुसरण करना गर्व की बात समभते । मंदिरों और मठों में देवदासियों का सौंदर्य श्रौर उनके बुँघरुश्रों की भनकार मठाधीशों की सेवा श्रौर मनोरंजन के लिये सर्वदा प्रस्तुत रहती थीं ? स्क्ष्म भ्राध्यात्मिकता की विकृति का यह स्थूल रूप वास्तव में धर्म के इतिहास में एक ग्रंधकारपूर्ण पृष्ठ है।

निर्मुण भक्तिपरंपरा के अनुयायी अपेचाकृत अधिक संगठित और संयमी थे। वाह्याडंवर, ईश्वरीय भावना के प्रति संकीर्णता इत्यादि धर्म के पतनमूलक तत्वों का उनमें अभाव तो नहीं था परंतु सगुण मतवादियों की विकृतियों की तुलना में उनकी मात्रा बहुत कम थी। सत्रहवीं शताब्दी में लालदासी, सतनामी और नारायणी पंथ हुए। अठारहवीं शती में प्राण्नाथ, धरनीदास, चरनदास इत्यादि संहों ने अपने मत का प्रचार किया। मुसलमानों में भी चिश्तिया, निजामिया, कादितिया आदि पंथ प्रचलित थे परंतु इन सभी संतों में मौलिक प्रतिभा का पूर्ण अभाव हो गया था। स्झम मनन विवेचन की च्यता इन संतों में न थी। किसी भी संप्रदाय में ऐसा महापुरुप नहीं हुआ जो समाज की गतिविधि को अपनी वाणी के ओज अथवा अपनी आत्मा की शक्ति द्वारा वदल देता। युग की विलासपरक दृष्टि से ये भी अप्रभावित न रह सके और इनके जीवन में भी ऐश्वर्य की तृप्णा जाग उठी। स्फी सिद्धांतों पर आधृत धार्मिक रचनाओं में भी स्थूल श्रंगार, नखशिखवर्णन और नायिकामेदों का समावेश होने लगा।

## कला की स्थिति

वित्रकला—रीतियुगीन काव्य के समान ही उस युग की चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ श्रिधिकतर सामंतों श्रीर राजाश्रों के संरच्चण में विकसित श्रीर पल्लिवत हुई। डा॰ कुमारस्वामी ने राजपूत तथा मुगल शैली को बिल्कुल पृथक् मानकर प्रथम को जनमावनाश्रों की प्रतीक तथा दूसरी को दरवारी स्वीकार किया था। परंतु नई शोधों के श्राधार पर यह सिद्ध कर दिया गया है कि दोनों शैलियाँ एक दूसरे से काकी प्रमावित हैं। पहाड़ी शैली भी, स्थानीय वातावरण के चित्रण के पार्थक्य के साथ, राजस्थान शैली की ही एक प्रशाखा है ।

रीतिकाल की दो शताब्दियों में प्राप्त चित्रफलकों के प्रतिपाद्य श्रीर शैली दोनों में ही एक परंपराबद्ध दृष्टिकीण दृष्टिगत होता है। जिस प्रकार साहित्य के चेत्र में नूतन मौलिक प्रतिभा के श्रभाव श्रीर श्रृंगारप्रधान युगदर्शन के कारण रीतिबद्ध नायिकामेदों का चित्रण प्रधान हो गया था उसी प्रकार चित्रकला के विकास में भी इन तत्वों का महत्वपूर्ण योग रहा। तत्कालीन चित्रकला के प्रतिपाद्य को प्रधान रूप से चार भागों में विभाजित किया जा सकता है:

- १--नायक तथा नायिकाभेदों के परंपराबद्ध चित्र
- २--- गैराणिक उपाख्यानों पर श्राधृत चित्र
- ३--रागरागिनियों के प्रतीक चित्र
- ४--व्यक्तिचित्र।

कला जब स्वांतः सुखाय न होकर व्याख्यान तथा प्रदर्शन वृत्ति की श्रिमिव्यक्ति के लिये प्रयुक्त होती है तब उसका रूप शुद्ध कला का नहीं होता। मध्यकालीन चित्रकला के उपर्युक्त सभी प्रतिपाद्य रूढ़ रूप में प्रहण किए गए हैं। उनमें कलाकार का श्रात्मसंवेदन बहुत ही गौण है। उस युग के विलासपरक तथा प्रदर्शनप्रधान जीवनदर्शन को जिन परंपरागत मान्यताश्रों में श्रिमिव्यक्ति मिली, चित्रकार की त्लिका ने उन्हीं को चित्रों में उतार लिया। चित्रकला का विकास भी संरच्कों की रुचि के श्रिनुसार हुश्रा, इसलिये उसमें भी श्रंगारिकता तथा प्रदर्शनवृत्ति का प्राधान्य है। प्रथम श्रेणी के चित्र श्रधिकतर राजपूत श्रीर पहाड़ी शैली में मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। इन चित्रों द्वारा स्त्रियों के नग्न सौंदर्य के चित्रण में कलाकार की नृतन कल्पना का श्राविर्माव हुश्रा। फलस्वरूप एक कोमल ऐद्रिय भावना की श्रिमिव्यक्ति हुई

<sup>ै</sup> मुगल श्रार्ट इज नी मीर मीहम्मडन ।

<sup>—</sup>सिनसटींथ ऐंड सेवेनटींथ सेंचरी मैनस्कृप्ट्स ऐंड ऐलवम्स आव् मुगल पेंटिंग्ज । राजपूत भार्ट कांकर्ड मुगल आर्ट । —गेट्ज ।

जिसमें पूर्वकालीन विशदता और गांभीर्य का अभाव हो गया और एक नई शंगारिक शैली का प्रादुर्भाव हुआ। उत्कंठिता, वासकसजा, अभिसारिका इत्यादि सब प्रकार की नायिकात्रों का चित्रण परंपराभक्त वातावरण में ही किया गया। प्रगीतमय माधुर्य का स्पष्ट आभास इन चित्रों में मिलता है। नायिकाओं के चित्र श्रिधिकतर नायिकामेद काव्य के ब्राधार पर बनाए गए हैं। संकेतस्थल पर पुष्पशय्या बनाकर प्रियतम से मिलन के लिये उत्कंठिता नायिका, विषम प्रकृति की चुनौती स्वीकार करके आगे वढती हुई अभिसारिका इत्यादि शृंगार नायिकाओं के परंपराबद्ध रूप हैं। शृंगार की विभिन्न परिस्थितियों का चित्रण इन रचनान्नों का ध्येय है न्त्रौर शृंगार उनकी श्रातमा । कृष्ण तो उस युग में शृंगारनायक ये ही, काँगड़ा (पहाड़ी) तथा राजस्थानी शैली में पौराणिक उपाख्यानों पर त्राधृत जो चित्र वनाए गए उनमें शिव श्रौर पार्वती के शृंगारचित्रण में भी उग युग के फलाकार की वृत्ति श्रिधिक रमी है। मानुदत्त की रसमंजरी में चित्रित विभिन्न शृंगारिक परिस्थितियों का चित्रण भी हुआ परंत भावाभिन्यक्ति के अभाव में ये प्रयास ऐसे जान पड़ते हैं जैसे सहानुभूति से अनिमज्ञ कोई व्यक्ति रूढ़िगत मान्यतात्रों के त्राधार पर रस का विश्लेपण करने का प्रयास कर रहा हो। इसके अतिरिक्त उस युग के शृंगारनायक तथा रूपनायिका बाजबहादुर श्रौर रूपमती वेगम के भी शृंगारपूर्ण चित्र श्रंकित किए गए।

शृंगार वातावरण की श्रिमिव्यक्ति प्रायः त्रारहमासा श्रोर ऋतुचित्रण के रूप में हुई है। वसंत श्रीर वर्ण को उद्दीपन रूप में श्रंकित करनेवाले श्रनेक चित्र हैं। जयदेव के गीतों के चित्रण में भी उस युग के रिक्ष कलाकार को नग्न नारीसोंदर्य श्रीर शृंगार की श्रिमिव्यक्ति का श्रवसर मिला। राधा के श्रनावृत सींदर्य का जो श्रंकन उसके स्नान संबंधी चित्रों में हुश्रा है वह जयदेव श्रीर विद्यापित की सद्या-रनाता का प्रत्यंकन है।

मुगल सम्नाटों के संरच्या में श्रनेक व्यक्तिचित्रों की रचना हुई। श्रक्त्रर के समय से ही व्यक्तिचित्रों का निर्माण श्रारंभ हो गया था। उधर जहाँगीर की तो यह महत्वाकांचा थी कि वह श्रपने जीवन की समस्त प्रमुख घटनाश्रों को चित्रवद्ध करा ले। इसी इच्छा की पूर्ति के लिये मुगल दरवार तथा शिकार के श्रनेक दर्यों के चित्र उसने वनवाए। वास्तव में इन चित्रों में मुगल गरिमा श्रपने मौलिक रूप में सुरिच्तित है परंतु जहाँगीर की मृत्यु के वाद ही भारतीय चित्रकला की श्रात्मा मर गई। वाह्य सौंदर्य की गरिमा कुछ समय तक बनी रही, श्रागे चलकर मात्र श्रलंकरण ही चित्रकला का ध्येय वन गया।

उत्तर मध्यकालीन चित्रकला के प्रतिपाद्य पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक श्रोर हिंदी काव्य की शृंगारभावना का समानांतर रूप शृंगारिक चित्रों में श्रपने समस्त उपकरणों के साथ थोड़े बहुत श्रंतर से विद्यमान है, दूसरी

श्रीर रीतिकालीन काव्य का दूसरा प्रधान स्वर प्रशस्तिगान का रूप भी व्यक्तिचित्रों, दरवारी गरिमा श्रीर ऐश्वर्यचित्रण की प्रवृत्ति में विद्यमान है। मुगल दरवार के चित्रों के श्रनुकरण पर श्रनेक राजपूत राजाश्रों के दरवार, उनके जीवन की प्रमुख घटनाश्रों तथा उनके व्यक्तित्व से संबंधित श्रनेक चित्र खींचे गए। राजकीय संरच्या के कारण उनमें दरवारी कला की सब विशेषताएँ मिलती हैं।

तत्कालीन चित्रकला की ग्रमिन्यंजना शैली में भी काव्य में प्रचलित शैलियों से काफी साम्य है। परंपरावद्ध, अलंकत, अमसिद्ध और चमत्कारपूर्ण शैली इस युग की चित्रकला की भी प्रधान विशेषता थी। शाहजहाँ के समय से ही चित्रकला में श्रलंकरण की श्रतिशयता का श्रारंभ हो गया या जिसके कारण कला की श्रात्मा वुभने लगी थी। चित्रविचित्र फूलपेचों तितलियों श्रादि से युक्त सुंदरे अलंकत हाशिए श्रौर सुनहले वर्णों की श्रामा का स्पर्श ही चित्रकला के साध्य बन गए थे। प्रतिपाद्य महान् होता है तो शैली भी उसी के श्रनुरूप होती है। शाहजहाँ के प्रदर्शन-प्रिय व्यक्तित्व के फलस्वरूप चित्रकलाविदों का ध्येय उसके दरवार के ऐश्वर्य, विशेष उत्सवों के त्रायोजन तथा रत्नजटित पदों इत्यादि का चित्रण करना ही रह गया। श्रांतरिक प्रेरणा के श्रभाव के कारण उनमें भावाभिव्यक्ति की सजीवता नहीं रह गई थी क्योंकि शाहजहाँ के ऐश्वर्य की श्रिमिव्यक्ति के लिये कलाकार को संवेदना की नहीं, मुनहले रंगों श्रीर श्रालंकारिक दृष्टिकोगा की श्रावश्यकता होती थी। श्री राय कृष्णदास के शब्दों में—'श्रव चित्रों में इद से ज्यादा रियाज महीनकारी, रंगों की खूबी एवं अंगप्रत्यंगों की लिखाई, विशेपतः इस्तमुद्राओं में बड़ी सफाई है और फलम में फहीं फमजोरी न रहने पर भी दरवारी ऋदवकायदों की जकड़वंदी ऋौर शाही दबदवे के कारण इन चित्रों में भाव का सर्वथा श्रभाव, बल्कि एक प्रकार का सनाटा पाया जाता है, यहाँ तक कि जी ऊवने लगता है।

श्रौरंगजेव के युग में श्रन्य कलाश्रों की भाँति चित्रकला का भी हार्स हुश्रा है। कलाश्रों के प्रति उसकी उपेक्षा तथा उसके उत्तराधिकारियों की श्रक्षमता के कारण श्रमेक कलावंतों को राजाश्रों श्रीर सामंतों का श्राश्रय लेना पड़ा। इसी के फलस्वरूप शाहजहाँ के समय में श्रिमिव्यंजना को साध्य मान लेने की जो प्रवृत्ति श्रारंम हुई थी वह श्रव राजस्थान तथा कॉगड़ा शैली में दिखाई पड़ने लगी। नारीसोंदर्य के चित्रण में ऐंद्रिय भावनाश्रों का प्राधान्य तो रहा ही, नारी के श्रवयवीं से मिलती जुलती रेखाश्रों के द्वारा प्रकृतिचित्रण करने के प्रयोग भी किएं गए। व्यों की पत्रहीन शाखाश्रों को नारीरूप देकर नाजुकख्याली से उनका चित्रण किया गया। श्रंगार के उदीपन रूप को जितना महत्व कविताश्रों में प्रदान किया गया उतना ही चित्रकला में भी। यहाँ भी प्रकृति का चित्रण श्रंगार के उदीपन रूप में ही किया गया है। प्रकृति कला के प्रेरक संवेद्य के रूप में तो श्राई ही नहीं है।

उदाहरण के लिये गढ़वाल शैली में चित्रित रूपमती श्रीर वाजवहादुर की कीड़ा के चित्र में रूपमती के शरीर की वकताश्रों से होड़ लेती हुई वृचों की टहनियाँ, उसके गौर वर्ण को चुनौती देती हुई विजली की चमक उद्दीपन रूप में ही चित्रित की गई हैं। इसी प्रकार 'श्रमिसारिका' चित्र का वातावरण मान्य रूढ़ियों के श्राधार पर ही श्रांकत है। समस्त प्रकृति पर ही मानवीय चेतना के श्रारोपण में जिस श्रमिव्यंजना कौशल का परिचय मिलता है उसमें कहीं मौलिक उद्मावना के सहारे रसामिव्यक्ति की भी चमता होती तो ये चित्र छायावादी कला के श्रनुपम प्रेरणास्रोत वन जाते। परंतु इन चित्रों में तो प्रकृति के विविध उपकरणों को रूढ़िगत प्रतीकों के रूप में प्रहण किया गया है। श्रमिसारिका के चित्रण में विजली की चीण रेखा में नायिका का सौंदर्य, मूसलधार वर्षा, सर्प, तूफानी मंका, उसकी विहल कामनाश्रों के प्रतीक रूप में ही ग्रहण किए गए हैं।

उधर कृष्णलीला के विभिन्न प्रसंगों पर लिखे गीतों के आधार पर कुछ चित्र श्रंकित किए गए जिनकी पृष्ठभूमि विशद हैं। परंतु उनमें चित्रित स्त्रीपुरुषों में भी उचित भावामिन्यिक्त का अभाव है। कठपुतलियों अथवा गुड़ियों के समान भावशून्य मुखाकृतियों में अधिकतर रसाभास की सी स्थिति आ गई है। भानुदत्त की रसमंजरी पर आधृत 'एक स्थिति' नामक चित्र में नायक की गोद में बैठी हुई दो नारियाँ श्टंगारस की अभिन्यिक्त करने के बदले नायक से हाथ छुड़ाकर भागती हुई सी जान पड़ती हैं। नायक और नायिकाओं की आकृतियाँ वहाँ पूर्ण रूप से भावशून्य हैं।

श्रमिन्यंजना शैली में चमत्कारवाद की विकृति के उदाहरण भी इस युग की कला में विद्यमान हैं। हयनारी, गजनारी, नवनारीकुंजर ऐसे चित्र हैं जिनमें उस युग के स्थूल श्रंगार श्रोर चमत्कारवादी प्रवृत्ति दोनों की संयुक्त श्रमिन्यिक्ति मिलती है। श्रमेक नारियों के बहुरंगी वस्त्रों तथा उनके विविध श्रंगों के संयोजन द्वारा ये चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। स्त्रियों के श्रंग प्रत्यंगों की सुविधानुसार तोड़ मरोड़कर हाथी श्रीर घोड़े के चित्र बनाए गए हैं जिनपर कहीं कृष्ण श्रारोहित हैं तो कहीं कोई मुगल सम्राट्।

मध्यकालीन चित्रकला के विशेषज्ञ श्री गेट्ज के शन्दों में, ईसा की १६वीं शतान्दी के मध्य से ही भारतीय चित्रकला का श्रवसान होने लगा था। उस युग के कलाकार को न तो रेखाश्रों का परिष्कृत ज्ञान था श्रीर न रंग के संतुलित प्रयोगीं का। उनके चित्र भावश्रन्य तथा निर्जीव प्रतिमाश्रों के समान होते थे। चरम उत्थान की प्रतिक्रिया श्रवसान में होती तो श्रवश्य है, परंतु उस युग की कला तो गहन जीवनहिए श्रीर श्रात्मिक शक्ति के श्रभाव में पूर्ण रूप से पंगु हो गई थी।

#### स्थापत्यं कला

मुगल स्थापत्य कला का सर्वप्रथम उदाहरण है हुमायूँ का मकत्ररा । इसके निर्माण से भारतीय स्थापत्य कला के इतिहास में एक नए युग का आरंभ हुआ। एक देश की प्रचलित शैली को दूसरे देश की परिस्थितियों के अनुसार ढालने की चेष्टा करने में कुछ परिवर्तन श्रवश्यंमावी होते हैं। फारसी वास्तुशैली को भारतीय शिल्पियों ने संगमर्भर श्रीर लाल पत्थरों में काटकर जो परिवर्तन किए उससे भारत में नए वास्त-शिल्प-विधान का प्रादुर्भाव हुआ। मुगल बादशाही ने इसी शैली के श्रनुकरण पर श्रपनी इमारतों का निर्माण कराया। यहाँ तक कि विश्व के चमत्कार 'ताज' के निर्माण में भी इसी शैली का प्रयोग किया गया है। रीतिकाल के पहले मुगल भवन-निर्माण-शैली में प्रभावोत्पादक श्रीर विशद सिद्धांतों का श्राधार प्रह्ण किया गया था। श्रकवर द्वारा निर्मित श्रागरा श्रीर लाहौर के किलों की लाल पत्थर की दीवारों की जोड़ में से एक वाल निकलने का भी अवकाश नहीं था । हाथीपोल की कुशल निर्माणकला के द्वारा भी यह सिद्ध होता है कि उसके शिल्पी श्रपनी कृतियों में फलात्मक तथा प्रभावात्मक गरिमा का समन्वय करने के लिये कितने जागरूक थे। इस स्थापत्य में कला का एक समन्वित और संतुलित रूप पाया जाता है। बुलंद दरवाजे के विराट गंभीर स्वरूप में एक संपूर्ण श्रौर व्यापक जीवनहृष्टि व्याप्त है, पर इस गंभीर व्यापकता के साथ ही श्रकवर के समय की कुछ इमारतों में श्रलंकरण श्रीर चमत्कार की प्रवृत्ति भी धीरे धीरे श्रारंभ हो गई थी। मरियम वेगम श्रीर राजा वीरवल के प्रासादों तथा शेख सलीम चिश्ती के सकवरे की पचीकारी फलाशिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। राजा बीरवल के महल की अलंकृत पचीकारी तो आश्चर्यजनक है। श्रकवर द्वारा निर्मित दीवानेखास में भी एक चमत्कारपूर्ण प्रभावोत्पादन की चेष्टा सी दिखाई पड़ती है। प्रस्तर के श्रर्थचंद्रों पर श्राधृत श्रलिंद तथा मध्य स्तंभ के साथ उनका संयोजन देखकर चित्त चमतकृत हो उठता है। लेकिन इतनी बोभिल त्राकृति के होते हुए भी उसमें गांभीर्य का त्रमाव नहीं है। 'ज्योतिषी मंच' तथा स्तूपाकार पंचमहल के विन्यास ग्रीर श्रमसिद्ध पञ्चीकारी में यही प्रवृत्ति प्रधान है। परंतु तद्युगीन वास्तुकारों ने चमत्कार तथा ग्रलंकरण को साध्य रूप में नहीं स्वीकार किया, यही कारण है कि उनकी इमारतों का प्रभाव श्राकर्षक होने के साथ साथ विशद, गंभीर तथा व्यापक भी है।

मुगल बादशाहों के संरच्या में विकित होती हुई मुगल इमारतों की शैली के अनुकरण पर अनेक मंदिरों तथा प्रासादों का निर्माण हुआ। जोधपुर, श्रोरछा,

<sup>ै</sup> अक्तरनामा ( दो ), २४७-८ <u>।</u>

दितया इत्यादि के राजभवनों की शैली में मुगल शैली का अनुकरण किया गया है। लेकिन अलंकरण उनका अपना है। अलंकरणविधान के अतिरिक्त उनके विन्यास में मौलिक सुजनप्रतिभा का भी परिचय मिलता है। मुगल शैली के साथ हिंदू वास्तुशिल्प के अलंकरण के सामंजस्य के ज्वलंत उदाहरण अंवेर तथा जोधपुर के राजभवन हैं।

जहाँगीर के समय से वास्तुकला के क्षेत्र में हमें उन सभी प्रवृत्तियों का आभास मिलने लगता है जो विलासप्रधान श्रीर ऐश्वर्यपरफ जीवनदृष्टि के लिये अनिवार्य होती हैं। जहाँगीर के समय में जहाँ एक ओर वास्तुशिल्प का आदर्श अलं-कर्गा मान लिया गया, वहीं विशद, व्यापक तथा गंभीर प्रभावोत्पादन के स्थान पर पावास के माध्यम से ललित और कोमल अभिव्यक्ति ही शिल्पी का प्रधान लक्ष्य वन गई। जहाँगीर चित्रकला का प्रेमी था, वास्तुशिल्प का नहीं, म्रातः उसकी रुचि के प्रभाव के कारण 'बुलंद दरवाजा' के निर्माता श्रकवर का मकवरा उसके व्यक्तिल के श्रनुरूप गंभीर नहीं वन पाया। श्रुकवर के मकवरे की श्राखिरी मंजिल, जो जहाँगीर के श्रादेश से ढहाकर फिर से बनाई गई, श्रलंकरण तथा लालित्य में श्रनुपमेय है परंतु उसमें गांभीर्य का ग्रामाव है। जहाँगीर के पश्चात वास्तुकला में ग्रालंकरण के उपकरण अनुदिन बढ़ते गए तथा उसकी निर्माणशैली में एक स्त्रैण संस्पर्श आता गया। जहाँगीर के मकबरे में गांभीर्य का स्त्रभाव है। संगमर्भर का स्त्रपव्यय श्रौर भित्तिचित्रों में अलंकरण के होते हुए भी उसकी गरिमा कृत्रिम जान पड़ती है। इसके श्रतिरिक्त जहाँगीर ने भारतीय श्रीर फारसी निर्माणशैलियों के समन्वय के स्थान पर परंपरावद्ध फारसी निर्माणशैली को ही प्रोत्साहन दिया । श्रव्दुर्ररहीम खानखाना का मकत्ररा हुमायूँ के मकत्ररे के अनुकरण पर वना । इस इमारत के निर्माण द्वारा नहाँ एक श्रोर नई मौलिक प्रतिभा के श्रमाव का प्रमाण मिलता है, वहाँ दूसरी श्रोर एतमादउदौला के मकत्ररे में वास्तुकला ने पूर्ण स्त्रेण रूप धारण कर लिया है। इसकी निर्माणयोजना साम्राज्ञी नूरजहाँ ने की थी। खेत संगनर्गर में किलमिल पचीकारी तथा मूल्यवान पत्थरों के अलंकरण के कारण ऐसा जान पड़ता है मानी कोई वहुमूल्य श्राभूपण भवन के रूप में खड़ा कर दिया गया है।

शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापत्य कला का चरम विकास हुआ । निर्माण शैली तथा श्रलंकरण दोनों ही क्षेत्रों में नए प्रयोग किए गए । श्रकतर द्वारा निर्मित लाल पत्थर के श्रनेक भन्य भवनों को उद्दाकर उनके स्थान पर संगममर के मंडपों का निर्माण किया गया। संगममर के कटावदार महरात्र, मूल्यवान पत्थरों की जड़ाई, परिष्कृत सज्ञा तथा सहम श्रलंकरण शाहजहाँ द्वारा निर्मित भवनों की मुख्य विशेष-ताएँ हैं। दीवाने श्राम, दीवाने खास, खासमहल, शीशमहल, मुसममन बुर्ज तथा मच्छीभवन शाहजहाँ द्वारा वनवाई गई मुख्य इमारतें हैं। इन सभी की श्रातमा

शृंगारिक है। सूक्ष्म पचीकारी, चित्रलिखित सी सजीवता, सुनहले तथा रंगीन स्तंम, इन सभी में एक विलासपरक, ऐश्वर्यप्रधान जीवनदृष्टि का परिचय मिलता है। मोती-महल, हीरामहल, रंगमहल, नहरेबिहरत तथा शाहबुर्ज नाम ही इस तथ्य की पुष्टि के लिये यथेष्ट हैं।

निर्माणयोजना की दृष्टि से शाहजहाँ की प्रमुख इमारतों में भी मौलिकता का श्रमाय है। जामामस्जिद तथा ताजमहल दोनों की योजना हुमायूँ के मकत्ररे के श्रमुकरण पर हुई है जो मुगल-स्थापत्य-परंपरा की प्रथम इमारत है। ताज की गरिमा तथा वैभव उसकी सजा तथा श्रलंकरण पर श्रिष्ठिक निर्भर है। रंगीन प्रस्तरखंडों द्वारा निर्मित नमूने, प्रवेशद्वारों पर खचित सुंदर दृशिए विलच्चण कलासौष्ठव के उदाहरण हैं। वास्तव में शाहजहाँ के शिल्पी ने श्रम्भनी कला के द्वारा पुण्यवदना मुमताज की प्रस्तरसमाधि में भी फूल की सी कोमलता ला दी है। सफेद संगमर्भर की श्रात्मा में शाहजहाँ का ऐश्वर्य तथा उसके कोमल प्रभाव में उसका प्रेम सदा के लिये श्रमर हो गया है।

शाहजहाँ काल में स्थापत्यकला का चरम विकास हुआ। श्रीरंगजेब के समय में मानो उसकी प्रतिक्रिया हुई श्रीर उसमें पतन के चिह्न दृष्टिगत होने लगे। शाहजहाँ कालीन मच्छीभवन के लालित्य में ही मुगल स्थापत्य के पतन का संकेत मिल जाता है। श्रीरंगजेब कला से घृणा करता था, परंतु फिर भी उसके संरच्या में कुछ मिलादों श्रीर मकबरों का निर्माण हुआ। शिल्पी श्रताउद्दौला ने रिजया बेगम के मकबरे का निर्माण ताजमहल की शैली पर किया परंतु इस मकबरे को देखने से ही उसकी हीन रुचि तथा श्रत्य ज्ञान का परिचय मिल जाता है। निष्प्राण श्रलंकरण के श्रतिचार तथा रुचिविहीन निर्माणयोजना के कारण यह इमारत विल्कुल ही साधारण बनकर रह गई है। बनारस की मिलाद भी तद्युगीन कला की श्रत्थिर तथा दुर्वल प्रकृति का परिचय देने के लिये काफी है। इन सभी इमारतों का निर्माण फारस की परंपराबद शैली के श्रनुकरण पर हुआ है। सफदरजंग के मकबरे की योजना हुमायूँ के मकबरे की शैली के ढंग पर हुई है। परंतु दोनों के प्रभाव में श्राकाश पाताल का श्रंतर है।

<sup>े</sup> हुमायूँज टूंब एक्स्प्रेसेज इन एक्री लाइन इट्स पावर ऐंड एक्जल्टैंट वाइटैलिटी—दैट "ह्यू आव् मार्निग" हिच मार्क्स द विगिनिंग आव् एक्री न्यू मूवमेंट। टूंब आव् सफदरजंग सीग्स ड वी स्ट्राइविंग वाई आर्टिफिरोल मीन्स ड रिप्रोड्यूस दि श्रीरिजिनल विगर, हाइल इन रियालिटी इट इज डिकेडेंट। देयर इज नो वैलेंस्ड प्रोपोर्शन ऐंड बाड सिंपुल प्लैन। इट वाज ए फाइन एफर्ट ड रीकेंप्चर दि श्रोल्ड रिपरिट श्राव् सुगल स्टाइल, वट वाई दिस टाइम दि श्रार्ट हैंड गान वियांड एनी होए श्राव् रिकाल।

<sup>—</sup>पर्सी नाउन, मान्युमेंट्स न्नाव् दं सुगत्स, केंन्रिज हिस्ट्री न्नाव् इंटिया।

१६वीं शताब्दी में लखनऊ के एक मक्तरे में ताज की अनुकृति बनाने की चेष्टा की गई जो हीन तथा अपरिष्कृत रुचि का साकार उदाहरण है। यह समकृता कठिन हो जाता है कि बाह्य रूप में इतना साम्य होते हुए भी दोनों का प्रभाव इतना भिन्न कैसे है ? ताजमहल तथा ताजमहल की इस अनुकृति के द्वारा मुगल स्थापत्य कला के चरम विकास और उसके अवसान का मूल्यांकन किया जा सकता है। औरंगजेव के मक्त्ररे में न मार्चव है, न गांभीर्य और न ऐश्वर्य। अनेक सामंतों के मक्त्ररे भी इससे उत्कृष्ट हैं। न जाने कैसे काफिरों के भयंकर शत्रु औरंगजेव की समाधि पर तुलसी का एक पौधा अपने आप निकल आया है।

इस युग में निर्मित लखनऊ की इमारतों की हीन रुचि तथा श्रपरिष्हित की देखकर भी युगप्रतिमा के हास का परिचय मिलता है। लखनऊ की प्रायः सभी इमारतों में ऐसा जान पड़ता है मानो शिल्पी ने उस लिपि का श्रमुकरण करने का प्रयास किया हो जिसका न तो वह श्रर्थ समभता है श्रीर न जिसकी वर्णमाला से ही उसका परिचय है।

इस प्रकार रीतियुगीन स्थापत्य कला के विकास पर दृष्टि डालने से यह बात पूर्ण्तया स्पष्ट हो जाती है कि रीति साहित्य की समानांतर प्रवृत्तियाँ ही इस क्षेत्र में भी चलती रही हैं। परंपराबद्ध शैली, ऋलंकरण की ऋतिशयता, चमत्कारवृत्ति तथा ग्रानुदिन शृंगारी श्रीर रोमानी वातावरण की सृष्टि का प्रयास, ये सभी प्रवृत्तियाँ रीतियुगीन साहित्य में भी थोड़े बहुत श्रंतर के साथ विद्यमान हैं।

## संगीत शास तथा कला

रीतियुग में संगीत कला की स्थित भी अत्यंत शोचनीय हो गई थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना के पहले भारतवर्ग में संगीत की एक सवल शास्त्रीय पृष्ठभूमि का निर्माण हो चुका था। ग्वालियरनरेश मानसिंह के संरच्या में भारतीय संगीत उत्थान की चरम सीमा पर पहुँच चुका था। संगीत की सबसे विशद और गंभीर शैली 'श्रुपद' का ग्राविप्कारक इन्हीं को माना जाता है। संगीत कला और शास्त्र दोनों को ही विदेशियों के ग्राक्रमण द्वारा बहुत ग्राघात पहुँचा। संगीत कला तो ग्रनेक व्यवधानों से टकर लेती हुई तथा विदेशी प्रभावों को ग्रात्मसात् करती हुई पनपती रही, परंतु शास्त्र के क्षेत्र में मौलिकता का पूर्ण ग्रामव हो गया। सिद्धांत ग्रथवा शास्त्र कला के व्यवहारिक रूप के ग्राधारस्तंभ होते हैं। एक के ध्वंस के साथ दूसरे का पतन ग्रानिवार्थ हो जाता है। मुगल दरवार में ग्रिधिकांशत: मुसलमान कलाकारों को संरच्या पात हुग्रा। ग्राईनेग्रकग्री में उिछिखित ३६ संगीतज्ञों में से केवल ४ हिंदू है, परंतु अकवरकालीन संगीत का इतिहास पूर्णत: ग्रंधकारमय नहीं है। जहाँ तानसेन ग्राज भी सर्वश्रेष्ठ कलावंत के पद पर ग्रासीन हैं, वहीं शास्त्र के क्षेत्र में

पुंडरीक विद्वल का स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जहाँगीर के समय में पंडित दामोदर ने संगीतदर्पण की रचना की जो संगीत शास्त्र का अमर प्रंथ है।

शाहजहाँ के समय में संगीत के क्षेत्र में भी वही प्रदर्शनप्रियता श्रौर श्रलं-करण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। श्रहोवल का प्रसिद्ध शास्त्रग्रंथ संगीतपारिजात इसी समय का माना जाता है। इसमें मान्य २६ विकृत स्वरों के नाम ही तत्कालीन संगीत की श्रलंकरण प्रवृत्ति का परिचय देने के लिये यथेष्ट हैं। व्यावहारिक रूप में यद्यपि उनका प्रयोग इतने रूपों में नहीं हुश्रा तथापि सिद्धांत रूप में इन सूक्ष्मताश्रों की स्वीकृति से भी उसकी श्रालंकारिक प्रवृत्ति का परिचय तो मिलता ही है। शाहजहाँ के दरवार में श्रनेक गायक हुए जो तानसेन की गंभीर शैली में श्रालंकारिक गिट-किरियाँ जोड़कर उन्हें श्रपने युग की प्रवृत्तियों में रंजित कर रहे थे।

श्रीरंगजेब श्रपने दरबार से संगीत कला का चिह्न तक मिटा देना चाहता था। उसका युग संगीत के श्रपकर्ष का युग था। उस युग के संगीतशों का जीवन श्रीरंगजेब की धार्मिक संकीर्णता श्रीर कहर गांभीर्य के बिरुकुल विपरीत था, श्रतएव वे केवल दिल्ली दरबार से ही बहिष्कृत नहीं किए गए बिल्क साधारण संगीतगोष्टियों पर भी राजकीय प्रतिवंधों के कारण उनका जीवननिर्वाह दूभर हो गया। फलस्वरूप संगीतश्र शाही संरक्षण छोड़कर नवाबों श्रीर राजाश्रों की शरण में जाने के लिये विवश हो गए। इस काल के केवल एक ही संगीताचार्य भावभट्ट का उल्लेख मिलता है। वे बीकानेरनरेश श्रन्पसिंह के श्राश्रय में थे। श्रन्प-संगीत-रत्नाकर, श्रन्पविलास तथा श्रन्पांकुश उनके मुख्य ग्रंथ हैं, परंतु इन सभी रचनाश्रों में मौलिकता का पूर्ण श्रमाव है।

इस युग के सिद्धांत संबंधी ग्रंथों में मौलिकता का पूर्ण श्रभाव है। श्रहोबल ने नए स्वरनामों का उल्लेख श्रवश्य किया है परंतु ये स्वर श्रनेक पुराने स्वरों के नए नाम मात्र हैं। श्रहोबल ने इस तथ्य को स्वयं स्वीकार किया है<sup>3</sup>। इसके श्रितिरक्त श्रांश्रनिवासी पं॰ सोमनाय तथा पं॰ व्यंकटभरवी का नाम इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। यद्यपि इन दोनों संगीताचार्यों का संबंध दिच्छा की संगीतपद्धित से ही रहा है, तथापि उत्तर भारतीय संगीतपद्धितयों का प्रभाव उनकी रचनाश्रों पर स्पष्ट दिखाई देता है। इस काल में लिखी हुई कुछ ऐसी रचनाएँ भी उपलब्ध होती हैं जिनकी रचना हिंदी के प्रसिद्ध किवयों ने की थी। इन रचनाश्रों का उद्देश्य तत्वान्वेषण की

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> संगीतपारिजात, श्लोक ४६३-४६७।

२ वही, श्लोक ३२४-३२६।

<sup>&</sup>lt;sup>ड</sup> बही (रागाध्याय, श्लोकसंख्या ४१४-४१७)।

श्रिपेचा मनोरंजन ही श्रिधिक जान पड़ता है। उदाहरण के लिये देव किन कृत राग-रत्नाकर को लिया जा सकता है। इस रचना पर दामोदर पंडित कृत संगीतदर्पण का प्रभाव सर्वत्र दिखाई पड़ता है।

श्रीरंगजेब के उत्तराधिकारियों के दरबार में संगीत को प्रोत्साहन मिला। परंतु तब तक संगीत की श्रात्मा बहुत कुछ मर चुकी थी। मुहम्मदशाह रॅगीलें के दरबार में उच श्रेणी के प्रतिष्ठित संगीतज्ञ रहते थे। परंतु इस पुनरुत्थान में श्रुन्रंजन, श्रलंकरण तथा चामत्कारिक प्रयोगों का ही प्राधान्य है। श्रुपद का स्थान ख्याल, दुमरी, टप्पा श्रीर दादरा ने ले लिया। श्रदारंग श्रीर सदारंग के ख्यालों से दिछी दरबार की विलासयुक्त रंगीनी में योग मिला। शोरी के टप्पों के श्रालंकारिक स्वर बहुत लोकप्रिय हुए। तराना, रेखता, कब्बाली इत्यादि प्रणालियों का प्रचार इसी युग में श्रिधिक हुआ। इनमें से श्रिधिकांश श्रुंगारिक हैं।

रीतियुग में संगीत कला तथा संगीत शास्त्र की गतिविधि पर दृष्टि डालने से यह वात स्पष्ट प्रमाणित हो जाती है कि संगीत के प्रतिपाद्य तथा शैली का भी वहीं रूप था जो तत्कालीन हिंदी काव्य का था। ग्रक्रितर के समय में ही लोचन की राजतरंगिणी, पुंडरीक विद्वल के सद्रागचंद्रोदय, रागमंजरी, रागमाला तथा नर्तनिर्ण्य लिखे जा चुके थे। रीतियुग में तथा उसके कुछ समय बाद भावमद्दे, दृदयनारायण देव, मुहम्मद रजा, महाराजा प्रतापसिंह तथा कृष्णानंद व्यास द्वारा प्रणीत संगीत शास्त्र संबंधी अन्य ग्रंथ भी निर्मित हुए, जिनमें रीतियुगीन लच्चणग्रंथों की प्रवृत्तियों का ही प्राधान्य रहा। काव्य ग्रीर चित्रकला में जिस प्रकार नायिकाने मेद का चित्रण ग्रवाध गति से होने लगा उसी प्रकार विविध रागरागिनियों को उनके गुण तथा प्रभाव के ज्ञाधार पर नायक तथा नायिकान्नों के रूप में बद्ध कर उनकी व्याख्या की गई। परंतु इन सब विवेचनात्रों में नृतन मौलिकता का प्रायः ग्रभाव ही रहा। हिंदी काव्यशास्त्र के समान ही तत्कालीन संगीत शास्त्र का आधार भी संस्कृत ही है। उस समय के संगीतशास्त्रकार भी सामान्य टीकाकार मात्र थे।

तत्कालीन संगीत की शैली तथा प्रतिपाद्य में चमत्कारसृष्टि की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। अनेक स्थलों पर रागों के देवरूप चित्रण में श्लेप द्वारा श्राधार तथा आधेय में धर्मसाम्य और गुणसाम्य की स्थापना की गई है। यही नहीं, विविध गायनशैलियों को एक ही गीत में गुंफित करते हुए चमत्कारसृष्टि करना उस युग की संगीत कला की चरम सिद्धि समभी जाती थी। तराना, दादरा, उमरी इत्यादि का एक ही गीत के श्रंतर्गत समावेश इसी चमत्कारवादी प्रवृत्ति का द्योतक है।

संगीत के द्वारा शृंगारिक भावनात्रों का उद्दीपन करना ही संगीतज्ञों का मुख्य उद्देश्य रह गया था। फलस्वरूप उनकी शब्दयोजना भी त्राधिकतर शृंगारपरक

ही होती थी। चमल्कारप्रदर्शन की प्रवृत्ति भी तत्कालीन संगीत में प्रधान रूप से दिखाई पड़ती है। रीतिकाल की लोकप्रिय संगीतशैलियों के विश्लेपण से यह बात स्पष्ट रूप में प्रमाणित हो जाती है। ख्याल शैली की तानों, खटकों, मुरिकयों तथा श्रन्य श्रालंकारिक प्रयोगों में चमत्कार तत्व ही श्रिधिक रहता था। ख्याल के गीत श्रधिकतर शृंगारिक होते हैं श्रौर उनमें श्रधिकतर किसी स्त्री की श्रोर से प्रण्य श्रथवा विरह की ग्रीमिव्यक्ति की जाती है। वास्तव में रीतिकालीन कवि श्रीर संगीतज्ञ दोनों की एक ही दशा थी, दोनों ही ग्राश्रयदाता की रुचि पर पल रहे थे, ग्रतएव उनकी प्रसन्नता के लिये दोनों को ही शृंगारपरक प्रतिपाद्य श्रौर कलाप्रधान चमत्कारवादिता को श्रपनाना पड़ा । रीतिकालीन चमत्कारप्रदर्शन की वृत्ति चतुरंग शैली में भी दिखाई पड़ती है जिसमें ख्याल, तराना, सरगम श्रीर त्रिवट ( मृदंग के बोल ) सबके मिश्रग से संगीत की वैचिन्यपूर्ण रचना की जाती है। तरानों में भी लय का चमत्कार त्रीर द्रुत तानों का प्रयोग उस युग की चमत्कारिक वृत्ति का ही परिचय देते हैं। शब्दयोजना के बिना 'ताना', 'दे', 'देना', 'दानी' तथा 'तोम' इत्यादि श्रर्थहीन शब्दों के द्वारा संगीतयोजना में चमत्कारप्रदर्शन का ही बाहुल्य रहता है। टप्पा भी ऋपनी शैली के इल्केपन के लिये प्रसिद्ध है। इसकी गति क्षद्र और चपल होती है। ये केवल उन्हीं रागों में गाए जाते हैं जिनका विस्तार अपेचाऊत संचित होता है। रीतिकालीन संगीत में गंभीर श्रीर विशद तत्वों के श्रभाव का यह भी एक ज्वलंत प्रमाश है। टप्पा पहले पंजाब में ऊँट हाँकनेवाले गाया करते थे। पहले कहा जा चुका है कि मुहम्मदशाह ने उसकी संगीतयोजना में त्रालंकारिक गिटकिरियों का योग देकर उसे रीतिकालीन वातावरण के श्रनुकूल वना दिया। नवाव वाजिदश्रली शाह के संरक्त में दुमरी शैली का प्रचलन हुआ जो अतिशय चपल, स्त्रेण श्रीर श्रंगारप्रधान थी। डा॰ श्यामसुंदरदास ने उसका वर्शन इस प्रकार किया है-"अवध के अधीक्षर वाजिदअली शाह ने ठुमरी नामक गानशैली की परिपाटी चलाई। यह संगीतप्रणाली का अन्यतम स्त्रेण और श्रंगारिक रूप है। इस समय अकबर के समय के श्रुपद की गंभीर परिपाटी, मुहम्मदशाह द्वारा श्रनुमोदित ख्याल की चपल शैली तथा उन्हीं के समय में त्राविष्कृत टप्पे की रसमय श्रीर कोमल गायकी श्रीर वाजिदश्रली शाह के समय की रँगीली रसीली ठुमरी श्रपने श्रपने श्राश्रयदाताश्रों की मनोवृत्ति की ही परिचायक नहीं, लोक की प्रौढ़ रुचि में जिस क्रम से पतन हुन्ना उसका इतिहास भी है ।"

रीतिकाल की ऋन्य मुख्य शैलियाँ हैं गजल श्लौर त्रिवट । इनमें भी चमत्कार श्रीर स्थूल शृंगारिकता का प्राधान्य था। त्रिवट में मृदंग इत्यादि के बोलों को

श्वा० श्यामसुंदरदास : हिंदी भाषा श्रीर साहित्य, पृ० २६१

रागबद्ध करके चमत्कार उत्पन्न किया जाता था ख्रौर गजल की शृंगारपरक प्रवृत्ति तो प्रिस्ट ही है।

संगीत, कला तथा साहित्य की ये समानांतर प्रवृत्तियाँ तथा उनमें व्याप्त ऐक्य उस युग के जीवनदर्शन का प्रमाण वनने के लिये यथेष्ट हैं। स्वार्थपरायण राजनीतिक व्यवस्था, सामंतीय वातावरण, राजनीतिक विकेंद्रीकरण श्रीर सामाजिक श्रव्यवस्था तथा विलासमूलक, वैभवजन्य, प्रदर्शनप्रधान श्रलंकरण प्रवृत्ति का तलालीन साहित्य एवं विविध लिलत कलाश्रों की गतिविधि पर बड़ा गहरा प्रभाव रहा है। तद्युगीन कलाकार की श्रात्मा पर ये बाह्य परिस्थितियाँ एक प्रकार से हावी हो गई थीं। चेतना के सक्ष्म, सार्वभौम श्रीर नित्य तत्व बाह्य जीवन की स्थुल साधना में लुप्त हो गए थे। स्थूल की सक्ष्म पर इस विजय के कारण ही इस युग में 'रीति-काव्य' लिखा गया।

# द्वितीय अध्याय

# रीतिकाच्य का शास्त्रीय पृष्ठाधार

## १. रीतिशास्त्र का आरंभ

भारतीय त्रास्तिकता को जीवन की प्रत्येक ग्रिमिव्यक्ति का मौलिक संबंध किसी न किसी प्रकार से ग्रलौकिक शक्तियों से स्थापित करने का ग्रम्यास रहा है। प्रत्येक विद्या किसी न किसी प्रकार ब्रह्म ग्रथवा उसके किसी रूप से उद्भूत हुई है—ऐसी उसकी श्रास्था रही है। राजशेखर ने 'काव्यमीमांसा' में साहित्य शास्त्र की उत्पत्ति का ग्रत्यंत रोचक वर्णन किया है: सरस्वतीपुत्र काव्यपुरुप को ब्रह्म की ग्राज्ञा हुई कि तुम तीनों लोकों में साहित्य शास्त्र के ग्रध्ययन का प्रचार करो। निदान, उसने सबसे पूर्व ग्रपने मानसजात सत्रह शिष्यों के समज्ञ इसका व्याख्यान किया श्रीर फिर इन श्रिपयों ने शास्त्र को सत्रह ग्रिधकरणों में विभक्त करके ग्रपने श्रपने विपयों पर स्वतंत्र रीतिग्रंथ लिखे—'तत्र कविरहस्यं सहस्राज्ञः समाम्नासीत, श्रौक्तिकमुक्तिगर्भः, रीतिनिर्ण्यं सुवर्णनामः, ग्रानुप्रासिकं प्रचेतायनः, यमकानि चित्रं चित्रांगदः, शब्दश्लेषं श्रेपः, वास्तवं पुलस्त्यः, श्रौपम्यमौपकायनः, श्रितिशयं पाराशरः, ग्रर्थश्लेपमतथ्यः, उभयालंकारिकं कुवेरः, वैनोदिकं कामदेवः, रूपक-निरूपणीयं मरतः, रसाधिकारिकं निन्दकेश्वरः, दोपाधिकारिकं विषणः, गुणौपादानिकमुपमन्यः, श्रौपनिषदिकं कुचुमारः इति।'

विद्वानों की राय है कि यह सूची श्रिधिक विश्वसनीय नहीं है। वैसे भी, कुछ नाम तो स्पष्टतः संगित बैठाने को गढ़े गए मालूम पड़ते हैं। परंतु कुछ नामों का उल्लेख यत्रतत्र श्रवश्य मिलता है; जैसे 'कामसूत्र' में 'श्रीपनिषदिकं' के व्याख्याता कुचुमार श्रीर 'साम्प्रयोगिक' के व्याख्याता सुवर्णनाम के नाम श्राते हैं। 'रूपक' या 'नाट्यशास्त्र' पर भरत का ग्रंथ तो किसी न किसी रूप में श्राज भी उपलब्ध है। नंदिकेश्वर के नाम से कामशास्त्र, गीत, तृत्य श्रीर तंत्र संबंधी ग्रंथों का उल्लेख तो मिलता है, परंतु रस पर उनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है। इस प्रकार राजशेखर का यह काव्यमय वर्णन रीतिशास्त्र की उत्पत्ति का इतिहास जुटाने में हमारी कोई सहायता नहीं करता।

(१) वेद वेदांग—ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय ज्ञान का प्राचीनतम कोश वेद हैं। वैदिक ऋचात्रों के रचयिता वाणी के रस से तो स्पष्टतः श्रिभिज्ञ थे ही, इसमें कोई संदेह नहीं; इसके साथ ही नृत्य, गीत, छुंदरचना श्रादि के सिद्धांतों का सम्प्रक विवेचन श्रीर 'उपमा' शब्द का प्रयोग भी वेदों में मिलता है। परंतु साहित्य शास्त्र का निश्चित त्रारंभ वेदों में हूँ इना क्लिप्ट कल्पना मात्र होगी। वेदों के श्रितिरिक्त वेदांग, संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद् त्रादि भी इस विषय में भौन हैं।

- (२) व्याकरण शास्त्र—भारत का व्याकरण शास्त्र जितना प्राचीन है, उतना ही पूर्ण भी है। उसे तो वास्तव में भाषा का दर्शन कहना चाहिए। व्याकरण के ब्रादि ग्रंथ हैं 'निरुक्त' ग्रोर 'निग्नंदु'। यास्त्र ने वैदिक उपमा का विवेचन करते हुए उसके कुछ भेदों का विवरण दिया है: जैसे—भूतोपमा, जिसमें उपमित उपमान वन जाता है; रूपोपमा, जिसमें उपमित ग्रोर उपमान में रूपसाम्य होता है; सिद्धोपमा, जिसमें उपमान सर्वस्वीकृत ग्रोर सिद्ध होता है; रूपक की समानार्थी छप्तोपमा या श्रयोपमा जिसमें साम्य व्यक्त न होकर श्रव्यक्त ही होता है। पाणिनि के समय तक उपमा का स्वरूप निर्धारित हो चुका था। उन्होंने उपमित, उपमान, सामान्य ग्रादि पारिमापिक शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया है। पाणिनि के उपरांत पतंजिल का 'महामाध्य' भी इन रूपों की सम्यक् व्याख्या करता है। वास्तव में व्याकरण शास्त्र हमारे काव्य शास्त्र का एक प्रकार से मूलाधार है। वाणी के श्रत्वंकरण के जो सिद्धांत काव्यशास्त्र में स्थिर किए गए, उनपर व्याकरण के सिद्धांतों का स्पष्ट प्रभाव है। भामह, वामन तथा श्रानंदवर्धन जैसे श्राचार्यों ने श्रपने ग्रंथों में व्याकरण की स्थान स्थान पर सहायता ली है। ध्वित का प्रसिद्ध सिद्धांत व्याकरण के 'स्कोट' सिद्धांत से ही ग्रहण किया गया है।
- (३) दर्शन-व्याकरण के उपरांत काव्यशास्त्र का दूसरा त्राधार दर्शन है। उसके कतिपय प्रमुख सिद्धांतों का सीधा संबंध विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों से है। उदा-हररा के लिये शब्द की तीन शक्तियों - ग्रिमिधा, लच्गा, व्यंजना - का संकेत न्याय-शास्त्र के शब्दविवेचन में मिलता है। नैयायिकों के अनुसार शब्द के अभिधार्थ से व्यक्ति, जाति ग्रौर गुण, तीनों का वोध हो जाता है। इसके ग्रतिरिक्त उन्होंने शब्दार्थ को गौण, मक्त, लाचिणिक श्रौर श्रौपचारिक श्रादि श्रर्थों में विभक्त किया है। शब्द-प्रमारा के संबंध में न्याय श्रौर मीमांसा, दोनों में शब्द श्रौर वाक्य का वर्गीकरण तथा अर्थवाद आदि का सूक्ष्म विवेचन मिलता है। वास्तव में एक प्रकार से न्याय श्रौर मीमांसा से ही व्याख्यात्मक श्रालोचना का उद्भव समभना चाहिए। इसी प्रकार श्रिभिनवगुप्त का व्यक्तिवाद सांख्य के परिशामवाद से बहुत दूर नहीं है, जिसके अनुसार सृष्टि का अर्थ उत्पादन या सुजन न होकर केवल अभिन्यक्ति ही होता है। इससे भी अधिक स्पष्ट है वेदांतियों के मोच्सिद्धांत का प्रभाव। इसके श्रनुसार मोच का श्रानंद वाहर से नहीं प्राप्त होता, वह तो श्रात्मा का ही शुद्धबुद्ध रूप है, जो माया का आवरण हट जाने के उपरांत स्वतः आनंदमय रूप में अभि-व्यक्त हो जाता है। परंतु यह वास्तव में संकेत श्रथवा श्रनुमान मात्र है, इससे काव्यशास्त्र की उत्पत्ति के विषय में कोई निश्चित सिद्धांत स्थिर नहीं हो पाता।

(४) काव्यशास का वास्तविक आरंभ-निदान, काव्यशास्त्र का वास्तविक श्रारंभ हमें दर्शन श्रीर व्याकरण के मूल ग्रंथों की रचना के वहुत बाद का मालूम होता है। डा॰ मुशीलकुमार दे, काणे त्रादि विद्वानों का मत है कि ईसा की पहली पाँच शताब्दियों में ही उसका जन्म माना जा सकता है। शिलालेखों की काव्यमयी प्रशस्तियाँ, अश्वघोष और भास के प्रथ तथा कालिदास का अलंकत काव्य आदि सब इसी ग्रोर संकेत करते हैं। भरत के 'नाट्यशास्त्र' का मूल रूप तो स्पष्टतः इसी काल की अत्यंत आरंभिक रचना है। इतिहासश उसका रचनाकाल ईसा की पहली शताब्दी के ब्रासपास स्थिर करते हैं। भरत ने कुशाश्व ब्रौर शिलालिन, के नामों का उल्लेख किया है, उधर भामह ने मेधाविन का और दंडी ने करयप आदि का, परंतु अभी तक इनके ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं। अतएव इनके विषय में चर्ची करना व्यर्थ है। भरत के उपरांत काव्य श्रीर काव्यशास्त्र दोनों ही समृद्ध होते गए। काव्यशास्त्र में क्रमशः अनेक वादों और संप्रदायों की प्रतिष्ठा हुई जिनमें से पाँच अधिक प्रचलित और प्रसिद्ध हुए-रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, क्क्रोक्ति संप्रदाय श्रीर ध्वनि संप्रदाय । मान्यता तथा ऐतिहासिकता दोनों की इष्टि से सबसे पहले रस संप्रदाय ही श्राता है।

#### २. रस संप्रदाय

संस्कृत काव्यशास्त्र के इतिहास में आदि से अंत तक रसनिरूपण को किसी न किसी रूप में स्थान अवश्य मिला है। भरत ने रस विषयक प्राय: सभी सामग्री प्रस्तुत की है। उनके वाद लगभग सात सौ वर्षों तक यद्यपि ऋलंकार संप्रदाय का महत्व वना रहा, परंतु एक तो स्वयं श्रलंकारवादी श्राचार्यों ने रस की महत्ता स्थान स्थान पर घोषित की है, श्रौर दूसरे, संभवतः इसी श्रंतराल काल में ही भट्ट लोल्लट श्रादि श्राचार्यों ने रस-स्वरूप-निर्देशक भरतसूत्र की गंभीर व्याख्या प्रस्तुत करके रस संप्रदाय की धारा को श्रक्षुराग रूप से प्रवाहित होने में सहयोग दिया है। श्रलंकारवादियों के बाद त्रानंदवर्धन श्रीर श्रमिनवगुत जैसे युगप्रवर्तक ध्वनिवादियों का समय श्राता है। इनके श्रनुकरण पर मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ सरीखे महान् श्राचार्यों ने रस को ध्वनि के एक भेद के रूप में स्वीकार किया है।

रस नाटक का श्रनिवार्य तत्व है। इस दृष्टि से भरत मुनि के लिये श्रपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस विषयक चर्चा का समावेश करना त्र्रनिवार्य था । यही कारण है कि रस संबंधी सभी त्रावश्यक उपकरणों का विवरण इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है।

जनश्रुति के स्त्राधार पर नंदिकेश्वर को रस का प्रवर्तक होने का श्रेय दिया गया

है, श्रीर भरत को नाट्यशास्त्र का । पर फिर भी भरत का रस के प्रति समादर मार कुछ कम नहीं है। उक्त प्रंथ के 'रसविकल्प' श्रौर 'भावव्यंजक' नामक श्रध्यायों रे उन्होंने रस और भाव के स्वरूपों का उल्लेख किया है, इनके पारस्परिक संबंध क निर्देश किया है। ग्राठो रसों का परिचय देते हुए उन्होंने प्रत्येक रस के स्थायी भाव, विभाव, श्रनुभाव, व्यभिचारिभाव श्रौर सात्विक भावों का नामोल्लेख किया है, रसी के वर्गी और देवताओं से अवगत कराया है तथा रसों के भेदों की चर्चा की है।

भरत ने मूल रूप में रस चार माने हैं-शृंगार, रौद्र, वीर श्रौर वीभल। फिर इनसे क्रमशः हास्य, करुण, श्रद्भुत श्रीर भयानक रसों की उत्पत्ति मानी है?। शृंगार श्रीर हास्य, वीर श्रीर श्रद्भुत तथा वीमत्स श्रीर भयानक रसयुग्म का पारस्परिक कारण-कार्य-भाव होने के कारण उत्पाद्योत्पादक संबंध स्वतःसिद्ध है। रौह श्रीर करुण में भी यह संबंध मनःस्थिति के आधार पर परिपुष्ट है। सबल पन्न का निर्वल पच पर अकारण और निर्दयतापूर्ण कोध सामाजिक के हृदय में करणा की ही उत्पत्ति करता है।

इसी प्रकरण में भरत ने रसों के विभिन्न भेदों का भी उल्लेख किया है 3 । श्रागे चलकर इनमें से कुछ तो प्रचलित रहे श्रीर कुछ श्रप्रचलित हो गए।

(१) प्रचलित भेद-शंगार के संभोग और विप्रलंभ दो भेद। हास्य के ( उत्तम, मध्यम श्रौर श्रधम कोटि के व्यक्तियों के प्रयोगानुसार ) स्मित, विहसितादि छः भेद, तथा वीर के दानवीर, धर्मवीर श्रौर युद्धवीर, तीन भेद।

(२) अप्रचितत भेद-शंगार के वाङ्नेपथ्यिकयात्मक तीन भेद, हास्य के त्रात्मस्थ त्रौर परस्थ दो भेद। हास्य त्रौर रौद्र के त्रंगनेपथ्यवाक्यात्मक तीन तीन भेद। फरुण के धर्मीपघातज, अपचयोद्भव और शोककृत तीन भेद। भयानक के स्वभावज, सत्वसमुत्थ त्रौर कृतक तीन भेद, तथा व्याज-त्रपराध-त्रासगत तीन भेद। वीमत्स के चोमज, शुद्ध श्रौर उद्देगी तीन मेद। श्रद्भुत् के दिव्य श्रौर श्रानंदन दो भेद।

भरत के कथनानुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है-विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद् रसनिष्पत्तिः। उनके इस सिद्धांतकथन में यद्यपि स्थायी भाव को स्थान नहीं मिला, पर जैसा उनकी म्रापनी व्याख्या से सप्ट है, उन्हें श्रमीष्ट यही है कि स्थायी मान ही उत्तर निमानादि के द्वारा

१ रूपकिनरूपणीयं भरतः, रसाधिकारिकं निन्दिकेश्वरः ।—का० मी०, १म अ०, पृ० ४।

२ ना० शा० ६।३६-४१।

<sup>&</sup>lt;sup>अ</sup> वही, ६।४८ वृत्ति, ६।७७-८३।

रसत्व को प्राप्त होते हैं। नाट्यजगत् में विभावादि का यह संयोग रस (श्रास्ताद) का जनक उसी प्रकार है जिस प्रकार लोकिक संसार में नाना प्रकार के व्यंजनों, मिष्टान्नों श्रोर रासायनिक द्रव्यों का पारस्परिक संयोग हर्षोत्पादक षड्रसास्वाद उत्पन्न कर देता है। स्थायी भावों का यह श्रास्वाद तभी संभव है, जब ये नाना प्रकार के भावों के (नाटकीय) श्रमिनय से प्रकट किए गए हों, श्रोर वाग् (वाचिक), श्रंग (श्रांगिक) तथा सत्व (सात्विक) श्रमिनयों से संयुक्त हों। यथा हि नाना व्यंजनसंस्कृतमन्तं मुंजाना रसानास्वादयन्ति सुमनसः पुरुषा हर्षादींश्राप्यधिगच्छन्ति तथा नानाभावाभिनयव्यंजितान् वागंगसत्वोपेतान् स्थायिभावानास्वादयन्ति सुमनसः प्रेच्नाः। (ना० शा०, प्र० ७१)।

उक्त भरतसूत्र की यह न्याख्या रसस्वरूप पर एक चीगा सा प्रकाश ढालती है—'नानाभावामिनय' श्रीर 'वाग् श्रंग' को श्रनुभाव के श्रंतर्गत माना जा सकता है, श्रीर 'सत्व' को सात्विक भाव के श्रंतर्गत।

भरतप्रतिपादित सूत्र निस्लंदेह व्याख्यापेच है। इसकी व्याख्या परवर्ती विद्वान् श्राचार्य, जिनमें से भट्ट लोल्लट, श्री शंकुक, भट्ट नायक श्रीर श्रमिनवगुप्त के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं, श्रपनी श्रपनी प्रतिमा के श्रनुसार करते करते, रस का मूल भोक्ता कौन है, इस प्रश्न के साथ साथ इस जटिल समस्या को भी मुलभाने में प्रवृत्त हो गए कि उसे किस कम श्रीर किस विधि से रस का श्रास्वाद प्राप्त होता है। भरत से पूर्ववर्ती किसी श्राचार्य श्रयवा स्वयं भरत को भी इस कथन की इतनी विशद श्रीर विवादपूर्ण व्याख्या श्रमीष्ट रही होगी, श्राज तक के श्रनुसंधानों के बल पर निश्रयपूर्वक कुछ कह सकना कठिन है। इस कथन में विभाव, श्रनुमाव श्रीर व्यभिचारिमाव का जो स्वरूप भरत को श्रमीष्ट है, वही परवर्ती श्राचार्यों को भी है, पर विवादप्रस्त दो शब्द हैं संयोग श्रीर निष्पत्ति, जिनपर श्राधृत विभिन्न व्याख्यानों का उल्लेख श्रवेच्णीय है।

## ३. भट्ट लोलट

नाट्यशास्त्र की प्रसिद्ध टीका 'ग्रिमिनव भारती' के ग्रनुसार भरतसूत्र के प्रथम ध्याख्याता भद्द लोल्लट के मत में :

(१) उपचितावस्या अर्थात् परिपकता को प्राप्त स्थायिभाव ही 'रस' नाम से अभिहित होते हैं। स्थायिभाव, जो स्वयं तो अनुपचित (अपरिपक्क) हैं, विभाव,

<sup>े</sup> एवं नानाभावीपहिता अपि स्थायिनी भावा रसत्वमाप्नुयन्ति । --ना० शा०, प० ७१।

त्रानुभाव त्र्यौर व्यभिचारिभाव का संयोग पाकर जव उपचित होते हैं, तब इनका नाम 'रस' पड़ जाता है ।

(२) यह रस अनुकार्य —वास्तविक रामादि —में भी रहता है, श्रीर श्री-नयकौशल के बल पर रामादि का अनुकरण करनेवाले नट में भी:

भहलोल्लटस्तावदेवं व्याचचक्षे '' विभावादिभिः संयोगोऽर्थात् स्यायेतः ततो रसनिष्पत्तिः। '' स्थाय्येव विभावानुभावादिभिरुपचितो रसः। स्थायी लनुपचितः। स चौभयोरपि '' अनुकार्ये, अनुकर्तर्यपि चानुसन्धानवलात्। —ना० शा० ( अ० भा० ) ए० २७४।

कान्यप्रकाशकार मम्मट ने उपर्युक्त सिद्धांत के द्वितीय ग्रंश में थोड़ा संशोधन उपस्थित करते हुए वास्तविक रामादि में मुख्य रूप से रस की स्थिति मानी है श्रीर नट में गौरा रूप से। सिद्धांत के प्रथम श्रंश की उन्होंने भरत-सूत्र-स्थित 'संयोग' श्रीर लोल्लट प्रतिपादित 'उपचित' शब्दों के श्राधार पर विशद व्याख्या करते हुए विभाव, श्रनुभाव श्रीर व्याभिचारिभावों का स्थायिभावों के साथ संयोग संबंध निम्न-लिखित प्रकार से जोड़ा है:

- (क) स्त्रालंबनोद्दीपन-विभावीं तथा स्थायिभाव में जनक-जन्य-संबंध है,
- ( ख ) श्रनुभाव तथा स्थायिभाव में गम्य-गमक-संबंध है, श्रौर
- (ग) व्यभिचारिभावों तथा स्थायिभाव में पोषक-पोष्य-संबंध है।

इस प्रकार मम्मट के व्याख्यानुसार स्थायिभाव विभावादि के द्वारा क्रमशः जन्य, गम्य श्रौर पुष्ट होकर 'रस' रूप में प्रतीयमान होता है । मम्मट को इस ति संबंध-निर्देश की प्रेरणा निस्तंदेह श्रीभनवभारती से मिली होगी।

भट्ट लोल्लट ने श्रपने सिद्धांत में यद्यपि सहृदय का उल्लेख नहीं किया, पर निश्चित ही उसे श्रमीष्ट यही है कि सहृदय तो रस का भोक्ता है ही। वह नट नटी के माध्यम से उसी रस को प्राप्त करता है, जिसे वास्तविक रामसीतादि नायकनायिका ने प्राप्त किया होगा।

भद्द लोल्लट के सिद्धांत पर श्रागे चलकर भरतसूत्र के श्रन्य व्याख्याता शंकुक ने श्रनेक श्राक्षेप किए । उनका एक श्राक्षेप यह है कि उपचित स्थायिभाव को रस

े कुछ इसी प्रकार की धारणा श्रलंकारवादी दंडी पहले ही प्रकट कर चुके थे: रित शृंगारतां याता, रूपबाहुल्ययोगतः। श्रारह्म च परां कोटि कोपो रौद्रात्मनां गतः॥

<sup>—</sup> अ० मा०, पृ० २८४; का० द० शरूर, रहर

नाम से पुकारने पर यह निश्चित कर सकना श्रसंमव है कि रित, हास श्रादि स्थायिमाव कितनी मात्रा तक उपचित होकर रस कहाते हैं। मात्रानिर्धारण के लिये यदि यह मान लिया जाय कि उच्चतम पराकाष्ठा तक ही उपचित 'स्थायिभाव' रस कहाता है तो भरतसंमत हास्यरस के स्मित, अवहसित आदि छः भेद, तथा शृंगाररसांतर्गत निरूपित काम की श्रमिलाषा श्रादि दस श्रवस्थाएँ श्रसंगत हो जायँगी क्योंकि इन दोनों रसों में स्थायिभाव केवल उचतम कोटि की उपचितावस्था के सूचक न होकर उत्तरोत्तर प्रकर्ष के सूचक हैं । अतः लोल्लट का मत सीमानिर्धारक न हो सकने के कारण शिथिल है।

शंकुक का एक ग्रन्य ग्राक्षेप है कि लोल्लट द्वारा प्रतिपादित विभाव श्रौर स्थायिमाव में उत्पादकोत्पाद्य रूप कारगा-कार्य-माव संबंध की स्थापना भी निम्नलिखित दो कसौटियों पर खरी नहीं उतरती-(१) कारण ( कुंभकारादि ) के नए हो जाने पर भी कार्य ( घट ) की स्थिति वनी रहती है, श्रीर ( २ ) कारण ( चंदनावलेपन ) श्रीर कार्य ( सुगंध सुखानुभव ) की एकसाथ स्थिति कदापि संभव नहीं है, इनमें थोड़ा बहुत पूर्वीपर माव बना ही रहता है। पर इधर एक तो विभाव के नष्ट हो जाने पर ( स्थायिमावात्मक ) रस भी नष्ट हो जाता है, श्रीर दूसरे, विभाव तथा रस दोनीं साथ साथ श्रवस्थित रहते हैं, उनमें पूर्वापर संबंध कदापि संभव नहीं है ।

शंकुक का एक अन्य प्रवल आक्षेप है कि लोल्लर का यह सिद्धांत कि सामाजिक नायकनायिका द्वारा श्रनुभूत रस का श्रास्वादन नटनटी के माध्यम से पात फरता है, ग्रतिन्याप्ति दोष से दूपित है। जिसमें रित ग्रादि स्थायिभाव होगा, रस भी उसी में होगा, न कि किसी श्रन्य में--इस व्याप्ति के श्रनुसार केवल नायफ-नायिका ही रसास्वादन प्राप्ति के श्रिधिकारी ठहरते हैं, न कि नटनटी श्रीर न उनके माध्यम से सामाजिक ही। श्रीर फिर, सामाजिक मूल नायक के रित, हासादि भावीं से तो श्रानंदम्लक रस प्राप्त कर भी लें, पर शोक, भयादि भावों से रस प्राप्त करने में

<sup>🤊</sup> अनुपनितावस्यः स्थायी भावः, उपनितावस्थी रस इत्युच्यमाने एकैकस्य स्थायिनी मन्दतम-सन्दत्तरमन्दमध्येत्यादिविशेपापेचया श्रानन्त्यापत्तिः । एवं रसस्यापि तीव्रतीव्रतरतीव्रतमादि-भिरसंख्यत्वं प्रपद्यते । श्रधीपचयकाष्ठां प्राप्त एव रस उच्यते, तर्हि 'रिमतमवह सतं विहसित-सुपहतितं चापहसितमतिहसितम् शति पौढात्वं हास्यरसस्य कथं भवेत । —का० अनु०, ५० ६६, टीका भाग

२ कार्यत्वे घटादिवत् विभावादिनिमित्तनाशेऽपि रसानुवृत्तिप्रसंग इति भावः। न चास्यालौकिकस्य स्वप्रकाशानन्दात्मकस्य लोकिकप्रमायगम्यत्वम् ॥

<sup>-</sup> एकावली (टीका भाग), प्र ८७

तुलनार्थः निह चन्दनस्पर्रोद्यानं तज्जन्यसुखद्यानं चैकदा संभवति ।

<sup>--</sup>सा० द०, ३,२० वृत्ति

वह नितांत श्रसमर्थ रहेगा। लोल्लट के पत्तपाती यदि यह कहें कि सामाजिक नट में ही रामादि का ज्ञान प्राप्त करके रामगत मूल रस का श्रास्वादन प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर उन्हें यह भी मान लेना होगा कि लौकिक श्रंगार श्रादि को देखकर श्रथवा 'श्रंगार' शब्द को सुनकर भी सामाजिकों को रस का श्रास्वादन प्राप्त हो जाता है?।

शंकुक के उपर्युक्त ग्राक्षेपों से प्रेरणा प्राप्त कर काव्यप्रकाश के टीकाकारों ने नट को रसोपभोक्ता न मानने के लिये एक अन्य तर्क भी प्रस्तुत किया है कि लोक में क्रोध, शोक ग्रादि चित्तवृत्तियों का उत्तरोत्तर हास होते रहने के कारण नट के लिये, जो न तो सर्वज्ञ है और न योगी है, यह जान सकना नितांत ग्रसंभव है कि राम ग्रादि नायक ने अमुक अवसर पर कितनी मात्रा तक रित, शोक, कोध ग्रादि का ग्रानुभव किया होगा और अमुक अवसर पर कितनी मात्रा तक रे । भ्रतः लोल्लट के मतानुसार सामाजिक के लिये नट के माध्यम से रामादि द्वारा श्रास्वादित मूल रस का आस्वादन कर सकना नितांत श्रासंभव है।

निष्कर्ष रूप में लोल्लट पर किए गए श्राक्षेपों में से एक श्राक्षेप है विभाव श्रीर रस में कारण-कार्य-संबंध की लौकिक सीमा का उल्लंधन, श्रीर दूसरा श्राक्षेप है नायकगत रसास्वादप्राप्ति के लिये नटरूप माध्यम की व्यर्थता। लोल्लट के पद्मपातियों के पास उक्त दोनों प्रधान श्राक्षेपों को छिन्न भिन्न करने के लिये एक ही प्रवल तर्क है—काव्यकृति को सर्वोश रूप में श्रलौकिक मानना। मूल नायक श्रीर उसके रत्यादि स्थायिमाव, जो निस्संदेह लौकिक हैं श्रीर जिन्हें काव्य नाटकादि में वर्णित हो जाने पर क्रमशः विभाव श्रीर रस नामों से श्रिमिहत किया जाता है, श्रलौकिक वनकर श्रव लौकिक कारण-कार्य-संबंध की परिभापा श्रीर सीमाश्रों के बंधन से नितांत विनिर्मुक्त हो जाते हैं। माना कि नट मूल रामादि नायक की चित्तवृत्तियों का चित्रण कर सकने में नितांत श्रसमर्थ है, पर उसका संबंध तो रामायणादि काव्य-नाटकगत श्रलौकिक नायकादि के साथ है। श्रम्यासपटु नट नाट्य-संगीत-शास्त्रादि में निर्धारित नियमों के श्राधार पर काव्य नाटकादि में चित्रित पात्रों की उन्हीं मार्मिक चित्तवृत्तियों का, जो काव्यसौंदर्य प्रदान करने की ज्ञमता रखती हैं, सफलता-पूर्वक श्रनुकरण करके सामाजिकों के लिये रसास्वादप्राप्ति का कारण वन जाता है। सामाजिक इस रसास्वाद को श्रपने परंपरागत संस्कारों की प्रवलता के कारण रामा-

<sup>े</sup> सामाजिकेषु तदभावे तत्र चमत्कारानुभवविरोधातः । न च तज्ज्ञानमेव चमत्कारहेतुः । शाब्दतज्ज्ञानेऽपि तदापत्तेः । लौकिकशृंगारादिदर्शनेनापि चमत्कारप्रसंगातः ।

<sup>—</sup>का० प्र० (प्रदीप) टीका, पृ० ६१। व्यन्ययेवीपपत्या तादृशकल्पनायां मानाभावाच्च। —वही।
तुलनार्थः रसप्रदीप (प्रभाकर भट्ट), पृ० २२, पंक्ति ४-७।

यगादि कान्यों के पात्रों का रसास्वाद न समभक्षर ऐतिहासिक रामादि का रसास्वाद समभाने लग जाते हैं। पर इसमें वेचारे 'नट' का क्या अपराध और उसकी माध्यम रूप में स्वीकृति पर क्या आक्षेप ? यही स्थिति कल्पित आख्याननिरूपक नाटकों पर भी घटित होती है। सामाजिक नट के ग्राभिनयकौशल से प्रबंधगत पात्र के रसास्वाद को लोक में वर्तमान तत्सदृश अन्य व्यक्ति का रसास्वाद समम्कर स्वयं भी वैसा ही श्रास्वाद प्राप्त कर लेता है 1

किंतु लोल्लट के पत्त्पाती काव्यनाटकादि के पात्रों को वीच में लाकर लोल्लट के विरोधियों को करारा जवाब देने का प्रयास करते करते लोल्लटसँमत धारणा को ग्रन्य रूप में उपस्थित कर देते हैं। लोल्लट को नट के माध्यम से ऐतिहासिक रामादि नायक द्वारा ब्रास्वादित रस की प्राप्ति अभीष्ट है, न कि रामायणादि में कविनिर्मित रामादि द्वारा श्रास्वादित रस की। श्रस्त ! कुछ विद्वान् लोल्लट के इस सिद्धांत को 'त्रारोपवाद' के नाम से पुकारते हैं। उनके त्रानुसार सामाजिक नट में मूल नायक का आरोप करके—उसे मूल नायक ही समभकर रसास्वादन करते हैं?। पर इसे 'श्रारोपवाद' कहना समुचित नहीं है क्योंकि, श्रारोप में उपमान श्रीर उपमेय दोनों का ज्ञान बराबर बना रहता है। पर लोल्लट के मत में नट को नट न समभक्तर श्रमिनयकीशल के बल से भ्रांतिवश रामादि समभ लिया जाता है, श्रतः इस सिद्धांत को 'भ्रांतिवाद' कहना कहीं अधिक संगत है।

इमारे विचार में लोल्लट का सिद्धांत उतना भ्रांत नहीं है जितना वाल की खाल निकालने वाले उसके विरोधियों ने उसे सिद्ध करने का प्रयास किया है। स्वयं शंकुक ने भी, जैसा हम आगे देखेंगे, लोल्लट के समान अपना मत इसी मित्ति पर खड़ा किया है कि जब तक सामाजिक नट की, उसके अभिनयकौशल के बल पर, रामादि नहीं समभ पाता तव तक उसे रसास्वाद प्राप्त नहीं हो सकता । वस्तुत: इस धारणा में तनिक भी संदेह नहीं है। शेष रहा सिद्धांत का दूसरा पच-वास्तविक रामादि को रसपाप्ति मुख्य रूप से होती है श्रीर नट को गौगा रूप से। यह पन्न श्रवस्य शिथिल है। वास्तविक नायक लौकिक था, उसका रत्यादिजन्य श्रानंद श्रयवा शोकादिजन्य दुःख भी लौकिक था, श्रतः उसे शृंगार्रस श्रयवा करुण्रस की संज्ञा देना शास्त्रसंमत नहीं है। शेप रहा नट की रसास्त्रादप्राप्ति का प्रथा। सफल

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> रसप्रदीप, १० २२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> (क) मुख्यतया दुष्यन्तादिगत एव रत्तो रत्यादि ... अनकर्तर नटे समारोप्य साचात्कियते । -रसगंगाधर, १० ३३

<sup>(</sup> ख ) नटे तु तुल्यरूपतानुसन्थानवशाद् श्रारोप्यमाणः सामाजिकानां चमत्कारहेतुः ।

का० प्र० ( प्रदीप टीका ), पृ० ६१

श्रभिनेता तत्त्व्या के लिये तो निश्चित ही यह भूल जाता है कि वह श्रभिनेता मात्र है—ठीक उसी च्या वह सामाजिक के ही समान रसास्वाद प्राप्त करने लग जाता है, श्रीर तभी हम उसे वास्तविक रामादि समभने लगते हैं—रंगमंच की यही तो महत्ता है। इतना सब स्वीकार करते हुए भी लोल्लट के श्रनुसार हम रत्यादि स्थायिभाव को विभावोत्पन्न श्रीर इस सिद्धांत को 'उत्पत्तिवाद' के नाम से स्वीकार नहीं करते। स्थायिभाव हर व्यक्ति के हृदय में वासना रूप से सदा रहते हैं, विभावों के हारा उत्पन्न नहीं होते; इनसे श्राविष्कृत श्रवश्य हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे विचार में शंकुक की धारणा सर्वांश रूप में श्रमान्य, भ्रांत श्रयवा निर्मूल नहीं है, श्रपित भावी भरत-सून-व्याख्याताश्रों के लिये मार्गप्रदर्शन का कार्य करती है।

## ४. शंकुक

भरतस्त्र के दूसरे व्याख्याता शंकुक ने भट्ट लोल्लट के सिद्धांत का जितनी स्क्ष्मता ग्रीर सतर्कता के साथ खंडन करने के लिये महान् प्रयास किया है, श्रपनी व्याख्या में उन्होंने उसी श्रनुपात से कोई विशेष नवीनता प्रस्तुत नहीं की। इनका सिद्धांत नितांत मौलिक न होकर लोल्लट के ही सिद्धांत की मूल भित्ति—नट पर माध्यम रूप से स्वीकृति—पर श्रवस्थित है। दोनों के दृष्टिकोणों में ग्रंतर श्रवश्य है—लोल्लट के मत में सामाजिक नट पर मूल नायकादि का 'श्रारोप' कर लेता है श्रीर शंकुक के मत में 'श्रनुमान' कर लेता है। परंतु दोनों दृष्टिकोणों का परिणाम एक है—सामाजिक द्वारा उसी रस की श्रास्वादप्राप्ति जिसका श्रास्वादन ऐतिहासिक श्रथवा प्रसिद्ध कथानकों में रामादि ग्रीर काल्पनिक कथान्रों में किसी भी लोकिक व्यक्ति ने प्राप्त किया होगा। लोल्लट ने इस स्वतःसिद्ध परिणाम का संभवतः जान व्यक्तर उल्लेख न किया हो, पर शंकुक ने इसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करते हुए इसके मूलभूत साधन पर भी प्रकाश डाला है।

शंकुक ने इस अनुमान को अन्य लौकिक अनुमानों से विलक्षण माना है। अन्य अनुमानों की प्रतीति सम्यक्, मिथ्या, संश्यात्मक अथवा साहश्यात्मक होती है, पर नट को रामादि सममने का अनुमान उसी प्रकार का है जिस प्रकार 'चित्र-तुरंग-न्याय' से चित्र में ग्रांकित 'भागता हुआ अश्व' जीवित अश्व न होता हुआ भी भागता सा प्रतीत होता है। यह अनुमान तभी संभव है जब नट स्वयं भी किनिविचित अर्थ की गंभीरता तक पहुँचकर अभिनय की शिक्षा और अभ्यास के बल पर मूल नायकादि का सफल अनुकरण करते हुए अपने आपको रामादि समभने लग

<sup>े</sup> विश्वनाथ ने रसास्वादमोक्ता नट को भी 'सामाजिक' की संज्ञा दी है— काव्यार्थभावनेनायमि सभ्यपदास्पदम्।—सा० द० १।२०

जाय । इस प्रकार शंकुक के सिद्धांतानुसार भरतसूत्रस्थित 'संयोग' शब्द विभावादि श्रीर रस के बीच लोल्लट के मतानुसार उत्पाद्योत्पादक संबंध का द्योतक न होकर 'श्रनुमापक' 'श्रनुमाप्य' ( गमक गम्य ) संबंध का द्योतक है। उदाहरणार्थ इस, श्रनुमान की सिद्धि इस प्रकार होगी-रामोऽयं सीताविषयकरतिमान्, सीताविषयक-कटाचादिमत्वात्। शंकुक के मत में सामाजिक नट के सफल ग्रिमिनय को देखकर, उसमें रामादि के रत्यादि भावों की विद्यमानता अनुमित कर लेता है। अब उसे नट संबंधी विभाव, अनुभाव श्रौर व्यभिचारिभाव कृत्रिम न दिखाई देकर स्वाभाविक से प्रतीत होने लगते हैं । पर मूल समस्या श्रब भी शेष रह जाती है—सहृदय का नट के इन रत्यादि भावों से क्या संबंध है ? उत्तर स्पष्ट है-नटगत रत्यादि स्थायि-भाव अनुमित होते हुए भी रंगमंचीय सौंदर्य के कारण इतने प्रवल होते हैं कि सहृदय इनके द्वारा स्वतः रस की चर्वणा करने लग जाता है, श्रीर इस चर्वणा में सहायक होती हैं उसकी श्रपनी वासनाएँ श्रर्थात् पूर्वजन्म के संस्कार<sup>3</sup>। लोल्लट इस स्वतःसिद्ध धारणा के विपय में मौन थे, पर शंकुक ने न केवल मूल विपय का स्पष्टी-कर्ण कर दिया है, श्रपित परवर्ती सुविख्यात श्राचार्य श्रमिनवगुप्त द्वारा स्वीकृत रसानुभूति के मूलभूत साधन सहृदयगत 'वासना' पर भी प्रकाश डाला है।

स्पष्टतः शंकुक के सिद्धांत के दो भाग हैं---(१) सामाजिक द्वारा नट में---उस नट में जो कुशल श्रमिनय की तल्लीनता में श्रपने श्रापको भी नायक रामादि समभने लग जाता है-रामादि के रत्यादिभावों की श्रनुमिति, श्रीर (२) तभी सामाजिक को श्रपनी वासना द्वारा उन भावों के रंगमंचीय सौंदर्यप्रभाव के वल पर रसानुभूति की पाप्ति। परवर्ती त्राचार्यों ने शंकुक ने त्रानुमानवाद पर भी त्रानेक श्राक्षेप किए । ध्वनिवादी श्रानंदवर्धन के महान् श्रनुयायी मम्मट ने श्रनुमान को ध्वनि के श्रांतर्गत माना है श्रीर इस प्रकार उन्होंने शंकुकसिद्धांत की जड़ ही काट दी है। श्रानंदवर्धन से भी पूर्व भट्ट तौत श्रीर भट्ट नायक इस सिद्धांत का खंडन कर चुके थे। भट्ट तौत का प्रहार सिद्धांत के प्रथम भाग पर है और भट्ट नायक का दूसरे भाग पर ।

भद्द तौत के .कथनानुसार यथार्थ ( ऋथवा मिध्या भी ) साधन से तत्संबंधी साध्य का तो अनुमान हो जाता है, पर वास्तविक साध्य के सदृश किसी अन्य साध्य का श्रतुमान नहीं होता। उदाहरणार्थ धूम श्रथवा कुल्मिटिका से श्रग्नि का तो श्रनुमान संभव है, श्रग्निसदृश रक्तवर्ण जपाकुसुमों का श्रनुमान द्दास्यास्पद है।

<sup>ी</sup> का० प्र०, चतुर्थ उल्लास, रांकुक का मत।

किंतु इधर अनुमानवाद की इस कसौटी पर शंकुक का सिद्धांत खरा नहीं उतरता।
नट के कृत्रिम रत्यादि स्थायिभावों द्वारा सामाजिक को भले ही लोक में वर्तमान किसी रितमान व्यक्ति की अनुमिति हो जाय, पर तत्सहरा भृतकालीन राम की अनुमिति, जिसे किसी सामाजिक अथवा नट ने नहीं देखा, अनुमान का विषय नहीं। इस प्रकार वास्तव में अकृद्ध नट का क्रोधव्यवहार भी समाज के किसी कृद्धप्रकृति व्यक्ति का अनुमान तो करा सकता है, पर भूतकालीन अहष्टपूर्व कोषी भीमसेन का नहीं

तदिदमप्यन्तस्तत्त्वशून्यं विमर्दच्चमिति भट्ट तोतः। तथा हि '''न हि वाष्पधूमत्वेन ज्ञानादग्न्यनुकारानुमानं तदनुकारत्वेन प्रतिभासमानादिप लिंगान तदनुकारानुमानं युक्तम्, धूमानुकारत्वेन हि ज्ञायमानान्नीहारान्नाग्न्यनुकारजपापुंज प्रतीतिर्देष्टा। ननु श्रकुद्धोऽपि नटः कृद्ध इव भाति। —का० श्रनु०, ए० ७१-७१। श्र० भा०, ए० २७६-७७।

भरतसूत्र के अन्य व्याख्याता भट्ट नायक के कथनानुसार वादि-तोष-न्याय से सामाजिक द्वारा नट पर राम की अनुमिति स्वीकार की भी जाय, तो भी इसते सामाजिक को रसप्राप्ति होना संभव नहीं है। अनुमानप्रक्रिया द्वारा न रामसीता अथवा न दुष्यंतशकुंतला और न उनके परस्परोद्दीपक व्यवहार हमारे विभाव का सकते हैं। उनके प्रति हमारा संस्कारनिष्ठ अद्धाभाव हमारी रसत्वप्राप्ति में वाक सिद्ध होगा। सीता और शकुंतला को अनुमानप्रक्रिया द्वारा न तो हमारे लिये अपनी प्रेयसी के रूप में मान लेना संभव है, और न उनके स्थान पर हमें अपनी प्रेयसी की स्पृति हो जाना संभव है। इसी प्रकार राम सरीखे देवता आदि के साथ भी सामाजिकों का साधारणीकरण अनुमान द्वारा संभव नहीं है—राम के ही समान समुद्रोल्लंघन जैसे असंभव कार्यों को कर सकने की कल्पना तक क्षुद्र सामाजिक अपने मन में नहीं ला सकता । काल्पनिक कथानक अस्त नाटकों के इहलों किक पात्रों के साथ भी अनुमान द्वारा समानानु भूति रुचिवैचित्र्य के कारण संभव नहीं है। अता अनुमान द्वारा रसप्राप्ति में न नटस्थ (नट और रामादि) सहायक सिद्ध हो सकते हैं और न स्वयं सामाजिक ही अवास्तविक विभावादि रससामग्री से इस प्रक्रिया द्वारा रसास्वादन प्राप्त कर सकते हैं । स्पष्टतः आनंदवर्षन और भट्ट तीत का खंडन

-का० श्रनु०, पृ० ७३ -

१ न च सा प्रतीतिर्युक्ता सीतादेरिवभावत्वात् । स्वकान्तास्मृत्यसंवेदनातः । देवतादौ साधारणीकरणायोग्यत्वातः । समुद्रोल्लंघनादेरसाधारण्यातः ।

२ न ताटस्थ्येन नातमगतत्वेन रसः प्रतीयते नोतपद्यते ।

<sup>—</sup>का॰ प्र॰, चतुर्थ उल्लास, पृ॰ ६०

मूलतः शास्त्रीय सिद्धांतों पर श्रापृत है, श्रौर भट्ट नायक का व्यवहारमूलक तर्कों पर । भट्ट नायक के तर्क वस्तुतः उनके वस्त्यमार्ग भावकत्व व्यापार की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। श्रनुमान द्वारा सामाजिक नट को रामादि भले ही समभ ले, पर नट के माध्यम से रामादि के साथ साधारणीकरण (समानानुभूति) श्रनुमान द्वारा संभव न होकर भट्ट नायक के मत में भावकत्व व्यापार द्वारा संभव है, जो रसानुभूतिप्राप्ति की पूर्वावस्था है।

वस्तुतः श्रनुमान का विषय प्रत्यत्त रूप से पूर्वदृष्ट घटनाश्रों पर श्रवलंबित है। श्रतः सफल श्रमिनय की देखकर सामाजिक का नट को श्रदृष्ट्यूर्व दुष्यंतादि के रूप में श्रनुमित कर लेना श्रनुमान का विषय नहीं है, किसी श्रन्य प्रत्यत्तृष्ट्य व्यक्ति का श्रनुमान भले ही वह कर रहा हो। इसके श्रितिरिक्त कभी कभी वह यह भी श्रनुमान लगा सकता है कि नटनटी का रंगमंचीय जगत् से बाहर भी ऐसा ही रत्यादि संबंध चलता होगा, पर निस्संदेह ये दोनों श्रनुमान लौकिक हैं। श्रीर यदि शंकुक के श्रनुमानवाद को खींच तानकर देशकाल की परिधि से बाहर का विषय मान लें, तो सामाजिक यह भी श्रनुमान लगा सकता है कि इस नटनटी के ही समान दुष्यंतशकुंतला श्रादि में रितिसंबंध होगा। पर इससे श्रागे सामाजिक के रसास्वाद पर शंकुक का सिद्धांत घटित नहीं होता। शंकुक के विरोधियों को सबसे बड़ी श्रापित यही है। निस्संदेह, श्राज तक किसी भी सामाजिक ने रसानुभूति के समय निम्नांकित श्रनुज्यवसायमूलक कथन का न तो कभी प्रयोग किया होगा श्रीर न कभी किसी के लिये कर सकना संभव है—'मेरा श्रनुमान है कि मैं स्वयं दुष्यंत या शक्तंतला वनकर रसानुभूति को प्राप्त कर रहा हूँ।' ऐसे कथन का प्रयोक्ता निश्चित ही एक प्रतिस व्यक्ति समभा गया होगा श्रयवा समभा जायगा।

शंकुक का विद्धांत लोल्लट के विद्धांत से अनुप्रेरित है अतः भट्ट नायक द्वारा प्रदर्शित त्रुटियाँ भी दोनों विद्धांतों पर लागू होती हैं। इस दृष्टि से तो दोनों विद्धांत समान हैं। पर सामाजिक के प्रश्न को स्पष्ट रूप में उठाकर तथा सामाजिक की वासना को, जो भट्ट नायक की 'भावना' और अभिनवगुप्त की 'चित्तवृत्ति' की पर्याय है, रसानुभूति का साधन मानकर शंकुक एक और तो लोल्लट से आगे बढ़ गए हैं अरेर दूसरी और भावी आचार्यों के लिये पृष्ठभूमि तैयार कर गए हैं। इस प्रकार पूर्वापर विद्धांतों के बीच शृंखलास्थापन में ही शंकुक के सिद्धांत का महत्व निहित है।

#### ४. भट्ट नायक

भरतसूत्र के तीसरे व्याख्याता भट्ट नायक ने रसानुभृति की समस्या को एक नई दिशा की श्रोर मोड़ दिया। लोल्लट का 'श्रारोपवाद' श्रौर शंकुक का 'अनुमानवाद' सामाजिक को नट के माध्यम से मूल नायक रामादि द्वारा अनुभूत रस की प्राप्ति कराने के पत्त में था। पर उसमें प्रमुख दो आपत्तियाँ थीं ग्राहणूर्व ( रामादि ) चरित्रों की रसानुभूति की मात्रा के संबंध में ख्रज्ञान, ख्रौर दूसरे के व्यवहारों के प्रति हमारी संस्कारनिष्ठ परंपरागत श्रद्धा, घृणा श्रयवा रुचिवैचित्र्य के कारण तादातम्य संबंध की स्थापना । भट्ट नायक ने दोनों त्रापत्तियों का समाधान श्रन्ठे ढंग से प्रस्तुत किया । उनके मत में काव्य श्रर्थात् शब्द के तीन व्यापार हैं-श्रमिधा, भावकत्व श्रीर भोग । श्रमिधा व्यापार, जिसमें श्रमिधा श्रीर लच्चणा दोनें शब्दशक्तियाँ अंतर्भुक्त है, सामाजिक को काव्यार्थ का बोध कराता है। काव्यार्थके होते ही साधारणीकरणात्मक 'भावकत्व' व्यापार के द्वारा स्थायिभाव श्रीर विभावादि व्यक्तिविशेष से संबद्ध न रहकर साधारण रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरणार्थ दुष्यंत श्रीर शकुंतला के पारस्परिक रतिव्यवहार को रंगमंच पर श्रमिनीत देखक श्रथवा काव्य में पढ़कर सामाजिक को यह ज्ञान नहीं रहता कि यह व्यवहा ऐतिहासिक दुण्यंतशकुंतला का है, अथवा रंगमंचीय नटनटी का या उसका अपना श्रीर उसकी प्रेयसी का है वा किसी पड़ोसी दंपति श्रथवा श्रन्य प्रेमीप्रेमिका कां। भावकत्व व्यापार काव्यनाटकीय उक्त व्यवहार को सार्वकालिक श्रीर सार्वदेशिक प्रेमी प्रेमिकाश्चों के रितन्यवहार का साधारण रूप दे देता है। परिगामस्वरूप सामािक को अब न तो दुष्यंतशकुंतला के वास्तविक रतिव्यवहार के मात्रावोध की आव-श्यकता शेष रह जाती है श्रीर न उनके प्रति परंपरागत श्रद्धाजन्य संस्कारों के कारण रसानुभृति की प्राप्ति में कोई अन्य वाधा। साधारणीकरण होते ही सामाजिक का सत्वगुण उसके हृदयस्थ अन्य सब प्रकार के रजोगुण और तमोगुण संबंधी भावों क तिरस्कार फरके स्वयं उद्रिक्त (प्रादुर्भूत ) हो जाता है। इसी सत्वोद्रेक से प्रकटित श्रानंदमय श्रनुभव को, जो तन्मयता के कारण श्रन्य सांसारिक भावों से शून्य, श्रतएव श्रलौकिक रहता है, भट्ट नायक ने शब्द के तीसरे व्यापार 'भोग' श्रथवा 'भोजकल' नाम से पुकारा है। इसी के द्वारा सामाजिक रस का भीग अथवा आस्वादन प्राप्त करता है । यहाँ यह स्पष्ट कर देना त्र्यावश्यक है कि शब्द के उक्त तीनों व्यवहार इतनी त्वरित गति से संपन्न होते हैं कि 'शतपत्रपत्रभेदनन्याय' से काल-व्यवधान-सूचक होते हुए भी व्यवधानरहित समभे जाते हैं।

श्रमिधा व्यापार के द्वारा काव्यार्थनोध के उपरांत भट्ट नायक का भोजकत्व (साधारणीकरण) व्यापार रसास्वादन प्रक्रिया में निस्संदेह एक श्रनिवार्य कड़ी है। इसी व्यापार के बल पर एक ही काव्य श्रथवा नाटक से सभी देशों श्रीर कालों के विभिन्न वर्ग के सद्द्वय सामाजिक रागद्वेष, श्रद्धान्त्रश्रद्धा, स्नेह्घुणा श्रादि दृद्धों से

<sup>ै</sup> नहीं, चतुर्थ उल्लास, भट्ट नायक का सत, पृ० ६०

निर्लित होकर काव्यरसास्वादन की पूर्वस्थित तक पहुँच जाते हैं, श्रीर तभी भोग-व्यापार उन्हें रसास्वादन करा देता है। मह नायक को उक्त तीनों व्यापार काव्य-नाटकीय शब्द के ही श्रमीष्ट हैं, लोकवार्तागत शब्द के नहीं। किव का महामहिम-शाली कवित्वकर्म ही सामाजिक को साधारणीकरण की श्रलौकिक श्रवस्था तक पहुँचा देता है। तुलसी का कवित्व नास्तिकों श्रथवा विदेशियों के हृदय में भी, तत्च्रण के लिये ही सही, भारतीय श्रवतार राम के प्रति श्रद्धाभाव जगा देता है। भवभूति का कवित्व जननी सीता के भक्त सामाजिकों को भी, एक च्रण के लिये ही सही, सीता के प्रति

# परिमृदितमृणालीर्दुर्वलान्यंगकानि खमुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवासा ।

की स्मृति दिलाते दिलाते उसे साधारण कामिनी के रूप में उपस्थित कर देता है, श्रीर कालिदास का कवित्व पार्वती माता के पुजारी सामाजिकों को भी पार्वती का श्रपूर्व यौवन सौंदर्य दिखाते दिखाते, कुछ च्चणों तक ही सही, उनके परंपरानिष्ठ अद्धाभाव को धराशायी करके, उन्हें सामान्य सुंदरी के स्तर पर पहुँचा देता है। श्रीर, सबसे बढ़कर, किव के किवत्व का ही प्रभाव है कि वाल्मीिक श्रीर तुलसी का काव्य एक ही दाशरिथ राम के प्रति हमारे दृदय में समय समय पर मिन्न मिन्न भावों को जगा देता है। भट्ट नायक संमत भावकत्व व्यापार के पीछे भी निस्संदेह किवत्वकर्म का महामहिमशाली प्रभाव भाक रहा है, क्योंकि उनके सिद्धांतवाक्य में 'काव्ये नाट्ये च' का प्रयोग हुश्रा है, जिनका कर्ता 'किव' कहाता है। संभवतः भावकत्व व्यापार की प्रेरणा भट्ट नायक को भरत से मिली है जिन्होंने 'भाव' को किव के श्रमीष्ट भावों पर श्राधृत स्वीकार किया है:

# कवेरन्तगैतं भावं भावयन् भाव रुच्यते । --- ना० शा० ७।२

रसातुभूति की समस्या को सुलभाने में भट्ट नायक का भावकत्व व्यापार पर श्राश्रित 'साधारणीकरण' नामक तत्व इतना सत्य, चिरंतन श्रौर मर्मस्पर्शी है कि श्रीभनवगुप्त जैसे तत्वविद् श्राचार्य ने न केवल इसे स्वीकार किया, श्रिपित इसकी व्याख्या भी वक्ष्यमाण विभिन्न रूप में प्रस्तुत करके इस तत्व की श्रिनिवार्यता पोपित कर दी।

भट्ट नायक के 'साधारणीकरण' तत्व से सहमत होते हुए भी श्रिमिनवगुप्त इनके द्वारा प्रतिपादित शब्द के भावकत्व श्रीर भोजकत्व व्यापारों से सहमत नहीं हुए। उनके मत में प्रथम तो दोनों व्यापार किसी श्रन्य शास्त्र श्रथवा काव्यशास्त्रीय किसी श्रन्य श्राचार्य द्वारा कभी भी प्रतिपादित नहीं किए गए, श्रीर दूसरे भावकत्व व्यापार का ध्विन में ख्रीर भोजकत्व व्यापार का रसास्वाद में ख्रंतर्भाव बड़ी सरतता के साथ किया जा सकता है ।

किंतु किसी नवीन सिद्धांत को केवल इसी ग्राधार पर खंडित ग्रथवा सर्मन सिद्धांत में ग्रांतर्भूत कर देना कदापि युक्तिसंगत नहीं है कि यह ग्राज तक पूर्वाचारों द्वारा प्रतिपादित श्रीर श्रनुमोदित नहीं हुत्रा। इसके लिये प्रवल तर्फी की श्रोका रहती है। ग्रमिधा व्यापार का तो शब्द के साथ प्रत्यन्त संबंध है, पर भावकल ग्रीर भोजकत्व न्यापारों का यह संबंध प्रत्यत्व नहीं है। इनके स्वरूप में भी सप्ट ग्रंतर है— श्रमिधा व्यापार स्थूल श्रौर वाह्य है, पर शेप दो व्यापार सक्ष्म श्रौर श्राभ्यंतर है। भावकत्व व्यापार शब्द से प्रेरित न होकर विभावादि संपूर्ण-सामग्री से प्रेरित होंत है—साधार गीकर ग जैसे मानसिक व्यापार को कोरे शब्द का व्यापार मान लेना मनोविज्ञान के विपरीत है। इसी प्रकार भोजकत्व व्यापार को भी, जो एक तो भाव-कत्व जैसे मानसिक व्यापार का ऋनुवर्ती है, श्रौर दूसरे सत्वोद्रेक जैसे उत्कृष्ट मनी व्यापार का उद्गमयिता होने के कारण एक प्रकार का स्हम ज्ञान है, स्थूल शब्द का व्यापार मान लेना असंगत है। यही कारण है कि अभिनवगुप्त भावकत्व व्यापार के ध्वनित (न कि भावित ) स्वीकार करते हुए भट्ट नायक से पूर्ववर्ती श्राचार्य श्रानंद-वर्धन द्वारा प्रचिलत 'ध्वनि' में ख्रांतर्भूत करते हैं ख्रीर भोजकत्व व्यापार को 'स-प्रतीति' में। पर हमारे विचार में ध्वनिवादियों ने भावकत्व व्यापार को ध्वनि के श्रंतर्गत मानकर जितना श्रपने सिद्धांत के प्रति पद्मपात प्रकट किया है, उतना है। भद्द नायक के प्रति अन्याय भी किया है। स्वयं ध्वनिवादी भी तो ध्वनि (व्यंजना) को शब्द का व्यापार स्वीकार करते हैं। भट्ट नायक को निस्संदेह 'शब्द' का केवल स्थूल रूप अमीष्ट नहीं होगा, अपित सूक्ष्म रूप भी अवश्य होगा।

# ६. अभिनत्रगुप्त

(१) भरतसूत्र की व्याख्या—भरतसूत्र के चौथे व्याख्याता श्रमिनवगुत के मत में भरतसूत्र का सार रूप में श्रर्थ है: विभावादि श्रौर स्थायिभावों में परसा व्यंजक-व्यंग्य-रूप संयोग द्वारा रस की श्रमिव्यक्ति होती है, श्रर्थात् विभावादि व्यंजके के द्वारा रत्यादि स्थायिभाव ही साधारणीकृत रूप में व्यंग्य होकर श्रंगारादि रसों में श्रमिव्यक्त होते हैं, श्रौर यही कारण है कि जब तक विभावादि की श्रवस्थित वर्ती रहती है, तब तक रसामिव्यक्ति भी होती रहती है, इसके उपरांत नहीं।

उपर्युक्त सिद्धांत के निरूपण्यसंग में श्रिमिनवगुप्त ने निम्नलिखित तथ्यों के भी स्थान दिया है:

<sup>🤊</sup> वही, चतुर्व उ०, वालवीधिनी टीका, ५० ६१

- (श्र)—सद्द्रय कहाने श्रौर रसानुभृति प्राप्त करने का श्रिष्ठकारी वहीं सामाजिक टहरता है जिसमें पूर्वजन्म के संस्कारों, इस जन्म के निजी श्रनुभवों श्रथवा लौकिक व्यवहारों के दर्शनाम्यास के बल पर रत्यादि स्थायिभाव वासना रूप से सदा वर्तमान रहते हैं।
- ( श्रा )—काव्यनाटकादि में जिन रामसीतादि तथा उद्यानचंद्रादि कारणों, भ्रृविक्षेप-भुज-प्रचालनादि कार्यों तथा लजा-हर्ष-श्रावेग द्यादि सहकारी कारणों का वर्णन किया जाता है, वे लोक में भले ही कारणादि नामों से पुकारे जायँ, पर काव्यनाटक में श्रलीकिक रूप धारण कर लेने के कारण उन्हें क्रमशः विभाव, श्रनुभाव श्रीर संचारिभाव की संज्ञा दी जाती है ( चाहें तो इन्हें श्रलोंकिक कारणादि भी कह सकते हैं )।
- (इ)—(१) लौकिक कारगादि को विभावादि नामों से पुकारने का एक ही प्रमुख कारगा है—लोक में इनका मूल रामादि रूप व्यक्तिविशेष से नियत संबंध रहते हुए भी काव्यनाटकादि में सहृदयनिष्ठ रत्यादि वासना के द्वारा सर्वसाधारण के लिये प्रतीतियोग्य होना । दूसरे शब्दों में, ये कारगादि अत्र व्यक्तिविशेष से संबंध खोकर साधारण रूप से सकल-सहृदय-संत्रद्ध हो जाते हैं।
- (२) विभावादि की साधारण रूप से प्रतीति की एक पहचान तो यह है कि उस समय सामाजिक इतना तन्मय, श्रात्मविभोर श्रौर श्रानंदविह्नल हो जाता है कि उसे न तो यह कहते बनता है कि ये विभावादि श्रमुक (रामादि) व्यक्ति के ही हैं श्रथवा मेरे ही हैं, या किसी श्रन्य व्यक्ति के, श्रौर न यही कहते बनता है कि ये विभावादि श्रमुक व्यक्ति के नहीं हैं, या मेरे नहीं हैं, वा किसी भी व्यक्ति के नहीं हैं। श्रौर दूसरी पहचान यह है कि सामाजिक किसी भी श्रन्य ज्ञान के संपर्क से शून्य हो जाता है। वस, इन्हीं श्रवस्थाश्रों के द्योतक साधारणीकरण के होते ही सामाजिक की रसाभिव्यक्ति हो जाती है।

वस्तुतः ग्रिमनवगुप्त का श्रिमव्यक्तिवाद भट्ट नायक के भुक्तिवाद का ही ध्वनि-सिद्धांत में ढाला हुन्ना रूपांतर मात्र है। भट्ट नायक संमत ग्रिमधा व्यापार के ग्रंतर्भूत श्रीमधा श्रीर लच्चणा नामक दोनों शब्दव्यापारों को ध्वनिवादी भी स्वीकृत करते हैं। भट्ट नायक संमत 'भावकत्व' नाम से न सही, पर इसके साधारणीकरणात्मक स्वरूप से श्रीमनवगुप्त पूर्णतः सहमत हैं। भट्ट नायक का 'भोजकत्व' ग्रीमनवगुप्त के मत में 'रसामिव्यक्ति' नाम से श्रीमिहित हुन्ना है। रस को 'वैद्यांतरसंपर्कशून्य' मानने के लिये श्रीमनवगुप्त को भट्ट नायक के 'सत्वोद्धेक' तत्व से प्रेरणा मिली प्रतीत होती है, क्योंकि सत्त्व के उद्देक का सहज परिणाम है मन की समाहिति श्रीर मन की समा-हिति ही प्रकारांतर से वैद्यांतरस्पर्शशून्यता है। शेप रहा श्रीमनवगुप्त द्वारा स्थायिमावों की समाजिक के श्रंतःकरण में वासना रूप से स्थिति का प्रश्न। इस श्रोर मट्ट नायक

# ७. श्रतंकार संप्रदाय श्रीर रस

(१) श्र लंकारवादी श्राचार्य — श्र लंकार संप्रदाय के प्रमुख दो स्तंभ हैं — भामह श्रीर दंडी । इन श्राचार्यों ने इसकी महत्ता स्वीकार करते हुए भी रस, भाव श्रादि को रसवत् श्रादि श्र लंकारों के श्रंतर्गत संमिलित करके श्र लंकार संप्रदाय की पृष्टि की है । उद्भट भी निस्संदेह श्र लंकारवादी श्राचार्य रहे होंगे — श्रपने 'काव्यालंकार-सार संप्रदाय की पृष्टि की सार संप्रदाय की साम ह सार निक्षित सभी श्र लंकारों का लगभग भामह संगत विवेचन सरल शैली में प्रस्तुत कर उन्होंने श्र लंकारवादी श्राचार्य भामह का श्र नुकरण करते हुए प्रकार तर से श्र लंकारवाद का समर्थन किया है । इसके श्र तिरिक्त इनका 'भामह-करता ही है ।

चद्रट की स्थिति उपर्युक्त तीनों श्राचार्यों से भिन्न है। वह एक श्रोर भामह श्रादि के श्रलंकार संपदाय श्रीर दूसरी श्रोर परवर्ती श्रानंदवर्धन श्रादि के रस-ध्विन-संप्रदाय से प्रभावित हैं। निस्संदेह उनका झुकाव रस संप्रदाय की श्रोर श्रिक में स्थान नहीं दिया, श्रीर दूसरी श्रोर रसवादियों के ही समान रस की महत्ता निरूपण किया है।

(२) अलंकारवादियों द्वारा रस की महत्वस्वीकृति—भामह और दंडी ने रस का महत्व स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है। दोनों स्राचार्यों ने रस को महाकाव्य के लिये एक आवश्यक तत्व ठहराया है । भामह के कथनानुसार नीरस श्रीर शुष्क शास्त्रीय चर्चा भी रससंयुक्तता के कारण उसी प्रकार सरलग्राह्य वन जाती है जिस प्रकार मधु ( ग्रथवा शर्करा ) से ग्रावेष्ठित कटु श्रोपिघ । दंडी ने स्वसंमत वैदर्भमार्ग के प्राणस्वरूप गुणों में से माधुर्य गुण के दोनों रूपों-वाक्गत और वस्तुगत-को रस पर ही अवलंबित माना है। उनके शब्दों में माधर्य गुगा की मधु के समान 'रसवत्ता' ही मधुपों के समान सहृदयों को प्रमत्त बना देती है । वाक्गत माधुर्य का अपर नाम श्रुत्यनुप्रास है , श्रीर वस्तुगत माधुर्य का श्रमाम्यता । श्रमाम्यता ही काव्य में रससेचन के लिये सर्वाधिक शक्तिशाली श्रलंकार (गुण) है । दंडी ने अग्राम्यता के दोनों उपरूपों—शब्दगत और अर्थगत ( विशेपत: ग्रर्थगत )—को भी रस पर ही ग्रवलंवित माना है<sup>0</sup>।

इस प्रकार श्रलंकारवादी भामह श्रौर दंडी ने रस के प्रति समुचित समादर-भाव प्रकट किया है। इसके कारण अनेक हो सकते हैं। दोनों आचार्यों (विशेषतः दंडी ) का कविद्वदय 'रस' के प्रति ब्राकुष्ट होकर उसका गुण्गान करने की वाध्य हो गया हो। अथवा भरत के समय से ( लगभग पिछले छ: सात सौ वर्षी से ) लेकर भामह श्रीर दंडी के समय तक चला श्रा रहा रस संप्रदाय का श्रक्षुराण प्रभाव श्रलंकार संप्रदाय के कटर पच्चपातियों को - कुछ सीमा तक ही सही - प्रभावित करने से विरत न हो सका हो। इद्रेट का भुकाव रस संप्रदाय की ओर श्रुधिक है, यह इम पीछे कह श्राए हैं। भामह श्रीर दंडी के समान इन्होंने भी रस को महाकाव्य के

<sup>े</sup> युक्तं लोकस्वाभवेन रसेश्च सकतैः पृथक् ॥ —का० अ० १।२१ त्रलंकतमसंचित्रं रसमावनिरन्तरम् ॥ —का० द० १।१८

२ स्वादुकाव्यरसोनिमश्रं शास्त्रमप्युपयुक्षते । प्रथमालीढमधवः पिवन्ति कडु भोषिम् । - का० अ० ४।३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> का० द० श४२

र्भ मधुरं रसवद् वाचि, वस्तून्यपि रसरिथतिः। येनमाचन्ति धीमन्तो मधुनेव मधुनताः ॥ —वहौ १।५१

भ वही शप्रर

कामं सर्वोऽप्यलंकारो रसमर्थे निपिचति । तथाप्ययाम्यतैवैनं भारं वहति भूयसा ॥ —वही शहर

अधान्योऽथीं रसावदः शब्देऽपि याम्यताऽस्त्येव । —वदी शहर, ६४

लिये ग्रावश्यक तत्व माना है । प्रथम वार इन्होंने ही वैदर्भी ग्रादि रीतियों ग्री मधुरा, लिलता नामक कृतियों के रसानुकूल प्रयोग की ग्रोर निर्देश किया है श्रेगार रस के ग्रंतर्गत नायक-नायिका-भेद का निरूपण किया है ग्रोर श्रेगार का प्राधान्य स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है । इन्होंने रस के ही ग्राधार पर का ग्रीर शास्त्र में एक स्पष्ट विभाजनरेखा खींच दी है : काव्य में रस के प्रयोग के लि किव को महान् प्रयत्न करना चाहिए, ग्रन्यथा वह (नीरस) शास्त्र के समा उद्वेजक रह जायगा । रस का ग्रीचित्यपूर्ण प्रयोग करने पर भी रहट ने वल दि है । उनके कथनानुसार प्रसंगानुकूल रस के स्थान पर ग्रन्य रस का ग्रानुचित प्रयं ग्राथवा प्रसंगानुकूल भी रस का निरंतर (सीमातिशय) प्रयोग 'विरसता' ना दोष कहाता है । स्पष्ट है कि रहट का उपर्युक्त दृष्टिकोण रसवादियों के ग्रानुकूल है ।

(३) अलंकारवादियों द्वारा रस का अलंकार में अंतर्भाव—भागह, दंडी और उद्भट तीनों आचार्यों ने रस, भाव, रसाभास और भावाभास को क्रमण रसवत, प्रेयस्वत् और ऊर्जस्व अलंकारों के नाम से अभिहित किया है, तथा उद्भट ने 'समाहित' नामक अन्य अलंकार को भावशांति का पर्याय माना है। भामह और दंडी ने भी 'समाहित' अलंकार का निरूपण किया है, पर उसका संबंध 'रस' के साथ खींच तानकर ही स्थापित किया जा सकता है।

यद्यपि दंडी को भामह से श्रीर उद्भट को भामह श्रीर दंडी से यह विष प्रस्तुत करने में प्रेरणा मिली है, पर उदाहरणों की दृष्टि से दंडी श्रीर उद्भट का व निरूपण क्रमशः उत्तरोत्तर प्रवल है श्रीर परिभाषाश्रों की दृष्टि से उद्भट इन स्व श्रागे वढ़ गए हैं। उद्भट द्वारा प्रतिपादित परिभाषाएँ विषय को श्रत्यंत स्पष्ट श्री विकसित रूप में प्रस्तुत करती हैं।

रसवत् अलंकार की परिभाषा दंडी के यहाँ अत्यंत सीधीसादी और संचित्ति है—रसवद् रसपेशलम्। (का० आ० २।३७५) उद्भट ने भामह के ही शब्दों के अपनाकर उसमें रस के अवयवभृत पाँच साधनों की ओर भी निर्देश कर दिया है।

<sup>े</sup> बार अर १६।१, ४

२ वही, १४।३७, १४।२०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> का० अ०, १२वाँ-१३वाँ अध्याय

४ का० अ० १४।३८

अ तस्मात्तत्कर्त्तव्यं यत्नेन महीयसा रसैर्युक्तम्।

उद्वेजनमेतेषां शास्त्रवदेवान्यथा हि स्यातः ॥ — का० अ० १२।२ व का० अ० ११।१२. १४

### रसबद्दशितस्पष्टश्चंगारादिरसादयम् । स्वशब्दस्थायिसंचारिविभावाभिनयास्पद्म् ॥

इन पाँच साधनों में से स्थायी, संचारी श्रीर विभाव तो रस संप्रदाय द्वारा स्वीकृत हैं। चौथा साधन 'श्रमिनय' भरतसंमत श्रांगिकादि चार प्रकार के श्रमिनयों का पर्याय है। इस साधन की परिगणना से प्रतीत होता है कि उद्भट को या तो भरत के अनुसार केवल नाटक को ही रस का विषय मानना अभीए है, काव्य के श्रन्य श्रंगों को नहीं, या फिर उद्भट के समय तक केवल नाटक को ही रस का विषय माना जाता रहा होगा । पाँचवाँ साधन है—'स्वराब्द'। प्रतिहारेंदुराज की व्याख्या के श्रनुसार इसका श्रर्थ है श्रंगारादि रसों, रत्यादि स्थायिभावीं श्रीर श्रीत्मुक्यादि संचारिभावों की स्वशब्दवाच्यता । स्वयं उद्भट ने रसवत् श्रलंकार के उदाहरण में स्थायिभाववाची कंदर्प (रित ) श्रीर संचारिभाववाची श्रीत्सुक्य, चिंता तथा प्रमोद ( हर्ष ) शब्दों का प्रयोग किया है? । रस के उदाहरणों में 'स्वशब्द-वान्यता' की यह शर्त उद्भट के समय में संभवतः श्रनिवार्य रही होगी, जिसका श्रागामी श्राचार्यों को खंडन करके उसे रसदोप मानना पड़ा होगा<sup>3</sup>।

प्रेयः ( प्रेयस्वत् ) की परिभाषा भामह ने प्रस्तुत नहीं की । दंडी द्वारा प्रस्तुत परिभापा 'प्रेय: वियतराख्यानम्' (का० स्त्रा० २।२७५) को रसध्वनिवादियों द्वारा संगत 'भाव' के निफट खींच तानकर लाया जा सकता है। उद्भट की परिभापा कहीं श्रिधिक स्पष्ट श्रीर विपयानुकूल है-श्रनुभाव श्रादि के द्वारा रित श्रादि स्थाविभावों का काव्य में बंधन प्रेयस्वत् का विषय है । दूसरे शब्दों में, वह काव्य जिसमें स्थायि-भावों को रसावस्था तक नहीं पहुँचाया गया, प्रेयस्वत् श्रलंकार कहाता है। निस्संदेह रसन्वनिवादियों को ऐसे काव्य में ही 'भाव' की विद्यमानता अभीष्ट है, पर वहीं जहाँ 'भाव' श्रंगीभूत रूप में वर्णित न होकर श्रंगभूत रूप में वर्णित हो।

ऊर्जिस्व अलंकार के भामह श्रीर दंडी द्वारा प्रस्तुत उदाहरणों से प्रकट होता है कि इस अलंकार का संबंध केवल ऊर्जिस्व वचनों के कथन से है, रस श्रीर भाव संबंधी किसी श्रनौचित्य से नहीं है । दंडी द्वारा प्रस्तुत परिभाषा

का० सा० सं० (टीका भाग), पूर्व ५३

२ वही

<sup>3</sup> কাত সত ভাইত

४ रत्यादिकानां भावानामनुभावादिएचनैः। यत्काच्यं वध्यते सद्भिस्तत्त्रेयस्वदुदाहृतम् ॥ —का० सा० ४।२ पं का० अ० राषः; का० आ० रारदर, रदर

'ऊर्जिस्व रूढाहंकारम्' (का॰ द० २।२७५) भी ऊर्जिस्व के वास्तविक स्वरूप—रस-भावाभासत्व—को स्पष्ट शब्दों में प्रकट नहीं करती। पर उद्भट निस्तंदेह ऊर्जिस्व के इस रूप को परिभापा श्रीर उदाहरण दोनों में स्पष्ट कर सके हैं—काम, कोध श्रादि कारणों से रसों श्रीर भावों का श्रनौचित्य रूप में प्रवर्तन ऊर्जिस्व श्रलंकार का विषय है'। उदाहरणार्थ शिव जी के काम का वेग इतना बढ़ गया कि वे सन्मार्ग को छोड़कर पार्वती को वलपूर्वक पकड़ने को उद्यत हो गए'। उद्भट की परिभाण रसध्वनिवादिसंमत परिभापा से मेल खाती है। श्रंतर इतना है कि रसध्वनिवादी श्रंगभूत रसामास, भावाभास को ऊर्जिस्व श्रलंकार मानते हैं श्रीर उद्भट श्रंगीभूत रसाभास, भावाभास को। प्रतीत ऐसा होता है कि भामह श्रीर दंढी के समय में ऊर्जिस्व श्रलंकार का जो स्वरूप था वह उद्भट के समय तक श्राते श्राते रसध्वनि-वादियों के उदीयमान प्रभाव से बदल गया।

समाहित की परिभाषा में उद्भट ने रस, भाव, रसाभास और भावाभास की शांति को—इतनी अधिक शांति जिसमें (समाधि अवस्था के समान) अन्य किसी रसादि के अनुभवों की प्रतीति न हो—इस अलंकार का विषय माना है । रस-ध्वनिवादी आचार्यों और उद्भट की धारणा में यहाँ भी वही प्रधान अंतर है जिसका पीछे प्रेयस्वत् और ऊर्जस्व अलंकार के निरूपण में उल्लेख किया जा चुका है। समाहित का अर्थ है एक भाव का परिहार अथवा शांति। समाधि और समाहित शब्दों में प्रत्ययमेद के अतिरिक्त और कोई अंतर नहीं है। यही कारण है कि भामह और विशेषतः दंडी द्वारा प्रस्तुत समाहित अलंकार का उदाहरण तथा दंडिसंमत इस अलंकार का लच्चण भी रसध्वनिवादी मम्मट के समाधि अलंकार का ही रूप प्रस्तुत करता है । यदि अलंकारवादी आचार्य उद्भट ने इस अलंकार के निरूपण में भी भामह और दंडी का अनुकरण न करके रसध्वनिवादियों का ही अनुकरण किया है, तो इसका अथ रस संप्रदाय के वर्षमान प्रभाव को ही मिलना चाहिए।

इसी संबंध में उद्भट द्वारा प्रस्तुत उदात्त श्रलंकार का एक मेद श्रवेत्त्रणीय

<sup>े</sup> अनौचित्यप्रवृत्तानां कामकोधादिकारणातः । भावानां च रसानां च वन्ध ऊर्जस्वि कथ्यते ॥ —का० सा० ४।५

२ तथा कामीऽस्य वृष्ट्रे यथा हिमगिरेः सुताम्। संग्रहीतुं प्रवृत्ते हठेनापास्य सत्पथम्॥ —का० स०, पृ० ५४

उसाभावतदाभासवृत्तेः प्रशमवन्थनम् ।
 श्रन्यानुमावनिश्श्रत्यरूपं यत्तत् समाहितम् ॥ —का० सा० ४।७

४ का० अ० ३।१०; का० आ० २।२६८-२६६; का० प्र० १०।११२ (सूत्र). ५३४ (पश्संख्या)

है जिसमें उन्होंने श्रौर उनके ग्रंथ के व्याख्याता प्रतिहारेंदुराज ने श्रंगभूत रसादि को द्वितीय उदात्त श्रलंकार के श्रंतर्गत संमिलित किया है । उनके इस कथन का श्रनु-मोदन स्रागे चलकर स्रलंकारसर्वस्व के प्रग्तेता रुप्यक ने भी किया है:

> यत्र यस्मिन् दर्शने वाक्यार्थीभूता रसादयो रसवदाद्यलंकाराः । तत्रांगभूतरसादिविषये द्वितीय उदात्तालंकारः ॥—ग्र० सर्व०, पृ० २३३

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्प निकाला जा सकता है कि श्रलंकारवादी श्राचार्य

- (१) श्रंगीभूत रस, भाव, रसाभास, भावाभास श्रौर भावशांति को क्रमशः रसवद्, प्रेयस्वत्, ऊर्जस्व श्रौर समाहित श्रलंकारो से श्रभिहित करते हैं, श्रौर
  - (२) श्रंगभ्त रसादि को द्वितीय उदात्त श्रलंकार से।
- (४) रसवादियों तथा कुंतक द्वारा श्रलंकारवादियों का खंडन-- श्रलं-कारवादी स्राचार्यों का दृष्टिकोण रसध्वनिवादी स्राचार्यों के दृष्टिकोण से नितांत भिन्न है। श्रलंकारवादियों के यहाँ काव्य के सभी श्रंग—गुगा, रीति, वृत्ति, रस श्रादि— उसके शोभाकारक धर्म हैं, श्रौर ये धर्म श्रलंकार नाम से श्रमिहित होते हैं। इनसे प्रभावित होकर रीतिवादी वामन ने ऋलंकार को न केवल सौंदर्यजनक धर्म कहा, ऋपितु सौंदर्य को ही अलंकार की संज्ञा दी। अलंकारवादी 'अलंकार' को काव्य का 'सर्वे-सर्वां मानते हैं, पर इधर रसवादी इसे सौंदर्योत्पादन का साधन मात्र कहते हैं। इनके मत में साध्य रस है। सौंदर्यवर्धन की प्रक्रिया इस प्रकार है---- त्रुलंकार प्रत्यच् रूप से शब्दार्थ रूप शरीर को शोभित करते हुए भी मूलतः रसरूप आत्मा का ही उपकार ( शोभावर्धन ) करते हैं। पर यह नितांत त्र्यावश्यक नहीं कि वे सदेैव इसका उपकार करें, कभी नहीं भी करते। दृष्टिकोगा की यह विभिन्नता ही रस को एक श्रोर गौरा स्थान त्रौर दूसरी स्रोर प्रधान स्थान देने का प्रमुख कारगा है।

उपर्युक्त दृष्टिकोण रसवदादि श्रलंकारों श्रौर रसादि के पारस्परिक संबंध पर भी लागू होता है। रसवादी रस, भाव, रसाभास, भावाभास श्रौर भावशांति को कमशः रसवद्, प्रेयस्वत्, ऊर्जस्व श्रौर समाहित श्रलंकारों से तभी श्रमिहित करते

वदात्तमृद्धिमद्वस्तु चिरतं च महात्मनाम् । उपलच्च एतां प्राप्तं नेतिवृत्तत्वमागतम् ॥

यत च रसास्तात्पर्येणाऽत्रगम्यन्ते तत्र तेषां ... रसवदलंकारी भवति । तेन उवाच च यतः क्रोडे इत्याषु दात्तालंकारोदाहर्ग्ये कुतोऽत्र रसवदलंकारगन्थोऽपि । तदुक्तम् उपलक्त्यातां

हैं जब ये अंगी (प्रधान) रूप से वर्णित न होकर अंग (गौरा) रूप से वर्णित किए गए हों:

> प्रधानेऽन्यन्न वाक्यार्थे यन्नागन्तु रसाद्यः । काःचे तस्मिन्नलंकारो रसादिरिति मे मितिः ॥—ध्व० २।५

यही कारण है कि प्रायः सभी रसवादी श्रान्वार्थ इन्हें गुणीभूत व्यंग्य के 'श्रपरस्यांग' नामक भेद के श्रंतर्गत निरूपित करते हैं, न कि श्रनुप्रासोपमादि चित्रालंकारों के साथ। रसध्वनिवादियों द्वारा श्रंगभूत रसादि को रसवदादि श्रलंकारों में श्रंतर्भूत कर लेने पर उद्भटसंमत द्वितीय उदान्तालंकार संबंधी धारणा भी स्वतः ही श्रमान्य सिद्ध हो जाती है।

रसादीनामङ्गत्वे रसवदाद्यलङ्कारः ।

श्रङ्गत्वे तु द्वितीयोदात्तालंकारः-तदपि परास्तम् ॥

—सा० द० १०।९७ ( वृत्ति ).

रसवादी श्राचार्य श्रलंकारवादियों की इस धारणा से किसी श्रवस्था में सहमत नहीं हैं कि श्रंगीभूत रसादि को श्रलंकारों के श्रंतर्गत संमिलित किया जाय। इनके मत में रसादि श्रलंकार्य हैं श्रीर उपमादि श्रलंकार। श्रलंकार का कार्य है श्रलंकार्य का चमत्कारोत्पादन। यदि रसादि को ही श्रलंकार मान लिया जाय, तो फिर वह किसके चारुत्व को बढ़ाते हैं। भला कोई स्वयं श्रपना भी कभी चारुत्व हैं हो सकता है:

यत्र च रसस्य वाक्यार्थीभावस्तत्र कथमलंकारत्वम् । श्रलंकारो हि चारुत्वहेतुप्रसिद्धः । न त्वसावात्मैवात्मनइचारुत्वहेतुः ।—ध्व० २।५ ( वृत्ति )

श्रतः श्रलंकार्य तो श्रलंकार से सदा ही भिन्न रहेगा?।

रसवादियों की उपर्युक्त धारणा से वक्रोक्तिवादी कुंतक भी पूर्ण रूप से सहमत हैं। भामह, दंडी श्रौर उद्भट के उपर्युक्त मत का खंडन करते हुए रसवादियों के समान उन्होंने भी रसादि को श्रलंकार का विषय नहीं माना। इस संबंध में उन्होंने दो प्रमुख तर्क उपस्थित किए हैं:

पहला तो यह कि रस ग्रलंकार्य है। उसे रसवदादि ग्रलंकार मान लेने पर ग्रपने में ही किया का विरोध हो जायगा—ग्रलंकार्य ग्रपना ग्रलंकरण क्या करेगा १ क्या कभी कोई ग्रपने कंघे पर स्वयं भी चढ़ सकता है। वस्तुतः रस से ग्रपने स्वरूप

<sup>े</sup> रसभावतदाभासभावशान्त्यादिरक्रमः । भिन्नो रसाधलंकारादलंकार्यतया स्थितः ॥ —का० प्र० ४।२६

के श्रातिरिक्त किसी अन्य ( अलंकार आदि ) तत्व की प्रतीति नहीं हो सकती, फिर उसे अलंकार कैसे मान लिया जाय ? और दूसरा तर्क यह है कि 'रसवदलंकार' इस पद के शब्दार्थ की संगति नहीं बैठती । इस पद के दो विग्रह संभव हैं : ( क ) रस जिसमें रहता है वह रसवत्, उस रसवत् का अलंकार = रसवदलंकार । ( ख ) जो रसवान् भी है और अलंकार भी, वह रसवदलंकार । पर ये दोनों विग्रह रस ( अलंकार्य ) को अलंकार सिद्ध करने में संगत नहीं हो सकते :

### श्रतंकारो न रसवत् परस्याप्रतिभासनात् । स्वरूपादतिरिक्तस्य, शब्दार्थासंगतेरपि ॥ —व० जी० ३।११

पर कुंतक अलंकारवादियों का खंडन करते हुए भी रसवत् अलंकार के स्वरूप के विषय में रसवादियों से सहमत नहीं हैं कि अंगभूत रस को इस अलंकार की संज्ञा दे दी जाय। उन्होंने यहाँ परंपराविरुद्ध भी एक नितांत मौलिक धारणा प्रस्तुत की है। 'रसवत्' का उन्होंने सीधा सा अर्थ किया है—जो अलंकार रस के तुल्य रहता है, उसे 'रसवत्' अलंकार कहते हैं। अलंकार की यह स्थिति तभी संभव है, जब रसवत्ता के विधान से वह सहदयों को आह्वाद प्रदान करने का कारण वन जाय:

### रसेन वर्त्तते तुल्यं रसवध्वविधानतः । यो श्रलंकारः स रसवत् तद्विदाह्वादनिर्मितेः ॥ —व० जी० ३।१५

श्रीर इसी कारण उन्होंने रसवत् श्रलंकार को सब श्रलंकारों का 'जीवित' माना है<sup>२</sup>।

कुंतक का श्रमिप्राय यह है कि उपमादि श्रलंकार यदि केवल कोरी कल्पना की ही सृष्टि करते हैं, तब तो वे (साधारण) श्रलंकार मात्र हैं, पर जब वे विशिष्ट चमत्कारयुक्त विषयसामग्री को—इतनी विशिष्टि कि वह 'रसवत्ता' के निकट पहुँच जाय—प्रस्तुत करके सहृदयों को श्राह्माद देते हैं तो वहाँ वे उपमादि श्रलंकार रस-वदलंकार नाम से पुकारे जाते हैं ।

निष्कर्ष यह कि कुंतक के मत में :

(१) उपमादि ऋलंकार सामान्य स्थिति में तो ऋपने ऋपने नामों से पुकारे जाते हैं,

<sup>ी</sup> क: रसो विद्यते तिष्ठति यस्येति मत्प्रत्यये विहिते तस्यालंकार इति पण्ठीसमासः क्रियते । ख: रसवांश्चासावलंकारश्चेति विशेषणसमासो वा । —व० जी०, १० ३४७

२ यथा स रसवन्नाम सर्वालंकारजीवितम्। —व० जी० ३।१४

अ यथा रसः कान्यस्य रसवत्तां तद्विदाह्वादंच विद्धाति एवमुपमादिरप्युभयं निष्पादयन् भिन्नो रसवदलंकारः सम्पद्यते । —व० जी० ३।१६ (वृत्ति ), १० ३८५

(३) रसवदलंकार रस के तुल्य श्राह्मादक होने के कारण सब श्रलंकार का जीवित (सर्वोत्तम श्रलंकार) है, पर साद्मात् रस नहीं है। उदाहरणार्थ कि रसिवहीन रचना में उपमा का प्रयोग उपमा श्रलंकार कहा जायगा, पर किसी श्रव रचना में यही प्रयोग श्रंगाररस श्रथवा किसी श्रव्य (वस्तु श्रथवा श्रलंकार संबंधी) चमत्कृति का श्राभासक, श्रतएव सहृद्याह्मादकारी होने के कारण 'रसवदलंकार' नाम से पुकारा जायगा।

कुंतक ने उपर्युक्त विग्रह के आधार पर रसवत् श्रलंकार के विषय में जैसी नवीन धारणा उपस्थित की है, वैसी प्रेयस्वत् आदि अन्य श्रलंकारों के विषय में उपस्थित नहीं की। कारण यह हो सकता है कि 'प्रेयस्वदलंकार' आदि पदों का शाब्दिक अर्थ अथवा विग्रह उनकी धारणा पर इतना चिरतार्थ नहीं हो सकता जितना कि 'रसवदलंकार' का उपर्युक्त विग्रह। पर फिर भी इन श्रलंकारों के विषय में भी उन्हें यही धारणा अभीष्ट होगी, इसमें किंचिन्मात्र संदेह नहीं है।

कुंतक की यह धारणा मौलिक और नवीन होते हुए भी हमारी दृष्टि में वैज्ञानिक नहीं है। प्रथम तो कोरा ऋलंकारप्रयोग, जो किसी भी (वस्तु, ऋलंकार श्रथवा रस के ) चमत्कार का प्रदर्शन नहीं करता, 'काव्य' संज्ञा से श्रमिहित होने का वास्तविक ग्रिधिकारी ही नहीं है। ग्रीर दूसरे, चमत्कार के प्रदर्शक ग्रतएव सहृदयाह्नादक अलंकारप्रयोगों को यदि 'रसवदलंकार' से अभिहित किया जायगा, तो गुद्ध रस के उदाहरण नितांत दुर्लभ हो जायँगे। जिस किसी भी काव्यस्थल में श्रलंकार के सैकड़ों मेदोपमेदों में से किसी भी एक मेद के कारण चमत्कारोत्पादन होगा, वहीं 'रसवदलंकार' की स्वीकृति प्रकारांतर से यह सिद्धांत मानने को वाधा कर देती है कि शुद्ध रस का स्थल अलंकारप्रयोगरहित होना चाहिए। अलंकार-वादियों का मत एक दृष्टि से रसवादियों से केवल बाह्य रूप से ही भिन्न है, आतिरिक रूप से नहीं। श्रंतर केवल संज्ञाविभिन्नता का है। श्रंगीभूत रसादि को 'रसादि' नाम से न पुकारकर वे 'रसवदलंकार' नाम से पुकारते हैं श्रीर श्रंगभूत रसादि को द्वितीय उदाच श्रलंफार नाम से। इधर रसवादी श्रंगीभूत रसादि को श्रलंकार की एंश देने के पच में नहीं हैं, अंगभूत रसादि को भले ही ये रसवदादि अलंकार नाम से श्रिभिहित कर लें। इस प्रकार कुंतक 'रसवदलंकार' की नवीन धारणा समुपस्थित करके हमारे विचार में श्रलंकारवादियों से भी एक पग पीछे ही हटे हैं, आगे नहीं बढ़े। श्रलंकारध्वनित काव्यचमत्कार को ध्वनि का एक प्रकार न मानकर श्रलंकार मान लेना मनस्तोषक नहीं है।

### इवित संप्रदाय और रस

- (१) व्वतिवादी आचार्य और रस—भरत मुनि और अलंकारवादी श्राचार्यों के उपरांत ध्वनिवादी श्राचार्यों का युग श्राता है। ध्वनिसिद्धांत के मूल प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन हैं श्रीर ध्वनिनिरूपक प्रमुख आचार्य हैं-सम्मट श्रीर जगन्नाथ । रसवादी विश्वनाथ ने भी अपने ग्रंथ में ध्वनिप्रकरण को स्थान दिया है। हेमचंद्र, विद्याधर भ्रौर विद्यानाथ ने भी ध्वनि का निरूपण किया है। पर इनमें विशेष नवीनता नहीं है। मम्मट श्रौर जगन्नाथ ने स्नानंदवर्धन के स्ननुकरण पर ध्वनि के एक भेद असंलक्ष्यकम व्यंग्य के अंतर्गत रसमावादि का प्रतिपादन किया है। पर विश्वनाथ ने रसादि को उक्त ध्वनिभेद का समानार्थक स्वीकार करते हुए भी इनका विस्तृत निरूपण ध्वनिप्रकरण से पूर्व ही प्रस्तुत किया है। कारण स्पष्ट है: विश्वनाथ द्वारा ध्वनि की अपेका रस की काव्यात्मा रूप में स्वीकृति। पर इतना साहस यह भी नहीं कर सके कि ध्वनि के ऋसंलक्ष्यक्रम व्यंग्य ( रसादि ) नामक भेद को अस्वीकत करके ध्वनिवादियों की पृष्ट परंपरा का उल्लंघन कर देते ।
- (२) रस: ध्वति का एक भेद-रस, भाव, रसाभासादि को ध्विन का एक भेद स्वीकृत करने में ग्रानंदवर्धन का प्रमुख तर्क है । कि रसादि की ग्रनुभूति व्यंजना वृत्ति (ध्वनि ) द्वारा होती है, न कि श्रमिधा वृत्ति के द्वारा । श्रतः ये वाच्य न होकर व्यंग्य ही हैं। इस तर्क की पुष्टि में एक प्रमाश तो यह है कि किसी भी रचना में विभावादि की परिपक्त सामग्री के श्रभाव में रस, स्यायिभाव श्रीर विभावादि. श्रयवा इनके विभिन्न प्रकारों में से एक श्रयवा श्रनेक का नामोल्लेख मात्र कर देने से रसानुभूति नहीं हो सकतीर। उदाहरणार्थ
  - (क) तामुद्दीक्ष्य क्ररंगाक्षीं रसः नः कोऽप्यजायत ।
  - ( ख ) चन्द्रमण्डलमालोक्य श्रंगारे मग्नमन्तरम् ।
  - (ग) श्रजायत रतिस्तस्यास्त्वयि लोचनगोचरे ।
  - (व) जाता लज्जावती सुग्धा प्रियस्य परिच्चम्बने ।

<sup>े</sup> रसादिलच्चाः प्रमेदो वाच्यसामर्थ्याचिप्तः प्रकाशते, न तु साचाच्छम्दव्यापारविषय इति वाच्याद् विभिन्न एव । — ध्वन्या०, १।४ ( वृत्ति )

२ न हि शृंगारादिशब्दमात्रभाजि विभावादिप्रतिपादनरहिते काव्ये मनागपि रसवरवप्रतीति-रस्ति। —धन्या० श४ (वृत्ति)

अ क-उस मृगाची को देखकर हमें कोई विचित्र रस उत्पन्न हो गया। ख-इस चंद्रमंडल को देखकर इमारा मन शृंगार में मग्न हो गया। ग-तुभे देख लेने पर उसमें रति उत्पन्न हो गई।

ध-प्रिय के चुंबन करने पर वह मुग्धा लज्जावती हो गई।

इन वाक्यों में रस, श्रंगार, रित ग्रीर लजा शब्दों की विद्यमानता होने प भी अलौकिक चमत्कारजनक रसादि की प्रतीति नहीं होती। श्रीर दूसरा प्रमास्य है कि विभावादि की संयुक्त सामग्री का व्यंजना (ध्वनि ) द्वारा प्राप्य व्यंयार्थ ही रसानुभृति कराने में समर्थ है, न कि ग्रिभिधा द्वारा प्राप्त वाच्यार्थ । उदाहरणार्थ शून्यं वासग्रहं विलोक्य शयनाद्<sup>२</sup>—इत्यादि शृंगार-रस-युक्त रचना में विभावादि सामग्री के संयोग की वाच्यार्थता चारुत्वोत्पादक नहीं है, ग्रापित नायक नायिक के उल्लास ग्रौर त्रावेगपूर्ण प्रण्य की प्रतीति रूप व्यंग्यार्थ ही चमत्कार का कारण है। हाँ, वाक्यार्थ साधन श्रवश्य है, पर साध्य तो व्यंग्यार्थ ही है।

(३) रसध्वति : ध्वनि का सर्वोत्कृष्ट भेद -ध्वनिवादियों के मतानुसार ध्वनि के प्रमुख दो भेद हैं - लच्चणामूला ध्वनि और श्रभिधामूला ध्वनि । लच्चणमूला ध्वनि के दो भेद हं-- अर्थातरसंक्रमितवाच्य और अत्यंतितरस्कृत वाच्य । अभिधामृता ध्वनि के भी दो भेद हैं--- श्रसंलक्ष्यकम व्यंग्य ( श्रर्थात् रसादि ), श्रीर संलक्ष्यकम व्यंग्य । संलक्ष्यक्रम व्यंग्य के भी प्रमुख दो भेद हि—वस्तुव्विन श्रौर श्रतंकार-ध्वनि । इस प्रकार कुल मिलाकर प्रमुख पाँच भेद हैं । पर इन भेदों में से ध्वनि वादियों ने यत्रतत्र न केवल रसादिध्वनि की सर्वोत्कृष्टता घोषित की है, अपित अल भेदों के चमत्कार को रसादिध्वनि पर ग्रालंबित माना है<sup>3</sup>।

ध्वनिवादियों द्वारा प्रस्तुत रसादिध्वनि के उदाहरणों से यदि शेप नार ध्वनिमेदों के उदाहरणों की तुलना की जाय, तो रसादिध्वनि की उत्कृष्टता खत सिद्ध हो जाती है। रसादिध्वनि के उदाहरणों में वाच्यार्थ के ज्ञान के उपल व्यंग्यार्थ की प्रतीति के लिये सहृदय को च्या भर भी स्कना नहीं पड़ता, पर शेष चार मेदों के उदाहरणों में व्यंग्यार्थप्रतीति के लिये सहदय को कुछ न कुछ ब्राक्षेप करन पड़ता है, जिसके लिये उसे कहीं अधिक अथवा कहीं थोड़े च्यों के लिये रुकना अवश्य पड़ता है। उदाहरगार्थ:

(क) त्रर्थोतरसंक्रमित वाच्य ध्वनि के-

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> यतश्च स्वामिधानमन्तरेण केवलेभ्योऽपि विभावादिभ्यो विशिष्टेभ्यो स्सादीनां प्रतीतिः। तस्मातः अभिषेयसामध्योचिप्तित्वमेव रसादीनाम्। न त्वभिषेयत्वं कथंन्त्रित्।

२ का० प्रबंधाइ०

ध्वन्या० ११४ ( वृत्ति ), पृ० २७

अतीयमानस्य चाङ्ग्यभेददर्शनेऽपि रसभावमुखेनैवापेच्यां प्राधान्यातः। –ध्वन्या० शप्र ( वृत्ति )

भी कठोरहृदय राम हूँ, सब कुछ सहन कहँगा ' इस उदाहरण में राम शब्द का 'दु:खातिशयसहिष्णु' रूप ध्वन्यर्थ,

( ख ) ग्रत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि के---

'श्रापने बहुत उपकार किया है, श्रापकी सुजनता के क्या कहने ।' इस उदाहरण में 'उपकार' का 'श्रपकार' श्रीर सुजनता का 'खलता' रूप ध्वन्यर्थ,

(ग) वस्तुध्वनि (संलक्ष्यक्रमन्यंग्य) के---

'हे पथिक ! इन उन्नत पयोधरों को देखकर यदि विछीना श्रादि सुखसाधनों से रहित इस घर में रात विताना चाहते हो तो रह जाश्रो । इस उदाहरण में 'कामुकी ग्रामीणा का निमंत्रण' रूप ध्वन्यर्थ, तथा

( घ ) ग्रलंकारध्वनि ( संलक्ष्यक्रमर्व्यंग्य ) के---

'हे सिख ! प्रियसंगम के समय विश्रव्य होकर सैकड़ों मधुर वचन वोल सकने के कारण तू धन्य है, पर मैं तो नितांत संज्ञाहीन हो जाती हूँ , इस उदाहरण में 'त् तो ग्रधन्य है, पर मैं धन्य हूँ', व्यितरेकालंकारगत यह ध्वन्यर्थ वाच्यार्थप्रतीति के तुरंत वाद प्रतीत नहीं होते । इन उदाहरणों में व्यंग्यार्थप्रतीति के लिये कुछ च्रण ग्रपेचित रहते हैं ग्रौर साथ ही श्रपनी श्रोर से ग्राचेप भी करना पड़ता है, पर 'शून्यं वासग्रहं विलोक्य शयनादं ''प' इत्यादि रसध्यिन के उदाहरणों में नायकनायिका की प्रण्यातिशय रूप व्यंग्यार्थप्रतीति त्वरित ग्रौर विना श्रिषक ग्राचेप किए हो जाती है । हमारे विचार में रसध्यिन की सर्वोत्कृष्टता का यही प्रमुख कारण है । गौण कारण एक ग्रौर भी है—ध्विन के ग्रन्य भेदों के उदाहरण व्यापक श्रर्थ में रस, भाव ग्रादि में से किसी न किसी के उदाहरणस्वरूप उपस्थित किए जा सकते हैं । उदाहरणार्थ, हिमालय के ग्रागे नारद ऋषि द्वारा पार्वती के विवाहप्रसंग की चर्चा चलने पर पार्वती मुख नीचा करके लीलाकमल की पंखुड़ियाँ गिनने लगीं । ग्रानंदवर्धन द्वारा प्रस्तुत संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्विन के इस उदाहरण में 'लीलाकमल की पंखुड़ियाँ गिनना' वाच्यार्थ है, ग्रौर 'लजा का

१ स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्त। —ध्वन्या०, द्वितीय ७०।

२ उपकृतं वह तत्र किमुच्यते सुजनता । —का० प्र० ४।२४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पंथित्र एत्थ । —का० प्र० ४।५=

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> धन्यासि या कथयसि । —का० प्र० ४।६१

५ का० प्र० ४।३०

एवं वादिनि देवपों पार्श्वे पितुरघोमुखी ।
 लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ॥ —ध्वन्या० २।२२ (वृत्ति)

त्राविर्माव' व्यंग्यार्थ । निस्संदेह प्रथम श्रीर द्वितीय श्रर्थ की प्रतीति में थोड़े ज्लों क व्यवधान श्रवश्यंभावी है, पर फिर भी इस कथन को (पूर्वराग विप्रलंभ शंगार 'भाव' का उदाहरण बड़ी सरलता से माना जा सकता है। श्रतः रसादिष्विन के सर्वोत्कृष्टता स्वतःसिद्ध है।

काव्य (शाव्दार्थ) श्रौर काव्यचमत्कार के वीच ध्वनि वस्तुतः एक माध्य है। ध्वनिवादियों ने इस काव्यचमत्कार को भी ध्वनि श्रर्थात् व्यंग्यार्थ की संज्ञा दे व है। ध्वनि श्रर्थात् काव्यचमत्कार के विभिन्न भेदों में एक स्पष्ट विभाजक रेखा खींच जा सकती है—रसादिध्वनि चरम कोटि का काव्यचमत्कार है, तो ध्वनि के श्रन्य में उससे कम काव्यचमत्कार के उत्पादक हैं।

रस (रसध्विन ) की महत्ता ध्विनवादियों ने एक अन्य रूप में भी उपिस्ति की है। उन्होंने काव्य (शब्दार्थ) के सभी चारुत्वहेतुओं—गुरा, रीति, अलंकार—को रसध्विन के साथ संबद्ध कर दिया है:

## वाच्यवाचकचारुत्वहेत्नां विविधारमनाम् । रसादिपरता यत्र स ध्वनेविषयो मतः ॥ —ध्व० २।४

श्रीर श्रव दंडिसंमत वैदर्भ मार्ग के प्राण्यभूत 'गुण्" रस के उत्कर्षक मान लिए गएर; वामनसंमत काव्य की श्रातमा 'रीति' की सार्थकता श्रव रसादि की श्रीमिव्यक्ती श्रथवा उपकर्त्रों के रूप में स्वीकार कर ली गई । सबसे श्रधिक दयनीय दशा श्रवंकार की हुई। भामहादिसंमत काव्यसर्वस्व श्रवंकार श्रव शव्दार्थ के धर्म वनकर परंपरा संबंध से रस के ही उपकारक मात्र घोषित कर दिए गए, श्रीर वह भी श्रिमिवार्य रूप से नहीं । इतना ही नहीं, कोरे 'श्रवंकार' को 'चित्र' श्रर्थात् श्रधम काव्य कहकर इसके प्रति श्रवहेलना भी प्रकट की गई।

निष्कर्प यह कि रस की सर्वोत्कृष्टता श्रीर महत्ता की सिद्धि में ध्वनिवादियों ने श्रपना पूर्ण बल लगा दिया, यहाँ तक कि 'दोष' की परिभाषा भी उन्होंने रस के श्रपकर्प पर श्रापृत की" श्रीर दोष के नित्यानित्य रूप को भी रस के ही श्रपकर्प

<sup>े</sup> जहाँ नाना प्रकार के शब्द श्रीर अर्थ तथा उनके चारुत्वहेतु (शब्दालंकार श्रीर अर्थालंकार) रस श्रादि परक (रसादि के श्रंग) होते हैं वह ध्वनि का विषय है।

२ का० प्र० मा६६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ध्वन्या**०** श६; सा० द० शश्

४ का० प्र० ८।६७

५ वहीं, ७।४६

श्रथवा श्रनपकर्प पर श्रवलंबित किया । इस घारणा का परिणाम यह हुश्रा कि विश्वनाथ ने 'रस' को काव्य की श्रात्मा घोषित कर दिया।

### ६. अलंकार संप्रदाय

- (१) उपक्रम—भरत से लेकर जगन्नाथ तक लगभग दो सहस्र वर्ष के इस मुदीर्घ काल में श्रलंकार को किसी न किसी रूप में काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में स्थान मिलता श्राया है; भरत मुनि ने श्रपने नाट्यशास्त्र में केवल चार श्रलंकारों का निरूपण किया है—उपमा, दीपक, रूपक श्रौर यमक। एक स्थल पर इन्होंने श्रलंकारों के रससंश्रयत्व का भी उल्लेख किया है। पर इन लघु एवं सामान्य सी चर्चाश्रों से यह श्रतमान सहज ही लगाया जा सकता है कि भरत के समय में 'श्रलंकार' नामक काव्यांग इतना विकलित तथा प्रतिष्ठित नहीं हो पाया था जितना भरत के कई सौ वर्ष उपरांत भामह, दंडी, उद्भट श्रादि श्रलंकारवादी श्राचार्यों के समय में हुश्रा। पर इस काव्यांग की यह प्रतिष्ठा श्रक्षुरण नहीं रही। ध्वनिवादी श्राचार्य श्रानंदवर्धन ने इसे 'चित्रकाव्य' कहकर ध्वनि एवं गुग्रीभृत व्यंग्य काव्य की श्रपेत्ता निकृष्ट माना श्रौर कुछ एक श्रपवादों को छोड़कर यही धारणा जगन्नाथ तक निरंतर मान्य होती चली गई। इतना होते हुए भी इन परवर्ती श्राचार्यों ने इसी काव्यांग को श्रपने गंथों का श्रिधकांश कलेवर समर्पित किया है। निष्कर्प यह है कि:
- १—भरत के समय श्रलंकार नामक काव्यांग पूर्णतः प्रतिष्ठित नहीं हो पाया था।
- र---भामह श्रादि श्रलंकारवादियों ने इसे काव्य का सर्वप्रतिष्ठित श्रंग स्वीकृत किया।
  - ३--ग्रानंदवर्धन ने इसकी सर्वातिशय महत्ता को ग्रस्वीकार किया।
- ४—श्रानंदवर्धन के परवर्ती प्रायः सभी श्राचार्यों ने श्रानंदवर्धन का अनु-फरण फरते हुए भी इसका विशद एवं विस्तृत निरूपण किया।
- (२) मलंकारवादी माचार्य—भामह, दंडी श्रीर उद्मट श्रलंकार संप्रदाय के श्राचार्य हैं। इनमें से प्रथम दो श्राचार्यों के ग्रंथ क्रमशः काव्यालंकार श्रीर काव्यादर्श प्राप्य हैं, पर उद्मट प्रणीत ग्रंथों में से केवल एक ही ग्रंथ 'काव्यालंकार-सारसंग्रह' श्रदाविध उपलब्ध है। इस ग्रंथ के कुछेक स्थलों से यह श्रवश्य ज्ञात होता है कि वे श्रलंकारवाद के समर्थक रहे होंगे। इधर इनके परवर्ती श्राचार्यों श्रयवा टीकाकारों ने इन्हें श्रलंकारवादी श्राचार्य के रूप में स्मरण किया है तथा इस

संबंध में इनकी कितपय मान्यतात्रों का भी उल्लेख किया है। इनका एक ग्रंप भामहिववरण' बताया जाता है, जो संभवतः स्वतंत्र ग्रंथ न होकर भामहिप्रणीत 'काव्यालंकार' की व्याख्या है। इधर इनका 'काव्यालंकारसारसंग्रह' नामक ग्रंप में ग्रंथिकांशतः 'काव्यालंकार' में निरूपित श्रलंकारों का सुबोध रूप प्रस्तुत करता है। इस प्रकार श्रलंकारवादी भामह के व्याख्याता उद्भट भी श्रलंकरवाद के ही समक रहे होंगे—श्रनुमानतः यही ठीक सिद्ध होता है।

उक्त तीनों त्राचार्यों को त्रलंकारवाद के समर्थक मानने का प्रधान काल यह है कि ये सभी त्राचार्य किसी न किसी रूप में रस की महत्ता स्वीकार करते हुए भी इसे 'त्रलंकार' में त्रंतर्भूत करने के पक्त में हैं। इन तीनों ने रस, भाव क्रोर रसाभास तथा भावाभास को कमशाः रसवत्, प्रेयस्वत् क्रीर ऊर्जस्व क्रलंकारों के नाम से त्रभिहित किया है, तथा उद्भट ने समाहित नामक अन्य अलंकार को भावशांति का पर्याय माना है। भामह त्रीर दंडी ने भी समाहित अलंकार की चर्चा की है, पर उसका संबंध रस के साथ खींच तानकर ही स्थापित किया जा सकता है। इसी संबंध में उद्भट द्वारा प्रस्तुत उदात्त अलंकार का एक भेद अवेद्याणीय है, जिसमें उन्होंने खीर उनके व्याख्याता प्रतिहारेंदुराज ने अंगभूत रसादि को द्वितीय उदात अलंकार के अंतर्गत संमिलित किया है। उनके इस कथन का अनुमोदन आगे कि कर अलंकार सर्वस्थ के प्रणेता रय्यक ने भी किया है । निष्कर्ष यह है कि अलंकार वादी आचार्य

- (१) श्रंगीभूत रस, भाव, रसाभास, भावाभास श्रौर भावशांति को क्रमहित रसवत्, प्रेयस्वत्, ऊर्जिस्व श्रौर समाहित श्रलंकारों से श्रमिहित करते हैं, श्रौर
  - (२) श्रंगभूत रसादि को द्वितीय उदात्त श्रलंकार से।

भामह त्रादि तीनों त्राचार्यों को त्रलंकारवादी मानने का दूसरा कारण है त्रलंकार के संबंध में इनकी प्रशस्तियाँ तथा 'श्रलंकार' में श्रन्य काव्यों की स्वीकृति।

- (१) भामह के कथनानुसार जिस प्रकार सहज सुंदर होने पर भी वनितास्त भूपणों के विना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार सुंदर वाक् (काव्य) भी अलंकार के विना शोभा नहीं पाता।
- (२) दंडी के मतानुसार वैदर्भ मार्ग के प्राण्यभूत माधुर्य ग्रादि दस गुण 'त्रालंकार' ही हैं। मुख ग्रादि पाँच संधियों, उपक्षेप ग्रादि ६४ संध्यंगों, कैशियी ग्रादि ४ वृत्तियों, नर्मतत् ग्रादि १६ वृत्त्यंगों तथा भूपण ग्रादि ३६ लक्ष्णों तथा

पत्र यश्मिन् दर्शने वानयाथीभूता रसादयो रसनदापलंकारा, तत्रांगभूतरसादिनिपये द्वितीय दशकालंकारः ॥—श्रलं० सर्व०, पृ० २३३

वेभिन्न नाट्यालंकारों को भी दंडी ने 'श्रलंकार' माना है। इनमें से विषय के आग्रह के श्रनुसार किन्हीं का 'स्वभावाख्यान' श्रादि श्रलंकारों में श्रंतर्भाव हो जाता है श्रौर केन्हीं का 'भाविक' श्रलंकार में।

'रस' के अतिरिक्त इन आचार्यों ने जान बूसकर अथवा अनजाने 'ध्वनि' का भी कुछ अलंकारों में अंतिनिवेश स्चित किया है। इस संबंध में भामहसंमत प्रतिवस्त्पमा, समासोक्ति और पर्यायोक्ति अलंकार दंडिसंमत द्वितीय व्यतिरेक और पर्यायोक्ति अलंकार, तथा उद्भटसंमत पर्यायोक्ति अलंकार द्रष्टव्य हैं।

(३) उद्भट के संबंध में प्राप्त कुछ्ठेक उक्तियों से ज्ञात होता है कि वे गुण ख्रीर ख्रलंकार में कोई ख्रंतर नहीं मानते थे तथा रूपक ख्रादि वाच्य ख्रलंकारों को उन्होंने ख्रनेक स्थलों पर प्रतीयमान (व्यंग्य) रूप में भी दिखाया है। ख्रतः स्पष्ट है कि गुण तथा ध्वनि नामक काव्यांगों को वे ख्रलंकार का ही पर्याय स्वीकृत करने के पच्च में थे।

श्रलंकारवादी श्राचार्यों में रुद्रट की भी चर्चा करना वांछुनीय है। इसके श्रमेक कारण हैं। इनके ग्रंथ 'काव्यालंकार' का नामकरण ही 'श्रलंकार' के प्रति इनके भुकाव का एचक है। उक्त ग्रंथ का श्रिषकांश कलेवर श्रलंकारनिरूपण को ही समर्पित हुश्रा है। पर इन सबसे प्रमुख श्रीर प्रवल कारण यह है कि इनके द्वारा निरूपित रूपक, श्रपह्नुति, तुल्ययोगिता, उपमा, उत्प्रेचा श्रादि श्रलंकारों के लच्चों में व्यंजना के बीज निहित हैं। किंतु फिर भी प्रतीत ऐसा होता है कि रस की स्वतंत्र सत्ता उन्हें श्रवश्य स्वीकृत थी। न केवल इतना ही कि उन्होंने रस श्रादि को रसव-दादि श्रलंकारों में श्रंतर्भूत करने की श्रोर कोई संकेत नहीं किया, श्रपित भरत के पश्चात् सर्वग्रथम इन्होंने ही रस का स्वतंत्र निरूपण किया है, श्रंगार रस के एक श्रावश्यक प्रसंग नायक-नायिका-मेद की यथेष्ट चर्चा की है, तथा 'प्रेयान्' नामक रसमेद का भी सर्वप्रथम उल्लेख किया है। फिर भी समग्र रूप में श्रलंकार संप्रदाय की श्रोर इनकी प्रवृत्ति श्रिधिक प्रतीत होती है। इस क्षेत्र में उनकी एक मौलिक श्रीर महत्वपूर्ण देन है श्रलंकारों का चार वर्गों में विभाजन, जिसका उल्लेख हम यथा-स्थान करेंगे।

(३) ध्विनवादी आचार्य और अलंकार—भामह आदि आचार्यों के अलंकारसिद्धांत का खंडन आनंदवर्धन ने प्रवल शब्दों में किया। अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में ही समासोक्ति, आच्लेप, दीपक, अपह्नृति, अनुक्तिनिमक्तक विशेपोक्ति, पर्यायोक्ति और संकर अलंकार के उदाहरणों में व्यंग्य की अपेचा वाच्य का प्राधान्य दिखाते हुए उन्होंने यह सिद्ध किया है कि (व्यंग्यप्रधान) ध्विन का (वाच्यप्रधान) अलंकारों में अंतर्भाव मानना युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि अलंकार और ध्विन में महान् अंतर है। अलंकार शब्दार्थ पर आश्रित है, पर

ध्विन व्यंग्य-व्यंजक-भाव पर । शब्दार्थ के चारत्वहेतुभूत श्रलंकार ध्विन के श्रंगात हैं श्रीर ध्विन उनकी श्रंगी है। ध्विन काव्य की श्रातमा है, श्रलंकार है, श्रत वह न तो श्रलंकार का स्वरूप धारण कर सकती है, श्रीर न श्रलंकार में उसके श्रंतभीव ही संभव है।

त्रानंदवर्धन ने रस श्रादि को रसवदादि में श्रंतर्भ्त करने का खंडन में प्रकारांतर से किया है। उनके मत में रस, भाव, रसामास, भावामास श्रोर भावशांकि को क्रमशः रसवत्, प्रेयस्वत्, ऊर्जिस्व श्रोर समाहित श्रलंकारों से तभी श्रामिहि किया जाता है जब ये श्रंगी (प्रधान) रूप से विश्वित न होकर श्रंग (गौर्ग) रूप विश्वित हों:

प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्रागन्तु रसादयः । काढ्ये तस्मिन्नलंकारो रसादिरिति मे मतिः ॥—ध्वन्या० राप

यही कारण है कि मम्मट ने रसवत् श्रादि श्रलंकारों को गुणीभूतव्यं काव्य के 'श्रपरस्थांग' नामक मेद के श्रंतर्गत निरूपित किया है, न कि श्रनुपा उपमा श्रादि चित्रकाव्य के साथ। रस श्रोर श्रलंकार के परस्पर संबंध का निर्दे करते हुए श्रानंदवर्धन ने इसी स्थल पर कहा है कि रसादि श्रलंकार्य हैं श्रीर उ मादि श्रलंकार। श्रलंकार का कार्य है श्रलंकार्य का चमत्कारोत्पादन। यदि रसादि। ही श्रलंकार मान लिया जाय, तो फिर वह किसके चारत्व को बढ़ाते हैं ? भला के स्वयं श्रपना भी कभी चारत्वहेत हो सकता है ? श्रतः श्रलंकार्य तो श्रलंकार है स्वयं श्रपना भी कभी चारत्वहेत हो सकता है ? श्रतः श्रलंकार्य तो श्रलंकार है स्वयं श्रपना भी कभी चारत्वहेत हो सकता है ? श्रतः श्रलंकार्य तो श्रलंकार है

इस प्रकार आनंदवर्धन ने श्रलंकार की प्रतिष्ठा कम कर दी और उनके श्रव-यायी मम्मट ने श्रपने काव्यलच्चण में 'श्रनलंकती पुनःक्वापि' शब्दों द्वारा 'श्रलंकार' की श्रनिवार्थता की घोषणा की और विश्वनाथ के शब्दों में 'श्रलंकार शब्दार्थ का केवल उत्कर्षक मात्र होने के कारण काव्य के लच्चण में स्थान पाने योग्य नहीं है।'

(४) अलंकार का लक्ष्या—संस्कृत के काव्यशास्त्रियों में आनंदवर्धन के पूर्व दंडी और वामन ने अलंकारल च्या प्रस्तुत किया है और इनके पश्चात् मम्मट और विश्वनाथ ने । शेप परवर्ती आचार्यों के लच्यों में मम्मट आदि की छाया है।

१ यत्र च रसस्य वाक्यार्थीभावस्तत्र कथमलंकारत्वम् । श्रलंकारो हि चारत्वहेतुप्रसिद्धः । न त्वसावारमेवाऽऽत्मनश्चारत्वहेतुः । —ध्वन्या० २१५ (वृत्ति )

२ रसाभावतदाभासभावशान्त्यादिरक्रमः । भिन्नो रसादलंकारादलंकार्यंतया स्थितः ॥ —का० प्र० ४।२६

दंडी श्रोर वामन के श्रलंकारल चर्णों में तारतम्य का श्रंतर है। दंडी के मत में काव्य (शब्दार्थ) की शोमा उत्पन्न करनेवाला धर्म श्रलंकार है तो वामन के मत में यह कार्य 'गुर्गा' का है, श्रलंकार उस शोमा का वर्धक धर्म है:

> काव्यशोभाकरान् धर्मानलंकारान् प्रचक्षते । —दंडी, का० द० २। इ काव्यशोभायाः कत्तीरो धर्मा गुणाः । तद्तिशयद्देतनस्वलंकाराः ॥

— वामन, का॰ सू॰ शेशार, २ 🐬

श्रानंदवर्धन ने श्रपने श्रलंकारलच्या में श्रलंकार को शब्दार्थ का श्राभ्यक धर्म कहा है । इस लच्या में उन्होंने श्रलंकार का रस के साथ कोई संबंध निर्दिष्ट नहीं किया यद्यपि यह संबंध उन्हें श्रमीष्ट श्रवश्य था । यह कार्य मम्मट श्रौर विश्वनाथ ने किया । इनके मत में श्रलंकार शब्दार्थ की शोभा द्वारा परंपरा संबंध से रस का प्राय: उपकार करते हैं । इन श्राचार्यों ने श्रलंकार को शब्दार्थ का उसी प्रकार श्रमित्य धर्म माना जिस प्रकार कटक कुंडल श्रादि शरीर के श्रनित्य धर्म हैं । इसी प्रकार जगनाथ ने भी श्रलंकारों को काव्य की श्रात्मा 'व्यंग्य' के रमणीयताप्रयोजक धर्म मानकर ध्वनिवादियों का ही समर्थन किया है । रसध्वनिवादी श्राचार्यों के मत में कुल मिलाकर श्रलंकार का स्वरूप इस प्रकार है :

- १-- त्रालंकार शब्दार्थ के शोभाकारक धर्म हैं
- २-ये शब्दार्थ के अस्थिर धर्म हैं.
- र-ये शब्दार्थ की शोभा द्वारा परंपरा संबंध से रस का भी उपकार करते हैं श्रीर
- ४--कभी रंस का उपकार नहीं भी करते।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती श्रीर परवर्ती श्राचार्यों के श्रलंकार-लच्यों में जिस तत्व को किसी न किसी रूप में श्रवश्य स्थान मिला है वह है श्रलंकारिता—काव्य की शोभाजनकता: 'श्रलंकियतेऽनेनेत्यलंकारः'। दूसरी समानता यह है कि दोनों ने श्रलंकार को शब्दार्थ का ही शोभाकारक धर्म माना है। दोनों

<sup>े</sup> भंगात्रितास्त्वलंकाराः मन्तव्या कटकादिवतः। —ध्वन्या० २/६

२ (क) उपजुर्वन्ति तं सन्तं येऽक्रद्वारेण जातुचित् । दारादिवदलंकारास्तेऽनुपासोपमादयः ॥ —का० प्र० ८।६७

<sup>(</sup> ख ) शब्दार्थंबोरस्थिरा य धर्माः शोभातिशायिनः । रसादीनुपकुर्वन्तोऽलंकारास्तेऽक्रदादिवत ॥

<sup>3</sup> काव्यात्मनी व्यंग्यस्य रमणीयताप्रयोजका श्रलंकाराः। — र० गृं०

वर्गों के मतों का विमेदक धर्म यह है कि रसवादी अलंकार द्वारा शब्दार्थ की शोग से रस का भी उपकार मानते हैं, पर अलंकारवादी 'शब्दार्थ' से आगे नहीं बढते।

(४) श्रलंकारों की संख्या—भरतमृनि से लेकर श्राप्य्य दीचित पर्यति वाणीविलास की ज्यों ज्यों सदम विवेचना होती गई, श्रलंकारों की संख्या भी लों त्यों बढ़ती गई। इसी बीच पिछले श्राचार्यों द्वारा स्वीकृत श्रलंकारों को श्रमान्य भी ठहराया गया। फिर भी नए श्रलंकारों के समावेश द्वारा संख्या में बृद्धि होती चली गई। भरत ने केवल ४ श्रलंकार माने थे; भामह ने ३६, दंडी ने ३५, उद्भार ने ४०, वामन ने ३३, रुद्रट ने ५२, भोजराज ने ७२, मम्मट ने ६७, रुप्क ने ८२, जयदेव ने १००, विश्वनाथ ने ८२, श्रप्पय्य दीचित ने १२४ श्रीर जगनाय ने ७२ श्रलंकार माने।

श्रलंकारों की संख्या को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लोभ का परिणाम यह हुशा कि वे वस्तुगत वर्णन भी 'श्रलंकार' नाम से पुकारे जाने लगे जिनका संबंध श्रलंकार (रस) को किसी रूप में श्रलंकत करने के साथ नहीं है। उदाहरणार्थ, जयदेव ने प्रत्यच्च, श्रनुमान, शब्द, उपमान, श्रश्रणित्त, श्रनुपलिध, संभव श्रीर ऐतिहा इन श्राठ प्रमाणों को 'प्रमाणालंकार' नाम दे दिया। इसी प्रकार दंडपूपिकान्याय पर श्राधृत काव्यार्थापित श्रलंकार, कियाश्रों पर श्राधृत सूक्ष्म श्रीर पिहित श्रलंकार, कंठ की भिन्न ध्वनि पर श्राधृत काकु वक्रोक्ति श्रलंकार, काल पर श्राधृत भाविक श्रलंकार स्वीकृत कर लिए गए। स्मरण, भ्रम, संदेह, प्रहर्षण, विपादन, तिरस्कार श्रादि हवय की वृत्तियाँ हैं। इनमें श्रलंकारता मानना इनके प्रकृत रूप का तिरस्कार करना है। इसी प्रकार श्रादर, श्राश्चर्य, घृणा, पश्चात्ताप श्रादि मावों को भी प्रकट करने में वीप्सा श्रलंकार मानना समुचित नहीं है।

दंडी के कथनानुसार—'ते चाद्यापि विकल्यते कस्तान् कार्स्यंन वध्यति' (का० द० २।१) —यदि अलंकार वाणी के प्रत्येक विलास का नाम है, तब तो उपरिगणित सभी अलंकार 'अलंकार' संशा से विभूषित हो सकते हैं पर यदि 'अलंकार' से अभिप्राय करणवाचक रूप—'अलंकियते दनेनेत्यलंकारः'—है तो प्रमाण, यक्ष्म, पिहित आदि को उपमा, रूपक, उत्येचा आदि अलंकारों के समकच्च कभी नहीं रखा जा सकता। यही कारण है कि अलंकारों की संख्या को न्यून करने के प्रयत्न भी समय समय पर होते रहे। इस दिशा में कुंतक का प्रयास विशेषतः उल्लेखनीय है। उन्होंने केवल २० अलंकारों का निरूपण किया और इनमें भी प्रतिवस्त्पमा, उपमियोपमा, तुल्ययोगिता, अनन्वय, निदर्शना और परिवृत्ति—इन छः साहरयमूलक्ष अलंकारों का उपमा में, समासोक्ति का श्लेष में तथा सहोक्ति का उपमा में अंतर्भव करके शेष १३ अलंकार ही मान्य ठहराए। अन्य आचार्यों द्वारा संमत अलंकारों के संबंध में उनका कथन है कि या तो वे शोभाशून्य हैं, या इन्हीं अलंकारों में उनका

श्रंतर्भाव हो सकता है, अतः वे मान्य नहीं हैं। इस दिशा में कुंतक के उपरांत जयदेव का नाम उल्लेख्य है। इन्होंने शुद्धि, संसृष्टि, संकर, मालोपमा और रशनो-पमा श्रलंकारों की अस्वीकृति की है। इघर यही प्रयास टीकाकारों ने भी िकया है। काव्यप्रकाश के टीकाकार मह वामन भलकीकर ने ५४ अलंकारों को अस्वीकृत करते हुए कुछ का खंडन किया है और कुछ को मम्मटसंमत अलंकारों में श्रंतर्भृत करने का निर्देश किया है। पर इतना सब कुछ होते हुए भी वाश्वीविलास के भेदोपभेदों का नामकरण होता चला गया और अप्यथ्य दीचित तक अलंकारों की संख्या १२४ तक पहुँच गई।

(६) अलंकारों का वर्गीकरण-भामह ने वाणी के समग्र व्यापार को दो वर्गों में विभक्त किया है—चक्रोक्ति श्रौर स्वभावोक्ति । {उनके मतानुसार वक्रोक्ति ही काव्यचमत्कार का बीज है, स्वमावोक्ति तो प्रकारांतर से वार्ता मात्र है। पर स्वभावोक्ति के प्रति भामह की यह श्रवहेलना दंडी को स्वीकृत नहीं है। उन्होंने समस्त वाङ्मय को उक्त दो वर्गों वकोक्ति श्रौर स्वभावोक्ति में विभक्त करते हुए 'स्वभावोक्ति' को श्रतंकारों में प्रथम स्थान देकर इसके प्रति श्रपना समादर प्रकट किया है। पर स्वमा-वोक्ति के प्रति भामइसंमत अवहेलना कम नहीं हुई। वक्रोक्ति को ही काव्य का सर्वस्व घोषित करनेवाले कुंतक के समय में यह भावना उग्र रूप धारण कर गई, यहाँ तक कि क़ंतक ने इसे अलंकार रूप में भी स्वीकृत नहीं किया। उनके एतद्विषयक तर्फ का श्रभिप्राय है कि स्वभाव कहते हैं स्वरूप को श्रौर स्वभावोक्ति कहते हैं स्वरूप के श्राख्यान को। किसी भी वस्तु के काव्यगत वर्णन के लिये उसके स्वभाव (स्वरूप) का श्राख्यान श्रनिवार्य है, क्योंकि स्वभाव से रहित वस्त तो निरूपाल्य ( अस्तित्वहीन ) है। अतः स्वमाव की उक्ति को भी यदि 'स्वभावोक्ति ग्रलंकार' नाम दिया जाता है तो यह नितांत श्रसंगत है। वस्तुतः स्वभावोक्ति शरीर है, इसे ही श्रलंकृत करने के लिये अन्य श्रलंकार अपेन्नित हैं। स्वयं शरीर कभी भी श्रपना श्रलंकार नहीं बन सकता-भला स्वयं श्रपने कंचे पर .चढ़ने में कौन समर्थ है ?

वाङ्मय (काव्यचमत्कार श्रथवा श्रलंकार) के भामह श्रीर दंडी द्वारा प्रस्तुत उक्त वर्गोकरण का परवर्ती किसी भी श्राचार्य ने उल्लंख नहीं किया। श्रलंकारों को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप देने का श्रेय रुद्रट को है। पर उनसे, भी पूर्व उद्भट ने इसका प्रयास श्रवश्य किया था पर उसमें वे सफल नहीं हुए। इन्होंने श्रपने ग्रंथ काव्यालंकार-सार-संग्रह में निरूपित ४० श्रलंकारों को छः वर्गों में विभक्त किया है, पर चतुर्थ वर्ग को छोड़कर शेप वर्गों के श्रलंकारों में ऐसा कोई श्राधारसाम्य लिवत नहीं होता जिसके बल पर इन्हें प्रथक वर्गों में रखना उचित कहा जा सके। चतुर्थ वर्ग में भी प्रेयस्वत्, रसवत्, ऊर्जस्व श्रीर समाहित के श्रतिरिक्त उदात्त श्रीर

पर्यायोक्ति श्रलंकारों का तो विषयसाम्य के श्राधार पर एक साथ रखा जाना युक्तिसंगत प्रतीत होता है, पर इसी वर्ग में खलेप श्रलंकार की स्थान देने का कारण समक्त में नहीं श्राता।

रद्रट ने अर्थालंकारों को वास्तव, श्रीपम्य, अतिशय और खेल, इन चार श्रेणियों में विभक्त किया। वस्तु-स्वरूप-कथन को वास्तव कहते हैं। सहोक्ति, समुच्य, जाति, यथासंख्य श्रादि अलंकार वस्तुगत हैं। उपमेयोपमान की सहायता का नाम श्रीपम्य है। उपमा, उत्प्रेक्ता, रूपक ग्रादि अलंकार इसके अंतर्गत हैं। अर्थ और धर्म के नियमविपर्यय को अतिशय कहते हैं। पूर्व, विशेष, उत्प्रेक्ता, विभावना आदि श्रातिशयगत अलंकार है। अनेकार्थकता का नाम खेलेष है। अविशेष, विरोष, अिक श्रादि खिलष्ट अलंकार है।

रहट ने कुछ अलंकारों को दो दो वर्गों में भी रखा है; जैसे, उत्तर और समुचय अलंकार वास्तवगत भी हैं और औपम्यगत भी, विरोध और अधिक अतिशयगत भी हैं और शलेषगत भी, उत्पेद्धा औपम्यगत भी है और अतिशयगत भी, विषय वास्तवगत भी है और अतिशयगत भी।

रहट के पश्चात् रूट्यक ने श्रलंकारों का वर्गीकरण किया। विद्याधर ने रूपक का प्रायः श्रनुकरण किया। विद्याधर के ग्रंथ एकावली की तरल नामक टीका के कर्ता मिल्लिनाथ ने रूट्यक श्रीर विद्याधर के वर्गीकरण का स्पष्टीकरण करते हुए पाठकों के लिये उसे सुबोध रूप दे दिया। मिल्लिनाथ के श्रनुसार उक्त श्राचार्यहरूष का वर्गीकरण इस प्रकार है:

१-सादृश्यमूलक अलंकार वर्ग-

(क) भेदाभेदप्रधान-—उपमा-उपमेयोपमा, ज्ञनन्वय ज्ञौर स्मरण (ख) ज्ञभेदप्रधान—

> श्र—त्रारोपमूल—रूपक, परिशाम, संदेह त्रादि त्रा—ग्रध्यवसायमूल—उत्प्रेचा श्रीर श्रविशयोक्ति

### २--श्रीपम्यगर्भ वर्ग---

- (क) पदार्थगत-तुल्ययोगिता और दीपक
- ( ख ) वाक्यार्थगत-प्रतिवस्तूपमा, दृष्टांत, निदर्शना
- (ग) भेदप्रधान-व्यतिरेक, सहोक्ति, विनोक्ति
- ( घ ) विशेषगाविन्छित्ति समासोक्ति, परिकर
  - ( ङ ) विशेष्यविच्छित्ति—परिकरांकुर
  - (च) विशेषगा-विशेष्य-विच्छित्ति—श्लेप
  - (छ) समासोक्ति से विपरीत होने के कारण अप्रस्तुतप्रशंसा को; श्रुर्या-तरन्यास में अप्रस्तुतप्रशंसा के समान सामान्य विशेष की वर्ना

होने के कारण श्रर्थातरन्यास को, श्रीर गम्यप्रस्ताव के कारण पर्यायोक्त, व्याजस्तुति श्रीर श्राद्येप को भी इसी वर्ग में स्थान दिया गया है।

३—विरोधगर्भ श्रलंकार वर्ग— विरोध, विभावना, विशेषोक्ति श्रादि

४--श्रंखलाकर श्रालंकार वर्ग-

कारग्रमाला, एकावली, मालादीपक, सार

५-- त्यायमूलक श्रलंकार वर्ग-

(क) तर्फन्यायमूल-फोव्यलिंग, श्रनुमान

( ख ) वाक्यन्यायमूल—यथासंख्य, पर्याय श्रादि

(ग) लोकन्यायमूल-प्रत्यनीक, प्रतीप श्रादि

६—गृदार्थं प्रतीतिमूल श्रलंकार वर्गस्हम, व्याजोक्ति श्रीर वक्रोक्ति

विद्याधर के पश्चात् विद्यानाथ ने रुद्रट, रुप्यक श्रौर विद्याधर से सहायता लेते हुए श्रर्थालंकारों को प्रमुख चार प्रकारों में विभक्त किया है श्रौर फिर इन प्रकारों के कुल मिलाकर निम्नलिखित ६ मेद गिनाए हैं—

प्रमुख चार—(१) प्रतीयमान वस्तुगत, (२) प्रतीयमान श्रीपंय, (३) प्रतीयमान रस, भाव श्रादि, एवं (४) श्रस्फुट प्रतीयमान।

श्रवांतर विभाग—(१) साधर्म्य मूल (भेदप्रधान, श्रभेदप्रधान, भेदाभेद-प्रधान), (२) श्रध्यवसायमूल, (३) विरोधमूल, (४) वाक्यन्यायमूल, (५) लोकव्यवहारमूल, (६) तर्कन्याय-मूल, (७) श्रंखलावैचिज्यमूल, (८) श्रपह्नवमूल, (६) विशेषण्यैचिज्यमूल।

संस्कृत-काव्यशास्त्र में विभिन्न श्राचार्यों द्वारा उपरिनिर्दिष्ट वर्गीकरण किसी सीमा तक तर्कपूर्ण होते हुए भी एकांत रूप से स्वीकार नहीं हो सकते। फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से श्रालंकाराध्येता के लिये ये वर्गीकरण उपादेय श्रवश्य हैं।

(७) अलंकारों के प्रयोग में श्रीवित्य—श्रलंकार शब्दार्थरूप काव्य-शरीर का श्रलंकर्ता है, पर इसकी श्रलंक्रियता इसके श्रीचित्यपूर्ण प्रयोग की श्रपेचा रखती है। संस्कृत का प्राचीन श्रीर नव्य काव्यशास्त्री लौकिक एवं काव्यगत श्रलंकारों के इस प्रयोगतत्व के संबंध में प्रारंभ से ही प्रकाश डालता चला श्राया है। भरत के शब्दों में 'विभिन्न शरीरावयव पर धारित श्राभूषण शोभा उत्पन्न करने के स्थान पर हास्योत्पादक ही होता है—जैसे उरःस्थल पर

# हिंदी साहित्य का बृहंत् इतिहास

मेखला का बंधन।' वामन के शब्दों में श्राभूपणों के श्रादर्श प्रयोग के लिये एक ऐसा शरीर ही श्रिधकारी है जो हर प्रकार से सुपात्र हो। इस दृष्टि से न ले श्रव्येतन शव श्रलंकारों का श्रिधकारी है, न किसी यित का शरीर, श्रीर न किसी नारी का यौवनवंध्य वपु । भोजराज के शब्दों में 'सजीव, स्तस्य, सुंतर शरीर पर भी श्राभूपणों का प्रयोग श्रौचित्य की श्र्मेचा रखता है—श्रंका की कालिमा वड़ी बड़ी श्राँखों में ही शोभित होती है, श्रन्यत्र नहीं। सुक्ताहार उत्तर पीन पयोधरों पर सुशोभित होता है, श्रन्यत्र नहीं। पर इसके विपरीत होंग्र के कथनानुसार कंठ में मेखला का, नितंबफलक पर सुंदर हार का, हायों में नूपुरों का क्ष्यवारण कितना कुरूप, भद्दा श्रीर हास्यप्रद होगा, यह कहने की श्रावश्यकता नहीं है ।

उक्त कथनों से स्पष्ट है कि श्राभूषणों का प्रयोग जहाँ सजीव, संदर शरीर की श्रमेचा रखता है, वहाँ श्रोचित्य भी उसके लिये एक श्रनिवार्य तत्व है। काव्यात श्रणेकारों के शोभावह प्रयोग में भी इन्हीं दोनों तत्वों की श्रनिवार्यता श्रपेका है—श्रलंकारों का सरस काव्य में प्रयोग, सरस काव्य में भी श्रलंकारों का श्रीवित्य पूर्ण प्रयोग। शव, यतिशरीर श्रथवा योवनवंध्य वपु पर श्राभूपणों का श्रवधारण यदि कौत्हल मात्र है तो नीरस काव्य में भी श्रलंकारप्रयोग का दूसरा नाम उक्तिवैचित्र्य मात्र है—'यत्र तु नास्ति रसः तत्र (श्रलंकाराः) उक्तिवैचित्र्यमात्र पर्यवसायनः ।' जिस प्रकार हाथों में नूपुरों का श्रीर चरणों में केयूरों का वंधन समुचित नहीं है, उसी प्रकार विप्रलंभ श्रंगार में भी यमक श्रादि का वंधन समुचित नहीं है। तात्पर्य यह कि लौकिक श्रलंकारों के समान काव्यगत श्रलंकारों का जीवन श्रोर उनकी श्रलंकारिता उचित स्थानविन्यास पर ही श्राश्रित है"। फिर भी काव्य सौंदर्य शरीरसौंदर्य की श्रपेचा श्रिषक संवेदनशील है। उदाहरणार्थ 'रकार' का श्रनुप्रास विप्रलंभ श्रंगार के एक उदाहरण में रस का उपकार करता है, तो 'रकार' का

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> का० स्० वृ० शशार पद्य।

२ दीर्घापांग नयनयुगलं भूषयन्त्यंजनश्री-स्तुंगाभोगौ प्रभवति कुचाविंतुं हारयष्टिः॥ — स० क० भ० १।१६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> श्री० वि० च०, ए० १

४ का० प्र०, दम उ०, पृ० ४६५

५ (क) काव्यस्यालमलंकारैः कि मिथ्यागिणतेर्गुणैः । यस्य जीवितश्रीचित्यं विचिन्त्यापि न दृश्यते ॥ —श्री० वि० च० पृ० ४ (ख) उचितस्थानिवन्यासादलंकृतिरलंकृतिः । —वही, पृ० ६

का अनुप्रास उसी रस के दूसरे उदाहरण में रस का उपकार नहीं करता । तभी मम्मट को श्रलंकारों के विषय में लिखना पड़ा-- 'क्वचित्तु संतमपि नोपकुर्वन्ति ।' स्पष्ट है कि एक ही रस के दो उदाहरगों में कोमल वर्ण 'रकार' श्रौर कठोर वर्ण 'टकार' की सहाता अथवा असहाता का उत्तरदायित्व श्रौचित्य के ही सद्भाव ग्रथवा ग्रभाव पर श्राधत है।

संस्कृत का काव्यशास्त्री शब्दालंकारों के प्रयोग के श्रनौचित्य के विषय में श्रपेचाकृत श्रिधिक श्राशंकित रहा है। यही कारण है कि दंडी जैसे श्रलंकारवादी ने भी अनुपास श्रीर यमक के प्रति अपनी श्रवहेलना प्रकट की है। उनके कथना-नुसार अनुपास का अर्थ 'शैथिल्य' है और यह श्लेष नामक गुरा के अभाव का द्सरा नाम है। गौडमार्ग (वैदर्भमार्ग की अपेचा निकृष्ट मार्ग ) के अवलंबी ही इसे श्रपनाते हैं? । यमक के संबंध में उनका कथन है कि उसका श्रकेला प्रयोग मधरताजनक नहीं है<sup>3</sup>। रुद्रट जैसे ऋलंकारप्रिय ऋाचार्य ने ऋनुपास ऋलंकार की स्वसंमत मधुरा, प्रौढा स्त्रादि पाँच वृत्तियों के स्त्रीचित्यपूर्ण प्रयोग पर विशेष बल दिया है। इसी प्रकार त्रानंदवर्धन ने ऋनुपास त्रादि शब्दालंकारों की ऋपेचाकृत द्दीनता प्रवल शब्दों में व्यक्त की है। उनके कथनानुसार श्रृंगार के सभी प्रभेदों में श्रनुपास का बंध सदा एकसा श्रिमिन्यंजक नहीं हुआ करता श्रतः कवि को इस श्रलंकार के श्रौचित्यपूर्ण प्रयोग के लिये विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ध्वन्या-त्मक शृंगार, विशेषतः विप्रलंभ शृंगार, में यमक त्रादि का निवंधन कवि के प्रमाद का सूचक है। काव्य में अलंकारप्रयोग अप्रयत्न होना चाहिए, पर यमकनिबंधन के लिये तो कवि को विशेष शब्दों की खोज करनी ही पड़ती है। सरस रचना में यसक रस को श्रंग बना देता है श्रीर स्वयं श्रंगी वन जाता है<sup>४</sup>। यमकप्रयोग के संबंध में कुंतक की भी यही धारणा है कि यह शोभाशून्य श्रलंकार है। इसके विस्तृत जाल में उलभने से क्या लाभ ? प्रथम तो श्रनुप्रासमयी रचना को श्रति निवद्ध नहीं बनाना

<sup>ै</sup> देखिए, मम्मट द्वारा उद्धृत दोनों उदाहरण :

<sup>(</sup>क) श्रपसारय धनसारम् ...।

<sup>(</sup>ख) चित्ते विहट्टि ए टुट्टिद •••।

<sup>--</sup> का॰ प्र॰, इम उ०, पृ० ४६७

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> का० द० १।४३,४४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तत्तु नैकान्तमधुरम्। —वही १।६१

४ (क) शृंगारस्यांगिनी यत्नादेकरूपानुवन्धवान्। सर्वेष्वेव प्रभेदेषु नानुप्रासः प्रकाशकः ॥ —ध्वन्या० २।१४

<sup>(</sup>ख) ध्वन्यात्मभूतशृंगारे यमकादिनिवन्धनम् । शक्ताविप प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः ॥ —वही, ३।१५

## हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

चाहिए त्रीर यदि ऐसी रचना हो भी जाए, तो उसे त्रमुकुमार न बनाना चाहिए। के भट्ट लोल्लट के मत में यमक त्रादि शब्दालंकार रस के त्रिति विरोधी हैं। इनक प्रयोग किन के श्रिमिमान का स्चक त्रथवा भेड़चाल के समान है ।

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि शब्दालंकारों के श्रोचित्यपूर्ण प्रयोग हो समभाते समभाते संस्कृत का श्राचार्य कहीं कहीं उनका विरोध श्रोर निषेध का कर बैठा है। पर श्र्यालंकारों के प्रयोग का निषेध वह किसी भी श्रवस्था में कर को उद्यत नहीं है। वह इन्हें स्वस्थ रूप में देखना चाहता है। श्रानंदवर्धन के कथनानुसार श्रलंकार का स्वस्थ रूप है—रस, भाव श्रादि का श्रंग वन के रहना उसे यह रूप देने के लिये एक प्रबुद्ध किये को विशेष प्रकार के सभी च्या की कर श्रेपेचा रखनी पड़ेगी । इसके श्रातिरिक्त श्र्यालंकारों का प्रयोग करते चले जाना की की स्वेच्छा पर भी निर्मर नहीं है। ये ध्वनि के उपकारक तभी समभे जायँगे, जब रस में दच्चित्त प्रतिभावान किये के सामने हाथ बाँधे चले श्राएँ , श्रीर किसी प्रवक्त के बिना श्रनायास ही रचना में (रसानुकूल रूप में) समाविष्ट होकर स्वयं कि की भी श्राश्चर्यचिकत कर दें। निष्कर्ष यह कि श्र्यालंकारों के श्रीचित्यपूर्ण प्रयोग की कसीटी है श्रप्रथग्यत रूप से रसानुकूलता की प्राप्ति:

रसाक्षिप्ततया यस्य वन्ध्रश्यक्यिकेयो भवेत्। श्रपृथग्यतनिर्वर्त्यः सोऽलंकारो ध्वनौ मतः॥

---ध्वन्या० रे।१६:

श्रीर यदि शब्दालंकारों का भी रसोपयोगी बनकर श्रप्टथग्यत रूप से रचना में स्वतः समावेश संभव होता तो संस्कृत के श्राचार्यों ने श्रर्थालंकारों के समान इन्हें भी निश्चय ही समान महत्व दिया होता।

अर्थालंकारों का श्रीचित्यपूर्ण प्रयोग करने के लिये श्राननंदवर्धन ने निम्नि लिखित साधनों में से किसी एक का श्राश्रय लेने की संमित दी है:

१ - रूपक श्रादि श्रलंकारों की श्रंगीभूत रस के प्रति श्रंग रूप से विवसी करना,

<sup>े</sup> नातिनिर्वन्थविहिता नाप्यपेशलभूषिता । —व० जी० रा४

र यमकानुलोमतदितरचकादिभिदो तिरसविरोधिन्यः।

श्रिममानमात्रमेतद् गङ्बरिकादिप्रवाहो वा ॥ —का० श्रनु० (हेम०) पृ० २४७ अन्या० २।४ वृत्ति ।

अलंकरणान्तराणि × × रस समाहित चेतसः प्रतिभावते कवेरहम्पूर्विकथा परायतित । — ध्व० २।१६ वृत्ति

२--- श्रंगी रूप में अलंकार की कमी भी विवत्ता न करना,

३--- त्रवसर पर ऋलंकार का ग्रहण करना,

४--- श्रथवा त्याग करना,

५--- श्रारंभ करके उसे श्रंत तक निभाने का प्रयत्न करना, श्रौर

६---यदि श्रनायास श्राद्यंत निर्वाह हो जाय तो उसे श्रंग रूप में रसपोषक बताते का यत करना।

उक्त साधनों में से प्रथम दो तो एक ही हैं। पाँचवें का तीसरे श्रौर चौथे साधन में तथा छठे का पहले साधन में श्रांतर्भाव हो सकता है। इन सबका निष्कर्ष रूप में उद्देश्य यह है कि रचना में अलंकारों को रस के अंग रूप में ही स्थान दिया जाय, प्रधान रूप में कभी नहीं; और ऐसा करने के लिये किन समी चाबुद्धि से काम ले, तभी श्रर्थालंकार श्रपनी यथार्थता को प्राप्त कर सकेंगे:

> ध्वन्यात्मभूतेश्चंगारे समीक्ष्य विनिवेशतः । रूपकादिरलंकारवर्गं एति यथार्थताम् ॥ - ध्व० २।१७

( = ) अलंकार संप्रदाय और हिंदी रीतिकालीन आचार्य-अलंकार संप्रदाय के मूल आधार हैं भामह, दंडी और उद्भट के अनुकरण पर आलंकार की काव्य के सर्वस्व एवं सर्वोपरि तथा अनिवार्य श्रंग के रूप में स्वीकृति, काव्य के श्चन्य श्रंगों का श्रलंकार में समावेश, यहाँ तक कि रस, ध्वनि जैसे महत्वपूर्ण काव्यांगों का भी ऋलंकार रूप में ग्रहण। इस दृष्टि से कोई भी रीतिकालीन श्राचार्य एकांत रूप से अलंकारवादी सिद्ध नहीं होता। रीतिकाल में अलंकार का निरूपण दो प्रकार से हुआ है-चिंतामणि, जसवंतसिंह, कुलपति, देव, सूरति मिश्र, श्रीपति, सोमनाथ, भिखारीदास, जनराज, रराधीर सिंह त्रादि त्राचार्यों ने मम्मट, विश्वनाथ त्रादि के समान त्रलंकारप्रकर्गा को श्रपने विविधांग निरूपक ग्रंथों का एक भाग बनाया है तथा मतिराम, भूषरा, श्रीधर कवि, रसिक सुमति, रघुनाथ, गोविंद कवि, दूलह, पद्माकर, प्रतापसाहि श्रादि ने श्रप्पय्य दीचित के समान उस-पर स्वतंत्र ग्रंथ लिखे हैं। इन दोनों प्रकार के छाचार्यों ने इस प्रकरण के लिये मम्मट, विश्वनाथ, जयदेव तथा ऋष्यय दीचित में से किसी एक, दो, तीन ऋथवा चारों त्राचार्यों का ही त्राधार ग्रहण किया है, भामह, दंडी त्रीर उद्भट का त्राधार फिसी ने भी नहीं लिया । हाँ, देव इसके अपवाद हैं। इन्होंने भावविलास में प्रायः दंडिसंमत श्रलंकारों का निरूपण किया है श्रीर शन्दरसायन में प्रायः श्राप्यय दीचित संमत अलंकारों का । फिर भी भावविलास में निरूपित अलंकारों के श्राधार पर देव को श्रलंकारवादी नहीं मान सकते। कारण श्रनेक हैं। प्रथम यह कि देव ने दंडी के काव्यादर्श से सहायता न लेकर के विकास की कविप्रिया से ही सहायता ली है जिसे वे यथावत् एवं ि पाए । दूसरा कारण यह िक इनका श्रिपेत्ताकृत श्रीढ़ ग्रंथ शब्दरसायन मम्मटसंमत सिद्धांतों का प्रतिपात है, न िक दंडिसंमत सिद्धांतों का । इस ग्रंथ में शब्दरािक के श्रंतर्गत वंजा शिक्त तथा रस जैसे काव्यांगों की स्वीकृति एवं इनका स्वतंत्र निरूपण इन्हें मस का श्रनुयायी मानने को वाध्य करता है, न िक दंडी का ।

इसी प्रसंग में रीतिकाल से पूर्ववर्ती हिंदी श्राचार्यों पर भी विचार कर लें समुचित है। रीतिकाल से पूर्ववर्ती श्रलंकारनिरूपक तीन श्राचार्यों का नाम लिंक जाता है—गोपा, करनेस श्रीर केशव। इनमें से प्रथम दो श्राचार्यों के ग्रंथ श्राप्त पलब्ध है। केशव के 'कविप्रिया' नामक ग्रंथ के श्राधार पर इन्हें श्रलंकार माना जाता है। इन्हें श्रलंकार संप्रदाय का श्राचार्य मानने के निम्नलिखित का कारण हैं:

१—केशव ने काव्य की सभी वर्णनीय सामग्री—वर्ण, वर्ग्य, भूश्री, राष्ट्री ग्रादि को त्रालंकार के स्थान पर सामान्य ग्रालंकार नाम दिया है।

२—रसवत् श्रलंकार के श्रंतर्गत श्रंगार श्रादि नौ रसों का निरूपण क प्रकारांतर से केशव ने श्रलंकार्य 'रस' को ही श्रलंकार मान लिया है।

३—इनके मत में उपमा आदि श्रलंकार काव्य के श्रनिवार्य श्रंग है। इनके बिना सर्वगुणसंपन्न रचना भी उस सुंदरी नारी के समान शोभाहीन है, बे श्रामूपणरहित हो।

४—काव्य के सभी सौंदर्यविधायक तत्वों को इन्होंने प्रकारांतर से 'श्रतंका नाम दिया है।

इनमें से श्रंतिम धारणाश्रों का स्रोत भामह, दंडी, उद्भट श्रोर वामन के ग्रंथों में उपलब्ध हो जाता है, पर प्रथम धारणा—वर्ण श्रादि वर्ण्य सामग्री के श्रवंकार कहना—कदाचित् केशव की निजी धारणा है। श्रमरचंद यित तण केशव मिश्र ने, जिनके ग्रंथों—काव्यकलपलतावृत्ति श्रोर श्रलंकारशेखर—से केशव मिश्र ने, जिनके ग्रंथों—काव्यकलपलतावृत्ति श्रोर श्रलंकारशेखर—से केशव में प्रतिद्विषयक लगभग संपूर्ण सामग्री ली है, उक्त वर्ण्य सामग्री को किसी भी का में 'श्रलंकार' नाम से श्रमिहित नहीं किया। श्रमरचंद यित ने इस प्रकरण के 'वर्ण्यिश्यित स्तंवक' नाम दिया है श्रीर केशव मिश्र ने 'वर्ण्यनीयमरीचि'। वस्तु केशव की यह धारणा न परंपरासंमत है श्रीर न यथार्थ ही। इनके श्रादर्शक्त श्राचार्य दंडी ने काव्य के जिन श्रंगों—नाटकीय संधियों, संध्यंगों, वृत्यंगें लच्न्णों तथा गुर्णों—को 'श्रलंकार' में श्रंतर्भूत माना है, वे सभी काव्य के चमकारे त्यादक साधन हैं, न कि स्वयं वर्णानीय विषयसामग्री। वामन के 'सौंदर्यमलंकार सत्त का संबंध भी काव्योपकारक साधनों से है, न कि वर्ण्य सामग्री से। वर्ष्ण केशव की यह धारणा मनमानी, श्रसंगत तथा भ्रामक है। केशव निसंदे श्रलंकारवादी श्राचार्य हैं, पर इस धारणा की उद्मावना के कारण इन्हें श्रलंकारवार श्राचार्य हैं, पर इस धारणा की उद्मावना के कारण इन्हें श्रलंकारवार श्राचार्य हैं, पर इस धारणा की उद्मावना के कारण इन्हें श्रलंकारवार श्रीचार्य हैं, पर इस धारणा की उद्मावना के कारण इन्हें श्रलंकारवार श्रीचार्य हैं, पर इस धारणा की उद्मावना के कारण इन्हें श्रलंकारवार श्रीचार्य हैं, पर इस धारणा की उद्मावना के कारण इन्हें श्रलंकारवार श्रीचार्य हैं, पर इस धारणा की उद्मावना के कारण इन्हें श्रलंकारवार विवार सामग्री हैं स्राच्या हैं स्राच्या की उद्मावना के कारण इन्हें श्रलंकार श्रीचारणा की उद्मावना के कारणा इन्हें श्रलंकार श्रीचारणा हैं स्राच्या हैं स्राच्या की उद्मावना के कारणा इन्हें श्रलंकार व्याच्या हैं श्रीच विवार हैं श्रीच हैं श्रीच व्याच्या हैं श्रीच होता हैं श्रीच होता हैं स्राच्या हैं श्रीच होता हैं स्राच्या हैं श्रीच होता हैं स्राच्या हैं स्रीच होता हैं स्राच्या होता हैं स्राच्या हैं स्रीच होता हैं स्राच्या हैं स्रीच होता है स्रीच होता है स्राच्या हैं स्रीच होता है स्

कहना समुचित नहीं है क्योंकि इस धारणा की स्वीकृति के बिना भी भामह, दंडी श्रौर उद्भट श्रलंकारवादी साने जाते हैं। केशव पर भी इन्हीं श्राचार्यों का पुष्ट प्रभाव है। इस पृष्ठाधार पर थोड़ा विचार कर लेना श्रावश्यक है।

केशव के सामने भामह, दंडी, उद्भट श्रादि पूर्वध्वनिकालीन श्रोर श्रानंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ श्रादि उत्तरध्वनिकालीन श्राचार्यों के दोनों मार्ग उन्मुक्त
थे। वे मली माँति जानते होंगे कि श्रव श्रलंकार की व्यापक महत्ता रस श्रीर ध्वनि
के श्रागे न केवल समात हो चुकी है, श्रपित इनमें श्रलंकारालंकार्य संबंध स्थापित
हो गया है, तथा श्रव मामह का यह कथनं कि 'न कांतमपि निर्भूपं विभाति विनतामुखम्' निस्तार हो गया है। दंडी का यह मत कि काव्य के सौंदर्योत्पादक सभी तत्व,
क्या गुण श्रीर क्या रस, 'श्रलंकार' नाम से पुकारे जाने चाहिए, श्रव श्रपना
महत्व खो चुका है। उद्भट की यह धारणा कि रस, भाव श्रादि प्रधान रूप से
वर्णित हो जाने पर भी रसवत्, प्रेय श्रादि श्रलंकार कहाते हें, श्रानंदवर्धन द्वारा
खंडित हो चुकी है। इन्हें श्रलंकार तभी माना जा सकता है जब ये किसी श्रन्य
श्रंगीभूत रस के श्रंग रूप में वर्णित हों, श्रन्यथा नहीं। मम्मट ने इन्हें श्रनुप्रासोपमा श्रादि 'चित्रकाव्य' की कोटि से उठाकर गुणीभूत व्यंग्य के 'श्रपरस्यांग'
नामक मेद के श्रंतर्गत उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित कर दिया है।

संभवतः केशव यह भी जानते होंगे कि अव 'अलंकार' वामन के 'सौंदर्यम-लंकारः' स्त्र के अनुसार वर्ण्य विषय के चमत्कार (सौंदर्य) के सभी उपकरणों का पर्याय नहीं है, अपित काव्यसौंदर्य का एक अस्थिर साधन मात्र रह गया है। इतना सब कुछ जानते हुए भी केशव ने यदि प्राचीन अलंकारवाद का समर्थन जान ब्रुक्त किया है तो इसका कारण यही हो सकता है कि वे 'पुराण्मित्येव न साधु सर्वम्' के माननेवाले नहीं थे। संभव है, उनके हाथ केवल दंडी का ही ग्रंथ लगा हो, अथवा उन्होंने केवल इसी का अध्ययन और मनन किया हो, वा सभी ग्रंथों के पठनानंतर भी उनके कविहृदय की प्रवृत्ति अलंकारवाद की ही ओर रही हो। कारण जो भी हो, शताब्दियों पश्चात् उन्होंने इतिहास का पुनरावर्तन किया। यह विचित्र संयोग है कि संस्कृत के काव्यशास्त्र में जहाँ भामह, दंडी, उद्भट आदि अलंकारवादियों के पश्चात् आनंदवर्धनादि रसध्विनवादियों का आगमन हुआ था, वहाँ हिंदी के काव्यशास्त्र में भी अलंकारवादी केशव के पश्चात् चितामिण आदि रसध्विनवादियों का ही आगमन हुआ।

#### ४. शित संप्रदाय

यद्यपि रीतिसिद्धांत की स्थापना नवीं शताब्दी के मध्य में या उसके श्रासपास श्राचार्य वामन द्वारा हुई तथापि रीति का श्रास्तित्व उनसे पहले भी निश्चित रूप से था, इसमें संदेह नहीं। भरत के नाट्यशास्त्र में रीति का प्रत्यक्त विवेचन तो उपलब्ध नहीं होता परंतु उसमें भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित चार प्रवृत्तियों का उल्लेख मिलता है—भारत के पश्चिम भाग की प्रवृत्ति द्यावंती थी, दिल्ला भारत की दाविज्ञाल थी, उड़ द्रार्थात् उड़ीसा तथा मगध, दूसरे शब्दों में पूर्व भारत की प्रवृत्ति उड़्माली थी स्रोर पांचाल द्रार्थात् मध्यदेश की प्रवृत्ति पांचाली थी:

> चतुर्विधा प्रवृत्तिश्च प्रोक्ता नाट्य-प्रयोगतः द्यावंती दाक्षिणात्या च पांचाली चोह् मागधी।

> > --- ना० शा० १४।३६

त्रागे चलकर दिशास्त्रों के स्राधार पर काव्यशैली की चर्चा वाग्रामद्द्रप्रीत हर्षचरित में उपलब्ध होती है:

इत्तेपः वायमुदीच्येषु प्रतीच्येष्वर्थमात्रकम् । उत्त्रेक्षा दाक्षिणात्येषु गौडेष्वक्षरध्मवरः ॥

उदीच्य श्रर्थात् उत्तर भारत के किन श्लेष का प्रायः प्रयोग करते हैं, प्रतीय श्रर्थात् पश्चिम भारत के किन श्रर्थगौरन को महत्व देते हैं, दाविणात्य उत्येवाके प्रेमी हैं श्रीर गौड़ श्रर्थात् पूर्व भारत के किनजन श्रव्हराडंनर पर मुग्ध हैं।

उपर्युक्त दो उद्धरणों से यह निष्कर्प निकालना श्रस्वाभाविक नहीं है कि वाल भट्ट के समय ( ७वीं शताब्दी ) तक विभिन्न काव्यशैलियाँ विभिन्न प्रदेशों पर श्राष्ट्र थीं श्रोर इन शैलियों के विभाजक तत्व थे गुण श्रोर श्रलंकार । यद्यपि वाण ने की यह उल्लेख नहीं किया कि वह स्वयं किस काव्यशैली के श्रनुकर्ता है, पर उनका निम्र लिखित क्लोक इस तथ्य की श्रोर संकेत करता है कि वह स्वयं किसी एक शैली के पन्तपाती न होकर सब शैलियों के समुचित समन्वय के पन्तपाती थे:

# नवोऽर्थो जातिरग्राम्या इतेपोऽङ्गिष्टः स्फुटो रसः । विकटाक्षर बन्धइच कृत्स्नमेकन्न दुर्लभम् ॥

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस युग तक इन कान्यशैलियों का नामकरा प्रादेशिक श्राधार पर नहीं हो पाया था।

इस प्रकार का नामकरण सर्वप्रथम भामह के ग्रंथ 'काञ्यालंकार' में उपलि होता है। उन्होंने काञ्य के दो भेद स्वीकृत किए हें—वैदर्भ और गौड़। इनके स्वरूप का निरूपण करते हुए भामह ने अपने समय में प्रचलित इस धारणा की समुचित नहीं माना कि वैदर्भ काञ्य गौडीय काञ्य की अपेक्षा उत्कृष्ट है। वे इस धारणा को गतानुगतिक न्याय से निर्नुद्धि जनों का कथन मात्र कहते हैं:

> वैदर्भमन्यदस्तीति मन्यन्ते सुधियो परे । तदेव च किल ज्यायः सदर्थमपि नापरम् ॥

## गौडीयमिद्मेतत् वैद्भीमिति कि पृथक् गतानुगतिकन्यायात्रानाख्येयममेधसाम् ॥

काव्यालकार १।३१,३२

उनके विवेचनानुसार वैदर्भ कान्य में पुष्टार्थता श्रीर वकोक्ति, ये मुख्य गुण होने चाहिए श्रीर प्रसन्नत्व, ऋजुता तथा कोमलता, ये श्रमुख्य गुरा। गौडीय काव्य में अलंकारवत्ता, अर्थवत्ता श्रीर न्यायवत्ता ये गुण होने चाहिए श्रीर यह काव्य ग्राम्य दोप श्रीर श्राकुलता से रहित होना चाहिए।

भामह के उपरांत दंडी ने रीतिविवेचन किया है। उन्होंने सर्वप्रथम कान्य-शैली के शर्थ में 'मार्ग' शब्द का प्रयोग किया है। उनके कथनानुसार वाणी के श्रानेक मार्ग हैं जिनमें परस्पर श्रात्यंत सूचम मेद हैं। इनमें से वैदर्भ श्रीर गौडीय मार्गी का-जिनका परस्पर भेद ग्रात्यंत स्पष्ट है-वर्णन किया जा सकता है। उन्होंने निम्नोक्त दस गुणों को वैदर्भ मार्ग के प्राण मानते हुए सर्वप्रथम रीति (मार्ग) श्रीर गुगा का पारस्परिक संबंध स्थापित किया :

श्लेप, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, श्रोज, कांति, तथा समाधि । गौड मार्ग में प्रायः इनका विपर्यय लिचत होता है । दंडी का गुण्विवेचन देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने विपर्यय शब्द से कभी 'वैपरीत्य' श्रर्थ ग्रह्ण किया है, कभी 'श्रन्यथात्व' श्रौर कभी 'श्रमाव' । उनकी विवेचना के अनुसार वैदर्भ और गौडीय मार्ग में गुर्णो और उनके विपर्यय की स्थिति इस प्रकार है:

१-वैदर्भ मार्ग में श्लेष, प्रसाद, समता, सौकुमार्य श्रीर कांति, ये पाँच गुण पाए जाते हैं और गौड मार्ग में कमशः इनके विपर्यय शीथिल्य, व्युत्पन्न, वैपम्य, दीप्त श्रीर श्रत्युक्ति।

२ - वैदर्भ मार्ग के शन्दगत माधुर्य ( श्रुत्यनुपास ) का विपर्यय गौड मार्ग में वर्णानुप्रास है।

<sup>े</sup> अस्त्यनेको गिरां मार्गः सदमभेदः परस्परम् । तत्र वैदर्भगौडीयो वरयेंते प्रस्फुटान्तरौ ॥ श्ति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दशगुणाः रमृताः । एषां निषयेयः प्रायो दृश्यते गोडन्तर्मनि ॥ —कान्यादर्श १।४०,४२

<sup>े</sup> गौडवरमीन एपां गुणानां विपर्ययः स च कुत्रचिदत्यन्ताभाव-रूपः कुत्रचिदंशतः संवंधरूपश्च प्रायः दृश्यते । प्रायः इत्यनेन कचिदुभयोः साम्यमप्यस्तीति स्च्यते । - का० द० (प्रभा दीका), ए० ४३

३—वैदर्भ मार्ग में ख्रोज गुरा केवल गद्य में होता है और गौडीय मार्ग में गद्य ख्रीर पद्य दोनों में।

४—वैदर्भ श्रौर गौडीय दोनों मार्गों में निम्नलिखित चारो गुण समान हा से पाए जाते हैं: अर्थगत माधुर्य ( श्रग्राम्यता ), श्रर्थन्यक्ति, श्रौदार्य श्रौर समाधि।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि दंडी गौडीय मार्ग को वैदर्भ मार्ग की श्रोज़ निम्न कोटि का काव्य मानते हैं, उसे सर्वथा सदोप श्रीर त्याज्य नहीं मानते।

दंडी के उपरांत रीतिसिद्धांत के प्रवर्तक वामन का युग त्राता है।

(१) रीति की परिभाषा और स्वरूप—वामन के अनुसार रीति की परिभाषा और स्वरूप इस प्रकार है: रीति का अर्थ है विशिष्ट पदरचना—'विशिष्टः पदरचना'। विशिष्ट का अर्थ है गुणसंपन्न—'विशेषो गुणात्मा'। गुण से तात्पर्य है काव्य के शोभाकारक धर्म—'काव्यशोभायाः कर्तारः गुणाः।' इस प्रकार वामन के अनुसार रीति की परिभाषा हुई—काव्यशोभाकारक शब्द और अर्थ के धर्मों से गुज पदरचना को 'रीति' कहते हैं।

वामन के उपरांत श्रानंदवर्धन ने रीति का पर्याय 'संघटना' शब्द माना है। वामन का 'पदरचना' शब्द श्रीर श्रानंदवर्धन का 'संघटना' शब्द तो पर्याय ही हैं। श्रांतर केवल विशिष्ट श्रीर सम् (सम्यक्) विशेषणों में है, जो दोनों श्राचार्यों के विभेदक दृष्टिकीणों का परिचायक है। वामन के मतानुसार पदरचना में वैशिष्य गुणों के कारण श्राता है श्रीर गुणा पदरचना (रीति) पर श्राश्रित हैं, किंतु इधर श्रानंदवर्धन के मतानुसार 'घटना' का 'सम्यक्त्व' तभी है जब वह गुणों के श्राश्र्य में रहकर रस की श्रिम्वित्ति करे:

## गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती, साधुर्यादीन्, ज्यनिक्त सा । रसादीन् · · · । — ध्वन्या ।

निष्कर्ष यह कि श्रानंदवर्धन की संघटना गुणों पर श्राश्रित है श्रीर वह रसामिन्यक्ति का एक साधन है, वामन की रीति (पदरचना ) पर गुण श्राश्रित है श्रीर वह स्वयं साध्या है। दूसरे शब्दों में, यदि पदरचना में शब्दगत श्रीर श्र्यंगर शोभाकारक धर्मी श्रर्थात् गुणों का समावेश हो गया तो उसकी सिद्धि हो गई।

श्रानंदवर्धन के उपरांत राजशेखर ने श्रीर उनके श्रनुकरण पर भोज 'श्रांगरप्रकाश' में रीति को 'वचन-विन्यास-क्रम' कहा है जो पदरचना श्रथवा घटना का ही पर्याय है। कुंतक ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है जिसे इन्होंने कवि-प्रस्थान-हेतु भी कहा है। भोज ने सरस्वतीकंठाभरण में रीति शब्द की व्युत्पित्त 'रीङ्गतौ' धातु से वताकर इस शंका का समाधान भी प्रकारांतर से कर दिया है कि रीति शब्द गार्ग, वर्स, पंथा: श्रादि का पर्याय क्यों माना जाता है:

# वेदभीदिकृताः पन्याः कान्ये मार्गा इतिस्थिताः । रीङ्गताविति भातोस्सा न्युत्पत्या रीतिरूपते ॥

श्रयीत् वैदर्भादि पंथा ( पथ ) काव्य में मार्ग कहलाते हैं श्रीर गत्यर्थक रीड़ धातु से निप्पन होने के कार्या वे ही 'रीति' कहलाते हैं।

इनके उपरांत व्यनिवादी मम्मट श्रीर रसवादी विश्वनाथ ने रीति का स्वरूप प्रतिष्ठित करते हुए इसे रस के साथ संबद्ध कर दिया। मम्मट ने वैदर्भी, गौडी श्रीर पांचाली नामक रीतियों को उद्भट के श्रनुकरण पर कमशाः उपनागरिका, परुपा तथा कोमला नामक वृत्तियों से श्रिमिहित किया है। इनकी वर्णयोजना में भी इन्होंने उद्भटसंमत वर्णों की स्वीकृति की है तथा उद्भट के ही समान उक्त वृत्तियों का श्रनुप्रास श्रलंकार के श्रंतर्गत वर्णन किया है। श्रानंदवर्धन के समान इन्होंने वृत्तियों को रस की उपकारक सिद्ध करने के लिये वृत्ति को 'नियत वर्णगत रसविषयक व्यापार' कहा है तथा प्रथम दो वृत्तियों का संबंध क्रमशः माधुर्य श्रीर श्रोज गुणों के श्रीभव्यंजक वर्णों के साथ स्थापित किया है। ऐसी ही स्थित विश्वनाथ की है। इन्होंने भी रीति को 'रसोपकर्ज़ी' कहा है तथा श्रानंदवर्धन के समान समस्तपदता की श्रिधिकता श्रथवा न्यूनता के साथ रीतिप्रकारों को संबद्ध किया है।

श्रानंदवर्धन श्रौर उनके श्रनुयायियों के मतानुसार रीतिस्वरूप का सार इस प्रकार है:

- १-पदों की संघटना का नाम 'रीति' है।
- २- रीतियाँ रस की श्रमिव्यक्ति में साधक हैं।
- ३-इनकी रचना गुग्वंजक नियत वर्गों से होती है।
- ४ समस्तपदता की मात्रा इनका वाह्य रूप है।
- ५ कान्य में रीति का स्थान वही है जो मानवरारीर में श्रंगसंस्थान श्रर्थात् श्रंगों की बनावट का है, न कि श्रात्मा का

रीति के उपर्युक्त स्वरूपविकास से एक तथ्य स्पष्ट रूप से हमारे सामने आता है कि यद्यपि वामन से लेकर विश्वनाथ तक रीति के महत्व में आकाश पाताल का श्रांतर हो गया—वह आतमपद से च्युत होकर अंगसंस्थान मात्र रह गई—तथापि उसके स्वरूप में कोई मौलिक अंतर नहीं हुआ। वामन की विशिष्ट पदरचना ही रीति की सर्वमान्य परिभाषा रही—यह विशिष्टता भी प्राय: शब्द और अर्थ के चमत्कार पर आश्रित मानी गई, और वामन के निदेशानुसार गुणों के साथ भी रीति का नित्य संबंध रहा। अंतर केवल यह हुआ कि वामन ने जहाँ शब्द और अर्थ के शोभाकारक धर्मों के रूप में गुणों को और उनसे अभिन्न रीति को अपने आप में सिद्धि माना, वहाँ आनंदवर्धन तथा परवर्ती आचार्यों ने गुणों को रस का धर्म माना—और उनके आश्रय से रीति को भी रसामिन्यिक के माध्यम रूप में

ही स्वीकार िकया। उनके श्रनुसार रीति शब्द श्रीर श्रर्थ पर श्राश्रित रचनाचाता का नाम है जो माधुर्य, श्रोज श्रथवा प्रसाद गुरा के द्वारा चित्त को द्रवित, दीह की परिव्यास करती हुई रसदशा तक पहुँचाने में साधन रूप से सहायक होती है।

- (२) रीति सिद्धांत का श्रन्य सिद्धांतों के साथ संबंध—रीति संप्रका जैसा श्रन्यत्र स्पष्ट िक्षया जा चुका है, भारतीय कान्यशास्त्र का देहवादी संप्रदार है श्रतएव वह श्रलंकारवाद तथा वक्रोक्तिवाद का सहयोगी श्रीर रस तथा विकाक का प्रतियोगी है। रीति सिद्धांत के स्वरूप को सम्यक् रूप से व्यक्त करने के लि इन सहयोगी तथा प्रतियोगी सिद्धांतों के साथ उसके संबंध पर प्रकाश डाला श्रावश्यक है।
- (अ) रीति तथा अलंकार—ग्रलंकार संप्रदाय की स्थापनाएँ इ
  - १---फाव्य का सौंदर्य शब्दार्थ में निहित है।
- २—शब्दार्थ के सींदर्य के कारण हैं ग्रालंकार—'काव्यशोभाकरान धर्माती लंकारान् प्रचत्तते।'—दंडी, काव्यादर्श २।१
- ३— ग्रलंकार के ग्रंतर्गत काव्यसौंदर्य के सभी प्रकार के तत्व ग्रा बाते हैं। काव्य का विपयगत सौंदर्य सामान्य ग्रलंकार के ग्रंतर्गत ग्राता है ग्रीर शैलींगत सौंदर्य विशेष ग्रलंकार के ग्रंतर्गत। इस प्रकार गुगा, रीति ग्रादि भी ग्रलंकार है।

काश्चिनमार्गविभागार्थमुक्ताः प्रागण्यलंकियाः — दंडी, कान्यादर्श, शर

श्रर्थात् वैदर्भ तथा गौडीय मार्गो का भेद करने के लिये (श्लेष, प्रसार श्रादि ) कुछ श्रलंकारों का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। संधि, संध्यंग, वृदि, लच्चा श्रादि भी श्रलंकार हैं:

> यच संध्यंग-वृत्यंग लक्षणायागमान्तरे । ज्यावणितमिदं चेण्टं श्रलंकारतयेव नः ॥ —-दंडी

रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन की स्थापनाएँ इससे मूलतः भिन्न न होते हुई भी परिशामतः भिन्न हो जाती हैं:

- १--वामन भी काव्य का सौंदर्य शब्द ऋर्य में निहित मानते हैं।
- २—वामन भी श्रलंकार का प्रयोग काव्यसौंदर्य के पर्याय रूप में करते हैं— सौंदर्यमलंकार: । परंतु उनका श्राशय दंडी श्रादि से भिन्न है ।
- र वे श्रलंकार की दो कोटियाँ मान लेते हैं, गुण श्रीर श्रलंकार। माधुर्यादि गुण सौंदर्य के मूल कारण श्रर्थात् काव्य के नित्यधर्म हैं श्रीर उपमादि श्रलंकार उसके उत्कर्पवर्धक श्रर्थात् श्रनित्य धर्म। दूसरे शब्दों में, गुण नित्य

श्रलंकार है श्रीर प्रसिद्ध 'श्रलंकार' श्रनित्य । इस प्रकार वामन श्रलंकार की परिधि संकुचित कर देते हैं श्रीर उसकी कोटि श्रपेचाकृत हीन हो जाती है। वामन स्पष्ट कहते हैं कि श्रकेला गुण काव्य को शोभासंपन्न कर सकता है किंतु श्रकेला श्रलंकार नहीं कर सकता। काव्य में यदि गुण का मूल सौंदर्य ही न हो तो 'श्रलंकार' उसे श्रीर भी कुरूप बना देता है।

वस, यहीं श्राकर श्रलंकार सिद्धांत श्रीर रीति सिद्धांत में श्रंतर पड़ जाता है। दोनों का दृष्टिकोश मूलरूप में समान है—दोनों ही काव्यसौंदर्य को राव्दार्थ में निहित मानते हैं, दोनों ही श्रलंकार को समष्टि रूप में काव्यसौंदर्य का पर्याय मानते हैं। परंतु श्रलंकार संप्रदाय जहाँ उपमा श्रादि श्रलंकारों को मुख्य रूप से श्रीर श्रन्य—गुरा, वृत्ति, लक्षण श्रादि—को उपचार रूप से श्रलंकार मानता है, वहाँ रीति संप्रदाय रीति श्रीर गुरा को मुख्य रूप से श्रीर उपमादि को गीरा रूप से श्रलंकार मानता है। श्रर्थात् रीति संप्रदाय में गुरा श्रथवा गुरातमा रीति की प्रधानता है श्रीर उपमादि 'श्रलंकारों' की स्थिति श्रपेक्षाकृत हीन है। किंतु श्रलंकार संप्रदाय में उनकी स्थिति यदि गुरा श्रादि से श्रेष्ठतर नहीं तो कम से कम उनके समकक्ष श्रवश्य है।

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि पारिभाषिक शन्दों के श्रावरण को हटाकर देखा जाय तो गुणात्मा रीति श्रीर श्रलंकार में वस्तुगत भेद क्या है । श्रीर स्पष्ट शब्दों में, शब्दार्थ का कौन सा प्रयोग रीति है, कौन सा 'अलंकार' ? वामन ने रीति का लक्तण किया है 'विशिष्टा पदरचना'-- ऋर्यात् गुरामयी पदरचना । गुरा के दो भेद हैं, शन्दगुण श्रीर अर्थगुण। शन्दगुण में वर्णयोजना तथा समासप्रयोग पर आश्रित सींदर्य और श्रर्थगुण में उपयुक्त सार्थक शब्द चयन एवं रागात्मक तथा प्रज्ञात्मक तथ्यों के सुचार कमवंध आदि का अंतर्भाव है। इस प्रकार रीति से अभिप्राय ऐसी रचना से है जो अपनी वर्णयोजना, समस्त पदों के क़ुशल प्रयोग, उपयुक्त श्रर्थवान् शब्दों के चयन तथा भावों एवं विचारों के सुचार क्रमबंध के कारण मन का प्रसादन करती है। अतरव रीति में रचना अर्थात् व्यवस्था एवं अनुक्रम का सौंदर्य है। अलंकार का सौंदर्य अनेक अंशों में इससे भिन्न है। अलंकारों को श्रलंकारचादियों ने शब्दार्थ (काव्य ) का शोभाकर धर्म कहा है। धर्म शब्द से सबसे पहले तो स्फुटता का द्योतन होता है, अर्थात् अलंकार रचना का व्यवस्थित सौंदर्य न होकर स्कुट सौंदर्यविधायक तत्व है। दूसरे, उसमें चमत्कार का भी आभास है। श्राधनिक शब्दावली में रीति वस्तुगत शैली का पर्याय है श्रीर श्रलंकार उक्ति-चमत्कार का अथवा शब्दार्थ के प्रसाधन का । वामन उसको अतिरिक्त प्रसाधन ही मानते हैं। इन दोनों में परस्पर क्या संबंध है, अब प्रश्न यह है। इसका उत्तर यह है कि रीति का चेत्र अधिक व्यापक है--अलंकार रीति का अंग है--वामन ने और पाश्चात्य श्राचार्यों ने भी उसे रीति या शैली का ही श्रंग माना है। इसके श्रितिः, यद्यपि रीति का विधान भी प्रायः वस्तुपरक ही है, फिर भी श्रर्थगुण कांति या श्र्मेण माध्यं में व्यक्तितत्व का सद्भाव रहता है। श्रलंकार में भी रसवत् तथा क्वंति श्रादि श्रलंकारों का श्रंतर्भाव व्यक्तित्व के समावेश का ही प्रयास है, परंतु वहाँ सहा श्रादि श्रलंकारों का कोई विशेष महत्व नहीं है। रीति संप्रदाय में श्रन्य गुणों के का श्र्यगुण कांति भी वैदर्भी रीति श्रथवा सत्काव्य का श्रनिवार्य तत्व है—इस प्रकार क का भी सत्काव्य के साथ श्रनिवार्य संबंध श्रप्रत्यक्त रूप में हो जाता है। श्रापः श्रलंकार सिद्धांत की श्रपेका रीति सिद्धांत में व्यक्ति या श्रात्मतत्व श्रिक है।

(आ) रीति और वक्रोक्ति—कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति का अर्थ है-वैदग्ध्य-मंगी-भिणिति । वैदग्ध्य का ऋर्थ है काव्य या कलानैपुराय जो ऋजित विद्रह या शास्त्रज्ञान से भिन्न प्रतिभाजन्य होता है। भंगीभिणिति का स्रर्थ है उक्तिचाकत। श्रतएव वकोक्ति का श्रर्थ हुन्ना कवि-प्रतिभा-जन्य उक्तिचारुत्व। यह वक्रताय चारुत्व छः प्रकार का होता है- वर्णावकता, पद-पूर्वार्ध-वकता अर्थात् पर्याय भवी तथा विशेषणा त्रादि का चार प्रयोग, पद-परार्ध-वक्रता त्र्रार्थात् प्रत्यत्ववक्रता, वान वकता अर्थात् अर्थालंकारप्रयोग, प्रकरणवक्रता या कथा के किसी प्रकरण की चार फल्पना, प्रबंधवकता या प्रबंध-विधान-कौशल । इस प्रकार वक्रोक्ति का चेत्र रीति भी श्रपेत्ता श्रत्यंत व्यापक है। वर्गा से लेकर प्रबंधविधान तक का चारुत्व उसके श्रंतर्ग समाविष्ट है। रीति का चेत्र तो वास्तव में वक्तता के पहले चार भेदों तक ही सीनि है। वर्णवकता रीति के शब्दगुणों की वर्णयोजना है, पदपूर्वार्घ तथा पद-परार्ध-वक्रता में श्रर्थगुण श्रोज, उदारता, सौकुमार्य श्रादि का श्रंतर्भाव हो जाता है, वाक्यवकता में अर्थालंकार हें ही। बस, रीति का अधिकार चेत्र यहीं समाप्त हो जाता है, वह वर्गा, पद तथा वाक्य से आगे नहीं जाती। प्रकरणकल्पना, प्रवंधकल्पना उसर्व परिधि से बाहर हैं। अर्थात् वह काव्य की भाषाशैली तक ही सीमित है, काव्य है व्यापक वर्णनशैली तक उसकी पहुँच नहीं है। रीति में वर्णी का, पदों का तथा भाव श्रीर विचारों का क्रमवंध मात्र है, जीवन की घटनाश्रों का, जीवन के स्थिर दृष्टिकीएं का वह क्रमवंध या नियोजन नहीं त्राता जो वक्रोक्ति में स्राता है। स्रोर सप्ट शब्द में, रीति केवल भाषा-काव्य-शैली तक ही सीमित है, किंतु वकोक्ति समस्त कार्य कौशल की पर्याय है। इस प्रकार, जैसा स्वयं कुंतक ने ही निर्देश किया है, रीति व मार्ग वकोक्ति का एक श्रंग मात्र है। वक्रोक्ति कविकर्म है, रीति कविमार्ग है।

दोनों संप्रदायों का दृष्टिकोण कुछ ग्रंशों में समान है। दोनों में कविकर्म व वहुत कुछ वस्तुपरक व्याख्या है। वर्णवक्रता से लेकर प्रवंधवक्रता तक वक्रीकि कि समी स्प्रों में काव्य को किव का कौशल मात्र माना गया है—कविकर्म ग्रंततः नियोजन की कुशलता मात्र ठहरता है। उसमें किव की प्रतिमा को तो ग्राधार माना

गया है, परंतु किन की सवासनता अथवा हार्दिक विस्तियों की और उधर पाठक तथा श्रोता की सहदयता की उपेचा है। इस प्रकार रस की उपेचा तो दोनों संप्रदायों में है, परंतु इसके आगे व्यक्तितत्व की उपेचा दोनों में समान नहीं मानी जा सकती क्योंकि वक्रोक्ति को कुंतक निसर्गतः कविप्रतिभाजन्य मानते हैं। उसका प्राग्तत्व है विदग्धता जो विद्वता से भिन्न है। महने का तात्पर्य यह है कि रीति संपदाय तथा वक्रोक्ति संप्रदाय के दृष्टिकोगों में यहाँ तक तो मूलभूत समानता है कि दोनों ही रस की उपेचा कर कविकर्म का वस्तुपरक विश्लेषण करते हैं। परंतु श्रागे चलकर वकोक्तिवाद व्यक्तितत्व को 'कविप्रतिभा' के रूप में श्राग्रहपूर्वक स्वीकार कर लेता है। इसमें संदेह नहीं कि वक्रोक्तिवाद की 'कविप्रतिमा' श्राधुनिक शब्दावली में सहृद्यता की अपेद्धा कल्पना की ही महत्वस्वीकृति है, परंतु फिर भी क्रंतक का दृष्टिकोगा व्यक्तितत्व की महत्ता को तो स्वीकार करता ही है। वक्रोक्ति को प्रतिभाजन्य मानना, विद्ग्धता को वकता का प्राण्यतत्व मानना, श्रीर मार्ग (रीति) में कविस्वमाव को मूर्धन्य स्थान देना, यह सब व्यक्तितत्व का ही आग्रह है। वास्तव में कुंतक के समय तक ध्वनि संप्रदाय की प्रतिष्ठा हो चुकी थी श्रौर रस का उत्कर्ष फिर स्थापित हो चुका था, इसलिये वामन की श्रपेचा उनके सिद्धांत में व्यक्तितत्व का प्राधान्य होना स्वामाविक ही था।

रीति श्रीर वक्रोक्ति का साम्य श्रीर वैपम्य संक्षेप में इस प्रकार है:

- १—दोनों के मूल दृष्टिकोणों में पर्याप्त साम्य है—दोनों में काव्य का वस्तु-परक विवेचन है। दोनों सिद्धांत काव्य को रचनानैपुर्य मानते हैं, ब्रात्स-सुजन नहीं।
- २—रीति की अपेद्धा वक्रोक्ति की परिधि व्यापक है: रीति केवल वर्षा, पद, तथा वाक्य की रचना तक ही सीमित है, वक्रोक्ति का क्षेत्र प्रकरण तथा प्रवंधरचना तक व्यास है।
- २—रीति की अपेचा वक्रोक्ति में व्यक्तितत्व का कहीं अधिक समावेश है: वक्रोक्ति में कविश्रतिमा और कविस्वभाव को आधार माना गया है। इसी अनुपात से वक्रोक्ति रीति की अपेचा रस सिद्धांत के भी निकट है।
- (इ) रीति श्रीर ध्वनि—रीति श्रीर ध्वनि सिद्धांतों के दृष्टिकोगा परस्पर-विपरीत हैं। रीति संप्रदाय देहवादी है श्रीर ध्वनि संप्रदाय श्रात्मवादी। ध्वनि सिद्धांत की स्थापना रीति की स्थापना के लगभग श्र्यध्यताव्दी उपरांत हुई है, श्रतएव प्रत्यच्च रूप में रीति सिद्धांत पर ध्वनि का प्रभाव या रीति में उसका श्रंतर्भाव श्रादि तो संभव नहीं हो सकता किंतु, जैसा श्रानंदवर्धन ने सिद्ध किया है, रीति सिद्धांत में ध्वनि के प्रच्छन्न संकेत निस्संदेह मिलते हैं। वामनकृत श्रर्थालंकार वक्रोक्ति के लच्च सादश्याल्लच्या वक्रोक्तिः—में व्यंजना की स्वीकृति है। स्वयं रीतिगुण के

विवेचन में ही श्रानेक स्थलों पर ध्वनि के संकेत हूँ निकालना किठन नहीं है। उदाहरण के लिये श्रानेक शब्दगुणों में वर्णध्विन का संकेत है, श्रार्थगुण श्रोब के श्रार्वगंत श्रार्थप्रीढ़ि के कई रूपों में भी ध्विन की प्रच्छन स्वीकृति है। 'समास' मेद में केवल 'निमिषति' कह देने से ही दिवांगना का व्यक्तित्व ध्विनत हो जाता है; ह्या प्रकार 'सामिप्राय विशेषण' प्रयोग में पर्यायध्विन (पिनाकी श्रीर कपाली के ध्विनमेद) का ही प्रकारांतर से वर्णन है। श्रार्थगुण कांति में तो श्रासंलद्यक्रम ध्विन की प्रवह स्वीकृति है ही।

ध्वनिसंप्रदाय समन्वयवादी है। ध्वनिकार आरंभ में ही प्रतिशा करके को है कि ध्वनि में सभी सिद्धांतों का समाहार हो जायगा, अतएव रीति का भी ध्वनि में समाहार हुआ है। रीति के बाह्य तत्वों—वर्ण्योजना और समास—का ग्रंतमी वर्ण्ध्विन और रचनाध्विन में किया गया है। उधर दस गुणों का अंतर्भविती गुणों के भीतर करते हुए उनका असंलदयक्रम ध्वनि रस से अचल संबंध स्थानि किया गया है। वामन ने रीति को गुणात्मक मानते हुए उसे प्रधानता दी थी। कम से कम उसे गुण के समतुल्य अवस्थ माना था। ध्वनिवादियों ने उसे संघटना किया मानते हुए गुण की आश्रित माना। गुणा की त्थिति अचल है, संघटना की चल है। इस प्रकार ध्वनिसिद्धांत में रीति का स्थान गौणा भी हो जाता है।

(ई) रीति छोर रस—रीतिसिद्धांत की स्थापना करते समय वामन के समन्न रसिद्धांत निश्चय ही विद्यमान था। वास्तव में रस को दृश्यकाव्योचित माने के कारण ही अलंकार और रीति सिद्धांतों की उद्मावना हुई। वामन ने काव्य में रस को विशेष महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया और उसे रीति के गुणों में से केवल एक गुण अर्थगुण कांति का आधारतत्व माना। इस प्रकार उनके मत से रस रीति का एक अंग मात्र है। रस की दीति रीति की शोभा में योगदान करती है, यही रस की सार्थकता है। अर्थात् रस अंग है, रीति अंगी। परंतु इसके विपरीत रसवाद रस की आत्मा और रीति को केवल अंगसंस्थानवत् मानता है। वर्णगुंक और समास से निर्मित रीति गुण पर आश्रित है और गुण रस का धर्म है, अतएव गुण के संबंध से रीति रसाश्रिता है। उसके स्वरूप का निर्णय रस के द्वारा ही होता है। आनंदवर्धन ने रसौचित्य को रीति का प्रधान नियामक माना है।

मनोविज्ञान की दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार की जिए। रस चित्त की ग्रानंदर मयी स्थिति है। गुण भी चित्त की स्थितियाँ ही हैं। माधुर्य द्रुति है, ग्रोज दीप्ति ग्रीर प्रसाद परिव्याप्ति—ये रसदशा के पूर्व की स्थितियाँ हैं जो चित्त को उस ग्रानंद- मयी परिणिति के लिये तैयार करती हैं। वर्ण तथा शब्द मन की स्थितियों के प्रतीक हैं—वे स्वयं मन की स्थितियाँ तो नहीं हैं परंतु विशेष मनोदशात्रों के संस्कार उनपर ग्राह्द हैं। ग्रतप्व यह स्वाभाविक ही है कि कुछ वर्ण ग्रथवा शब्द चित्त की द्रुति के

श्रनुकूल पड़ें, कुछ दीप्ति के एवं कुछ परिव्याप्ति के। इस प्रकार ये वर्ण श्रीर शब्द द्वतिरूप माधुर्य के, दीतिरूप श्रोज के, श्रीर परिव्यातिरूप प्रसाद के श्रनुकूल या प्रतिकृत पड़ते हैं। यही इनकी सार्थकता है। ऋलंकार की तरह रीति भी रस का उपकार करती हुई काव्य में श्रपनी सार्थकता सिद्ध करती है। इसीलिये उसे श्रंग-संस्थान के समान माना गया है। सुंदर शरीररचना जिस प्रकार आतमा का उत्फर्ध-े वर्धन करती है, उसी प्रकार रीति भी रस का उपकार करती है।

इस प्रकार रीति श्रौर रस संप्रदायों के दृष्टिकीण भी मूलतः परस्पर । विपरीत हैं। रीति संप्रदाय देह को ही जीवनसर्वस्व मानता हुन्ना स्नात्मा को उसका एक पोषक तत्व मात्र मानता है श्रीर उधर रस संप्रदाय श्रात्मा को मूल सत्य मानंता हुन्ना देह को उसका बाह्य माध्यम मात्र समकता है। दोनों की स्रोर से समसौते का प्रयत हुन्ना है, परंतु यह समसौता परस्पर संमानसूचक नहीं है। रीति रस को श्रपने उपकरण के रूप में ग्रहण करती है श्रीर रस रीति को श्रपने श्रंग-संस्थान के रूप में स्वीकार करता है। वागी श्रीर श्रर्थ का वह काम्य समन्वय जिसका श्रावाहन कालिदास ने किया है, दोनों की सांप्रदायिक भावना के कारण मान्य नहीं हो सका। रीति ने ऋपने स्वरूप को श्रावश्यकता से श्रिधिक वस्तुगत बना लिया है श्रीर रस ने व्यंजना के द्वारा अपने स्वरूप को अत्यधिक व्यक्तिपरक। पाश्चात्य साहित्य में मनोविज्ञान के प्रभाववश श्राज अनुभूति श्रीर श्रभिव्यक्ति श्रथवा भाव श्रीर शैली का जो श्रनिवार्य सहभाव माना गया है वह संस्कृत काव्यशास्त्र में 'साहित्य' शब्द की ब्युत्पत्ति में ही सीमित होक्र रह गया, विधान रूप में मान्य नहीं हो सका।

(३) रीति सिद्धांत की परीक्षा-रीति सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र में श्रंततः मान्य नहीं हुन्ना । त्रालंकार संप्रदाय तो फिर भी किसी न किसी रूप में वर्त-मान रहा, परंतु वामन के उपरांत रीति सिद्धांत प्रायः निःशेष हो गया। रीति को काव्य की श्रात्मा माननेवाला कोई विरला ही पैदा हुन्ना; समस्त संस्कृत काव्यशास्त्र में वामन के पश्चात् केवल दो नाम ही इस प्रसंग में लिए जा सकते हैं--एक वामन के टीकाकार तिप्पभूपाल का—श्रसवो रीतयः—श्रौर दूसरा श्रमृतानंद योगिन् का— रीतिरात्मा ( श्रलंकारसंग्रह )। इनमें से एक तो व्याख्याता मात्र हैं श्रीर दूसरे का कोई विशिष्ट स्थान नहीं।

यह स्वाभाविक भी था क्योंकि श्रपने उग्र रूप में रीतिवाद की नींव इतनी कची है कि वह स्थायी नहीं हो सकता था । देह को महत्व देना श्रावश्यक है, परंतु उसे श्रात्मा या जीवन का मूल श्राधार मान लेना प्रवंचना है।

रीतिवाद में पदरचना (शैली) को ही काव्य का सर्वस्व माना गया है। रस को शैली का अंग माना गया है श्रीर वह भी महत्वपूर्ण अंग नहीं। एक तो

उसका समावेश बीस गुणों में से एक गुण कांति में ही है और दूसरे खं कांति हैं श्राप में कोई विशिष्ट गुरा नहीं है क्योंकि कांति श्रीर श्रोज गौडीया के गुरा है गए हैं श्रीर गौडीया को वामन ने निश्चय ही श्रप्रधान रीति माना है। इनहें पहली अर्थात वैदर्भी ही ग्राह्म है क्योंकि उसमें सभी गुरा वर्तमान रहते हैं। केर है अर्थात गौडीया और पांचाली नहीं क्योंकि उनमें थोड़े से ही गुण होते हैं। इं विद्वानों का कहना है कि इन दो का भी अभ्यास करना चाहिए क्यों कि रे के तक पहुँचने के सोपान हैं। यह ठीक नहीं है क्योंकि अतत्व के अभ्यास से तत की प्राप्ति संभव नहीं है (काव्यालंकारसूत्र)। गौडीया के इस तिरस्कार हे स स्पष्ट है कि रीति सिद्धांत में कांति श्रीर उसके श्राधारतत्व रस का कोई किं महत्व नहीं है। रस का यह तिरस्कार या अवमूल्यन ही अंत में रीतिवाद के फल का कारण हुन्ना न्नीर यही संगत भी था। काव्य का मूल गुण है रमणीयता, उन्हें चरम सिद्धि है सद्द्रय का मनः प्रसादन, श्रौर उद्दिष्ट परिशाम है चेतना क परिष्कार । ये सब भावों के ही व्यापार हैं--भावतत्व के फारण ही फाव है रमगीयता त्राती है, भावतत्व ही सहृदय के भावों को उद्बुद्ध कर उन्हें जहा त्रानंदमयी चेतना में परिग्रत करता है, श्रौर उसी के द्वारा भावों का परिषा संमव है। शैली में भी रमणीयता का समावेश भावतत्व के द्वारा ही होता है भावों की उत्तेजना से ही वाणी में उत्तेजना त्राती है—चित्त के चमत्कार है। वाणी में चमत्कार का समावेश होता है। यह स्वतःसिद्ध मनोवैज्ञानिक तष्य है सामान्य एवं व्यापक रूप में भी जीवन का प्रेरक तत्व राग ही है। श्रतएव राग रस का तिरस्कार दर्शन भी नहीं कर सका, काव्य का तो समस्त व्यापार ही उस श्राशित है। रीति सिद्धांत ने रीति को श्रात्मा श्रीर रस को एक साधारण श्रंग म मानकर प्रकृत कम का विपर्यय कर दिया श्रीर परिशामतः उसका पतन हुश्रा।

परंतु फिर भी रीतिवाद सर्वथा सारहीन श्रथवा निर्मूल्य सिद्धांत नहीं वामन श्रत्यंत मेधावी श्राचार्य थे—उनके श्रपने युग की परिसीमाएँ थीं, त्र उन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है श्रीर उ सिद्धांत का श्रपना उज्वल पद्म भी है।

सबसे पहले तो वह इतना एकांगी नहीं है जितना प्रतीत होता है। उ श्रमुसार काव्य का श्रादर्श रूप वैद्भी में प्राप्त होता है जहाँ दस शब्दगुणीं दस श्रव्दगुणीं के विश्लेपण से, श्राधी श्रालीचनाशास्त्र की शब्दावली में, निम्नलिखित काव्यतत्व उपलब्ध होते हैं।

१-वर्गायोजना का चमत्कार-

<sup>(</sup>फ) भंकार (सोकुमार्य तथा श्लेप गुर्शों में )

<sup>(</sup>स) ग्रीन्वल्य (फांति)

- २-शब्दगुंफ का चमत्कार ( श्रोज, प्रसाद, समाधि, समता, श्रर्थव्यक्ति )
- ३ स्फुट शब्द का चमत्कार ( माधुर्य, कांति ) ४ लय का चमत्कार ( उदारता )

उधर दस गुर्गों का विश्लेपण निम्नलिखित कान्यतत्वों की श्रीर निर्देश

- १—श्रर्थप्रीढ़ि—श्रर्थात् समास तथा व्यास शैलियों का सफल प्रयोग, सामिप्राय विशेषग्रप्रयोग, श्रादि (श्रोज)।
- ्र- उक्तिवैचित्र्य ( माधुर्य ) ।
- ४ प्रक्रम (समता)।
- प्र-स्वामाविकता तथा यथार्थता ( श्रर्थव्यक्ति )।
- ६—ग्रग्राम्यत्व—ग्रभद्र, ग्रमंगल तथा अश्लील शब्दों का त्याग ( श्रौदार्य ग्रौर सौकुमार्य )।
  - ७—ग्रथंगीरव (समाधिश्लेप)।
  - ५--रस ( कांति )।

इनमें से अर्थगौरव, रस, अग्राम्यत्व तथा स्वामाविकता वर्ण्य विषय के गुण है और अर्थवैमल्य, उक्तिवैचित्र्य, प्रक्रम, अर्थपौढ़ि अर्थात् समास और व्यास शैली तथा सामिप्राय विशेषणाप्रयोग वर्णनशैली के गुण हैं।

इस प्रकार वामन के अनुसार आदर्श काव्य के मूल तत्व निम्नांकित हैं: शैलीगत—अर्थवैमल्य (आनुगुण्ल ), उक्तिवैचिन्य, प्रक्रम, अर्थप्रौढ़ि अर्थात् समासशक्ति, व्यासशक्ति तथा सामिप्राय विशेषण्ययोग ।

विषयगत-श्रर्थगौरव, रस, परिष्कृति ( अग्राम्यत्व ) तथा स्वाभाविकता ।

श्राधुनिक श्रालोचना शास्त्र के श्रनुसार काव्य के चार तत्व हैं—रागतत्व, बुद्धितत्व, कल्पना श्रीर शैली। उपर्युक्त गुणों में ये चारो तत्व यथावत् समाविष्ट हैं। रस, परिष्कृति (श्रग्राम्यत्व) तथा स्वाभाविकता रागतत्व हैं, श्रर्थगौरव बुद्धितत्व है, उक्तिवैचित्र्य तथा सामिप्राय विशेषण कल्पनातत्व हैं श्रीर श्रर्थवैमल्य, समासगुण तथा प्रक्रम शैली के तत्व हैं।

अतएव वामन का रीतिवाद वास्तव में सर्वथा एकांगी नहीं है, उसमें भी अपने ढंग से काव्य के सभी मूल तत्वों का समावेश है।

इसके अतिरिक्त रीति अथवा शैली की महत्वप्रतिष्ठा अपने आप में भी कोई नगण्य सिद्धांत नहीं है। वाणी के विना अर्थ गूँगा है। शैली के अभाव में उस फोफिल के समान ग्रसहाय है जिसे विधाता ने हृदय का मिठास देकर भी सन्न नहीं दी। फल्पना उस पत्नी के समान ग्रसमर्थ है जिसे पर वाँधकर पिंजड़े में जन दिया गया हो। वास्तव में काव्य को शास्त्र से पृथक् फरनेवाला तल श्रीत्वाया शौली ही है। शास्त्र में विचार की समृद्धि तो रहती ही है, कल्पना का भी प्रसु उपयोग हो सकता है। इसी प्रकार भाव का सौंदर्य भी लोकवार्ता में निस्तंद्द स्त्रा है, परंतु ग्रामिन्यंजना-कला-शैली के श्रामाव में वे काव्यपद के ग्राधकारी नहीं हे सकते। इस दृष्टि से शैलीतत्व की ग्रानिवार्यता ग्रसंदिग्ध है, श्रीर रीतिवाद ने उस्ता बल देकर काव्यशास्त्र का निस्संदेह उपकार ही किया है।

(४) रीति के मूल तत्व—रीति का स्वरूपनिरूपण करने के लिये उसे मूल तत्वों का निर्धारण कर लेना आवश्यक है।

दंडी ने गुणों को ही रीति का मूल तत्व माना है। उनके गुण शब्दसैंदर्ग श्रीर श्रथंसींदर्य दोनों के ही प्रतीक हैं। उनके श्लेष, समता, सौकुमार्य श्रीर श्रो पदबंध ऋथवा शब्दगुंफ के ऋाश्रित हैं तथा माधुर्य, उदारता, कांति, प्रसाद, ऋर्यवीत श्रीर समाधि श्रर्थसौंदर्य के। वामन ने भी रीति को पदरचना मानते हुए गुणे हो ही उसका मूल तत्व माना है। उन्होंने शब्द श्रीर श्रर्थ के श्राधारमेद से गुणें के दो वर्ग कर दिए हैं-शब्दगुण और अर्थगुण। उनके प्रायः सभी शब्दगुण वर्ण योजना, पदबंध या शब्दगुंफ के ही चमत्कार हैं ख्रीर अर्थगुणों का आधार अर्थतींहर है। उदारता, सौकुमार्य, समाधि श्रीर श्रीज के श्रनेक रूपों में लच्यान्यंजना क चमत्कार है, अर्थन्यक्ति में स्वाभाविकता अथवा यथार्थता का सींदर्य है, कांति में का, साधुर्य में वक्रता ऋथवा विदग्धता का, श्लेष में गोपन ऋदि के द्वारा किया का चातुर्य के साथ वर्णन रहता है। वास्तव में यह चमत्कार प्रायः श्रर्थरलेष श्रंतर्गत स्रा जाता है। प्रसाद में स्नावश्यक के प्रह्मा स्रीर स्नावश्यक के त्याग हो श्रथवैमल्य या सप्टता की सिद्धि होती है। समता में बाह्य तथ्यों के क्रम का अप रहता है। परवर्ती त्राचार्यों ने प्रसाद, समता त्रादि को दोषामाव मात्र माना है उनका भी तर्फ असंगत नहीं है, तथापि अर्थवैमल्य ( ल्यूसिडिटी ) आदि भी अपने श्राप में गुण है, चाहे श्राप उन्हें श्रमावात्मक गुण ही मान लीजिए। ( संस्कृत फ़ाव्य-शास्त्र में भी रुद्रट त्रादि ने दोषाभाव को गुगा माना है )। इस प्रकार वामन के श्रर्थगुणों के मूल में रस, ध्वनि, श्रर्थालंकार तथा शब्दशक्ति का भावात्मक सौंदर्य श्रीर दोपाभाव का अभावात्मक सौंदर्भ विद्यमान रहता है—इनके अतिरिक्त परंपरामात्य तीनों गुणों—प्रसाद, श्रोज श्रौर माधुर्य-का श्रंतर्भाव तो वामनीय गुणों में है ही। निष्कर्प यह निकला कि केवल शब्दगुंफ ही नहीं, परंपरामान्य तीन गुणों के श्रतिरिक रस, ध्वनि, त्र्यालंकार, शब्दशक्ति ग्रौर उधर दोपामाव भी वामनीय रीति के मूल तत्व हैं। श्रीर स्पष्ट शब्दों में, परवर्ती काव्यशास्त्र की शब्दावली में, वामन के मत में रीति के बहिरंग तत्व हैं शब्दगुंफ श्रीर श्रंतरंग तत्व हैं गुगा, रस, ध्वनि ( यद्यपि उस समय तक ध्वनि का स्त्राविर्माव नहीं हुस्रा था ), स्त्रर्थालंकार स्त्रीर दोपाभाव ।

वामन के उपरांत रुद्रट ने इस प्रश्न पर विचार किया ख्रौर समास को रीति का मूल तत्व माना । उन्होंने लघु, मध्यम श्रौर दीर्घ समासों के श्रनुसार पांचाली, लाटीया श्रीर गौडीया रीतियों का स्वरूपनिरूपण किया । वैदर्भी श्रसमासा होती है। श्रानंदवर्धन ने रुद्रट की लाटीया रीति को तो स्वीकार नहीं किया, परंतु समास को रीति के क्लेवर का मुख्य तत्व अवश्य माना । उनकी परिभाषा है-- 'रीति माधुर्यादि गुणों के आश्रय में स्थित रहकर रस को अभिन्यक्त करती है। वसका अर्थ यह हुआ कि माधुर्यादि गुर्गों को वे रीति का त्राश्रय ग्रथवा मूल त्रांतरिक तत्व मानते हैं, श्रौर रीति को रस की अभिन्यक्ति का साधन मात्र समकते हैं। इस प्रकार आनंदवर्धन के श्रनुसार प्रसाद, माधुर्य श्रौर श्रोज गुगा रीति के मूल श्रांतरिक तत्व हैं श्रौर समास जनका बाह्य तत्व । श्रुपने समग्र रूप में रीति रसामिव्यक्ति की माध्यम है।

ध्वन्यालोक के पश्चात तीन ग्रंथों में इस प्रश्न को उठाया गया-राजशेखर की काव्यमीमांसा में, भोज के सरस्वतीकंठाभरण में श्रीर श्रग्निपुराण में । राजशेखर ने इस प्रसंग में कुछ नवीनता की उद्भावना की है। उन्होंने समास के साथ ही श्रनुपास को भी रीति का मूल तत्व माना है। वैदर्भी में समास का श्रमाव श्रीर स्थानानुपास होता है, पांचाली में समास श्रीर श्रनुपास का ईपद् सद्भाव रहता है श्रीर गौडीया में समास श्रीर श्रनुप्रास प्रचुर रूप में वर्तमान रहते हैं। इनके श्रिति-रिक उन्होंने तीनों रीतियों के तीन और नए आधारतत्वों की कल्पना की-वैदर्भी योगवृत्ति, पांचाली उपचार, श्रीर गौडीया योगवृत्तिपरंपरा ।

भोज ने भी प्रायः राजशेखर का ही अनुसरण किया। उन्होंने समास और गुण दोनों को ही रीति का मूल तत्व मानते हुए राजशेखर के योगवृत्ति आदि आधार-मेदों को श्रीर भी विस्तार दिया । अग्निपुराग में गुगा श्रीर रीति का कोई संबंध स्वीकार नहीं किया गया। उसमें रीति के मूल तत्व तीन माने गए हैं-समास, उपचार ( लाच्चिषक प्रयोग अथवा श्रलंकार ) श्रौर मार्दव की मात्रा। पांचाली रीति मृद्धी, उपचारयुता श्रीर हस्विवग्रहा श्रर्थात् लघुसमासा होती है, गौडीया दीर्घ-विग्रहा श्रीर श्रनवस्थितसंदर्भा होती है श्रर्थात् उसका संदर्भ एवं श्रर्थ सर्वथा व्यक्त नहीं होता । वैदर्भी को मुक्तविग्रहा माना गया है, श्रर्थात् उसमें समास का श्रमाव रहता है; वह नातिकोमलसंदर्भा होती है अर्थात् उसकी पदरचना अतिकोमला नहीं होती श्रीर उसमें श्रीपचारिक श्रथवा श्रालंकारिक (लाच्चिक) प्रयोगों की बहुलता नहीं रहती।

उत्तर-ध्वनि-काल के आचार्यों में सम्मट और विश्वनाथ ने विशेष रूप से 97

प्रस्तुत प्रसंग पर प्रकाश डाला है। मम्मट ने वृत्ति या रीति को वर्णव्यापार ही का है, श्रीर फिर वर्णसंघटन या गुंफ का गुगा के साथ नियत संबंध स्थापित किया उन्होंने माधुर्य श्रीर श्रीज गुगों के लिये वर्णगुंफ नियत कर दिए हैं, श्रीर फिर हुए गुगों को ही वृत्तियों का प्राग्तत्व माना है। इस प्रकार मम्मट के श्रनुसार एवं व्यंजक वर्णगुंफ ही रीति के मूल तत्व हैं। विश्वनाथ ने प्राय: मम्मट का ही श्रनुसार किया है। परंतु उनकी रीतियों का श्राधार मम्मट की श्रिपेद्धा श्रिषक व्यापक है। उनका रीतिनिरूपण इस प्रकार है:

वैदर्भी { माधुर्यं व्यंजके वृंगोः रचना लिलतास्मिका । धिर्मी र प्रत्यवृत्तिरवृत्तिर्वा वैदर्भी रीतिरिष्यते ॥ — सा० द०, ९१२

त्रर्थात् वैदर्भी के तीन त्राधारतत्व हैं—माधुर्यव्यंजक वर्ण, लिलत परत्ज समास का त्रभाव त्रथवा त्रलपसमास ।

> गौडी { श्रोज: प्रकासकैर्दयौर्वन्ध ग्राडम्बर: पुन: । समासवहुला गौडी · · · । —सा० द०, ९१३

त्रर्थात् गौड़ी के तत्व हैं श्रोजप्रकाशक वर्ण, श्राडंबरपूर्ण वंध श्रथवा पर रचना, श्रोर समासवाहुल्य।

विश्वनाथ ने वर्णसंयोजना श्रीर शब्दगुंफ दोनों को ही रीति का तत्व माना है श्रीर उधर समास को भी ग्रहण किया है। उन्होंने भी गुण श्रीर वर्णयोजना है। नियत संबंध माना है श्रीर गुण को रीति का श्राधारतत्व स्वीकार किया है। श्रीर श्रंत में श्रानंदवर्धन के समान विश्वनाथ ने भी रीति को रसामिव्यक्ति माधन माना है।

उपर्युक्त ऐतिहासिक विवेचन का सारांश यह है कि पूर्व-ध्विन-काल है वामनादि श्राचार्य, जो श्रलंकार श्रीर श्रलंकार्य में भेद न कर समस्त शब्द तथा श्रयंगत सौंदर्य को श्रलंकार संज्ञा देते थे, शब्द श्रीर श्रथं के प्राय: सभी प्रकार है चमत्कारों को रीति के तत्व मानते थे। वामन के विवेचन से स्पष्ट है कि वे पदंद को रीति का विहरंग श्राधारतत्व श्रीर माधुर्य, श्रोज तथा प्रसाद गुण के श्रितिक रस, ध्विन ( यद्यपि यह नाम उस समय तक श्राविष्कृत नहीं हुश्रा था ), शब्दशक्ति श्रलंकार तथा दोपामाव को श्रंतरंग तत्व मानते थे। उत्तर-ध्विन-श्राचार्यों ने श्रलंका श्रोर श्रलंकार्य, वस्तु श्रीर शैली, श्रथवा प्राण् श्रीर देह का श्रंतर स्पष्ट किया श्रीर सम्बन्धिन को काव्य का प्राण्तत्व तथा रीति को वाह्यांग माना। जिस प्रकार श्रीर संस्थान श्रात्मा का उपकार करता है उसी प्रकार रीति रस की उपकर्ती है। उत्होंने रीति को काव्य का माध्यम मानते हुए वर्ण्यंगोजन तथा पदरचना श्र्यात् शब्दांग तथा समास को उसका विहरंग तत्व श्रीर गुण को श्रंतरंग तत्व स्वीकार किया जिसके श्राश्य से वह रस की श्रिमेव्यक्ति करती है।

ŧ

(४) रीति के प्रकार-भामह ने कदाचित् 'काव्य' नाम से और दंडी ने 'मार्ग' नाम से रीति के दो प्रकार माने हैं - वैदर्भ श्रीर गौडीय। भामह ने इन दोनों के प्रार्थक्य को तो स्वीकार किया है वैदर्भ मार्ग में पेशलता, ऋजुता आदि गुग रहते हैं श्रौर गौडीय में अलंकार ग्रादि-परंतु वे यह मानने को तैयार नहीं हैं कि वैदर्भ सत्काव्य का और गौडीय असत्काव्य का पर्याय है। काव्य के मूलभूत गुणों के संयोग से और अपने अपने गुणों के संयत प्रयोग से दोनों ही सत्काव्य हो सकते हैं। केवल नाम के ग्राधार पर ही एक को उत्कृष्ट ग्रौर ग्रपर को निकृष्ट कह देना गतानुगतिकता है। दंडी ने इसके विपरीत यह माना है कि वैदर्भ दस गुणों से श्रलंकृत होता है श्रौर गौडीय में इनके विपर्यय मिलते हैं। किंतु दंडी ने गुगाविपर्यय को दोप नहीं माना है। क्योंकि उस स्थिति में तो गौडीय मार्ग काव्य संज्ञा का श्रिधिकारी ही नहीं रहेगा। उन्होंने, जैसा श्रागे चलकर भोज ने श्रपने ढंग से स्पष्ट किया है, स्वामावोक्ति और रसोक्ति को वैदर्भ के मूल गुण और वक्रोक्ति को, अर्थात् वैचित्र्य तथा त्रलंकार त्रादि को, गौडीय की मूल विशेषता स्वीकार किया है। हाँ, यह मानने में कोई त्रापत्ति नहीं होनी चाहिए कि दंडी गौडी की त्रापेचा वैदर्भी को उत्क्रप्र काव्य मानते थे।

वामन ने रीति शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करते हुए तीन रीतियाँ मानीं-(१) वैदर्भी, (२) गौडीया श्रौर (३) पांचाली । (१) समस्त गुर्गों से भूपित रीति वैदर्भी कहलाती है। दोप के लेशमात्र से भी अरपृष्ट, समस्त-गुण-गंफित, वीगा के स्वर सी मधुर रीति वैदर्भी कहलाती है। (२) श्रोज श्रौर कांति से विभूषित गौड़ीया रीति होती है। इसमें माधुर्य श्रौर सौकुमार्य का श्रभाव रहता है, समासों का बाहुल्य होता है श्रीर पदावली कठोर होती है। (३) माधुर्य श्रीर सौकुमार्य से उपपन रीति का नाम है पांचाली । श्रोज श्रौर कांति के श्रभाव में इसकी पदावली श्रकठोर होती है श्रीर यह रीति कुछ निष्पारा (श्रीहीन ) सी होती है। कवियों ने उस रीति को पांचाली संज्ञा दी है जो रलथवंध, पुराण्यौली की अनुवर्तिनी, मधुर तथा सुकुमार होती है (काव्यालंकार सूत्रवृत्ति )।

वामन के उपरांत रुद्रट ने रीतियों की संख्या चार कर दी। उन्होंने लाटीया नामक एक चौथी रीति की उद्भावना श्रीर की। रुद्रट ने रीतियों के दो वर्ग कर दिए; एक वर्ग में वैदर्भी श्रीर पांचाली श्राती है तथा दूसरे में गौड़ी श्रीर लाटीया। उन्होंने समास को रीतिभेद का श्राधार माना। वैदर्भी में समास का श्रभाव रहता है। पांचाली में लघु समास अर्थात्ं दो तीन समास, लाटीया में मध्यम समास श्रर्थात् पाँच सात श्रीर गौड़ीया में दीर्घ समास का प्रयोग होता है। रुद्रट ने रीति श्रीर रस का स्पष्ट संबंध स्वीकार किया है। वैदर्भी तथा पांचाली शृंगार, करुण, भयानक तथा श्रद्भुत रसों के श्रीर गौड़ी तथा लाटीया रौद्र के श्रनुकूल

रहती है । शेप चार रसों के लिये रीति का नियम नहीं है। यह रीति सम्बन्धि भरत से अनुप्रेरित है। भरत ने रीतियों की समानधर्मी वृत्तियों का रस के साय सहस् संबंध माना है।

शिंगभूपाल ने केवल तीन ही रीतियों का श्रस्तित्व माना। क्षेमला, किंना तथा मिश्र जो कमशः वैदर्भी, गौडी श्रौर पांचाली की पर्याय मात्र हैं। राजरेख हैं भी सामान्यतः वामन की इन्हीं तीन रीतियों को ग्रहण किया है। काव्यमीमां के काव्यपुरुषप्रसंग में इन्हीं तीन का उल्लेख है। उधर कपूरमंजरी के मंगलकों के भी नामभेद से तीन ही रीतियों का स्मरण किया गया है—वन्छोमी, मागधी तथा पांचाली। इनमें वन्छोमी वत्सगुल्मी का प्राकृत रूप है जो विदर्भ की राजधान वत्सगुल्म के नाम पर श्राधृत होने के कारण वैदर्भी की ही पर्याय है। इसी प्रकार पूर्व से संबद्ध गौड़ी श्रौर मागधी भी कदाचित एक ही हैं। यह तो हुई तीन रीति की बात। परंतु राजशेखर ने वलरामायण में एक चौथी रीति मैथिली का भी उल्लेख की वात। परंतु राजशेखर ने वलरामायण में एक चौथी रीति मैथिली का भी उल्लेख की वात। परंतु राजशेखर ने वलरामायण में एक चौथी रीति मैथिली का भी उल्लेख की वात। परंतु राजशेखर ने वलरामायण में एक चौथी रीति मैथिली का भी उल्लेख की वात। परंतु राजशेखर ने वलरामायण में एक चौथी रीति मैथिली का भी उल्लेख की वात। परंतु राजशेखर ने वलरामायण में एक चौथी रीति मैथिली का भी उल्लेख की वात। परंतु राजशेखर ने वलरामायण में एक चौथी रीति मैथिली का भी उल्लेख की वात। परंतु राजशेखर ने वलरामायण में एक चौथी रीति मैथिली का भी उल्लेख की वात। परंतु राजशेखर ने वलरामायण में एक चौथी रीति मैथिली का भी उल्लेख की वात। परंतु राजशेखर ने वलरामायण में एक चौथी रीति मैथिली का भी उल्लेख की वात। परंतु राजशेखर ने वलरामायण में एक चौथी रीति मैथिली का भी उल्लेख की वात। परंतु राजशेखर ने वलरामायण में एक चौथी रीति मैथिली का भी उल्लेख की वात। परंतु राजशेखर ने वलरामायण में एक चौथी रीति मैथिली का भी उल्लेख

मैथिली का राजशेखर के पूर्व किसी ने वर्णन नहीं किया। उनके उपले भी केवल श्रीपाद नामक एक विद्वान् ने इसका उल्लेख किया श्रीर उन्होंने भी हो मागधी का पर्याय माना है। विस्तारप्रिय भोज ने रीतिक्षेत्र में भी श्रपनी प्रवृत्ति का परिचय दिया। उन्होंने सब मिलाकर छः रीतियाँ मानीं। वैदर्भी, पांचाली, लाटीया, गौड़ीया, श्रवंतिका श्रीर मागधी। इनमें से वैदर्भी तथा गौड़ीया भाम तथा दंडी की श्रयवा उनसे भी पूर्व की रीतियाँ हैं, पांचाली वामन की तथा लाटीया कदर की उद्भावना है। मागधी का उल्लेख राजशेखर श्रीर श्रीपाद में मिलता है। श्रवंतिका श्रवंती के राजा भोज की नवीन कल्पना है जो कदाचित् स्वदेशप्रेम श्रादि व्यक्तिगत कारणों से प्रेरित है। इस नवीन उद्भावना का कोई संगत श्राधार नहीं है। भोजराज ने इसे वैदर्भी श्रीर पांचाली की श्रांतरालवर्तिनी माना है जितमें तीन चार समास होते हैं। लाटीया के विफल होने पर खंडरीति मागधी होती है। यह रीतिविस्तार मोज पर ही प्रायः समाप्त हो जाता है। केवल सिंहदेवगिण नाम एक श्रप्रसिद्ध लेखक ने भोज की श्रवंतिका का त्याग करते हुए वच्छोमी को स्वतं रीति माना है श्रीर श्रपनी छह रीतियों का रस के साथ, कुछ मनमागे ढंग से समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया है, यथा—लाटी = हास्य, पांचाली = करन

<sup>े</sup> नैदर्भी-पाचाल्यो प्रेयसि कल्यो भयानकाद्भुतयोः। लाटीयागौदीये रोद्रे कुर्याद्यथौचित्यम्॥—काव्यालंकार, १५।२०

रि भयानक, मागधी = शांत, गौड़ी = वीर श्रौर रौद्र, वच्छोमी = वीमत्स श्रौर द्भुत एवं वैदर्भी = शृंगार ।

रस-व्वनि-वादियों ने विस्तार को महत्व न देकर सदा व्यवस्था को ही महत्व ्या है श्रतएव उन्होंने रीतिविस्तार का भी नियमन ही किया। श्रानंदवर्धन था सम्मट श्रादि ने प्रायः वामन की तीन रीतियों को ही स्वीकार्य माना है-पनागरिका, परुपा श्रीर कोमला वैदर्भी, गौड़ी श्रीर पांचाली। कविस्वमाव को गाधार मानते हुए प्रायः इसी प्रकार के तीन मार्ग कुंतक ने माने हैं—सुकुमार, वेतित्र श्रीर मध्यम ।

उपर्यक्तं वर्णन से यह निष्कर्प निकलता है कि संस्कृत काव्यशास्त्र में प्रायः ामन की तीन रीतियाँ ही मान्य हुईं। रस-ध्वनि-वादी तथा श्रन्य गंभीरचेता गचार्यों ने इन्हें ही मान्यता दी है श्रौर वास्तव में यही उचित भी है। यदि रीति के प्रांतरिक श्राधार गुण को प्रमाण माना जाय तब भी तीन गुणों के श्रनुसार उपर्युक्त ीन रीतियाँ ही मान्य हो सकती हैं। मनोविज्ञान के अनुसार भी कोमल श्रीर परुष, ,वमाव के दो स्पष्ट भेद हैं। किंतु इनके श्रातिरिक्त एक तीसरा भेद इतना ही स्पष्ट रे-प्रसन, जिसमें इन दोनों का संतुलित मिश्रण रहता है। इसे ही चिच की निर्मलता श्रथवा प्रसाद कहा गया है। श्रतएव इन तीन प्रकार के स्वभावों की माध्यम तीन रीतियों का श्रस्तित्व ही मान्य है। वैसे, मानवस्वभाव श्रनंतरूप है-उसका कोई पार नहीं पाया जा सकता । परंतु उसकी मूल प्रवृत्तियाँ प्रायः ये ही हैं। रसी प्रकार, जैसा दंडी ने कहा है श्रीर कुंतक ने पुष्ट किया है, वासी की रीतियाँ भी श्रनेक हैं। परंतु उनके मूल भेद दो तीन से श्रधिक नहीं हो सकते।

(६) बाह्य आधार—समास, वर्ण्गुंफ ऋादि को प्रमाण मानकर भी स्थिति यही रहती है। समास की दृष्टि से रचना असमासा या लघुसमासा, मध्यमसमासा तथा दीर्घसमासा, तीन प्रकार की हो सकती है। श्रव इनमें समासों की गराना से श्रोर भी भेदप्रस्तार करना विशेष तर्कसंगत नहीं है। रुद्रट की लाटीया तथा भोज-राज की अवंतिका आदि का आधार इसीलिये पुष्ट नहीं है। इसी प्रकार वर्गा भी मूलतः तीन प्रकार के ही हो सकते हैं--कोमल, परुप श्रौर इनके श्रतिरिक्त शेप श्रन्य नर्ण जो न एकांत कोमल होते हैं श्रीर न सर्वया परुप। कहने का तात्पर्य यह है कि बद्रट की लाटीया श्रीर भोज की श्रतिरिक्त रीतियाँ श्रनावश्यक है।

यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है-मेरे मन में भी उठा है-वैदर्भी श्रीर गौड़ी ही श्रलं क्यों नहीं है; क्या पांचाली की कल्पना भी श्रनावश्यक नहीं है ? इसका

<sup>ै</sup> देखिए, **डा॰** राषकन के 'रीति' सौर्षक निवंध को पादरिप्प**र्वा** ।

उत्तर यह है कि वैदर्भी में पांचाली का यदि श्रंतर्भाव मान लिया जाता है ते कि गौड़ी भी उसकी परिधि से बाहर नहीं पड़ती क्योंकि समग्र गुण्एंपदा से श्राहर वैदर्भी में जिस प्रकार माधुर्य श्रीर सौकुमार्य का समावेश रहता है, उसी प्रकार श्रीर कांति का भी। श्रातएव वैदर्भी गौड़ी की विपरीत रीति नहीं। गौड़ी की विपरीत पीति नहीं। गौड़ी की विपरीत पांचाली ही है। जिस प्रकार मानवस्वभाव के दो छोर हैं नारील श्रीर पुरुषत इसी प्रकार ग्रामिव्यंजना के भी दो छोर हैं स्त्रेण पांचाली श्रीर परुपा गौड़ी। नारीत की श्रिमिव्यंजक पांचाली श्रीर पुरुपत्व की श्रिमिव्यंजक गौड़ी। इनके श्रितिरक्त को दोनों के समन्वय से समृद्ध व्यक्तित्व की माध्यम वैदर्भी। वस, इस प्रकार वामान पांचाली की उद्भावना द्वारा वास्तव में एक श्रभाव श्रयवा श्रसंगति का ही किए करण किया है, श्रमावश्यक नवीनता का प्रदर्शन नहीं।

मम्मट के आधार पर भी यदि इस प्रश्न पर विचार किया जाय तो भे रीतियों या वृत्तियों की संख्या तीन ही ठीक बैठती है— माधुर्यगुणविशिष्ट उपनागति। श्रीर श्रोजमयी परुषा क्रमशः द्रवणशील, मधुरस्वमाव श्रीर दीतिमय श्रोजबं स्वमाव की प्रतीक हैं। मधुर श्रीर श्रोजस्वी के श्रितिरक्त एक तीसरे प्रकार का में स्वमाव होता है जिसमें न माधुर्य का श्रितरिक होता है श्रीर न श्रोज का, वरन हन दोनों का संतुलन रहता है। इसको सामान्य (नार्मल) या स्वस्थप्रसन्न (विश्वर) स्वमाव कह सकते हैं। मानवस्वमाव का यह मेद भी उतना ही स्पष्ट है जिते कि मधुर श्रीर श्रोजस्वी। श्रतएव इसकी श्रिमिव्यंजक कोमल रीति या वृत्तिका श्रीस्तत्व मानना उचित है।

## ४. वक्रोक्ति संप्रदाय

हिंदी के रीतिकालीन श्राचार्यों ने यद्यपि वक्रोक्ति संप्रदाय के संबंध में हुई नहीं लिखा पर, जैसा हम श्रागे यथास्थान निर्दिष्ट करेंगे, रीतिकालीन किव्यां के रचनाश्रों में कुंतकसंमत वक्रता के श्रनेक निर्दर्शन उपलब्ध हो जाते हैं, तथ घनानंद के किवतों में वक्रोक्ति के सिद्धांत पद्म पर भी श्रनायास श्रीर श्रनजाने हैं प्रकाश पड़ गया है। श्रतः रीतिकालीन रीतिग्रंथों के परिचय से पूर्व इस संप्रका की परिचिति कराना भी श्रावश्यक है। वक्रोक्ति संप्रदाय के विपय में हिंदी रीतिश्राचार्यों के मौन का प्रधान कारणा यही है कि संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक उपरांत इस संप्रदाय का प्रचार नहीं हुआ क्योंकि ध्वनि जैसे भावपद्मप्रधान काव्यां की उलना में वक्रोक्ति जैसा कलापद्मप्रधान काव्यांग की उलना में वक्रोक्ति जैसा कलापद्मप्रधान काव्यांग संस्कृत के भी श्राचार्यों की स्वीकार्य नहीं हुआ। परिणामतः मम्मट, विश्वनाथ श्रीर जगन्नाथ जैसे पर्वां श्राचार्यों के ग्रथों की उलना में कुंतकप्रणीत 'वक्रोक्तिजीवितं' ग्रंथ धीरे धीरे विस्पृत होते होते लुसप्राय हो गया। इतना सब होते हुए भी 'वक्रोक्ति संप्रदाय' श्रपने हिं

होगा में नितांत मौलिक तथा अत्यंत सवल और मार्मिक तत्वों से परिपूर्ण है। इस ि से भी काव्यशास्त्रीय प्रस्तावना में इस संप्रदाय की परिचिति आवश्यक है।

वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तन श्राचार्य कुंतक द्वारा दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी i हुश्रा, पर इस काव्यांग के वीज उनसे पूर्ववर्ती श्रनेक काव्यों तथा काव्यशास्त्रीय थां में यत्रतत्र विखरे हुए मिल जाते हैं, जिनके श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि श्रन्य सिद्धांतों की माँति वक्रोक्ति सिद्धांत का श्राविभीव भी श्राकस्मिक घटना होकर एक विचारपरंपरा का ही परिणाम था। इस पूर्वपरंपरा को गति देनेवाले कियों में वाण्मष्ट का नाम उल्लेखनीय है एवं श्राचार्यों में भामह श्रीर दंडी के प्रतिरिक्त वामन तथा श्रानंदवर्धन का। इन लेखकों के वक्रोक्ति संबंधी उल्लेखों के देग्दर्शन से पूर्व यह वता देना श्रावश्यक है कि 'वक्रोक्ति' नामक काव्यांग एक प्रलंकार के रूप में श्रद्याविध प्रचलित है, पर यह इसका संकुचित श्र्यं है। इस प्रयं में इसका प्रयोग सद्रट (हवीं शती) के समय से उपलब्ध होना प्रारंभ हो गता है। कुंतक ने इस काव्यांग का व्यापक श्र्यं में प्रयोग किया, जिसके बीज पर्युक्त लेखकों की रचनाश्रों में संनिहित हैं।

वागा भट्ट ने कादंबरी में एक स्थान पर शूद्रक का विशेषणा दिया है:

# वक्रोक्तिनिपुणेन श्राख्यायिकाख्यानपरिचयचतुरेशा ।

यहाँ वक्रोक्ति शब्द से वाण्मा का श्रामिप्राय इसके सीमित अर्थ 'शब्दा-लंकार रूप' से न होकर व्यापक अर्थ से है, और शायद इसी अर्थ को लच्य में रखकर उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ 'हर्षचरित' में काव्य की इस प्रौढ़ शैली के विभिन्न अवयवों की गणना की है:

> नवोऽर्थो जातिरम्राम्या, इत्तेषोऽक्तिष्टः स्फुटो रसः । विकटाक्षरबन्धरच कृत्स्नमेकत्र दुर्लंभम् ॥

वाण्यमृह का उपर्युक्त 'वक्रोक्ति' शब्द अपने व्यापक अर्थ का ही द्योतक होगा, इसकी पृष्टि उनके दोनों ग्रंथों की शैली से हो जाती है। यही बात उनके पाँच छु: सौ वर्ष उपरांत कविराज ने उनकी स्तुति में भी कही थी:

> सुबन्धुबाग्रभट्टरच कविराज इति त्रयः। वकोक्तिमार्गनिषुणाश्चतुर्थो विद्यते न वा ॥—राघवपाग्डवीयम्।

भामह ने अपने काव्यालंकार में 'वक्रोक्ति' शब्द का प्रयोग जहाँ भी किया है वहाँ उन्हें इसका व्यापक अर्थ ही अभीए है। उदाहरणार्थ:

## हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

- १—वाशी का अलंकार अर्थात् कान्यगत चमत्कार वही अभीष्ट है, ित्त वक अभिधेय (अर्थ) का और वक शब्द का कथन हो ।
- २—वाणी का वक अर्थ और वक शब्दकथन, ये दोनों 'श्रलंकर के
- ३—वक्रोक्ति श्रौर श्रितिशयोक्ति दोनों एक ही हैं। श्रितिशयोक्ति क्लों लोक के सामान्य कथन से श्रितिक्रांत वचन को श्रिथवा जिस (उक्ति) में सक्त गुर्गों के स्थान पर श्रितिशय गुर्गों का योग हो<sup>3</sup>।
- ४—हर प्रकार का काव्यन्तमत्कार वक्रोक्ति के ही कारण होता है। इसी द्वारा काव्यार्थ का विभावन होता है। किव को इसी में प्रयत करना चाहिए। कि इसके बिना कोई अलंकार (काव्यन्तमत्कार) है ही नहीं ।
- प्र—वकोक्तिविद्यीन तथाकथित श्रलंकारों को श्रलंकार नहीं मानना चाहि।
  यही कारण है कि हेतु, सद्म श्रीर श्लेष श्रलंकार नहीं हैं, क्योंकि ये कोकि ।
  कथन नहीं करते, समुदाय मात्र श्रर्थात् वार्तासमूह का श्रिमधान करते हैं। उसहार पार्थ—'सूर्य श्रस्त हो गया, चंद्रमा चमक रहा है, पत्ती श्रपने नीड़ों को जा रहें हैं।
  क्या यह कोई काव्य है, यह तो वार्ता मात्र हैं ।
- ६—न केवल मुक्तक कान्यों में अपित प्रबंध कान्यों में भी वक्रीकि का विमत्कार है ।
  - <sup>९</sup> वकाभिधेय राब्दोक्तिरिष्टा वाचामलंकृतिः ॥ —का० श्र० शह
  - २ वाचां वकार्थ शब्दोक्तिरलंकारायकल्पते । —का० श्र० ५।६
  - (क) निमित्त तो वचो यत्तु लोकातिकान्त गोचरम्।
     मन्यतेऽतिशयोक्तिं तामलंकारतया यथा॥
    - (ख) इत्येवमादिरुदिता गुणातिशय योगतः। सर्वेवातिशयोक्तिस्तु तक्षेयेत तां यथागमम्॥
    - (ग) सेषा सर्वेव वकीक्तिः
  - ४ सेमा सर्वेव वकोक्तिरनयाऽथों विभान्यते । यलोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना ।
  - भ हेतुः ध्इमोऽथ लेशस्य नालंकार तथा मतः। समुदायामिधानस्य वक्षोक्त्यनिभधानतः। गतोऽस्तमकैः भातीन्दुर्यान्ति वासाय पित्रणः इत्येवमादि किं काव्यम् वार्तामेनां प्रचन्नते॥
  - ६ युक्तं वत्रस्वभावोक्त्या सर्वभेवैतदिष्यते ।

उपर्युक्त उद्भरणों से इम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भामह को क्रोक्ति का व्यापक अर्थ अभीष्ट है। वे इसे अतिशयोक्ति का पर्याय मानते हैं। र प्रकार की काव्य-चमत्कार-प्राप्ति के लिये इसका समावेश अनिवार्य है। इसके ाना रचना यथार्थ काव्य न होकर कथनसमुदाय मात्र श्रथवा वार्ता मात्र है। यहाँ ्इ भी उल्लेखनीय है कि भामह ने वक्रोक्ति का किसी त्रलंकारविशेष के रूप में ्रारूपण नहीं किया।

भामह के उपरांत दंडी ने भी 'वक्रोक्ति' को अलंकारविशेष न मानकर इसका यापक श्रर्थ में प्रयोग किया है। इस संबंध में ये भामह से भी एक पग श्रीर श्रागे अंद गए। वकोक्ति श्रौर इससे संबद्ध उनकी शास्त्रीय चर्चा का सार इस प्रकार है: अमस्त वाङ्मय के दो भाग हैं—स्वभावोक्ति श्रीर वक्रोक्ति । वक्रोक्ति से इनका श्रमिप्राय है काव्य के चमत्कारोत्पादक तत्व श्रर्थात् स्वभावोक्ति ( जाति ) को छोड़कर उपमा त्रादि सभी त्रालंकार । स्वभावोक्ति भी एक प्रकार का त्रालंकार है जिसके द्वारा गदार्थों का साम्रात स्वरूपवर्णन किया जाता है पर यह वक्रोक्तिपाणित ऋलंकारों की श्रपेत्ना कम चमत्कारोत्पादक है। वस्तुतः इसका प्रयोग शास्त्रों--पदार्थ-स्वरूप-निरू-पण-प्रधान शास्त्रों—के लिये अत्यंत उपयोगी है: उनमें तो इसका साम्राज्य ही है। काव्य में भी इसका प्रयोग कर लिया जाता है। वक्रोक्तियों ऋर्यात् उपमादि ऋलंकारों में (न कि स्वभावोक्ति अलंकार में ) श्लेष का प्रयोग शोभावर्धक होता है ।

इस संबंध में श्रतिशयोक्ति के महत्व की चर्चा करना भी श्रभीष्ट है। दंडी ने हसे सब अलंकारों का परायण अर्थात् परम आश्रय माना है<sup>र</sup>। दूसरे शब्दों में, सब कोक्तियों ( ऋलंकारों ) में ऋतिशयता ऋर्यात् लोकसीमातिकांति का तत्व विद्यमान रहता है, पर अपने अपने वैचित्र्य के कार्ग अन्य अलंकार अपने अपने अभिधान विशेष से श्रिभिहित किए जाते हैं। जहाँ श्रन्य कोई वैचिन्य नहीं होता वहाँ श्रित-शयोक्ति त्रलंकार होता है 3 । निष्कर्ष यह कि दंडी के श्रनुसार पदार्थों का साज्ञात् वर्णन करना स्वभावोक्ति कहाता है। यह वर्णनप्रकार शास्त्रीय निरूपण का माध्यम

<sup>ै (</sup>क) भिन्नं द्विधा स्वभावीक्तिर्वकीक्तिश्चेति वाङ्मयम्।

<sup>(</sup>ख) नानावरुं पदार्थानां रूपं साचाद विवृश्वती । स्वभावोक्तिश्च जातिश्चेत्याचा सालंकृतिर्यथा ।

<sup>(</sup>ग) शासेष्वस्यैव साम्राज्यं कान्येष्वप्येतदीप्सितम्।

<sup>(</sup> घ ) श्लेषः सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिपुश्रियम् ।

२ अलंकारान्तराणामप्येकमाडुः परायणम्। बागीरामहितामुक्तिमिसामितरायाह्याम्।

काव्यादर्श, २।२२०, प्रभा टीका, ए० २२५

है। कान्य में भी इसका प्रयोग कर लिया जाता है। पर कान्य में चमतादार तत्व स्वभावोक्ति से भिन्न अन्य अलंकार हैं जो वक्रोक्ति कहाते हैं, क्योंकि इन्हें पदार्थवर्णन साद्धात् न करके वक्रता से किया जाता है। इन वक्रोक्तियों में एक नता यह है कि इनमें अतिशयता का तत्व किसी न किसी रूप में अवश्य कि रहता है। अतिशयोक्ति वक्रोक्ति का एक प्रभाग है अवश्य, पर यह इक्ते प्रभागों की अपेद्धा सर्वोपिर है, क्योंकि इसका तत्व उन सबमें विद्यमान रहते इसके विपरीत अन्य प्रभागों का तत्व अतिशयोक्ति में विद्यमान नहीं रहता। इसभी अलंकार—अतिशयोक्ति भी तथा अन्य भी—वक्रोक्ति कहाते हैं क्योंकि ए द्वारा पदार्थवर्णन असाद्धात् अर्थात् वक्रता से किया जाता है।

दंडी के उपरांत वामन ने सर्वप्रथम वक्रोक्ति का एक अर्थालंकार के में निरूपण किया—साहश्याल्ल च्या वक्रोक्तिः। अर्थात् साहश्यनिवंधना वहरं वक्रोक्ति कहाती है। पर आगे चलकर इस स्वरूप का किसी ने उल्लेखक किया। निस्तंदेह लच्चणा का स्वरूप वक्रोक्ति के साथ किसी न किसी रूप में के अवश्य है, पर केवल साहश्यनिवद्धा लच्चणा को ही इससे संबंद्ध करने में वामन तात्पर्य क्या था, यह कहना कठिन है। इनके उपरांत रहट ने वक्रोक्ति को कि लंकार के रूप में निरूपित किया और इसके प्रचलित दो रूपों का उल्लेख किया काकु वक्रोक्ति और समंग वक्रोक्ति।

रद्रट के उपरांत श्रानंदवर्धन ने श्रपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में कोति उल्लेख दो स्थलों पर किया है। एक स्थल पर इन्होंने इसे श्रलंकार रूप में की किया है। एक स्थल पर इन्होंने इसे श्रलंकार रूप में की किया है। वूसरे स्थल पर श्रातिशयोक्ति की सर्वालंकाररूपता के संवंध में इते भामह का पूर्वोक्त कथन उद्धृत किया है: 'तैपा सर्वत्र वक्रोक्तिः'। इन प्रतंगी है यह निष्कर्ष निकालना कदाचित् श्रनुचित न होगा कि श्रानंदवर्धन को श्रातिश्वीच श्रीर वक्रोक्ति को एक दूसरे का पर्याय मानना श्रभीष्ट होगा, तथा इन्हें इनका व्यक्ति श्र्यं भी स्वीकृत होगा।

यहाँ यह निर्देश कर देना आवश्यक है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवित्त कुंतक ने घ्वनि संप्रदाय को अपने संप्रदाय में अंतर्भूत करने के लिये ही इतना महिं एवं मौलिक प्रयास किया था और इसी कारण उन्होंने ध्वनि के विभिन्न अवयनों अनुरूप वक्रोक्ति के विभिन्न अवयनों सुप्, तिङ्, वन्वन, संबंध, कृदंत, तिंदि समास आदि का भी निर्माण किया तथा इनके उदाहरणों के लिये ध्वन्यालोक

<sup>ै</sup> न चाजिप्तोऽलंकारो यत्र पुनः सम्दान्तरेखाभिद्दितस्वरूपस्तत्र न शब्दशक्तयुद्भवानुस्त्र रूपव्यंत्वस्वनित्यवधारः । तत्र वक्तीयत्यादिवाच्यालंकारव्यवधार एव ।

विशेष के प्रमुख्य की । इस दृष्टि से यदि दोनों ग्रंथों में परस्पर साम्य परिलक्षित होता है विश्व हिस्स किया होता है विश्व होता पर ही है, श्रानंदवर्धन पर किसी रूप में नहीं है ।

श्रानंदवर्धन के पश्चात् भोज ने वकोक्ति का उल्लेख श्रपने दोनों ग्रंथों— रिस्वतीकंठाभरण श्रीर श्रंगारप्रकाश—में विभिन्न स्थलों पर किया है। श्रन्य प्रसंगों समान इस प्रसंग में भी उनकी सारग्राहिणी प्रवृत्ति लिस्ति होती है। उनके उल्लेखों का निष्कर्ष इस प्रकार है:

(क) शास्त्र श्रौर लोक में तो श्रवक वचन का प्रयोग होता है श्रौर काव्य में वक वचन का—

## यदवकं वचः शास्त्रे लोके च वच एव तत्। वक्रं यदर्थवादी तस्य काव्यमिति स्मृतिः ॥ —श्रंगारप्रकाश ।

भोज के इस कथन में दंडी का प्रभाव स्पष्ट भलकता है। वे जिसे स्वभावोक्ति कहते हैं, उसे इन्होंने 'अवक वचन' अथवा 'वचन' कहा है; वे जिसे वकोक्ति कहते हैं, उसे इन्होंने 'वक वचन' अथवा 'काव्य' कहा है।

(ख) · · · चन श्रलंकार जातियाँ 'वक्रोक्ति' नाम से कथनीय हैं। भामह के कथनानुसार वक्रता ही काव्य की परम शोभा है—

## सर्वालंकारजातयो वक्रोत्तयभिधानवाच्या भवन्ति । तदुक्तम्-वक्रत्वमेव काव्यानां पराभूषेति भामहः॥

(ग) भोज ने श्रपने समय तक की एतत्संबंधी मान्यताश्रों का वर्गीकरण करते हुए कहा कि समस्त वाङ्मय तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—

## वकोक्तिश्च रसोक्तिश्च स्वभावोक्तिश्चेति वाङ्मयम् ।

इनमें से रसोक्ति वर्ग को छोड़कर शेष दोनों दंडिप्रस्तुत ही हैं। रसोक्ति से उनका तालर्य है—

# विभावानुभावन्यभिचारि संयोगातुरसनिष्पत्तौ रसोक्तिरिति ।

भोज के समय तक श्रलंकारवाद श्रपनी महत्ता खो चुका या श्रीर उसका स्थान रसवाद ले चुका था, श्रतः इसे भी विशिष्ट स्थान देने के लिये भोज ने इन वर्गों में संमिलित कर दिया। 'वक्रोक्ति' से उनका तात्पर्य है उपमादि श्रलंकार—

## 'तत्रोपमाच लंकारप्राधान्ये वकोक्ति:।'

यह धारणा दंडिसंमत ही है। गुणप्रधान रचना को उन्होंने स्वभावोक्ति वर्ग में रखा है—

### सोऽपि गुणप्राधान्ये स्वाभावोक्तिः।

'गुण' से उनका श्रामिपाय यदि पदार्थों के साज्ञात् गुणनिर्देश से है लेके यह परिभाषा दंडितसंमत ही है, श्रीर यदि 'गुण' से वे वामनसंमत तस पूर्ण श्रायवा श्रामंदवर्धनसंमत तीन गुणों का तात्पर्य लेते हैं, तो निस्तंदेह उनकी परिभाषा चिंत्य है।

कुंतक भोज के ही समकालीन माने जाते हैं। कुंतक के उपरांत ममार तर उनके परवर्ती सभी त्राचार्यों ने वक्रोक्ति को एक विशिष्ट अलंकार के रूप में हैं ग्रहण किया, पर कुछ अंतर के साथ। मम्मट, विश्वनाथ आदि ने इसे शब्दालंका माना है और रुय्यक, विद्यानाथ तथा अप्यय्य दीचित ने अर्थालंकार। दंबी क काव्यादर्श पाठ्यग्रंथ होने के कारण अब भी उनकी यह धारणा विस्मृत नहीं हुं थी कि 'वक्रोक्ति' शब्द सामान्य रूप से 'अलंकार' शब्द का वाचक है, पर अब प धारणा बदल गई थी और इसका ग्रहण अलंकारविशेष के रूप में होने लग का या। रुय्यक के ये शब्द देखिए:

वक्रोक्तिशब्दश्चालंकार सामान्यवचनोऽपि इह श्रलंकारविशेषे संशितः।

(१) कुंतकप्रस्तुत वक्रोक्ति संप्रदाय—कुंतक के शब्दों में वक्रोक्ति स्वरूप इस प्रकार है:

> वक्रोक्तिरेव वैद्ग्ध्यमंगीभणितिरूच्यते । वक्तोक्ति, प्रसिद्धाभिधानव्यतिरेकिणी विवित्रैवाभिधा । कीदशी वैद्ग्ध्यमंगीभणितिः । वैद्ग्ध्यं विद्ग्धभावः कविकर्भकौशलम् , तस्य भंगी विच्छित्तः, तया भणितिः । विचित्रैवाभिधा वक्रोक्तिरित्युच्यते ।'

श्रथीत् किवकर्म-कौशल-जन्य-शोभा से युक्त श्रयवा उसपर श्राश्रित क शैली को वक्रोक्ति कहते हैं। इसे एक प्रकार की विचित्र श्रमिधा भी कह सक्तं क्योंकि यह प्रसिद्ध (सुख्य) श्रर्थ की श्रपेत्ता व्यतिरिक्त (श्रतिशय श्रयवा विशिष्ट) श्रर्थ से समन्वित होती है। कुंतक ने वक्रोक्ति को एक प्रकार का श्रतंकार भी मान है, जिसके श्रुलंकार्य हैं शब्द श्रीर श्रर्थ:

> उभावेतावलंकायों तयोः पुनरलंकृतिः । वक्रोक्तिरेक ••• ॥

निष्कर्ष यह कि कुंतक की वकोक्ति कवि-कौशल-जन्य चारुता पर श्रापृत है। इसे इन्होंने एक श्रोर 'विचित्रा श्राभिधा' कहकर ध्विन संप्रदाय से संबद्ध करने का प्रयास किया है श्रीर दूसरी श्रोर 'श्रलंकार' मानकर श्रलंकार संप्रदाय से। इन

l

दोनों प्रचलित संप्रदायों के समान इसे भी व्यापक रूप देने श्रथवा एक संप्रदाय के रूप में प्रचलित करने के उद्देश्य से इन्होंने इसके श्रानेक भेदोपभेदों का निर्माण किया श्रीर इस प्रकार समस्त प्रकार के काव्यसौंदर्य का—विशेषतः सभी ध्वनिभेदों के काव्यसौंदर्य का एवं मौलिक प्रयास किया।

वक्रोक्ति के छः प्रमुख भेद हैं—वर्णविन्यासवक्रता, पदपूर्वार्धवक्रता, पद-परार्धवक्रता, वाक्यवक्रता, प्रकरणवक्रता श्रीर प्रबंधवक्रता। इन प्रमुख भेदों का संचित्र परिचय इस प्रकार है:

- १—वर्णविन्यासवकता—इसके तीन उपमेद हैं—एकवर्णावृत्ति, द्विवर्णावृत्ति श्रीर श्रनेकवर्णावृत्ति । इसे पूर्वाचार्यों ने 'श्रनुप्रास' नाम से श्रिमिहित किया है । स्वयं कुंतक ने इसे स्वीकार किया है : एतदेव वर्णविन्यासवकत्वं चिदंतनेष्वनुप्रास इति प्रिषदम् । इसी भेद के श्रंतर्गत उपनागरिका, परुषा श्रीर कोमला नामक वृत्तियों के श्रितिरक्त यमक की चर्चा भी हुई है ।
- २—पदपूर्वार्धवक्रता—इसके ८ उपभेद हैं—रूढ़िवैचित्र्यवक्रता, पर्याय-वक्रता, उपचारवक्रता, विशेषण्वक्रता, संवृत्तिवक्रता, वृत्तिवक्रता, लिंगवैचित्र्यवक्रता श्रीर क्रियावैचित्र्यवक्रता। इनमें से प्रथम उपभेद श्रानंदवर्धन की श्रर्थातरसंक्रमित वाच्यध्विन है, दूसरा उपभेद परिकर श्रलंकार है। उपचारवक्रता लच्चणा शब्दशक्ति का एक रूप है। संवृत्ति का श्रर्थ है गोपन। वैचित्र्यकथन की इच्छा से वस्तुगोपन का नाम संवृत्तिवक्रता है। वृत्ति से कुंतक का तात्पर्य है—समास, तद्धित, सुब् धातु श्रादि। इनसे संबद्ध वृत्तिवक्रता कहाती है। श्रन्य उपभेदों का स्वरूप इन्हीं के नामों से संबंधित है।
- ३—पदपरार्धवकता—इससे कुंतक का तात्पर्य प्रत्ययवक्रता से है। इसके छः मुख्य भेद हैं—काल-वैचित्र्य-वक्रता, कारकवक्रता, वचनवक्रता, पुरुषवक्रता, उपग्रह (धातु) वक्रता श्रीर प्रत्ययवक्रता।
- ४—वाक्यवकता श्रथवा वस्तुवकता—िकसी वस्तु का वैचिन्यपूर्ण वर्णन वाक्यवकता (वान्यवकता) श्रथवा वस्तुवकता कहाता है। इसके दो भेद हिं— सहजा श्रौर श्राहार्या। सहजा से कुंतक का तात्पर्य है स्वभावोक्ति, जिसे उन्होंने श्रलंकार न मानकर श्रलंकार्य माना है। इसके द्वारा वस्तुचित्रण यथावत् रूप में किया जाता है। श्राहार्या से उनका तात्पर्य उपमा श्रादि श्रर्थालंकारों से है।
- ५—प्रकरण्वकता—प्रकरण से कुंतक का तात्पर्य है प्रबंध का एक देश, श्रयीत् प्रबंधगत कथा का एक प्रसंग । इस वक्रता के कितपय उपभेद हैं जिनका हिंदी रूपांतर इस प्रकार है—भावपूर्ण स्थिति की उद्भावना, उत्पाद्य लावर्य, प्रधान कार्य से संबद्ध प्रकरणों का उपकार्य-उपकारक-भाव, विशिष्ट प्रकरण की श्रितिरंजना, जलकीड़ा, उत्सव श्रादि रोचक प्रसंगों का विशेष विस्तार से वर्णन, प्रधान उद्देश्य

# हिंदी साहित्य का बहुत् इतिहास

की सिद्धि के लिये सुंदर श्रप्रधान प्रसंग की उद्भावना, गर्भोक, प्रकरणों का पूजा

६—प्रबंधवकता—इस भेद की परिधि में समग्र प्रवंधकाव्य महत्त्रवात्र नाटक त्रादि का वास्तुकीशल श्रंतिनिहित है। इसके छः भेद हैं जिनका लिं रूपांतर इस प्रकार है मूलरस परिवर्तन, नायक के चरित्र का उत्कर्ष करनेवाते चरम घटना पर कथा का उपसंहार, कथा के मध्य में ही किसी श्रन्य कार्य प्रधान कार्य की सिद्धि, नायक द्वारा श्रनेक फलों की प्राप्ति, प्रधान कथा का विकास नाम, एक ही कथा पर श्राश्रित प्रबंधों का वैचित्र्य।

उपर्युक्त भेदोपभेदों पर एक दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है। प्रबंधवकता श्रीर प्रकररावकता के मेदोपमेदों के श्रंतर्गत यद्यपि कतिपय नकी काव्यतत्वों का समावेश किया गया है, फिर भी श्रपने मूलरूप में ये दोनों काव्यां प्रबंध श्रीर प्रकरण, कोई नूतन काव्यांग नहीं हैं। भरत, भामह, दंडी, कह श्रानंदवर्धन श्रादि सभी ने इनका शास्त्रीय निरूपण किया है। इन्हें विस्तृत श्री कुछ मात्रा तक नवीन रूप देने का श्रेय कुंतक को है। शेष रहीं चार कताएँ-वर्गाविन्यास, पदपूर्वार्ध, पदपरार्ध श्रौर वाक्य (वस्तु) की वक्रता। वें स श्रलंकार, रस श्रथवा ध्वनि श्रादि पूर्ववर्ती काव्यांगों में से किसी न किसी के स किसी न किसी रूप में संबद्ध की जा सकती हैं। श्रलंकार से संबंधित उनके वक्रीत भेद तो बाह्यपरक हैं ही, जहाँ उन्होंने ध्वनिभेदों को वक्रोक्ति के श्रंतर्गत समा करने का प्रयास किया है, वहाँ भी ये भेद वाह्यपरक ही हैं। श्रपने दृष्टिकीण से हुं भले ही सफल रहे हों पर इन प्रसंगों में उनकी वक्रोक्ति ध्वनि के समान भावन प्रधान न रहकर कला-पत्त-प्रधान मात्र रह गई है। एक उदाहरण लीज श्रानंदवर्धन ने 'कामं संतु दृढं कठोरहृद्यो रामोऽस्मि सर्वे सहे। वैदेही तु भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव।' इस श्लोकार्ध में 'राम' शब्द से संकल-इ सहिष्णु' रूप व्यंग्यार्थ लेते हुए इसे श्रर्थातरसंक्रमित वाच्यध्वनि नाम दिया इधर इस श्लोकार्घ में इसी श्रर्थ के कारण कुंतक को भी काव्यवकता (काव्यवमत श्रमीष्ट है, पर वे इसे 'पदपूर्वार्धवकता' के नाम से श्रमिहित करते हैं, क्योंिष वकता ( चमत्कार ) 'रामः' पद के पूर्वार्ध श्रर्थात् प्रातिपदिक पर श्राश्रित है। वक्रोक्तिमेद का उपमेद है रूढिवैचिन्यवक्रता । कुंतक ने इसी के उदाहरण राम का उक्त कथन उद्धृत किया है, क्योंकि 'राम' प्रातिपदिक का रूढा दशरथपुत्र, पर यहाँ उसका मिनार्थ वक्ततित्यादक है। हमने देखा कि काव्य एक है, पर उसके ग्रिमधान में दोनों ग्रान्वार्यों के दृष्टिकी ए भिन्न भिन्न श्रानंदवर्धन उसे श्रर्थपरक नाम दे रहे हैं श्रीर कुंतक शब्दपरक। यहाँ र उल्लेखनीय है कि ध्वनि के सुप्, तिङ्, वचन, काल आदि से संबद्ध उपमे

मुलाधार भी व्यंग्यार्थ है, न कि दुर्तक के समान व्याकरण संबंधी रूपरचना मात्र। स्रोपार्थ निस्तंदेद श्रांतरिक पद्म है श्रीर रूपरचना बाह्य पद्म ।

वनोक्ति विद्यांत की स्थापना से पूर्व काव्यशास्त्र में श्रलंकार सिद्धांत, रीति विद्यांत श्रीर ध्वनि सिद्धांत प्रचलित रहे । कुंतक ने श्रपने ग्रंथ में इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए अन्य सिद्धांतों के संबंध में भी कभी प्रत्यच् श्रौर कभी अप्रत्यच् हप से प्रकाश टाला है। वक्रोक्ति सिद्धांत श्रीर श्रलंकार सिद्धांत के विषय में कुंतक के मंतव्य का निष्कर्ष यह है :

(१) शब्द श्रीर श्रर्थ, ये दोनों श्रलंकार्य हैं श्रीर वकोक्ति इनका प्रलंकार है-

> उभावेतावलंकार्यो तयोः पुनरलंकृतिः। बक्रीसिरेब

यह उल्लेखनीय है कि यहाँ वकोक्ति से तात्पर्य काव्य के उपमादि सभी प्रभार के शोभादायक तत्वों से है।

(२) यह एक तत्व ( यथार्थ बात ) है कि जालंकार ( राज्दार्थ ) की ही काव्यता होती है ( न कि श्रलंकारसहित शब्दार्थ की )-

#### सरवं सालंकारस्य काव्यता।

दूसरे शन्दों में कह सकते हैं कि काव्य में श्रलंकार्य श्रीर श्रलंकार ये कोई श्रलग तत्व नहीं है।

- (३) फिर भी व्यवहार रूप में ऋलंकार्य श्रौर ऋलंकार का पृथक् विवेचन किया जाता है।
- (२) बकोक्ति और रस-यद्यपि क्रंतक ने उच स्वर से 'सालंकारस्य कान्यता' की घोषणा की है, फिर भी उनकी सहृदयता रस का श्रनादर नहीं कर सभी। सिदांत रूप से वक्रोक्ति श्रीर रस में वैसा मौलिक साम्य तो नहीं है जैसा ध्वनि भौर वक्रोक्ति में है, किंतु सब मिलाकर वक्रोक्तिचक में रस का स्थान भी कम महत्व-पूर्ण नहीं है। वास्तव में यह फहना श्रसंगत न होगा कि रस के प्रति वक्रोक्ति श्रीर म्बनि रोनों संप्रदायों का दृष्टिकीण बहुत कुछ समान है।

कंतक ने अपने काव्यप्रयोजन प्रसंग तथा प्रवंधवकता प्रसंग के श्रंतर्गत रस-सुकता का साथ उल्लेख किया है।

> चतुर्वेर्गफलस्वादमप्यतिकम्य तद्विदास् । काष्यास्तरसेनास्तश्वमस्त्रारो वितन्यते ॥

त्रर्थात् कान्यामृत का रस उसको समभनेवालों (सहदयों ) के ग्रंताकत्त्व में चतुर्वर्ग रूप फल के ग्रास्वाद से भी बढ़कर चमत्कार उत्पन्न करता है।

# निरन्तरसोद्गारगर्भसंदर्भनिर्भराः । गिरः कवीनां जीवन्ति न कथामात्रमाश्रिताः ॥

त्रर्थात् निरंतर रस को प्रवाहित करनेवाले संदर्भों से परिपूर्ण किवयों की वाणी कथामात्र के त्राश्रय से जीवित नहीं रहती।

कुंतक ने ध्वनि सिद्धांत के समान वक्रोक्ति सिद्धांत में भी रस को वाच्य नहीं माना, प्रत्युत् प्रकारांतर से इसे व्यंग्य माना है। उन्होंने उद्भट के कथन स्वशब्दस्थायिसंचारिविभावाभिनयास्पदम् का उपहास करते हुए लिखा है कि 'स्वशब्दास्पदत्वं रसानामपरिगतपूर्वेमस्माकम्' श्रार्थोत् रसों की स्वशब्दास्पदता श्रथका रसों की स्वशब्दवाच्यता तो हमने श्राज तक सुनी नहीं है। कुंतक के इस वाक्य का यह तात्पर्य लगा लेना श्रमुचित न होगा कि उन्हें रस की वाच्यता श्रभीष्ट नहीं है। श्रापतु व्यंग्यता श्रभीष्ट है।

श्रागे चलकर रसवत् श्रलंकार का निषेध करते हुए उन्होंने लिखा है कि रसवत् की श्रलंकार मानना युक्तिसंगत नहीं है। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि इसमें श्रपने स्वरूप श्रर्थात् रस के श्रातिरिक्त किसी श्रन्य का श्रलंकार्य रूप में प्रतिभासन नहीं होता; दूसरा कारण यह है कि 'रसवत्' शब्द के श्रर्थ की संगति भी नहीं बैठती। जो रचना रसवत् श्रर्थात् रसयुक्त हो, श्रर्थात् जहाँ रस ही श्रलंकार्य रूप में हो वहाँ श्रलंकारवादियों के समान रस को श्रलंकार रूप में मानना संगत नहीं है:

# श्रलंकारो न रसवत् परस्याप्रतिभासनात् । स्वरूपादतिरिक्तस्य शब्दार्थासंगतेरपि॥

# रसेन वर्तते तुरुयं रसतस्वविधानतः । योऽलंकारः स रसवत् तद्विदाह्नदनिर्मितेः ॥

श्रयात् रसतत्व के विधान के कारण सहृदयों को श्राह्मादकारक होने से जे कोई श्रतंकार भी रस के समान हो जाता है, वह श्रतंकार रसवत् कहा जा सकत है। इसी श्रतंकार को कुंतक ने 'सर्वालंकारजीवित' के रूप में स्वीकार करते हुं प्रकारांतर से रस का स्तवन किया है:

#### यया स रसवन्नाम सर्वालंकारजीवितम् ।

(३) रस और वकोकि का संबंध-श्रव प्रश्न यह रह जाता है कि एक श्चोर जब श्रलंकाररूपा वकोक्ति ही काव्य का जीवित रूप है श्रीर दूसरी श्रीर रस भी बाव्य का परमतत्व है, तो इन दोनों का समंजन कैसे किया जाय ? श्रर्थात वक्रोक्ति भीर रस का वास्तविक संबंध क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर कठिन नहीं है । कुंतक का मूल धारणा का सूत्र पकड़ लेने से इस शंका का समाधान हो जाता है। कुंतक के मत से काव्य का प्राण तो निश्चय ही वकोक्ति है श्रीर वकोक्ति का श्रर्थ, जैसा इस श्रन्यत्र सप्ट कर चुके हैं, उक्तिचमत्कार मात्र न होकर कविकीशल अथवा काव्यकला ही है। दुंतक के अनुसार काव्य वक्रोक्ति अर्थात् कला है। इस कला की रचना के लिये कित शब्दार्य की श्रनेक विभूतियों का उपयोग करता है। अर्थ की विभूतियों में हबसे अधिक मूल्यवान् है रस । अतएव रस वक्रोक्तिरूपिणी काव्यकला का परमतत्व । काव्य की प्राण्चेतना है वकता और वकता की समृद्धि का प्रमुख आधार रिससंपदा। इस प्रकार वक्रोक्ति के साथ रस का संबंध लगभग वही है जो विन के साथ है।

रस श्रीर ध्वनि का संबंध दो प्रकार का है-एक तो रस श्रनिवार्यतः बनि रूप ही हो सकता है ( कथन रूप नहीं ), दूसरे रस ध्वनि का सर्वोत्कृष्ट रूप ।। इन दोनों संबंधों के विश्लेषण से एक तीसरा यह तथ्य भी सामने आता है 🛊 प्वनि श्रौर रस में, ध्वनि सिद्धांत के श्रनुसार, पलड़ा ध्वनि का ही भारी है। रह की स्थिति ध्वनि के विना संभव नहीं है, परंतु ध्वनि की स्थिति रसविहीन हो सकती है चत्तुष्विन, श्रलंकारध्विन भी काव्य के उत्कृष्ट रूप हैं। श्रतः काव्य में श्रनिवार्यता प्वनि की ही है, रस की नहीं। रस के विना काव्यत्व संभव है, ध्वनि के बिना नहीं । इसीलिये श्रानंदवर्धन के मत से ध्वनि काव्य की श्रातमा है; रस परम भेंड तत्व श्रवश्य है, किंतु श्रात्मा नहीं है। कुछ ऐसी ही स्थित वक्रोक्ति श्रीर रस के परसर संबंध की भी है। (१) रस वकोक्ति की परम विभृति है। (२) रस की काव्यगत श्रमिव्यंजना वकताविहीन नहीं हो सकती—रसोत्कर्प की प्रेरणा से श्रमि-म्यक्ति का उत्कर्ष श्रनिवार्य है श्रीर श्रमिन्यक्ति का यही उत्कर्ष वक्रता है। श्रर्थात् भाव्य में रस की रियति वक्रताविरहित संभव नहीं है-काव्य से बाहर हो सकती है। बितु वह भावसंपदा काव्य-वस्तु-मात्र है, काव्य नहीं है। वक्रता रस के बिना भी क्रनेक रूपों में निद्यमान रह सकती है, भले ही वे रूप उतने उत्कृष्ट न हों जितना रसमय रूप । कम से कम कुंतक का यही मत है। रस के बिना काव्य जीवित रह सकता है, वकोक्ति के विना नहीं। इसीलिये वकोक्ति ही काव्य का जीवित है, रस अत्य की अमूल्य संपत्ति होते हुए भी जीवित नहीं है। संत्तेप में, रस के साथ क्कोंकि का को संबंध है वह ध्वनि-रस-संबंध से ऋधिक भिन्न नहीं है । वास्तव में रस हंमदाय द्वारा स्थापित रागतत्व के एकाधिपत्य के विरुद्ध ध्वनि श्रीर वक्रोक्ति दोनों

ने श्रापने श्रापने ढंग से फल्पना की महत्वप्रतिष्ठा की है। रागतत्व का सौंदर्य तो दोनें को स्वीकार्य है किंतु श्रापने सहज रूप में नहीं, फल्पनारंजित रूप में। इस कला रंजन की प्रक्रिया मिल है: ध्विन सिद्धांत के श्रंतर्गत फल्पना श्रात्मिष्ठ है श्री बक्तोक्ति में वस्तुनिष्ठ। रस के साथ इन दोनों के संबंध में भी वस्तुइतना ही श्रंत पड़ जाता है। रस ग्रीर ध्विन दोनों श्रात्मिष्ठ हैं श्रतएव उनका संबंध श्रीक श्रंतरंग है: वक्रोक्ति मूलतः वस्तुनिष्ठ है, श्रातः रस के साथ उसका संबंध श्राक्ष श्राधेय का ही है।

- (४) अलंकार सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत—श्रिषकांश विद्वानों वक्रोक्ति संप्रदाय को अलंकार संप्रदाय का रूपांतर अथवा उसके पुनरत्यान का प्रश्न माना है। यह मत मूलतः मान्य होते हुए भी अतिव्याप्त अवश्य है क्योंकि वालवे इन दोनों संप्रदायों में साम्य की अपेचा वैपम्य भी कम नहीं है।
- (अ) साम्य—(१) कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का प्राण् माना है औ साथ ही अलंकार भी:

उभावेनावर्त्तकार्यों तयोः पुनरलंकृतिः । वकोक्तिरेव " " ।

इस दृष्टि से वक्रोक्ति सिद्धांत भी नामभेद से अलंकार सिद्धांत ही उहता है। कुंतक ने 'सालंकारस्य काव्यता' कहकर भी अलंकार की अनिवार्यता सीवा कर ली है।

- (२) इन सिद्धांतों में दूसरी मौलिक समानता यह है कि दोनों के ही कोषा वस्तुपरक हैं, अर्थात् दोनों काव्यसौंदर्य को मूलतः वस्तुगत मानते हैं। दोनें सिद्धांतों में काव्य को कविकौशल पर ही आश्रित माना गया है। दोनों की वर्ष परकता में मात्रा का अंतर अवश्य हो सकता है परंतु काव्य को अनुभूति न मान कौशल मानना निश्चित रूप से भावपरक दृष्टिकोश का निषेध और वस्तुपरक दृष्टिके की स्वीकृति है।
  - (३) दोनों सिद्धांतों के अनुसार वर्णासैंदर्य से लेकर प्रबंधसौंदर्य ता समस्त काव्यस्य चमत्कारप्राण हैं। एक में उसे अलंकार कहा गया है, दूसी विकता; दोनों में शब्द का भेद है, अर्थ का नहीं, क्योंकि दोनों में उक्तिवैदाय है ही प्राधान्य है।

<sup>(</sup>४) दोनों में रस को उक्ति का आश्रित माना गया है।

(आ) वैषम्य-(१) अलंकार सिद्धांत की अपेद्धा वकोक्ति सिद्धांत में व्यक्तितत्व का कहीं ऋधिक समावश है : अलंकार संप्रदाय में जहाँ शब्द और ऋर्य के चमत्कार का निर्वेयक्तिक विधान है, वहाँ वक्रोक्ति में कविस्वमाव को मूर्धन्य स्थान दिया गया है।

- (२) श्रलंकार सिद्धांत की श्रपेचा वकोक्ति सिद्धांत रस को श्रत्यधिक महत्व देता है : रसवत् को अलंकार से अलंकार्य के पद पर प्रतिष्ठित कर कुंतक ने निश्चय ही रस के प्रति श्रिधिक श्रादर व्यक्त किया है। वक्रोक्ति सिद्धांत में प्रबंधवकता को वकोक्ति का सबसे प्रौढ़ रूप माना गया है श्रीर प्रबंधवकता में रस का गौरव सर्वाधिक है।
- (३) श्रलंकार सिद्धांत में स्वभाववर्णन को प्रायः हेय माना गया है। भामह ने तो वार्ता मात्र कहकर स्पष्ट ही उसे श्रकाव्य घोषित कर दिया है, दंडी ने भी श्राद्य श्रलंकार मानकर उसको कोई विशेष श्रादर नहीं दिया क्योंकि उन्होंने शास्त्र में ही उसका साम्राज्य माना है-काव्य के लिये वह केवल वांछनीय है। इसके विपरीत वक्रोक्ति सिद्धांत में स्वभावसौंदर्य का वर्णन आहार्य की अपेद्धा श्रिधिक काम्य है : श्रलंकार की सार्थकता स्वभावसौंदर्य को प्रकाशित करने में ही है, श्रपनी विचित्रता दिखाने में नहीं; स्वभावसौंदर्य को श्राच्छादित करनेवाला श्रलंकार त्याज्य है।
- (४) वक्रोक्ति सिद्धांत में काव्य के श्रंतरंग का विवेचन श्रिधिक है, श्रलंकार विदांत बहिरंग से ही उल्फ्सिक्र रह जाता है अर्थात वक्रता द्वारा अभिप्रेत चमत्कार श्रलंकार की श्रपेचा श्रधिक श्रंतरंग है।

इस प्रकार वकोक्ति सिद्धांत श्रलंकार सिद्धांत से कहीं श्रधिक उदार, सूद्दम तथा पूर्ण है। 🗀

संस्कृत कान्यशास्त्र में ये दोनों देहवादी सिद्धांत माने गए हैं क्योंकि इनमें से एक में अंगसंस्थावत् रीति को और दूसरे में अलंकृतिरूप वक्रोक्ति को ही काव्य का जीवनसर्वस्व माना गया है। इसमें संदेह नहीं कि इन दोनों सिद्धांतों का श्राधारभूत दृष्टिकोण वस्तुपरक है किंतु दोनों की वस्तुपरकता में मात्राभेद है। रीति सिद्धांत में जहाँ रचनानैपुराय मात्र को ही काव्यसर्वस्व मानकर व्यक्तितत्व की लगमग उपेचा कर दी गई है, वहाँ वक्रोक्ति में स्वभाव को मूर्धन्य स्थान दिया गया है। व्यक्तितस्व के इसी मात्राभेद के अनुपात से रस तथा ध्वनि के प्रति दोनों के दृष्टिकी से भेद है। रीति की श्रपेचा वक्रोक्ति सिद्धांत की रस श्रीर ध्वनि दोनों के प्रति श्रधिक निष्ठा है। रीति सिद्धांत के अंतर्गत रस को वीस गुर्सों में से केवल एक गुरा श्रर्थ-काति का ग्रंग मानकर सर्वथा अमुख्य स्थान दिया गया है, किंतु वकोक्ति सिद्धांत

में प्रबंधवकता, वस्तुवकता श्रादि प्रमुख मेदों का प्राण्यतत्व मानकर रस की निश्चर् है। वास्तव में यह स्वामाविक भी या क्या विक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना तक ध्वनि श्रथवा रसध्विन सिद्धांत का व्यापक प्रच हो चुका था श्रीर कुंतक के लिये उसके प्रभाव से मुक्त रहना संभव नहीं था। प्रमार रस श्रीर ध्वनि के साथ वक्रोक्ति का रीति की श्रपेक्ता निश्चर ही श्री घनिष्ठ संबंध है। फिर भी, दोनों में मूल साम्य यह है कि दोनों काव्य को कीशत नैपुराय ही मानते हैं, सजन नहीं; दोनों के मत से काव्य रचना है, श्रा मिन्यक्ति नहीं।

रीति तथा वक्रोक्ति के श्राधारतत्व, श्रंगोपांग, भेदप्रभेद श्रादि का कुल नात्मक विवेचन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वक्रोक्ति का कलेवर निश्च हो रीति की श्रपेचा कहीं व्यापक है। रीति की परिधि जहाँ पदरचना तक ही सीनित कहाँ वक्रोक्ति की परिधि में प्रकरण्यचना, प्रबंधकल्पना श्रादि का भी य्याल समावेश है। रीति की परिधि में वास्तव में वक्रोक्ति के प्रथम चार भेद, श्राक्त वर्ण-विन्यास-वक्रता, पद-प्रार्ध-वक्रता तथा वाक्यवक्रता, ही श्रोव है। वामन प्रबंधकीशल के महत्व से श्रानिश्च नहीं थे। उन्होंने मुक्तक की श्रोव प्रवंधरचना को श्रिधक मूल्यवान माना है:

क्रमसिद्धिस्तयोः स्रगुत्तंसवत् । — १।३।२८ । नानिबद्धं चक्रास्येकतेजः परमाणुवत् । — १।३।२९

श्रर्थात् माला श्रीर उत्तंस के समान उन दोनों (मुक्तक श्रीर प्रवंध) हिं सिद्धि कमशः होती है। (१।३।२८)

जैसे ऋग्नि का एक परमागु नहीं चमकता, उसी प्रकार श्रानिबद्ध श्रुप मुक्तक काव्य प्रकाशित नहीं होता है। (१।३।२६)

उपर्युक्त सूत्रों से इसमें संदेह नहीं रह जाता कि वामन के मन में प्रवं रचना के प्रति कितना श्रादर है। फिर भी प्रवंध में भी वे रीति श्रर्थात् पदरचनी नैपुर्य को ही प्रमार्ग मानते हैं। निवद्ध काव्य का महत्व उनकी दृष्टि में कर्ती इसीलिये श्रिधक है कि उसमें विशिष्ट पदरचना की निरंतर शृंखला रहती है। लिये नहीं कि उसमें जीवन के व्यापक श्रीर महत् तत्वों के विराट कल्पनाविधार लिये विस्तृत चेत्र है। इस दृष्टि से कुंतक की वक्रोक्ति का श्राधार निश्चय ही श्री व्यापक श्रीर उसकी परिधि श्रिधक विस्तृत है। श्राधुनिक श्रालोचनाशास्त्र की श्रा वली में यह कहना श्रसंगत न होगा कि वक्रोक्ति वास्तव में काव्यकला की समार है श्रीर रीति काव्यशिल्प की। इस प्रकार वामन की रीति वक्रोक्ति का एक श्रंग रह जाती है—श्रीर में समभता हूँ, इन दोनों सिद्धांतों के श्रंतर का सार यही है (४) वक्रोक्ति सिद्धांत और ध्विन सिद्धांत—जैसा पहले निर्दिष्ट कर प्राप् हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय का जन्म वास्तव में ध्विन संप्रदाय के प्रत्युत्तर रूप में हुआ । काव्यात्मवाद के विरुद्ध देहवादियों का यह अंतिम विफल विद्रोह था। काव्य के जिन सौंदर्यमेदों की आनंदवर्धन ने ध्विन के द्वारा आत्मपरक व्याख्या की थी, उन सभी की कुंतक ने अपनी अपूर्व मेधा के बल पर वक्रोक्ति के द्वारा वस्तुपरक वेवेचना प्रस्तुत करने की चेष्टा की। इस प्रकार वक्रोक्ति प्रायः ध्विन की वस्तुगत । रिकल्पना सी प्रतीत होती है।

उपर्युक्त तथ्य को हम उद्धरणों द्वारा पुष्ट करते हैं। श्रानंदवर्धन ने ध्वनि की । रिभाषा इस प्रकार की है:

जहाँ अर्थ स्वयं को तथा शब्द अपने अभिषेय अर्थ को गौरा करके उस अर्थ को प्रकाशित करते हैं, उस काव्यविशेष को विद्वानों ने ध्वनि कहा है।—(ध्व०१।१३)। 'उस अर्थ' से क्या तात्पर्य है ?

प्रतीयमान कुछ श्रीर ही चीज है जो रमिएयों के प्रसिद्ध ( मुख, नेत्र, श्रोत्र, नारिकादि ) श्रवयवों से भिन्न ( उनके ) लावराय के समान महाकवियों की सक्तियों में ( वाच्य श्रर्थ से श्रलग ही ) भासित होता है। — प्व॰ १।४

श्रतएव यह विशिष्ट श्रर्थ श्रलौकिक प्रतिमाजन्य है, स्वादु है, वाच्य से मिन्न कुछ विचित्र वस्तु है श्रीर प्रतीयमान है।

श्रव कुंतफकृत वकोक्ति की परिभाषा लीजिए: प्रसिद्ध कथन से भिन्न विचित्र श्रिभिषा श्रयात् वर्णनशैली ही वकोक्ति है। यह कैसी है? वैदग्ध्यपूर्ण शैली द्वारा उक्ति। वैदग्ध्य का श्रर्थ है कविकर्मकौशल \* \* \* \* । — व० जी० १।१० की वृत्ति। प्रसिद्ध कथन से भिन्न का श्रर्थ है—(१) 'शास्त्र श्रादि में उपनिवद्ध शब्दार्थ के सामान्य प्रयोग से भिन्न तथा (२) 'प्रचलित (सामान्य) व्यवहारसरिण का श्रितिक्रमण करनेवाला।

इन दोनों परिभाषाश्रों का तुलनात्मक परीक्षण करने पर ध्वनि श्रौर वक्रोक्ति का साम्य सहज ही स्पष्ट हो जाता है:

१—दोनों में प्रसिद्ध वाच्य अर्थ श्रीर वाचक शब्द का श्रतिक्रमण है। श्रानंदवर्षन का सूत्र यत्रार्थः शब्दो वा—उपसर्जनी कृतस्वार्थौ (जहाँ श्रर्थ श्रपने श्रापको श्रीर शब्द अपने श्रर्थ को गौण करके) ही कुंतक की शब्दावली में 'शास्त्रादिप्रसिद्धशब्दार्थोपनिबंधव्यतिरेिक' (शास्त्रादि में उपनिवद्ध शब्दार्थ के प्रसिद्ध श्रर्थात् सामान्य प्रयोग से भिन्न ) का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार जी श्रीर वकोक्ति दोनों में साधारण का त्याग श्रीर श्रसाधारण की विवद्धा है।

२— ध्वनि तथा वक्रोक्ति दोनों में वैचिन्य की समान वांछा है। ग्रान् ने 'श्रन्यदेव वस्तु' के द्वारा श्रीर कुंतक ने 'विचित्रा श्रमिधा' के द्वारा हुए। स्पष्ट किया है।

३--दोनों श्राचार्य इस वैचिन्यसिद्धि को श्रलौिक प्रतिभाजन्य मानते हैं।

किंतु यह सब होते हुए भी दोनों में मूल दृष्टि का भेद है। ध्वनि का वैचित्र भ्रथंरूप होने से श्रात्मपरक है, उधर वक्रोक्ति का वैचित्र्य श्रभिधारप श्रथंत् उक्तिरूप होने के कारण मूलतः वस्तुपरक है। इसीलिये हमारी स्थापना है कि वक्रोक्ति प्रायः ध्वनि की वस्तुपरक परिकल्पना ही है।

(श्र) भेद्प्रस्तारगत साम्य स्वरूप की श्रपेक्ता ध्विन तथा वक्रीकि के मेदप्रस्तार में श्रीर भी श्रिधिक साम्य है। जिस प्रकार श्रानंदवर्धन ने ध्विन में काल के सक्ष्मातिस्क्ष्म श्रवयव से लेकर व्यापक से व्यापक रूप का भी श्रंतभीव कर उसे सर्वागपूर्ण बनाने की चेष्टा की थी, वैसे ही कुंतक ने बहुत कुछ उन्हीं की पद्धित क्ष श्रवलंबन कर वक्रोक्ति में काव्य के सभी श्रवयवों का समावेश कर उसे भी सर्वव्याक रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार वक्रोक्ति श्रीर ध्विन में स्पष्ट वह व्याप्ति है। ध्विन का चमत्कार जैसे सुप्, तिङ्, वचन, कारक, कृत, तद्धित, समाह उपसर्ग, निपात, काल, लिंग, रचना, श्रलंकार, वस्तु तथा प्रबंध श्रादि में है, वैसे हैं। वक्रोक्ति का विस्तार भी पदपूर्वार्ध श्रीर पदपरार्ध से लेकर प्रकरण तथा प्रवंध तक है। वास्तव में ध्विन के श्रात्मपरक सौंदर्यभेदों की कुंतक ने वस्तुपरक व्याख्या करने के ही प्रयत्न किया है। इसलिये उनके विवेचन की रूपरेखा श्रथवा योजना बहुत कुह वही है जो ध्विनकार ने श्रपनी स्थापनाश्रों के लिये बनाई थी।

ध्वनि तथा वक्रोक्ति के भेदों का तुलनात्मक विवरण देखने से यह धारण सर्वथा स्पष्ट हो जायगी।

(६) वक्रोक्ति छोर ठयंजना—ध्विन सिद्धांत का श्राधार है व्यंजना शिंक कुंतक मूलतः श्रमिधावादी हैं। उन्होंने श्रपनी वक्रोक्ति को विचित्र श्रमिधा ही मान है। परंतु उन्होंने लच्च्या श्रीर व्यंजना की स्थिति का निषेध नहीं किया। वास्तव इन दोनों को उन्होंने श्रमिधा का ही विस्तार माना है, श्रमिधा के गर्भ में ही है दोनों की स्थित उन्हें मान्य है क्योंकि वाचक शब्द में दोतक श्रीर व्यंजक शब्द वाच्य शर्थ में दोत्य श्रीर व्यंग्य शर्थ स्वयं ही श्रंतर्भूत हो जाते हैं।

(प्रश्न)—चोतक श्रीर व्यंजक भी शब्द हो सकते हैं। (श्रापने केवल चिक को शब्द कहा है)। उनका संग्रह नं होने से श्रव्याप्ति होगी। (उत्तर)—ह नहीं कहना चाहिए क्योंकि (वाचक शब्दों के समान व्यंजक तथा चोतक शब्दों भी) श्र्यप्रतीतिकारित्व की समानता होने से उपचार (गौग्गी वृत्ति) से वे चोतक श्रीर व्यंजक) दोनों भी वाचक ही हैं। इसी प्रकार चोत्य श्रीर व्यंग्य दोनों ग्यों में भी बोध्यत्व की समानता होने से वाच्यत्व ही रहता है।—हिंदी वक्रोक्ति-गिवित, पृ० ३७।

(७) निष्कर्ष—उपर्युक्त विवेचन के फलस्वरूप यह स्पष्ट हो जाता है कि विन संप्रदाय के विरोध में एक प्रतिद्वंद्वी संप्रदाय खड़ा कर देने पर भी कुंतक ने विन का तिरस्कार नहीं किया श्रथवा नहीं कर सके। वास्तव में ध्विन का जादू उनके केर पर चढ़कर वोलता रहा है, इसीलिये श्रपने सिद्धांतिन रूपण के श्रारंभ से श्रंत क स्थान स्थान पर वे उसे सांकेतिक श्रथवा स्पष्ट रूप में स्वीकृति देते रहे हैं।

जैसा हमने ग्रारंभ में ही स्पष्ट किया है, इन दोनों ग्राचार्यों की सौंदर्यकल्पना ं मौलिक भेद नहीं है। दोनों निश्चित रूप से कल्पनावादी हैं। श्रानंदवर्धन श्रौर हंतक दोनों ने ही श्रपने सिद्धांतों में श्रनुभूति तथा बुद्धितत्व की श्रपेचा कल्पनातत्व हे महत्व की प्रतिष्ठा की है। किंतु दोनों की दृष्टि स्रथवा विवेचनपद्धति भिन्न है। प्रानंदवर्धन कल्पना को आत्मगत मानते हैं अर्थात् कल्पना से तात्पर्य प्रमाता की ल्पना से है। सत्काव्य प्रमाता की कल्पना को उद्बुद्ध कर सिद्धिलाभ करता है। हुंतक कल्पना को वस्तुगत मानते हैं। उनकी दृष्टि से यह है तो मूलतः किव की ही . क्ल्पना, किंतु रचना के उपरांत कवि के भूमिका से हट जाने के कारण, वह स्त्रच मन्य में संनिविष्ट हो गई है, अतः उसकी रियति कान्य में वस्तुगत ही रह जाती है। स्स प्रकार वकोक्ति श्रीर ध्वनि सिद्धांतों में वाह्य प्रतिद्वंद्व होते हुए भी मौलिफ साम्य है। कुंतक इससे श्रवगत थे। एक प्रमाग के द्वारा श्रपनी स्थापना को पृष्ट कर हम इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। कुंतक के दो मार्गो—सुकुमार श्रौर विचित्र— में मूल श्रंतर यह है कि एक में स्वामाविकता का सहज सौंदर्य है श्रीर दूसरे में वकता का प्राचुर्य श्रर्थात् कल्पना का विलास । इसके लिये किसी प्रमाण की श्रपेचा नहीं है, विचित्र मार्ग के नाम त्रौर गुगा दोनों ही इसके साची हैं। कुंतक ने ध्वनि " श्रयवा प्रतीयमानता को इस कल्पनाविशिष्ट विचित्र मार्ग का प्रमुख गुगा घोषित कर

प्रतीयमानता यत्र वाक्यार्थस्य निवध्यते ।
 वाच्यवाचकवृत्तिभ्यामंतिरिक्तस्य कस्यचित् । —व० जी० १।४०
 मर्थात् जहाँ वाच्य-वाचक-वृत्ति से मित्र वाक्यार्थं की किसी प्रतीयमानता की रचना की जाती है ।

फल्पना पर आश्रित वकता श्रौर ध्वनि के इसी मौलिक साम्य की पुष्टि की के

(म) वको कि सिद्धांत की परीक्षा—वको कि सिद्धांत के अने पर्वो के विस्तृत विवेचन कर लेने के उपरांत अब उसकी परीचा एवं मूल्यांकन सरल हो गण है। वको कि सिद्धांत अत्यंत व्यापक काव्यसिद्धांत है। इसके अंतर्गत कुंतक ने ए ओर वर्णचमत्कार, शब्दसोंदर्य, विषयवस्तु की रमग्णीयता, अप्रस्तुत विधान, प्रांष्ट्र कल्पना आदि समस्त काव्यांगों का, और दूसरी ओर अलंकार, रीति, ध्विन तथा ए आदि सभी काव्यसिद्धांतों का समाहार करने का प्रयत्न किया है। कालकमातुल अन्य सभी सिद्धांतों का पश्चाद्धर्ती होने के कारण वको कि सिद्धांत को उन सभी लाभ उठाने का सुयोग प्राप्त था और उसके मेधावी प्रवर्तक ने निश्चय ही उसका ए उपयोग किया है। इस प्रकार कुंतक ने वको कि की संपूर्ण काव्यसोंदर्य के पर्याय में प्रतिष्ठित किया है। काव्यसोंदर्य के समस्त रूप—स्क्ष्म से स्क्ष्म वर्णचमत्कार लेकर अधिक से अधिक व्यापक रूप प्रबंधकीशल तक, सभी—वक्रता के ही प्रकार इसी प्रकार अलंकार, रीति (पदरचना), गुगा, ध्विन, श्रोचित्य तथा सभी वक्रता के प्रकार तथा सभी सक्रता के प्रकार तथा सभी वक्रता के प्रकार तथा सभी सक्रता के प्रकार तथा सभी वक्रता के प्रकार स्वाय सभी सक्रता के प्रकार तथा सभी वक्रता के प्रकार श्रिक्त तथा सभी सक्रता के प्रकार स्वयं प्रकार स्वयं प्रकार तथा सभी वक्रता के प्रकार स्वयं प्रकार स्वयं प्रकार स्वयं प्रकार स्वयं प्रकार स्वयं स्वयं प्रकार तथा सभी वक्रता के प्रकार स्वयं प्रकार स्वयं प्रकार स्वयं प्रकार स्वयं प्रकार स्वयं प्रकार सक्ता के प्रकार स्वयं प्रकार सक्ता के प्रकार स्वयं प्रकार स्वयं प्रकार सक्ता के प्रकार स्वयं प्रकार सक्ता के प्रकार सक्ता स्वयं प्रकार सक्ता स्वयं प्रकार सक्ता के प्रकार सक्ता के प्रकार सक्ता सक्ता स्वयं प्रकार सक्ता स्वयं प्रकार सक्ता के प्रकार सक्ता के प्रकार स्वयं प्रकार स्वयं प्रकार सक्ता सक्ता सक्ता सक्ता सक्ता स्वयं प्रकार सक्ता सक्ता सक्ता सक्ता स्वयं प्रकार सक्ता सक्ता

वकोक्ति केवल वाक्चातुर्य श्रथवा उक्तिचमत्कार नहीं है, वह किवलात श्रयांत् किविकोशल या कला की प्रतिष्ठा है। श्राधुनिक श्रालोचनाशास्त्र की श्रव्यावती में वकोक्तिवाद का अर्थ कलावाद ही है। श्रयांत् काव्य का सर्वप्रमुख तत्व कला में उपस्थापनकोशल ही है। इस प्रसंग में भी कुंतक श्रितवादी नहीं हैं। उनीकी बीसवीं शती के पाश्चात्य कलावादियों की माँति उन्होंने विषयवस्तु का निषेष की किया, उन्होंने तो स्पष्ट रूप में यह माना है कि काव्यवस्तु स्वभाव से रमणीय होने चाहिए अर्थात् काव्य में वस्तु के उन्हीं रूपों का वर्णन श्रमीष्ट है जो सहस्त्र श्राह्मादकारी हों। परंतु यहाँ भी महत्व वस्तु का नहीं है, वस्तु का महत्व होने से के कित कहें कीन निहोर' किव का क्या महत्व हुआ ? यहाँ भी वास्तिवक मूल वस्तु के सहदयरमणीय धर्मों के उद्घाटन का ही है। सामान्य धर्मों का अधिश तो जनसाधारण भी कर लेते हैं किंतु विशेष सहदयश्राह्मादकारी धर्मों का उद्घाटन किव का पातिम नयन ही कर सकता है। श्रतएव महत्व यहाँ भी उद्घाटन चयन रूप किवव्यापार का ही है, और यह भी कला ही है। चाहें तो हसे अकला का श्रातरिक रूप कह लीजिए, परंतु है यह भी कला ही।

मनोमय जीवन के तीन पत्त हैं—(१) बोधपत्त, (२) श्रृतुस्तिपत्त श्रें (३) कल्पनापत्त । इनमें से कान्य में वस्तुतः श्रृतुस्ति श्रीर कल्पना पत्त का महत्व है। बोधपत्त तो सामान्य श्राधार मात्र है। प्रतिद्वंद्वी संप्रदायों में इन्हीं

ल्यों के प्राधान्य को लेकर विरोध चलता रहा है। रस संप्रदाय में स्पष्टतः श्रनुभूति हा प्राधान्य है। उसके अनुसार काव्य का प्राचातत्व है भाव, भाव के आधार पर ही ाव्य सहदय को प्रमावित करता हुद्या उसके चित्त में वासना रूप से स्थित भाव की प्रानंद रूप में परिगत कर देता है। इस प्रकार काव्य मूलतः भाव का व्यापार है। सके विपरीत ग्रलंकार सिद्धांत में कान्य का त्राह्माद भाव की परिणित नहीं है रन् एक प्रकार का कल्पनात्मक ( मानिखक बौद्धिक ) चमत्कार है। रस सिद्धांत के श्रनुसार काव्य के प्रात्वाद में मूलतः हमारी चिचनृचि उद्दीप्त होती है, परंतु श्रलंकार रिद्धांत के श्रनुसार हमारी कल्पना की उद्दीति होती है। वक्रोक्ति सिद्धांत भी वास्तव में श्रलंकार सिद्धांत का ही विकास है। श्रलंकार में जहाँ कल्पना का सीमित रूप गृहीत है, वहाँ वक्रोक्ति में उसका व्यापक रूप ग्रहण किया गया है। अलंकार चिद्धांत की फल्पना का श्राधार कालरिज की 'ललित कल्पना' है श्रीर वक्रोक्ति सिद्धांत की फल्पना का भ्राधार उसकी 'मौलिक कल्पना' है<sup>र</sup>। इस प्रकार वक्रोक्ति का श्राधार है कल्पना : वकोक्ति = कविव्यापार (कला ) = मौलिक कल्पना । परंतु ता फविनिष्ठ है सहृदयनिष्ठ नहीं, श्रीर यही ध्वनि के साथ वक्रोक्ति के का कारण है। ध्वनि की 'कल्पना' सद्दृदयनिष्ठ होने के कारण व्यक्तिपरक की कल्पना कविकौशल पर आश्रित होने के कारण काव्यनिष्ठ और अंततः ME न जाती है।

तक की कल्पना म्रनुभूति के विरोध में खड़ी नहीं हुई। उनकी कला को र श्रीर उनकी कल्पना को श्रनुभृति का परिपोप प्राप्त है। वक्रोक्ति श्रीर रस के प्रसंग में हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि कुंतक ने रस को वक्रोक्ति का प्राग्णरस माना है। श्रतः क़ुंतक के सिद्धांत में श्रनुभूति का गौरव श्रच्चुण्या है। किंतु प्रश्न सापेद्यिक महत्व का है। यों तो रस सिद्धांत में भी कल्पना का महत्व अतक्य है क्योंकि विभावानुभाव व्यभिचारी का संयोग उसके द्वारा ही संभव है। वस्तुतः कला श्रौर रस के सिद्धांतों में मूल अंतर कल्पना श्रौर श्रनुभूति की प्राथमिकता का ही है। फला सिद्धांत में प्राणतत्व है कल्पना, अनुभूति उसका पोपक तत्व है। उधर रस चिदांत में मूल तत्व है अनुभूति, कल्पना उसका अनिवार्य साधन है। यही स्थिति वहोकि श्रीर रस की है। कुंतक ने रस को वकता का सबसे समृद्ध श्रंग माना है, परंत श्रंगी वकता ही है। इसका एक परिगाम यह भी निकलता है कि रस के श्रमाय में भी वकता की स्थिति संभव है। रस वकता का उत्कर्प तो करता है, परंतु उसके श्रत्तित्व के लिये सर्वथा श्रनिवार्य नहीं है। कुंतक ने ऐसी स्थिति को श्रिधिक

१ फैसी ।

र प्राश्मरी श्मैजिनेशन।

प्रश्रय नहीं दिया। उन्होंने प्रायः रस विरहित वकता का तिरस्कार ही किया है किया कि भी वक्रोक्ति को काव्यजीवित मानने का केवल एक ही ग्रार्थ हो सकता है कि वह यह कि उसका ग्रापना स्वतंत्र ग्रास्तित्व है। रस के बिना भी वक्रता की ग्रांती सच्चा है। ग्रीर स्पष्ट राव्दों में, वक्रोक्ति सिद्धांत के ग्रानुसार ऐसी स्थिति तो हो सकती है कि काव्य रस के बिना भी वक्रता के सद्भाव में जीवित रहे, कि ऐसी स्थित संभव नहीं कि वह केवल रस के ग्राधार पर वक्रता के ग्रामव मी जीवित रहे।

कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत के ये ही दो पत्त हैं। इनमें से दूसरी स्थित श्रिष्ठिक संभाव्य नहीं है क्योंकि रस की दीप्ति से उक्ति में वक्रता का समाक श्रमिवार्यतः हो जाता है। रस श्रथवा भाव के दीप्त होने से उक्ति श्रनायात है दीप्त हो उठती है श्रीर उक्ति की यही दीप्ति कुंतक की वक्रता है। श्रतएव उक्ति में रस के सद्भाव में वक्रता का श्रमाव हो ही नहीं सकता। कम से कम कुंतक की वक्रता का श्रमाव तो संभव ही नहीं है। शुक्ल जी ने जहाँ इस तथ्य का निर्म किया है, वहाँ उन्होंने वक्रता को स्थूल चमत्कार, शब्दकीड़ा या श्रथकीड़ा श्रम्या परिगणित विशिष्ट श्रलंकार के श्रर्थ में ही ग्रहण किया है। परंतु कुंतक की बक्रता इतनी सहम श्रीर व्यापक है कि वह शुक्ल जी के प्रायः सभी तथाकथित वक्रता हीन उद्धरणों में श्रनेक रूपों में उपस्थित है। इसलिये काव्य में वक्रता हीन उद्धरणों में श्रनेक रूपों में उपस्थित है। इसलिये काव्य में वक्रता ही श्रमिवार्यता में तो संदेह नहीं किया जा सकता, किंतु होगी वह भावपेरित ही ऐसी श्रवस्था में प्राथमिक महत्व भाव का ही हुश्रा।

पहली स्थित वास्तव में चिंत्य है। कान्य रस अर्थात् भावरमणीयता वे अभाव में वकता मात्र के बल पर जीवित रह सकता है। भावसोंदर्य से ही शान्दक्रीड़ा या अर्थक्रीड़ा में निश्चय ही एक प्रकार का चमत्कार होता है, परंतु के कान्य का चमत्कार नहीं है क्योंकि इस प्रकार के चमत्कार से हमारी कुत्हल की का ही परितोष होता है, उससे अंतरचमत्कार या आनंद की उपलब्धि, जो कान्य का आमीए है, नहीं होती। कुंतक ने स्वयं स्थान स्थान पर इस धारणा का अनुमोद किया है, परंतु यहाँ और इसी मात्रा में उनके वक्रोक्ति सिद्धांत का भी खंडन हो जी है। वक्रता कान्य का अनिवार्य माध्यम है, यह ठीक है, परंतु यह ठीक नहीं है वह उसका जीवित या प्राण्यतत्व भी है। अनिवार्य माध्यम का भी अपना महत्व है व्यक्तित्व के अभाव में आत्मा की अभिन्यक्ति संभव नहीं है, फिर भी व्यक्ति आ

१ इसमें संदेध नहीं कि कुंतक ने वार वार इस स्थिति की वचाने का प्रयल किया परंतु वह वच नहीं सकती, 'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्' वाक्य ही निरर्थक हो जाता है।

श्रथवा जीवित तो नहीं है। यही वक्रोक्तिवाद की परिसीमा है श्रीर यही कलावाद ें की या कल्पनावाद की भी।

किंतु वक्रोक्तिवाद की सिद्धि भी कम स्तुत्य नहीं है। भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में घ्वनि के श्रतिरिक्त इतना व्यवस्थित विधान फिसी श्रन्य काव्यसिद्धांत का नहीं है। फाव्यकला का इतना व्यापक एवं गहन विवेचन तो ध्वनि सिद्धांत के श्रंतर्गत भी नहीं हुन्र्या है। वास्तव में काव्य के वस्तुगत सौंदर्य का ऐसा सूक्ष्म विश्लेपगा केवल हमारे काव्यशास्त्र में ही नहीं, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भी सर्वथा दुर्लभ है। कुंतक से पूर्व वामन ने रीति एवं गुरा के श्रीर भामह, दंडी श्रादि ने श्रलंकार तथा गुगा के विवेचन में भी इसी दिशा में सफल प्रयत्न किया था। किंतु उनकी परिधि सीमित थी, वे पदरचना तथा शब्द एवं श्रर्थ के स्फुट सौंदर्यतत्वीं का ही विश्लेपण कर सके थे। कुंतक ने काव्यरचना के सूदम से सूदम तत्व से लेकर श्रिधिक से श्रिधिक व्यापक तत्व का विस्तार से विवेचन प्रस्तुत कर भारतीय सौंदर्यशास्त्र में एक नवीन पद्धति का उद्घाटन किया है। काव्य में कला का गौरव स्वतः सिद्ध है। वस्तुतः उसके मौलिक तत्व दो ही हैं—रस स्रौर कला। इस दृष्टि से कला का विवेचन काव्यशास्त्र में रस के विवेचन के समान ही महत्वपूर्ण है। वक्रोक्ति सिद्धांत ने इसी कला तत्व की मार्मिक व्याख्या प्रस्तुत कर भारतीय काव्यशास्त्र में श्रपूर्व योगदान किया है।

## ६. ध्वनि संप्रदाय

(१) पूर्ववृत्त-श्रन्य संप्रदायों की भाँति ध्वनि संप्रदाय का जन्म भी उसके प्रतिष्ठापक के जन्म से बहुत पूर्व हुन्ना था । 'काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नात-पूर्वः' (ध्वन्यालोक १।१)। श्रर्थात् काव्य की श्रात्मा ध्वनि है, ऐसा मेरे पूर्ववर्ती विद्वानों का भी मत है। वास्तव में इस सिद्धांत के मूल संकेत ध्वनिकार के समय से बहुत पहले वैयाकरणों के सूत्रों में स्फोट श्रादि के विवेचन में मिलते हैं। इसके श्रितिरिक्त भारतीय दर्शन में भी व्यंजना एवं श्रिभिव्यक्ति (दीपक से घर ) की चर्चा बहुत प्राचीन है। ध्वनिकार से पूर्व रस, श्रलंकार श्रौर रीतिवादी श्राचार्य श्रपने श्रपने सिद्धातों का पुष्ट प्रतिपादन कर चुके थे, श्रौर यद्यपि वे ध्वनि सिद्धांत से पूर्णातः परिचित नहीं थे, फिर भी त्रानंनवर्धन का कहना है कि वे कम से कम उसके सीमांत तक श्रवश्य पहुँच गए थे। श्रभिनवगुप्त ने पूर्ववर्ती श्राचार्यों में उद्भट श्रौर वामन को साची माना है। उद्भट का प्रथ भामह्विवरण त्राज उपलब्ध नहीं है, त्रातएव इमें सबसे प्रथम ध्वनिसंकेत वामन के वक्रोक्तिविवेचन में ही मिलता है। वहाँ 'सादश्याल्लच्या वक्रोक्तिः'—लच्या में जहाँ सादश्य गर्मित होता है, वहाँ वह वक्रोक्ति, कहलाती है। सादृश्य की यह व्यंजना ध्वनि के ग्रांतर्गत श्राती है, इसीलिये नामन को साची माना गया है।

ध्वन्यालोक युगप्रवर्तक ग्रंथ था। उसके रचियता ने ग्रपनी ग्रमापात मेधा के वल पर ऐसे सार्वभीम सिद्धांत की प्रतिष्ठा की जो युग युग तक सर्वभाद रहा। ग्रव तक जो सिद्धांत प्रचिलत थे वे प्रायः सभी एकांगी थे। ग्रलंकार ग्री रिति तो काव्य के विहरंग को ही छूकर रह जाते थे, रस सिद्धांत भी ऐदिय ग्रानंद हो सर्वस्व मानता हुन्ना बुद्धि न्नीर कल्पना के ग्रानंद के प्रति उदासीन था। इस्ते ग्रितिरक्त दूसरा दोष यह था कि प्रवंध काव्य के साथ तो उसका संवंध ठीक के जाता था, परंतु स्फुट छुंदों के विषय में विभाव, ग्रानुभाव, व्यभिचारी ग्रादि का संगठन सर्वत्र न हो सकने के कारण किठनाई पड़ती थी न्नीर प्रायः ग्रत्यंत सुंदः पदों को भी उचित गौरव नहीं मिल पाता था। व्यनिकार ने इन नुटियों को पहचान ग्रीर सभी का उचित परिहार करते हुए शब्द की तीसरी शक्ति व्यंजना पर ग्राक्षित क्वा का का का व्यंजना पर ग्राक्षित

ध्वनिकार ने श्रपने सामने दो निश्चित लक्ष्य रखे हें—(१) ध्वनि सिद्धांत की निर्भात शब्दों में स्थापना करना, तथा यह सिद्ध करना कि पूर्ववर्ती किसी में सिद्धांत में उसका श्रंतभाव नहीं हो सकता, तथा (२) रस, श्रलंकार, रीति, गुर श्रीर दोष विपयक सिद्धांतों का सम्यक परीक्षण करते हुए ध्वनि के साथ उनका कंष स्थापित करना श्रीर इस प्रकार काव्य के एक सर्वांगपूर्ण सिद्धांत की रूपेला वाँधना। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति में ध्वनिष्ट सर्वथा सफल हुए हैं। यह सब होते हुए भी ध्वनि संप्रदाय इतना लोकप्रिय न होता यदि श्रिमिनवगुप्त की प्रतिभा का वरदान उसे न मिलता। उनके लोचन का वर्री गौरव है जो महाभाष्य का। श्रिमिनव ने श्रपनी तलस्पर्शिनी प्रज्ञा श्रीर प्रौढ़ विवेचन हारा ध्वनि विपयक समस्त भ्रांतियों एवं श्राक्षेपों को निर्मूल कर दिया श्रीर उपर रस की प्रतिष्ठा को श्रकाट्य शब्दों में स्थिर किया।

(२) ध्विन का धर्थ और परिभाषा—ध्विन की व्याख्या के लिं निसर्गतः सबसे उपयुक्त ध्विनकार के ही शब्द हो सकते हैं:

> यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ । व्यंक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति स्रिभिः कथितः॥

जहाँ खर्थ रवयं को तथा शब्द ख्रपने द्यभिवेय खर्थ को गौगा करके 'उस क्रां को प्रकाशित करते हैं, उस काव्यविशेष को विद्वानों ने ध्वनि कहा है।

उपर्युक्त फारिका की स्वयं ध्वनिकार ने ही श्रागे व्याख्या परते

यत्रार्थो वाच्यविशेषो वाचकविशेषः शब्दो वा तमर्थं व्यंक्तः, स काव्यविशेषो ध्वनिरिति । श्रर्थात् जहाँ विशिष्ट वाच्य रूप श्रर्थं तथा विशिष्ट वाचक रूप शब्द 'उस श्रर्थं को प्रकाशित करते हैं वह काव्यविशेष व्वनि कहलाता है।

यहाँ 'तमर्थम्' ( 'उस अर्थ' ) का वर्णन पूर्वकथित दो श्लोकों में

किया गया है:

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् । यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु ॥

प्रतीयमान कुछ ग्रौर ही चीज है जो रमिणयों के प्रसिद्ध ( मुख, नेत्र, श्रोत्र, नासिकादि ) श्रवयवों से भिन्न ( उनके ) लावण्य के समान महाकवियों की स्रक्तियों में ( वान्य श्र्य से श्रलग ही ) भासित होता है।

ग्रर्थात् 'उस ग्रर्थ' से तात्पर्य है उस प्रतीयमान स्वादु ( चर्वणीय, सरस ) अर्थ का जो प्रतिमाजन्य है ग्रौर जो महाकवियों की वाणी में, वाच्याश्रित ग्रलंकार ग्रादि से भिन्न, स्त्रियों में ग्रवयवों से ग्रातिरिक्त लावण्य की भाँति, कुछ ग्रौर ही वस्तु है। ग्रतप्व यह विशिष्ट ग्रर्थ प्रतिमाजन्य है, स्वादु ( सरस ) है, वाच्य से भिन्न कुछ दूसरी ही वस्तु है ग्रौर प्रतीयमान है।

सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निःष्यन्दमाना महतां कवीनाम् । श्रालोकसामान्यमभिन्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम् ॥

उस स्वादु श्रर्थवस्तु को विखेरती हुई वड़े वड़े कवियों की सरस्वती श्रलौकिक तथा श्रतिभासमान प्रतिभाविशेष को प्रकट करती है।

इसपर लोचनकार की टिप्पणी है:

सर्वत्र शब्दार्थयोक्भयोरिप ध्वननध्यापारः। ''स (काव्यविशेषः) इति । अयौ वा, शब्दो वा, व्यापारो वा । अयौंऽपि वाच्यो वा ध्वनतीति शब्दोऽध्येवं व्यंग्यो वा ध्वन्यत इति । व्यापारो वा शब्दार्थयोध्वननिमिति । कारिकया तु प्राधान्येन समुदाय एवं वाच्यरूपमुखतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम् ।

श्रर्थात् सर्वत्र शब्द श्रीर श्रर्थ दोनों का ही ध्वननव्यापार होता है। 'वह काव्यविशेष' का श्रर्थ है—श्रर्थ या शब्द या ध्यापार। वाच्य श्रर्थ भी ध्वनन करता है श्रीर शब्द भी, इसी प्रकार व्यंग्य (श्रर्थ) भी ध्वनित होता है। श्रथवा शब्द अर्थ का व्यापार भी ध्वनन है। इस प्रकार कारिका के द्वारा प्रधानतया समुदाय शब्द, श्रर्थवाच्य (व्यंजक) श्रर्थ श्रीर व्यंग्य श्रर्थ तथा शब्द श्रीर श्रर्थ का व्यापार ही ध्वनि है।

श्रमिनवगुप्त के कहने का तात्पर्य यह है कि कारिका के अनुसार ध्वनि संज्ञा केवल काव्य को ही नहीं दी गई वरन शब्द, अर्थ और शब्द अर्थ के व्यापार, इन सबको ध्वनि कहते हैं। हिंदी साहित्य का बहत् इतिहास

ध्वनि शब्द के ब्युत्पत्तिश्रर्थों से भी ये पाँचो भेद सिद्ध हो जाते हैं:

१—ध्वनति यः स व्यंजकः शब्दः ध्वनिः।

( जो ध्वनित करे या कराए वह व्यंजक शब्द ध्वनि है )।

२-ध्वनति ध्वनयति वा यः सः व्यंजकोऽर्थः।

( जो ध्वनित करे या कराए वह व्यंजक ऋर्य ध्वनि है )। र-ध्वन्यते इति ध्वनिः।

( जो ध्वनित किया जाय वह ध्वनि है )। इसमें रस, श्रलंकार क्रै वस्तु, व्यंग्य ऋर्थ के ये तीनों रूप ग्रा जाते हैं।

४--ध्वन्यते श्रनेन इति ध्वनिः।

( जिसके द्वारा ध्वनित किया जाय वह ध्वनि है )। इससे शब्द क्र के व्यापार, व्यंजना श्रादि शक्तियों का बोध होता है।

५---ध्वन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनिः। ( जिसमें वस्तु, श्रलंकार रसादि ध्वनित हों उस काव्य को भी कहते हैं )।

इस प्रकार ध्वनि का प्रयोग पाँच भिन्न भिन्न परंतु परस्पर संबद्ध प्रयो में होता है:

१--व्यंजक शब्द

२-व्यंजक अर्थ ३--व्यंग्य श्रर्थ

४--व्यंजना (व्यंजना व्यापार ) ग्रीर ५-व्यंग्यप्रधान काव्य।

संक्षेप में ध्वनि का श्रर्थ है व्यंग्य, परंतु पारिभाषिक रूप में यह व्यंग वाच्यातिशायी होना चाहिए-वाच्यातिशायिनि व्यंग्ये ध्वनिः (साहित्यदर्गर्गः) इस म्रातिशय्य म्रथवा प्राधान्य का श्राधार है चारुत्व ग्रथीत् रमणीया का उत्कर्प-

> धारुखोत्कर्प-निबन्धना हि चाच्यव्यंग्ययो: प्राधान्यविवक्षा —(ध्वन्यालोक)

श्रतएव वाच्यातिशायी का श्रर्थ हुन्ना 'वाच्य से त्रिधिक रमगीय' श्रीर वि का संचित्तं लच्चगा हुन्ना 'वाच्य से न्नाधिक रमगीय व्यंग्य'।

(३) ध्वित की प्रेरणाः स्फोट सिद्धांत—ध्वित सिद्धांत की प्रेरणा ध्विन-कार को वैयाकरणों के स्फोट सिद्धांत से मिली है। उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है कि 'स्रिभः क्यितः' में स्रिभः (विद्वानीं द्वारा ) से श्रमित्राय वैयाकरणों से है क्योंकि वैवाकरण ही पहले विद्वान् हैं श्रीर व्याकरण ही सब विद्याश्रों का मूल है। वे अ्य-माण ( सुने जाते हुए ) वर्णों में ध्वनि का व्यवहार करते हैं।

लोचनकार ने इस प्रसंग को श्रीर स्पष्ट किया है। उन्होंने वैयाकरणों के स्तोट सिद्धांत के साथ आलंकारिकों के इस ध्वनि सिद्धांत का पूर्णतः सामंजस्य स्थापित करते हुए तदिपयफ पृष्ठाधार की सांगोपांग व्याख्या की है। ध्वनि के पाँचो र्भे स्यंजक शन्द, व्यंजक श्रर्थ, व्यंग्य श्रर्थ, व्यंजना व्यापार तथा व्यंग्य काव्य, सभी-के लिये व्याकरण में निश्चित एवं स्पष्ट संकेत हैं।

लोचनकार की टिप्पग्री का व्याख्यान करने के लिये मैं श्रपने मित्र भी विश्वंभरप्रसाद डवराल की ध्वन्यालोक टीका से दो उद्धरण देता हूं:

"जब मनुष्य किसी शब्द का उचारण करता है तो श्रोता उसी उचरित शब्द को नहीं सनता। मान लीजिए, मैं श्रापसे १० गज की दूरी पर खड़ा हूँ। श्रापने ्षिसी शब्द का उचारण किया। मैं उसी शब्द को नहीं सुन सकता जो श्रापने उचरित किया। श्रापका उचरित शब्द मुख के पास ही श्रपने दूसरे शब्द को उत्पन , करता है। दूसरा शब्द तीसरे को, तीसरा चौथे को श्रौर इस प्रकार कम चलता रहता है जब तक कि मेरे कान के पास शब्द उत्पन्न न हो जाय। इस प्रकार संतान स्प में श्राए हुए शब्दन शब्द को ही में सुन सकता हूँ । यह शब्दन शब्द ध्वनि कहलाता है। भगवान भर्तहरि ने भी कहा है:

# यः संयोगवियोगाभ्यां कर्गोरुपजन्यते । स स्फोटः शब्दजः शब्दो ध्वनिरित्युष्यते बुधैः ॥

''करणों ( वोकल श्रारगन्स ) के संयोग श्रीर वियोग ( क्योंकि उनके खुलने भौर बंद होने से ही श्रावाज पैदा होती है ) से जो स्फोट उपजनित होता है वह । सन्दव सन्द विद्वानों द्वारा ध्वनि कहलाता है। वक्ता के मुख से उचरित शब्दों दक्षारा उत्पन्न शब्द इमारे मस्तिष्क में नित्यवर्तमान स्फोट को जगा देते हैं। यही ः वैशावरखों को प्वनि है। इसी प्रकार आलंकारिकों के अनुसार भी घंटानाद के समान श्रनुरगानरूप, शब्द से उत्पन्न, व्यंग्य श्रर्थ ध्वनि है।

"वैयाकरणों के श्रनुसार 'गौः' शब्द का उच्चारण होने पर हम 'ग्', 'श्रौ' कोर ':' (विसर्ग), इनकी पृथक् पृथक् प्रतीति करते हैं। इनकी एक साथ स्थिति तो हो नहीं सकती। यदि ऐसा हो तो पौर्वापर्य का श्रवकाश ही नहीं रहेगा। तीन मिल , शम्द एक साथ हो ही नहीं सकते। 'गीः' शब्द के सुनने पर हमारे मस्तिष्क में निष्ववर्तमान रकोट रूप 'गी:' की प्रतीति होती है। किंतु इसके पहले केवल

'गृ' शब्द को सुनते ही इस प्रतीति के साथ स्फोट रूप 'गौः' की ग्रसए प्रतिक होती है जो 'ग्', 'श्री' श्रीर ': ' तक श्रा जाने पर पूर्णतया सपट हो जाती है ।

इसको श्राचार्य मम्मट की व्याख्या के श्राधार पर श्रीर सप्ट हुए हे समह लीजिए--गौ: शब्द में 'ग्', 'ग्री' श्रीर ':' ये तीन वर्ण है। इन तीन वर्ण में गी: का श्रर्थवीध किसके द्वारा होता है ? यदि यह कहें कि प्रत्येक के उचारण हाएं तो एक वर्ण पर्याप्त होगा, शेप दो व्यर्थ है। और यदि यह कहें कि तीनों कों समुदाय के उचारण द्वारा, तो वह असंभाव्य है, क्योंकि कोई भी वर्णवित दो इ से श्रिधिक नहीं ठहर सकती अर्थात् विसर्ग तक श्राते श्राते 'ग्' की ध्वनि का लेंगे जायगा जिसके कारण तीनों वर्णों के समुदाय की ध्वनि का एक साथ होना संग हो सकेगा । श्रतएव श्रत्यंत सहम विवेचन के उपरांत वैयाकरणों ने स्थिर किया श्चर्यचोध शन्द के 'स्फोट' द्वारा होता है अर्थात् पूर्व पूर्व वर्गों के संस्कार श्रंतिम के उचारण के साथ संयुक्त होकर शब्द का अर्थवीध कराते हैं।

"भर्तृहरि भी यही कहते हैं:

सिद्ध करं दिया।"

# प्रत्यथेरनुपारुयेधेर्प्रदृशानुमहस्तया । ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपसवधार्यते ॥

"ग्रह्ण के लिये अनुगुण ( अनुकूल ), अनुपाख्येय ( जिन्हें सार शन्ये व्यक्त नहीं किया जा सकता ) प्रत्ययों (काग्निशंज ) द्वारा ध्वनि रूप में प्रकारि शन्द (स्फोट) में स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। यहाँ वैयाकरणों के श्रवुशार के कहलानेवाले, श्रंत्यबुद्धि से प्राह्म, स्फोटव्यंजक वर्ण ध्वनि कहलाते हैं। इसके श्रुत्ता व्यंजक शब्द श्रीर श्रर्थ भी ध्वनि कहलाते हैं—यह श्रालंकारिकों का मत है।

"इम एक श्लोक को कई प्रकार से पढ़ सकते हैं। कभी धीरे धीरे, कभी बहु शीव, कभी मध्यलय, कभी गाते हुए तथा कभी सीचे सीचे। किंतु सभी सम यद्यपि हम भिन्न भिन्न ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, श्रर्थ केवल एक ही प्रतीत हों। है। यह क्यों ? वैयाकरणों का कहना है कि शब्द दो प्रकार का होता है। एक ते स्फोट रूप में वर्तमान प्राकृत शब्द, दूसरा विकृत । हम जिन शब्दों का प्रयोग करें है वे उस स्फोट रूप प्राकृत की अनुकृति मात्र है। प्राकृत शब्द का नित्यसम्बर्भ होता है, उसकी श्रनुकृतियों (माडेल्स ) में विभिन्नता हो सकती है। विकृत गर्बे का उचारगरूप यह विभिन्न न्यापार भी वैयाकरणों के श्रनुसार ध्विन है। श्रील कारिकों के अनुसार भी प्रसिद्ध शब्दब्यापारों से भिन्न व्यंजकत्व नाम का शब्दव्यक्ता ध्वनि है। इस प्रकार व्यंग्य श्रर्थ, व्यंजक शब्द, व्यंजक श्रर्थ श्रीर व्यंजकत्व व्यापी ये चार तरह की ध्वनि हुई। इन चारों के एक साथ रहने पर समुदायरूप कार्य भी

ध्वनि है। इस प्रकार लोचनकार ने वैयाकरणों का श्रनुसरण करके पाँचों में खितत

इस विवेचन का सारांश यह है:

१--जिसके द्वारा श्रर्थ का प्रस्कटन हो उसे स्फोट कहते हैं।

२—शब्द के दो रूप होते हैं—एक व्यक्त अर्थात् विकृत रूप, दूसरा
अव्यक्त अर्थात् प्राकृत (नित्य) रूप। व्यक्त का संबंध वैखरी और अव्यक्त का संबंध
अध्यमा वाणी से है जो वैखरी की अपेद्या सूदमतर है। पहला स्थूल ऐंद्रिय रूप है,
जो उचारण की विधि के अनुसार बदलता रहता है। दूसरा सूदम मानस रूप है जो
िनत्य तथा अखंड है। यह हमारे मन में सदैव वर्तमान रहता है और शब्द अर्थात्
विणीं के संघातविशेष को सुनकर उद्बुद्ध हो जाता है। इसको शब्द का स्कोट कहते
हैं। स्कोट का दूसरा नाम 'खनि' भी है।

३—जिस प्रकार पृथक् पृथक् वर्णों को सुनकर भी शब्द का बोध नहीं होता (वह केवल स्फोट या ध्वनि के द्वारा ही होता), उसी तरह शब्दों का वाच्यार्थ ग्रह्ण कर भी काव्य के सौंदर्य की प्रतीति नहीं होती, वह केवल व्यंग्यार्थ या ध्वनि के द्वारा ही होती है।

४--व्याकरण में व्यंजक शब्द, व्यंजक श्रर्थ, व्यंग्य श्रर्थ, व्यंजना व्यापार तथा व्यंग्य काव्य, ध्वनि के इन पाँचो रूपों के लिये निश्चित संकेत मिलते हैं। यह रूपोट शब्द, वाक्य श्रोर प्रवंध तक का होता है।

इस प्रकार शब्दसाम्य श्रौर व्यापारसाम्य के श्राधार पर ध्वनिकार ने व्याकरण के ध्वनि सिद्धांत से प्रेरणा प्राप्त कर श्रपने ध्वनि सिद्धांत की उद्भावना की।

(४) ध्विन की स्थापना—ग्रागे चलकर ध्विन का सिद्धांत यद्यपि सर्व-मान्य सा हो गया परंतु ग्रारंभ में इसे घोर विरोध का सामना करना पड़ा। एक तो ध्विनकार ने ही पहले से बहुत कुछ विरोध का निराकरण कर दिया था, उसके उपरांत मम्मट ने उसका श्रत्यंत योग्यतापूर्वक समर्थन किया जिसके परिणामस्वरूप प्रायः सभी विरोध शांत हो गया।

ध्वनिकार ने तीन प्रकार के विरोधियों की कल्पना की थी—एक अभाववादी, दूसरे लच्चणा में ध्वनि (व्यंजना ) का अंतर्भाव करनेवाले, और तीसरे वे जो ध्वनि का अनुभव तो करते हैं, परंतु उसकी व्याख्या असंभव मानते हैं।

 कान्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधेर्यः समाम्नातपूर्व-स्तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाद्वस्तमन्ये ।
 केन्दि वाचां स्थितमविषये तत्वमूचुस्तदीयं,
 तेन मृमः सहदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम् । —ध्वन्यालोक
 १६ सबसे पहले ग्राभाववादियों को लीजिए। ग्राभाववादियों के विकास ह

(१) ध्विन को भ्राप काव्य की श्रातमा (सौंदर्य) मानते हैं, पर कार्य शाव्द भ्रोर अर्थ का संबद्ध शरीर ही तो है। स्वयं शव्द श्रीर अर्थ तो धिन हो ही सकते। श्रव यदि उनके सौंदर्य अथवा चारुत्व को श्राप ध्विन मानते हैं तो स्पुनरावृत्ति मात्र है क्योंकि शव्द श्रीर श्रर्थ के चारुत्व विपयक सभी प्रकार विवेचन किया जा चुका है।

शन्द का चारत्व तो शन्दालंकार तथा गुण के ग्रंतर्गत ग्रा जाता है भी ग्रंथ का चारत्व ग्रंथांलंकार तथा ग्रंथंगुण में। इनके ग्रतिरिक्त वैदर्भी ग्रादि रिकि ग्रेश इनसे ग्रमिन्न उपनागरिका ग्रादि वृत्तियाँ भी हैं जिनका संबंध शब्द भूषे साहित्य (मिश्र शरीर) से है। सभी प्रकार के शब्द ग्रीर ग्रंथगत सेंदर्भ ग्रंतर्भाव इनमें हो जाता है। ग्रतएव ध्वनि से ग्राशय यदि शब्द ग्रीर ग्रंपा चारत्व से है तो उसका तो सम्यक् विवेचन पहले ही किया जा चुका है, किर की की क्या ग्रावश्यकता है। यह या तो पुनरावृत्ति है या ग्रधिक से ग्रधिक एक नकी नामकरण मात्र है, जिसका कोई महत्व नहीं।

- (२) दूसरे विकल्प में परंपरा की दुहाई दी गई है। यदि प्रसिद्ध परंगी से आए हुए मार्ग से मिन्न काव्यप्रकार माना जाय तो काव्यत्व की ही हानि हों है। इनकी युक्ति यह है कि आखिर ध्विन की चर्चा से पहले भी तो काल की आस्वादन होता रहा है, यदि काव्य की आत्मा का अन्वेषण आप अब कर रहें। तो अब तक क्या लोग मूर्खों की भाँति अभाव में भाव की कल्पना करते रहे हैं। वी ध्विन प्रसिद्ध काव्यपरंपरा से भिन्न कोई मार्ग है तो अब तक के काव्य के काव्य का क्या हुआ ? वह तो इस प्रकार रह ही नहीं जाता। इनके कहने का तात्य व है कि ध्विन से पूर्व भी तो काव्य था और सहदय उसके काव्यत्व का आखाद करते थे। यदि काव्य की आत्मा ध्विन आपने अब हूँ ह निकाली है तो पूर्वती कार का काव्यत्व तो असिद्ध हो जाता है।
  - (३) कुछ लोग ध्वनि के श्रमाव को एक श्रौर रीति से प्रतिपादित की हैं। वे कहते हैं कि यदि ध्वनि कमनीयता का ही कोई रूप है तब तो वह की चारत्व कारणों में ही श्रंतर्भूत हो जाता है। हाँ, यह हो सकता है कि वाक् के में प्रभेद की श्रनंतता के कारण लच्चणकारों ने किसी प्रभेदविशेष की समाख्या न हो श्रौर उसी को श्राप खोज निकालकर ध्वनि नाम दे रहे हों। परंतु यह तो के बड़ी बात नहीं हुई। यह तो कूठी सहृदयता मात्र है।

ध्यनि के श्रस्तित्व का निषेध करनेवालों की युक्तियों का सारांश यही है ये एक प्रकार से श्रमिधा या वाच्यार्थ में ही व्यंजना या ध्वनि का श्रंतर्भीव करते हैं

ध्वनिविरोधियों का दुसरा वर्ग उसकी लच्चणा के श्रांतर्गत मानता है। इन लोगों को भाक्तवादी कहा गया है।

तीसरा वर्ग ऐसे लोगों का है जो ध्वनि को सहदयसंवेद्य मानते हुए भी उसे वाणी के लिये अगोचर मानते हैं, अर्थात् उसकी परिभाषा को असंभव मानते िहै। इनको ध्वनिकार ने 'लच्चा करने में श्रप्रगल्भ' कहा है।

इन विरोधियों की कल्पना तो ध्वनिकार ने स्वयं कर ली थी, परंतु उनके बाद भी इस सिद्धांत का विरोध हुआ। परवर्ती विरोधियों में सबसे अधिक पराक्रमी े थे भट्ट नायक, महिम भट्ट तथा कुंतक । भट्ट नायक ने रसांस्वादन के हेतुरूप शब्द ं की भावकत्व श्रौर भोजकत्व दो शक्तियों की उद्भावना की श्रौर व्यंजना का निषेध किया। महिम भद्द ने ध्वनि को अनुमिति मात्र मानते हुए व्यंजना का निषेध किया श्रीर श्रमिधा को ही पर्याप्त माना । कुंतक ने ध्वनि को वक्रोक्ति के श्रंतर्गत माना । मह नायक का उत्तर श्रमिनव गुप्त ने तथा श्रन्य का सम्मट ने दिया श्रीर व्यंजना की श्रितक्र्यता सिद्ध करते हुए ध्वनि को श्रकाट्य माना।

वास्तव में ध्वनि का विशाल भवन व्यंजना के त्राधार पर ही खड़ा हुत्रा है, श्रीर ध्वनि की स्थापना का श्रर्थ व्यंजना की ही स्थापना है।

सबसे पहले श्रभाववादियों के विकल्प लीजिए। उनका एक तर्क यह है कि ध्वनिप्रतिपादन के पूर्व भी तो काव्य में काव्यत्व था, श्रीर सहृदय निर्वाध उसका श्रास्वादन करते थे। यदि ध्वनि कान्य की श्रात्मा है तो पूर्ववर्ती कान्य में काव्यत्व की हानि हो जाती है। इसका उत्तर ध्वनिकार ने ही दिया है श्रीर वह यह है कि विन का नामकरण उस समय नहीं हुन्ना था, परंतु उसकी स्थिति तो उस समय भी थी। उदाहरण के लिये पर्यायोक्त स्नादि स्नलंकारों में व्यंग्य स्नर्थ स्नत्यंत स्पष्ट रूप में वर्तमान रहता है, उसका महत्व गौग है। परंतु उसका श्रस्तित्व तो असंदिग्ध है। इस व्यंग्यार्थ के लिये केवल व्यंजना ही उत्तरदायी है। इसके श्रतिरिक्त रस आदि की स्वीकृति में भी सप्रतः व्यंग्य की स्वीकृति है क्योंकि रस स्त्रादि स्त्रिभिधेय तो होते नहीं। उघर लद्य ग्रंथों में भी काव्य के विधायक इस तत्व की प्रतीति निश्चित है, चाहे निरूपण न हो।

श्रमाववादियों की सबसे प्रवल युक्ति यह है कि व्यंजना का पृथक् श्रस्तित्व मानने की आवश्यकता नहीं है। वह अभिधा के या फिर लच्चणा के अंतर्गत आ जाती है।

इसका एक अभावात्मक उत्तर तो यह है कि ध्वनि के जो दो प्रमुख भेद किए गए हैं उन दोनों का अंतर्भाव श्रमिधा या लच्च्या में नहीं किया जा सकता। श्रविवित्ति वाच्य ध्विनि श्रमिधा के त्राशित नहीं है। श्रमिधा के विफल हो जाने के उपरांत लच्चणा की सामर्थ्य पर ही उसका श्रस्तित्व श्रमलंबित है। उधर विनिच्- तान्यपरवाच्य में लच्चणा वीच में त्राती ही नहीं। त्रतएव यह सिद्ध हुन्ना कि की का एक प्रमुख भेद तथा उसके उपभेद त्राभिधा के त्रांतर्गत नहीं समा सकते, की दूसरा भेद तथा उसके त्रानेक प्रभेद लच्चणा से वहिर्गत हैं। त्रार्थात् व्यक्ति की त्रार्थात् व्यक्ति की त्रार्थात् व्यक्ति की स्थार लच्चणा में नहीं समा सकती। भावात्मक उत्तर यह है कि त्राभिधार्थ की लच्चणार्थ का ध्वन्यर्थ से पार्थक्य प्रकट करनेवाले त्रानेक त्रातक्ष्य तथा स्वविद्ध प्रमाण हैं।

(४) श्रिभिधार्थ और ध्वन्यर्थ का पार्थक्य—शोदा, खत्स, संख निमित्त, कार्य, काल, श्राश्रय श्रीर विषय श्रादि के श्रनुसार व्यंग्यार्थ प्राय: वाचा से भिन्न हो जाता है:

> वोद्धृ स्वरूपसंख्यानिमित्तकार्यप्रतीतिकालानाम् । श्राश्रयविषयादीनां भेदाद्विन्नोऽभिधेयतो व्यंग्यः॥

> > —सा० द०

षोद्धा के अनुसार पार्थक्य—वाच्यार्थ की प्रतीति कोश, व्याकरणादि प्रत्येक ज्ञाता को हो सकती है, परंतु ध्वन्यर्थ की प्रतीति केवल सहदर् है ही हो सकती है।

स्वरूप—कहीं वाच्यार्थ विधिरूप है तो व्यंग्यार्थ निषेधरूप। कहीं वाच्यार्थ निषेधरूप। कहीं वाच्यार्थ विधिरूप। कहीं वाच्यार्थ विधिरूप है, या क्रं निषेध रूप है, पर व्यंग्यार्थ त्रानुभवरूप है। कहीं वाच्यार्थ संशयात्मक है, क्वं व्यंग्यार्थ निश्चयात्मक।

संख्या—संख्या के त्रंतर्गत प्रकरण, वक्ता और श्रोता का मेद भी श्रा का है। उदाहरण के लिये 'सूर्यास्त हो गया' इस वाक्य का वाच्यार्थ तो सभी के लिए एक है, पर व्यंग्यार्थ वक्ता, श्रोता तथा प्रकरण के भेद से श्रानेक होंगे।

निमित्त-वाच्यार्थ का बोध सात्त्रता मात्र से हो जाता है, परंतु व्यंगार्थ के प्रतीति प्रतिभा द्वारा ही संभव है। वास्तव में निमित्त श्रीर बोद्धा का पार्थक्य वहुं कुछ एक ही है।

कार्य—वाच्यार्थ से वस्तुज्ञान मात्र होता है, परंतु व्यंग्यार्थ से वमला ( श्रानंद ) का श्रास्वादन होता है।

काल — वाच्यार्थ की प्रतीति पहले श्रीर व्यंग्यार्थ की उसके उपरांत होती है। यह क्रम लिचत हो या न हो, परंतु इसका श्रस्तित्व श्रसंदिग्ध है।

आश्रय—वाच्यार्थ केवल शब्द या पद के त्राश्रित रहता है, परंतु व्यंग्यार्थ शब्द में, शब्द के श्रर्थ में, शब्द के एक श्रंश में, वर्ण या वर्णरचना श्रादि में भी रहता है।

विषय-कहीं वाच्य श्रीर व्यंग्य का विषय ही भिन्न होता है। वाच्यार्थ एक स्यक्ति के लिये श्रभिवेत होता है, श्रीर व्यंग्यार्थ दूसरे के लिये।

पर्याय-इसके अतिरिक्त पर्याय शब्दों के भी व्यंग्यार्थ में अंतर होता है। ; स्पष्टतः सभी पर्यायों का वाच्यार्थ एक सा होता है, परंतु व्यंग्यार्थ भिन्न हो सकता है। उपयुक्त विशेषण का चयन वहुत कुछ इसी पार्थक्य पर निर्भर रहता है।

श्राधनिक हिंदी कान्य में तथा विदेश के साहित्यशास्त्र में विशेषणचयन , फाव्यशिल्प का विशेष गुगा माना गया है श्रीर उसका श्रत्यंत स्क्ष्म विवेचन भी किया गया है।

(६) अन्वित अर्थ की व्यंजना-ग्रिमधा केवल अन्वित अर्थ का ही बोध करा सकती है, परंतु कहीं कहीं अन्वित अर्थ के अतिरिक्त किसी अनन्वित अर्थ की भी व्यंजना होती है। इस प्रकरण में मम्मट ने 'कुरु रुचिं' श्रौर 'रुचिंकुरु' का . 'उदाहरण दिया है। श्रन्वित श्रर्थ की दृष्टि से 'रुचिकुरु' सर्वथा निर्दोष है. परंत इसमें 'चिक़' के द्वारा, जो सर्वथा अनिन्वत है, अश्लील अर्थ का बोध होता है। चिक काश्मीर की भाषा में अश्लील अर्थ का बोधक है। पं० रामदहिन मिश्र ने पंत की निम्नलिखित पंक्ति में यही उदाहरण घटाया है:

'सरलपन ही था उसका मन' से 'सरल पनही ( जूता ) था उसका मन' इस श्रनन्वित श्रर्थ की व्यंजना भी हो जांती है।

यह श्रनन्वित श्रर्थ श्रमिधा का न्यापार तो हो नहीं सकता। वैसे भी यह वाच्य न होकर व्यंग्य ही है, श्रतएव व्यंजना का ही व्यापार सिद्ध हुआ।

रसादि भी अभिधाशित ध्वनिमेद के अंतर्गत आते हैं। ये विवित्ततान्य-परवाच्य के श्रसंलक्ष्यकम भेद के श्रांतर्गत हैं। ये रसादि भी व्यंजना के श्रस्तित्व के प्रवल प्रमाण हैं क्योंकि ये कहीं भी वाच्य नहीं होते, सदा वाच्य द्वारा श्राचिस व्यंग्य होते हैं। शृंगार शब्द के श्रिमिधेयार्थ के द्वारा शृंगार रस की प्रतीति श्रसंभव है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि कम से कम रसादि की प्रतीति श्रिमिधा की सामर्थ्य से बाहर है। इस प्रसंग को लेकर संस्कृत के स्त्राचार्यों में वड़ा शास्त्रार्थ हुन्ना है। सबसे पहले तो भट्ट नायक ने व्यंजना का निषेध करते हुए शब्द की भावकत्व श्रौर भोजकत्व दो शक्तियाँ मानीं श्रौर चारु श्रर्थ का भावन तथा रस का श्रास्वाद उन्हीं के द्वारा माना । परंतु श्रिमनव गुप्त ने भावकत्व श्रीर भोजकत्व की कल्पना को निराधार श्रीर श्रनावश्यक माना, तथा व्याकरण श्रादि के श्राधार पर व्यंजना की ही स्थापना की ।

. वास्तव में भट्ट नायक श्रपने सिद्धांत को श्रिधिक वैज्ञानिक रूप नहीं दे सके। शब्द की भावकत्व श्रौर भोजकत्व जैसी शक्तियों के लिये न तो व्याकरण में श्रौर न मीमांसा आदि में ही कहीं कोई आधार मिलता है, और इधर मनोविज्ञान ला भाषाशास्त्र की दृष्टि से भी इसकी सिद्धि नहीं हो सकती। भावकत का का भावन कराने में सहायक होना है, और भावन वहुत कुछ कल्पना की किया है। श्रतएव भावकत्व का कार्य हुन्ना कल्पना को उद्बुद्ध करना। उधर भोजकत्व कार्य है साधारणीकृत अर्थ के भावन द्वारा रस की चर्वणा कराना। भद्द नायक है कहने का तात्पर्य त्राधुनिक शब्दावली में यह है कि काव्यगत शब्द पहले तो पाठ को अर्थबोध कराता है, फिर उसकी कल्पना को जागृत करता है और तदांता उसके मन में वासना रूप से स्थित स्थायी मनोविकारों को उद्बुद करता हुन उसको त्रानंदमम कर देता है। उनका यह संपूर्ण प्रयत इस तथ्य को संपक्षी के लिये है कि शब्द श्रीर अर्थ के द्वारा काव्यगत उस विचित्र श्रानंद की प्राप्ति क्षे होती है। जहाँ तक काञ्यानंद के स्वरूप का प्रश्न है, मह नायक को उसके विषये कोई भ्रांति नहीं है। वे जानते हैं कि यह श्रानंद वासनामूलक तो श्रवस्रों परंतु केवल वासनामूलक नहीं है। वासनामूलक ग्रानंद के श्रन्य लों। इसका वैचित्र्य स्पष्ट है। वास्तव में, जैसा मैंने अन्यत्र स्पष्ट किया है, काल नंद एक मिश्र स्रानंद है, इसमें वासनाजन्य स्त्रानंद स्रोर बौद्धिक स्नानंद दोगें। समन्वय रहता है। उसके इसी मिश्र स्वरूप को एडीसन ने कल्पना का ग्रानंद फ है जो मनोविज्ञान की दृष्टि से ठीक भी है क्योंकि कल्पना चित्त श्रौर बुद्धि की भि किया ही तो है। इसी मिश्र रूप की व्याख्या में ( यद्यपि भट्ट नायक ने स्वयं स श्रपने शब्दों में व्यक्त नहीं किया है जिसका कारण परंपरा से चला श्राया हुग्र 'स्रनिर्वचनीय' शब्द था ) भट्ट नायक ने भावकत्व स्त्रौर भोजकत्व की कल्पना की है। भावकत्व उसके बौद्धिक श्रंश का हेतु है श्रौर भोजकत्व उसके वासनाजन्य राजि व्याख्यान करता है। स्रिभिनव ने ये दोनों विशेषताएँ स्रकेली व्यंजना में मानी है। व्यंजना ही हमारी कल्पना को जगाकर हमारे वासनारूप स्थित मनोविकारों की चरा परिणित के आनंद का आस्वादन कराती है। इस प्रकार मूलतः भावकल औ भोजकत्व दोनों का उद्देश्य भी वही ठहरता है जो श्रकेली व्यंजना का। व्याकर श्रौर मीमांसा त्रादि के सहारे व्यंजना का श्राधार चूँकि श्रधिक पुष्ट है, इसिके श्रंततोगत्वा वही सर्वमान्य हुई। भट्ट नायक की दोनों शक्तियाँ निराधार भेषि कर दी गई।

इस प्रकार श्रमिधावादियों का यह तर्क खंडित हो जाता है कि श्रमिश क श्रर्थ ही तीर की तरह उत्तरोत्तर शक्ति प्राप्त करता जाता है।

वाद में महिममट ने व्यंजना का प्रतिषेध किया श्रौर कहा कि श्रीमिश हैं शब्द की एकमात्र शक्ति है; जिसे व्यंग्य कहा जाता है वह श्रानुमेय मात्र है, तथ व्यंजना पूर्विसिद्ध श्रनुमान के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ, नहीं । वे वाच्यार्थ श्रौर व्यंपा

179

ां व्यंजफ-व्यंग्य-संबंध न मानकर लिंग-लिंगी-संबंध ही मानते हैं। परंतु उनके तकी त मम्मट ने श्रत्यंत युक्तिपूर्वक खंडन किया है। उनकी युक्ति है कि सर्वत्र ही ाच्यार्थ श्रीर व्यंग्यार्थ में लिंग-लिंगी-संबंध होना श्रनिवार्य है। लिंग-लिंगी-संबंध नेश्वयात्मक है श्रर्थात् जहाँ लिंग ( साधन या हेतु ) निश्चय रूप से वर्तमान होगा, हीं लिंगी ( श्रतुमेय वस्तु ) का श्रतुमान किया जा सकता है। परंतु ध्वनिप्रसंग में ाच्यार्य सदा ही निश्चयात्मक हेतु नहीं हो सकता। वह प्रायः अनैकांतिक होता है। सी स्थिति में उसे व्यंग्यार्थ रूप चमत्कार के अनुमान का हेतु कैसे माना जा सकता ? मनोविज्ञान की दृष्टि से भी महिम भट्ट का तर्क श्रिधिक संगत नहीं है, क्योंकि नुमान में साधन से साध्य की सिद्धि तर्क या बुद्धि के द्वारा होती है, पर ध्वनि में च्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति तर्क के सहारे न होकर सहृदयता ( भावुकता, त्पना श्रादि ) के द्वारा होती है।

श्रय भाक्त (लच्चणा) वादियों को लीजिए। उनका कहना है कि वाच्यार्थ के तिरिक्त यदि फोई दूसरा अर्थ होता है वह लक्ष्यार्थ के ही अंतर्गत आ जाता है। प्यार्थ लद्यार्थ का ही एक रूप है, अतएव लच्चणा से भिन्न व्यंजना जैसी कोई राक्ति नहीं है। इस मत का खंडन अधिक सरल है।

इसके विरुद्ध पहली प्रवल युक्ति तो स्वयं ध्वनिकार ने प्रस्तुत की है। वह यह कि वाच्यार्य की तरह लदयार्थ भी नियत ही होता है श्रौर उसे वाच्यार्थ के वृत्त

में ही होना चाहिए। श्रर्थात् लच्यार्थं वाच्यार्थं से निश्चय ही संबद्ध होगा। गंगा पर घर' वाक्य में गंगा का जो प्रवाहरूप ऋर्थ है वह तट को ही लचित कर सकता

है, सड़क को नहीं, क्योंकि प्रवाह का तट के साथ ही नियत संबंध है (काव्या-लोक )। इसके विपरीत व्यंग्यार्थ का वाच्यार्थ के साथ नियत संबंध अनिवार्थ नहीं है—इन दोनों का नियत संबंध, अनियत संबंध और संबंध संबंध भी होता है।

ध्वनिकार ने इसकी विस्तृत व्याख्या की है। कहने का तात्पर्य यह है कि लच्यार्थ एक ही हो सकता है श्रीर वह भी सर्वथा संबद्ध होगा, परंतु व्यंग्यार्थ श्रनेक हो सकते हैं और उनका संबंध अनियत भी हो सकता है।

दूसरी प्रवल युक्ति यह है कि प्रयोजनवती लच्च्या का प्रयोग सर्वदा किसी प्रयोजन से किया जाता है। उदाहरण के लिये 'गंगा के किनारे घर' के स्थान पर 'गंगा पर घर' कहने का एक निश्चित प्रयोजन है और वह यह है कि 'पर' के द्वारा अतिनैषट्य श्रीर तजन्य शैत्य श्रीर पावनत्व श्रादि की सूचना श्रमिप्रेत है। लच्चणा का यह प्रयोग सर्वत्र सप्रयोजन होगा अन्यथा यह केवल वितंडा मात्र रह जायगा। यह प्रयोजन सर्वत्र व्यंग्य रहता है श्रीर इसकी सिद्धि व्यंजना के द्वारा ही हो सकती है।

तीसरा तर्क पहले ही उपस्थित किया जा चुका है श्रीर वह यह है कि

रसादि सीधे वाच्यार्थ से व्यंग्य होते हैं, लक्ष्यार्थ के माध्यम से उनकी प्रतिति की होती । श्रतएव उनका लच्यार्थ से कोई संबंध नहीं । इस प्रकार लच्या में विका का श्रंतर्भीव संभव नहीं है ।

इनके ग्रितिरिक्त कुछ ग्रीर भी प्रमाण हैं जिनसे ध्विन की सिद्धि होती है। उदाहरण के लिये, दोष दो प्रकार के होते हैं—नित्य दोष, जो सर्वत्र काल के हानि करते हैं, ग्रीर ग्रिनित्य दोष, जो प्रसंगभेद से काल्य के साधक भी हो बार हैं—जैसे श्रुतिकदुत्वादि, जो श्रंगार में वाधक होते हैं वे ही वीर तथा रौद्र के साफ हो जाते हैं। दोपों की यह नित्यानित्यता व्यंग्यार्थ की स्वीकृति पर ही ग्रवलंकित है। श्रुतिकदु वर्ण वीर श्रथवा रौद्र के साधन इसीलिये हैं कि वे कर्कशता की व्यंजा की उत्साह ग्रीर कोध की कठोरता में योग देते हैं। इनके द्वारा कर्कशता व्यंग रही है, वाच्य नहीं।

- (४) ध्वनि के भेद—ध्वनि के मुख्य दो भेद हें—(१) लज्ञ्णमूल ध्वनि और (२) अभिधामूला ध्वनि।
- (अ) लक्षणामूला ध्वनि—लच्नणामूला ध्वनि स्पष्टतः लच्नणा के क्राधित होती है, इसे व्यविविच्तिवाच्य ध्वनि भी कहते हैं। इसमें वाच्यार्थ की विवच्च नहीं रहती, अर्थात् वाच्यार्थ वाधित रहता है, उसके द्वारा अर्थ की प्रतीति नहीं होती। लच्नणामूल ध्वनि के दो भेद हें—(अ) अर्थातरसंक्रमितवाच्य और (आ) अर्थेत तिरस्कृत वाच्य। अर्थोतरसंक्रमित वाच्य से अभिप्राय है जहाँ वाच्यार्थ हमारे अर्थे संक्रमित हो जाय अर्थात् जहाँ वाच्यार्थ वाधित होकर दूसरे अर्थ में परिण्यत हो जाय ध्वनिकार ने इसके उदाहरण स्वरूप पर अपना एक श्लोक दिया है जिसका ख्व हिंदी रूपांतर इस प्रकार है:

तवही गुन सोभा लहें, सहदय जवहिं सराहि । कमल कमल हैं तबहिं, जब रविकर सी विकसाहिं॥

यहाँ कमल का ऋर्य हो जायगा 'मकरंदश्री एवं विकचता ऋादि से गुक्त श्रन्यथा वह निरर्थक ही नहीं वरन् पुनरुक्त दोप का भागी भी होगा। इस प्रकार कमल का साधारण ऋर्य उपर्युक्त व्यंग्यार्थ में संक्रमित हो जाता है।

त्रत्यंतितरस्कृतवाच्य-त्रत्यंतितरस्कृत वाच्य में वाच्यार्थ अत्यंत तिरस्ति रहता है। उसको लगभग छोड़ ही दिया जाता है। यह ध्वनि पदगत श्रौर वाक्यात दोनों प्रकार की होती है। ध्वनिकार ने पदगत ध्वनि का उदाहरण दिया है:

१ ताला जाश्रन्ति गुणा जाला दे सिंह अएहि वेप्पन्ति । रह किरणानुग्गहिश्राई होन्ति कमलाई कमलाई ॥

ì

**'**5

रविसंकान्त सीभाग्यस्तुषाराचृतमण्डलः। निःश्वासान्ध इवादर्शस्वनद्रमा न प्रकाशते॥

( साँस सों श्राँधर दर्पन है जस बादर स्रोट लखात है चंदा )

ķ यहाँ 'श्रंध' या 'श्राँधर' शब्द का श्रर्थ 'नेत्रहीन' न होकर लच्च्णा की सहा-यता से 'पदार्थों को स्फुट करने में अशक्त' होता है। इस प्रकार वाच्यार्थ का सर्वथा तिरस्कार हो जाता है। इसका व्यंग्यार्थ है—"ग्रसाधारण विच्छायत्व, श्रनुपयोगित्वं तथा इसी प्रकार के अन्य धर्म।" वाक्यगत ध्वनि का उदाहरण ध्वन्यालोक में यह दिया गया है:

सुवर्गापुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः। श्र्रव, कृतविद्यक्च यक्च जानाति सेवितुम्॥ सुबरनपुष्पा भूमि कीं, चुनत चतुर नर तीन। सूर श्रौर विद्यानिपुन, सेवा मांहि प्रवीन ॥

-काव्यकरपद्रुम की सहायता से

यहाँ संपूर्ण वाक्य का ही मुख्यार्थ सर्वथा श्रसमर्थ है क्योंकि न तो पृथ्वी वुवर्णपुष्पा होती है श्रौर न उसका चयन संभव है। श्रतएव लच्च्या की सहायता ो इसका श्रर्थ यह होगा कि तीन प्रकार के नरश्रेष्ठ पृथ्वी की समृद्धि का श्रर्जन करते । इस ध्वनि में लच्चणलच्चण रहती है।

लच्चामूला ध्वनि त्रानिवार्यतः प्रयोजनवती लच्चा के ही आश्रित रहती है क्योंिक रूढ़िल च्या में तो व्यंग्य होता ही नहीं।

(आ) अभिधामूला ध्वनि—जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह ध्वनि श्रमिधा पर श्राशित है। इसे विवित्तान्यपरवाच्य भी फहते हैं। विवित्तान्यपरवाच्य का शर्थ है—जिसमें वाच्यार्थ विवित्तित होने पर भी श्रन्यपरक श्रर्थात् व्यंग्यनिष्ट हो । श्रर्थात् यहाँ वाच्यार्थं का श्रपना श्रस्तित्व श्रवश्य होता है, परंतु वह श्रंततः व्यंग्यार्थ का माध्यम ही होता है। श्रिमिधामूला ध्वनि के दो मेद हैं--श्रसंलद्यकम श्रीर संलद्यकम । श्रसंलद्यकम में पूर्वापर का कम सम्यक् रूप से लिख्त नहीं होता; यह कम होता अवश्य है श्रीर उसका आभास भी निश्चय ही होता है, परंतु पूर्वापर अर्थात् वाच्यार्थं अौर व्यंग्यार्थं की प्रतीति का अंतर अत्यंतात्यंत स्वल्प होने के कारण 'शतपत्रमेदन्याय' से स्पष्टतया लचित नहीं होता। समस्त रसप्रपंच इसके श्रंतर्गत श्राता है। संलद्यकम में यह पौर्वापर्य कम सम्यक् रूप से लिखत होता है। कहीं यह शब्द के आश्रित होता है, कहीं अर्थ के आश्रित और कहीं शब्द और श्चर्य दोनों के आश्रित । इस प्रकार इसके तीन भेद हैं--शब्द-शक्ति-उद्भव, अर्थ-

शक्ति-उद्भव श्रीर शब्दार्थ-उभय-शक्ति-उद्भव। वस्तुध्विन श्रीर श्रतंकारकी संलद्यक्रम के श्रंतर्गत ही श्राती है क्योंकि इनमें वाच्यार्थ श्रीर व्यंग्यार्थ का पैतार कम स्पष्ट लितत रहता है।

ध्विन के मुख्य मेद ये ही हैं। इनके अवांतर मेदों की संख्या का ठीक नहीं मम्मट के अनुसार कुल संख्या १०४४५ तक पहुँचती है। ४१ शुद्ध और १०४४ मिश्र। इधर पं० रामदिहन मिश्र ने ४५१६२० का हिसाब लगा दिया है।

- (६) ध्वित की व्यापकता—उपर्युक्त प्रस्तार से ही ध्विन की व्यक्ति एइता हो। ध्विन की व्यापकता का दूसरा प्रमाण यह है कि उसकी सत्ता उपर्गाक्री प्रत्यय से लेकर संपूर्ण महाकाव्य तक है। पदिचमिक्त, क्रियाविमिक्त, वचन, संस्कित पद्य और महाकाव्य तक उसके अधिकार सेत्र के लेकर वर्ण, पद, बात मुक्तक पद्य और महाकाव्य तक उसके अधिकार सेत्र का विस्तार है। जिस प्रकार ए उपसर्ग या पदिवमिक्ति मात्र से एक विशिष्ट रमणीय अर्थ का ध्वनन को है, उसी प्रकार संपूर्ण महाकाव्य से भी एक विशिष्ट अर्थ का ध्वनन या स्तोर है। प्र, परि, कु, वा, डा आदि जहाँ एक रमणीय अर्थ को ध्वनन या स्तोर है। प्र, परि, कु, वा, डा आदि जहाँ एक रमणीय अर्थ को ध्वनन या स्तोर है। प्र, परि, कु, वा, डा आदि जहाँ एक रमणीय अर्थ को ध्वनन या स्तोर है। या परि, कु, वा, डा आदि जहाँ एक रमणीय अर्थ को ध्वनन ये होता है है आधुनिक शब्दावली में संदेश, मूलार्थ आदि अनेक नाम दिए गए है।
  - (७) ध्वित और रस—भरत ने रस की परिभाषा की है—विभाव, मन संचारी श्रादि के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इससे सप्ट है कि काल केवल विभाव, अनुभाव ग्रादि का ही कथन होता है—उनके संयोग के परिपाक रस का नहीं। ग्राथीत् रस वाच्य नहीं होता। इतना ही नहीं, वाचक शब्दों रस का कथन रसदोप भी माना जाता है—रस केवल प्रतीत होता है। इ जैसा ग्राभी व्यंजना के विषय में कहा गया है, किसी उक्ति का वाच्यार्थ रस्म नहीं कराता, वह केवल अर्थवोध कराता है। रस सहृदय की हृदयस्थित वासन ग्रानंदमय परिणित है जो अर्थवोध से भिन्न है। ग्रातप्य उक्ति हारा स प्रत्यच्च वाचन नहीं होता, अप्रत्यच्च प्रतीति होती है—पारिभाषिक शब्दों व्यंजना या व्यनन होता है। इसी तर्क से ध्विनकार ने उसे केवल रस न मा रसध्विन माना है।
    - (८) ध्वित के अनुसार काव्य के भेद—ध्वितवादियों ने काव्य के भेद किए हैं—उत्तम, मध्यम और अधम। इस वर्गक्रम का आधार स्पष्टती अथवा व्यंग्य की सापेचिक प्रधानता है। उत्तम काव्य में व्यंग्य की प्रधानता है, अर्थात् उसमें वाच्यार्थ की अपेचा व्यंग्यार्थ प्रधान रहता है, उसी को धित गया है। ध्विन के भी, अर्थात् उत्तम काव्य के भी, तीन भेद हैं—रसध्यित,

कारप्विन श्रीर वस्तुध्विन । इनमें रसप्विन सर्वश्रेष्ठ है। मध्यम काव्य को गुणीभूत-न्यंग्य भी कहते हैं। इसमें न्यंग्यार्थ का श्रास्तित्व तो श्रवश्य होता है, परंतु वह वाच्यार्थं की श्रपेचा श्रधिक रमणीय नहीं होता—या तो समान रमणीय होता है, या ेकम, श्रर्थात् उसकी प्रधानता नहीं रहती। श्रधम कान्य के श्रंतर्गत चित्र श्राता है जो वास्तव में काव्य है भी नहीं। उसमें न तो व्यंग्यार्थ होता है श्रौर न श्रर्थगत चारुत्व। िध्वनिकार ने उसकी श्रथमता स्वीकार करते हुए भी काव्य की कोटि में उसे स्थान दे ू दिया है-परंतु रस का सर्वथा अभाव होने के कारण अभिनव ने और उनके बाद विश्वनाथ ने उसको कान्य की श्रेगी से पूर्णतः वहिर्गत कर दिया है। इस प्रकार ध्विन के अनुसार काव्य का उत्तम रूप है ध्विन और ध्विन में भी सर्वोत्तम है रसध्वित । पंडितराज जगन्नाथ ने इसे उत्तमोत्तम भेद कहा है, अर्थात् रस या रस-ध्विन काव्य का सर्वोत्तम रूप है। दूसरे शब्दों में रस ही काव्य का सर्वश्रेष्ठ तत्व है। शास्त्रीय दृष्टि से रस श्रीर ध्वनि का यही संबंध एवं तारतस्य है।

(१) ध्वित में अन्य सिद्धांतों का अंतर्भाव-ध्विनकार अपने संमुख दो ैं उद्देश्य रखकर चले थे—एक ध्वनि सिद्धांत की निर्भात स्थापना, दूसरे अन्य सभी ी प्रचितत सिद्धांतों का ध्वनि में समाहार । वास्तव में ध्वनि सिद्धांत की सर्वमान्यता ं का मुख्य कारण भी यही हुआ। ध्वनि को उन्होंने इतना व्यापक बना दिया कि उसमें न केवल पूर्ववर्ती रस, गुर्या, रीति, अलंकार आदि का ही समाहार ें हो जाता था वरन् उनके परवर्ती वक्रोक्ति, श्रीचित्य श्रादि भी उससे बाहर नहीं जा र्व सकते थे। इसकी सिद्धि दो प्रकार से हुई—एक तो यह कि रस की भाँति गुग, ं रीति, श्रलंकार, वक्रता त्यादि भी व्यंग्य ही रहते हैं। वाचक शब्द द्वारा न तो ह माधुर्य श्रादि गुणों का कथन होता है, न वैदर्भी श्रादि रीतियों का, न उपमा श्रादि त्र श्रालंकारों का, श्रौर न वकता का ही । ये सब ध्वनि रूप में ही उपस्थित रहते हैं। द्सरे गुण, रीति, श्रलंकार, श्रादि तत्व प्रत्यच्तः श्रर्थात् सीधे वाच्यार्थं द्वारा मन को श्राह्माद नहीं देते। श्रतएव ये सब ध्वन्यर्थ के संबंध से, उसी का उपकार करते हुए, श्रपना श्रस्तित्व सार्थंक करते हैं। इनके श्रतिरिक्त इन सवका महत्व भी श्रपने प्रत्यच रूप के कारण नहीं वरन् ध्वन्यर्थ के कारण है। क्योंकि जहाँ ध्वन्यर्थ नहीं होगा वहाँ ये श्रात्माविहीन पंचतत्वों श्रथवा श्राभूषणों श्रादि के समान निरर्थंक होंगे। इसीलिये ध्वनिकार ने उन्हें ध्वन्यर्थ रूप श्रंगी का श्रंग माना है। इनमें गुणों का संबंध चित्त की द्रुति, दीप्ति आदि से है, श्रतएव वे ध्वन्यर्थ के साथ, जो मुख्यतया रस ही होता है, अंतरंग रूप से उसी प्रकार संबद्ध हैं, जैसे शौर्यादि श्रातमा के साथ । रीति श्रर्थात् पदसंघटना का संबंध शब्दार्थ से है इसलिये वह काव्य के शरीर से संबद्ध है। परंतु फिर भी, जिस प्रकार संदर शरीरसंस्थान मनुष्य के बाह्य व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाता हुन्ना वास्तव में उसकी त्रात्मा का ही उपकार करता है, उसी प्रकार रीति भी श्रांततः काव्य की श्रात्मा का ही उपकार करें है। श्रांकारों का संबंध भी शव्दार्थ से ही है। परंतु रीति का संबंध भि श्रांका श्रांकारों का श्रास्थर—श्रायंत् यह श्रावश्यक नहीं है कि सभी काव्यकों श्रान्प्रास या किसी श्रान्य शब्दालंकार का, श्रीर सभी प्रकार के काव्याओं ने उक्त या किसी श्रान्य श्राणंकार का चमत्कार नित्यरूप से वर्तमान ही हो। श्रतंका की स्थिति श्राम्प्रणों की सी है जो श्रानित्यरूप से शरीर की शोमा बढ़ाते हुए क्रंक श्रात्मा के सौंदर्य में ही बुद्धि करते हैं। शरीरसौंदर्य की स्थिति श्रात्मा के विस्थत श्रात्मा के कि संभव नहीं है, श्रतप्व शव के लिये सभी श्राम्प्रण व्यर्थ होते हैं। (वहाँ यह कर देना उचित होगा कि ध्वनिकार ने श्रतंकार को श्रत्यंत संकुचित श्र्मं श्रह्ण किया है। श्रतंकार को व्यापक रूप में श्रह्ण करने पर, श्रार्थात उसके श्रंतं सभी प्रकार के उक्तिचमत्कार को ग्रह्ण करने पर—चाहे उसका नामकरण हुआ है या नहीं, चाहे वह लच्न्णा का चमत्कार हो श्राथवा व्यंजना का—जैता इंतक विकार में किया है, उसे न तो शब्दार्थ का श्रस्थिर धर्म सिद्ध करना है। सरल है, श्रीर न श्रलंकार श्रलंकार भें इतना स्पष्ट मेद किया ही जा सकता है।

(१०) उपसंहार—श्रंत में, उपसंहार रूप में, ध्वनि सिद्धांत का ए सामान्य परीच्या श्रीर श्रावश्यक है। क्या ध्वनि सिद्धांत सर्वथा निर्भोत श्रीर क का एकमात्र स्वीकार्य सिद्धांत है ? क्या वह रस सिद्धांत से भी अधिक मान है। इस प्रश्न का दूसरा रूप यह है—काव्य की श्रात्मा ध्वनि है श्रथवा रस ? जै प्रसंग में कहा गया है, श्रांततोगत्वा रस श्रीर ध्वनि में कोई श्रंतर नहीं है गया था। यों तो त्रानंदवर्धन ने ही रस को ध्वनि का ग्रनिवार्य तत्व माना या पर श्रभिनव ने इसको श्रौर भी स्पष्ट करते हुए रस श्रौर ध्वनि सिद्धांतों को एक्स कर दिया। फिर भी, इन दोनों में सूक्ष्म श्रंतर न हो, ऐसी बात नहीं है। इस अंतर की चेतना श्रभिनव के उपरांत भी निरसंदेह वनी रही। विश्वनाय क रसप्रतिपादन श्रौर उसके उपरांत पंडितराज जगन्नाथ द्वारा उनकी श्रातीका तथा ध्वनि का पुनःस्थापन इस सूदम श्रंतर के श्रस्तित्व का साची है। जहाँ तह दोनों के महत्व का प्रश्न है, उसमें संदेह नहीं किया जा सकता। ध्विन रहे के विना काव्य नहीं वन सकती, श्रौर रस ध्वनित हुए विना, केवल कथित होकर कान्य नहीं हो सकता। कान्य में ध्विन को सरस, रमगीय होना पड़ेगा श्रीर ए को व्यंग्य। 'सूर्य श्रस्त हो गया' से एक व्वनि यह निकलती है कि श्रव का वंद करो-परंतु ध्वनि की स्थिति श्रसंदिग्ध होने पर भी रस के श्रमाव यह काव्य नहीं है। इसी प्रकार 'दुष्यंत शकुंतला से प्रेम करता है।' यह वाक्य र का कथन करने पर भी व्यंजना के अभाव में काव्य नहीं है। अतएव दोनों श्रनिवार्यता असंदिग्ध है। परंतु प्रश्न सापेचिक महत्व का है। विधि श्रीर तत्व दों

ही महत्व है, परंतु फिर भी तत्व तत्व ही है। रस श्रीर ध्वनि में तत्व पद का धिकारी कौन है ? इसका उत्तर निश्चित है-रस। रस श्रौर ध्वनि दोनों में े ही श्रिधिक महत्वपूर्ण है—उसी के कारण ध्वनि में रमणीयता आती है। पर . मिको व्यापक श्रर्थ में ग्रहण करना चाहिए। रस को मूलतः परंपरागत संकीर्ण मावानुभाव व्यभिचारी के संयोग से निप्पन्न रस के श्रर्थ में ग्रहण करना संगत हीं। रस के ग्रंतर्गत समस्त भावविभूति ग्रथवा त्रनुभूतिवैभव ग्रा जाता है। ानुभूति की वाहक (व्यंजक) बनकर ही ध्वनि रमणीय होती है, अन्यथा वह गव्य नहीं वन सकती । अनुभूति ही सहृदय के मन में अनुभूति जगाती है। हाँ, किन की अनुभूति को सहृदय के मानस तक प्रेषित करने के लिये कल्पना का प्रयोग प्रनिवार्य है-उसी के द्वारा अनुभूति का प्रेषण संभव है। कल्पना द्वारा अनुभूति का प्रेपसा ही तो शास्त्रीय शब्दावली में उसकी व्यंजना या ध्वनन है। इस प्रकार रस ग्रीर ध्वनि का प्रतिद्वंद्व अनुभूति भ्रीर कल्पना का ही प्रतिद्वंद्व ठहरता है। श्रीर अंत में जाफर यह निश्चय करना रह जाता है कि इन दोनों में से काव्य के लिये कौन , श्रिधिक महत्वपूर्ण है ? यह निर्णय भी श्रिधिक कठिन नहीं है---श्रनुभूति श्रीर कल्पना में श्रनुभृति ही श्रिधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि काव्य का संवेद्य वही है। कल्पना इस नंवेदन का ग्रिनिवार्य साधन ग्रवश्य है, परंतु संवेद्य नहीं है । इसीलिये प्रसिद्ध मनो-वैज्ञानिक ब्रालोचक रिचर्ड स ने प्रत्येक कविता को मूलतः एक प्रकार की ब्रानुभूति, ही माना है। श्रीर वैसे भी 'रसो वै सः'--रस तो जीवनचेतना का प्राण है। काव्य के वेत्र में या श्रन्यत्र उसको श्रपने पद से कौन न्युत कर सकता है ? ध्विन सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण योग यह रहा कि उसने जीवन के प्रत्यच्च रस भ्रौर काव्य के भावित रस के बीच का श्रांतर स्पष्ट कर दिया।

#### ७. नायक-नायिका-भेद

(१) प्रदाधार—लच्य ग्रंथों की ही मित्ति पर लच्चण ग्रंथ का निर्माण होता है—यह कथन काव्य के अन्य ग्रंगों—अलंकार, गुण, दोप, रीति, ध्विन, रस, शब्दशिक्त—पर तो घटित होता है, पर 'नायक-नायिका-मेद' पर पूर्ण रूप से घटित नहीं होता। यदि लच्य ग्रंथों को ही आधार माना जाय तो नायिका के प्रमुख मेदों में से केवल स्वकीया नायिका ही 'नायिका' कहलाने की अधिकारिणी ठहरती है, शेप दो—परकीया (प्रौढ़ा तथा कन्या) और सामान्या—नायिकाएँ नहीं, क्योंकि संस्कृत साहित्य के काव्य और नाटक परकीया और सामान्या नायिकाओं को प्रमुख रूप में उपस्थित नहीं करते। यहाँ वसंतसेना, वासवदत्ता, शकुंतला और तारा के विषय में आपित उठाई जा सकती है, पर न 'मृञ्छकटिकम्' की वसंतसेना सामान्या नायिका की शास्त्रीय परिभाषा पर खरी उतरती है और न 'स्वप्नवासवदत्तम्' की वासवदत्ता तथा 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' की शकुंतला 'कन्या-परकीया' की। वसंतसेना को द्रव्य से

### हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

मोह नहीं श्रीर न वासवदत्ता श्रीर शकुंतला का प्रेम संसार से गुप्त है। प्रोत् तारा के प्रति वाली का तथावर्णित रितसंबंध भी सामाजिक के हृदय में कालाई । उत्पत्ति नहीं करता।

काव्य श्रौर नाटक के द्यतिरिक्त हरिवंश, पद्म, विष्णु, भागवत श्रीर क्रिक पुरागों में वर्णित कृष्णगोपी संवंधी आख्यानों को भी हमारे विचार में नाकनित मेद के पृष्ठाधार के रूप में स्वीकार करना समुचित नहीं है। संस्कृत काव्यान उपलब्ध ग्रंथों के त्राधार पर सर्वेष्यम भरत ( ३व शती ई० पूर्व श्री है ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में कुलजा, कन्या, श्राम्यंतरा ( वेश्या ), वाह्या ( हुर्लीः श्रादि नायिकाश्रों की श्रोर संकेत किया है। पहले तो यह निश्चित नहीं है कि क सभी अथवा इनमें से कुछेक पुरागों के कृष्णगोपी संबंधी श्राख्यानों की रक्ता ह से पूर्व हो चुको थी, श्रीर दूसरे, भरत का नायक-नायका-भेद-निरूपण किर्ती भेह में कृष्ण-गोपी-संबंध को सिद्धांतबद्ध नहीं करता। वैष्णुव परंपरा द्वारा भ्रामीह उज्वलनीलमिश ग्रंथ के रचयिता रूप गोस्वामी श्रपने ग्रंथ में परकीया नारिक है तो स्थान देते हैं, पर सामान्या को नहीं। उधर भरत के नाव्यशास्त्र में के ( श्राम्यंतरा ) श्रीर स्वकीया ( वाह्या तथा कुलजा ) को तो स्थान मिला है है। परकीया को नहीं। वैष्णव विचारधारा भरत के समय में भिन्न रही हो और ह गोस्वामी के समय में भिन्न—यह धारणा श्रयंभव जान पड़ती है। इसके श्रीतिह कृष्णाख्यानों की परकीयाएँ एकत्र रहकर ईर्ध्यामाव कर सकती हैं, पर पर्णा नायिका-भेद-प्रकरणों में परकीया का ऐसा स्वरूप चित्रित नहीं किया गया।

वस्तुतः 'लोकानुकृतिः नाट्यम्' का विवेचन करनेवाले भरत को लोके प्रचलित साधारण स्त्रीपुरुपों की विभिन्न प्रकृतियों श्रीर उनके व्यवहारों हे ग्रेर मिली है श्रीर इसी श्राधार पर उन्होंने नायक-नायिका-भेदों का निरूपण किया है इसी प्रसंग में कामशास्त्रों से प्राप्त प्ररेगण की भी उन्होंने चर्चा की है , पर सि पुराण का यहाँ उल्लेख नहीं है । कामशास्त्र का पृष्ठाधार भी निरसंदेह साधारण का साधारण स्त्री-पुरुष-व्यवहार ही है, न कि नाटक, काव्य श्रथवा श्रास्त्रीक

<sup>े (</sup>क) तत्र राजीपभीगं तु न्याख्यास्यामनुपूर्वकाः । उपचारविधि सम्यक् कामसूत्रसमुस्थितम् ॥

<sup>(</sup>ख) श्रास्ववस्थास विश्वेया नायिका नाटकाश्रयाः । एतासां यच वद्दयामि कामतन्त्रमनेकथा ॥ —नाट्यशास्त्र, २४।१४१-४२,२१

<sup>(</sup>ग) कुलांगनानामेवायं श्रोक्तः कामाश्रयो विधिः। (घ) भावाभावी विदित्वा च ततस्तैस्तैहपक्रमैः।

पुमानुपरेत्रारी कामतंत्रं समीच्य तु॥ —नाट्यशास्त्र २५।६५

शि ग्रंथरमुचय । श्रतः हमारे विचार में नायक-नायिका-भेद प्रकरणों का पृष्ठाधार हित्यिक लद्यग्रंथ न होकर मूलतः साधारण स्त्रीपुरुषों का पारस्परिक रितव्यवहार है। यह श्रलग प्रश्न है कि श्लागे चलकर प्रचलित नायक-नायिका-भेद के श्लाधार जयदेव जैसे संस्कृत कवियों ने गोपी कृष्ण संबंधी मुक्तक काव्यों का निर्माण किया, जिप गोस्वामी जैसे श्लाचार्य ने नायक-नायिका-भेद प्रकरण को कृष्ण-गोपी-संबंध की शित पर प्रतिष्ठित कर उसमें यथासाध्य परिवर्तन कर दिया श्लीर इधर हिंदी रीति-शिलान कि नायक-नायिका-भेद संबंधी पूर्वस्थित धारणाश्लों को लद्द्य में रखकर कि रचनाश्लों का निर्माण करता चला गया।

(२) नायक-नायिका-भेद-निरूपक आचार्य और प्रंथ—संस्कृत वाङ्मय नायक-नायिका-भेद को नाट्यशास्त्र, काव्यशास्त्र स्त्रीर कामशास्त्र संबंधी ग्रंथों में लंगन मिला है। कामशास्त्र संबंधी ग्रंथों में कामस्त्र, श्रनंगरंग, रितरहस्य श्रादि के लंगन विशेषतः उल्लेख्य हैं। नाट्यशास्त्र संबंधी चार ग्रंथ सुलभ हैं—भरत का नाट्य-निर्मास्त्र, धनंजय का दशरूपक, सागरनंदी का नाटक-लक्त्रण-रलकोष श्रीर रामचंद्र हुग्णचंद्र का नाट्यदर्पण। इन सबमें नायक-नायिका-भेद का यथास्थान निरूपण हुश्रा है, पर भरत के ग्रंथ के श्रतिरिक्त शेष ग्रंथों में पूर्ववर्ती काव्यशास्त्रकारों का ही श्रतुकरण मात्र है। नायक-नायिका-भेद की दृष्टि से काव्यशास्त्र संबंधी ग्रंथों के द्री वर्ग हैं:

(क) शृंगार रस के श्रंतर्गत नायक-नायिका-भेद-निरूपक ग्रंथ: इनमें से हिंद्रट का काव्यालंकार, भोज का सरस्वतीकंठाभरण श्रौर शृंगारप्रकाश तथा विश्वनाथ का साहित्यदर्पण विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके श्रतिरिक्त कद्रभट्ट, श्रानिपुराणकार, श्रीकृष्ण कि, वाग्भट प्रथम, हेमचंद्र, शारदातनय, विद्यानाथ, शिंगभूपाल, वाग्भट दितीय श्रौर केशव मिश्र के काव्यशास्त्रों में भी इस प्रकरण को स्थान मिला है, पर इनमें इस संबंध में कोई उल्लेखनीय नवीनता उपलब्ध नहीं होती।

(ख) केवल नायक-नायिका-भेद-निरूपक ग्रंथ: इस वर्ग में दो ग्रंथ श्रिति प्रिषद हैं—भानु मिश्र की रसमंजरी श्रीर रूप गोस्वामी का उज्वलनीलमिण । तीसरा ग्रंथ संत श्रकवर शाह प्रणीत श्रंगारमंजरी प्रसिद्धि की दृष्टि से न सही, विषय-व्यवस्था श्रीर मौलिक मान्यताश्रों के लिये उल्लेखनीय एवं उपादेय है।

उपर्युक्त श्राचार्यों के ग्रंथों की श्रपनी श्रपनी विशिष्टताएँ हैं। भरत के नाट्य-शास्त्र का मूल विषय नाटक होने के कारण यद्यपि नायक-नायिका-भेद की चर्चा केवल तीन श्रध्यायों में—२४वें, २५वें श्रीर ३४वें श्रध्यायों में श्रीर वह भी गीण रूप से—की गई है, फिर भी परवर्ती श्राचार्यों द्वारा प्रस्तुत लगभग सभी नायक-नायिका-भेदों श्रीर उनके उदाहरणों के मूल स्रोत भरत के इन्हीं प्रसंगों में यत्रतत्र निहित हैं। भरत के पश्चात् सर्वप्रथम इद्रटप्रणीत काव्यालंकार में यह प्रकरण श्रत्यंत व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया श्रीर शताव्दियों तक इसे प्रेंड मेदयोजना का श्रनुकरण होता रहा है। भोजराज के सरस्वतीकंठाभरण श्रीर प्रकाश के प्रतिपादन की एक प्रमुख विशेषता है—ग्रुपने समय तक प्रचलित का श्रव के लगभग सभी श्रंगों एवं उपांगों का यथासंभव वर्गवह की श्रीर संपादन। यह श्रलग बात है कि परवर्ती श्राचायों ने संभवतः इनके कि निरूपण से भयभीत होकर इनका श्रनुकरण नहीं किया। यही स्थित इनके कि नायिका-भेद-प्रकरण की भी है। इस दृष्टि से विश्वनाथ श्रिषक सफल हुए। उसे श्रपने समय तक प्रचलित नायक-नायिका-भेद संबंधी विस्तृत सामग्री में से स्वस्त कर उसे संज्ञित रूप में प्रस्तुत किया जो विद्वहर्ग तथा छात्रवर्ग दोनों के हि उपयोगी हुआ।

नायक-नायिका-भेद की स्वतंत्र विवेचना सबसे पहले भानु मिश्र ने हैं उनसे पूर्व इस प्रकरण को शृंगार रस के आलंबन विभाव के अंतर्गत निक्षित जाता था, परिणामतः इतना विस्तृत प्रसंग रसिनिरूपण में एक अवांक्षित बाधा और विषय के अनुपात में एक अनुचित सी विषमता उपियत है रहा। पर भानु मिश्र के इस स्वतंत्र निरूपण से इनके ग्रंथ रसमंजरी में ये देंग रहे। इसके अतिरिक्त विषय के विस्तार और स्वच्छ व्यवस्था की दृष्टि से भी ग्रंथ उपादेय एवं अनुकरणीय रहा है। रूप गोस्वामी के उज्वलनीलमिण नायक-नायिका-भेद जैसे शुद्ध शृंगार रस के प्रसंग को इन्होंने 'मधुर' रस के दिलकर नवीन पथप्रदर्शन के साथ साथ नायक-नायिका-भेद से प्रभावित कवियों को शृंगारी कि कहाने के लांछन से मुक्त करने का संदर प्रयास कि हिंदी के रीतिकालीन आचार्य नायक-नायिका-भेद के लच्चणच्च में भानु विद्या प्रभावित हैं, और लच्चणच्च में रूप गोस्वामी से। इन्होंने उदाहरण के लिये प्रायः रूप गोस्वामी के समान गोपी कृष्ण को नायिका एवं नायक के का माध्यम बनाया है।

इस वर्ग के तीसरे लेखक श्रकबरशाह की प्रसिद्ध श्रेपेक्च कृत कृत कि उनके ग्रंथ में नायक-नायिका-मेद का श्रत्यंत प्रौढ़ एवं खंडनगंडन विवेचन उपलब्ध होता है। लेखक ने स्थान स्थान पर भानु मिश्र की रसमंजरी उसपर 'श्रामोद' नामक किसी श्रप्राप्य टीका का दुराग्रहरहित होकर खंडन करते हुए श्रपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। यह ग्रंथ निम्नोक्त दो क्षा हिंदी रीतिग्रंथों में श्रिथिक प्रचार नहीं पा सका। प्रथम यह कि ग्रंथ की दिच्या भारत में होने के कारण इसकी 'संस्कृत छाया' उत्तर भारतीय हिंदी श्र को प्रायः दुष्प्राप्य रही होगी। यद्यपि चिंतामिण ने इसकी 'हिंदी छाया' रचना की थी, पर वह श्रपने मूलाधार के विना जिटल एवं दुर्वीध बनी रही।

### रीतिकाव्य का शास्त्रीय प्रष्टाधार [ संद १ : अध्याय २ ]

र्या प्रथम की अपेक्षा कहीं अधिक सबल है और वह है शंगारमंजरी की खंडन-नात्मक गद्यवद्ध गंभीर शैली । रीतिकालीन हिंदी श्राचार्यों ने कभी इस खंडनमंडन ूप्रपंच में पड़ना उचित नहीं समभा ।

### (३) नायक तथा नायिका के भेदोपभेद-

(अ) नायकभेद-भरत से लेकर ग्राक्वर शाह तक सभी श्रान्वार्यों ने विभिन्न िधारों पर नायक के भेदों का उल्लेख किया है। भरत ने नायक को प्रकृति के ाहाधार पर तीन प्रकार का माना है—उत्तम, मध्यम और श्रधम; शील के आधार ः चार प्रकार का-धीरोद्धत, धीरललित, धीरोदात्त श्रीर धीरप्रशांत; नारी के प्रति ते संबंधी तथा ग्रन्य व्यवहार के ग्राधार पर भरत ने पुरुष के पाँच भेद माने हैं-्तुर, उत्तम, मध्यम, श्रथम श्रीर संप्रवृद्ध ।

भरत के उपरांत रुद्रट ने नायिका के प्रति प्रेमव्यवहार के ग्राधार पर विक के चार भेद गिनाए हैं-श्रनुकूल, दिच्छा, शठ श्रौर धृष्ट । इनके पश्चात् जिराज ने विभिन्न श्राधारों पर नायक के नवीन भेदों का उल्लेख किया है। उनके यनानुसार कथावस्त के आधार पर नायक के छह भेद हैं—नायक, प्रतिनायक पनायक, नायकाभास, उभयाभास भ्रौर तिर्यगाभास; प्रकृति के श्राधार पर तीन द है—सालिक, राजस श्रीर तामस; परिग्रह के श्राधार पर दो मेद—साधारण श्रनेकानुरक्त ) श्रीर श्रनन्यजाति ( श्रनन्यानुरक्त )। इनके श्रतिरिक्त भरतसंमत नियम श्रादि तीन तथा धीरोद्धत ( उद्धत ) श्रादि चार मेदों का इन्होंने भी ाल्लेख किया है।

भोज के उपरांत फिर विश्वनाथ ने नायक मेदों का निरूपण किया है, पर उनमें फोई नवीनता नहीं है; हाँ, विपय की सुव्यवस्था के लिये वे श्रवश्य उल्लेखनीय ी। इनके उपरांत भानु मिश्र ने नायक के तीन नूतन भेद उपस्थित किए हैं-पित, उपपति श्रौर वैशिक। यद्यपि इन मेदों का स्वरूप पूर्वाचार्यों ने किसी न किसी श्रन्य रूप में प्रस्तुत किया था, पर इनका नामकरण सर्वप्रथम भानु मिश्र के ग्रंथ में उपलब्ध होता है। इनमें से प्रथम दो नायक नायिका के प्रति व्यवहार के श्राधार पर वार चार प्रकार के हैं—श्रनुकूल, दिच्चण, घृष्ट श्रीर शठ। श्रन्य श्रजात श्राचार्यों द्वारा स्वीकृत मानी श्रौर चतुर इन दो नायकमेदों को भानु मिश्र ने शठ के श्रंतर्भृत किया है। इनमें चतुर नायक दो प्रकार का है—वाक्चतुर स्रौर चेष्टाचतुर। प्रोपण के श्राधार पर नायक के तीन मेद हैं प्रोषितपति, प्रोपितोपपति श्रीर मोषितवेशिक। जाति के श्राधार पर स्वीकृत नायक के तीन मेदी—दिन्य, श्रादिन्य और दिव्यादिव्य-को भानु मिश्र ने स्वीकार नहीं किया।

भानु मिश्र के पश्चात् रूप गोस्वामी ने धीरोदात्त श्रादि चार तथा श्रनुकूल श्रादि चार मेदों के श्रतिरिक्त पति श्रीर उपपति नामक दो मेदों तथा पूर्णतम, पूर्णतर श्रीर पूर्ण नामक भेदों की गणना की है। 'वैशिक' को इन्होंने नहीं कि इस विषय के श्रांतिम श्राचार्य संत श्रकबर शाह ने कुछेक नए नायकोद मार्थ प्रच्छन श्रीर प्रकाश। ये दो भेद शठ नायक के हैं। इनके श्रीतिर हैं दो वर्ग श्रीर बनाए हैं। प्रोषित, श्रामिलित श्रीर विरही, ये तीन भेद एक ही हैं श्रीर भद्र, दत्त, कुत्त्वमार श्रीर पांचाल ये चार भेद दूसरे वर्ग में। पहते को श्राधार नायिकावियोग है, श्रीर दूसरे वर्ग का श्राधार कामशास्त्रीय मान्यता।

(आ) नायिकाभेद—भरत ने विभिन्न आधारों पर नायिका (मार्ग) मेदों का उल्लेख किया है। सामाजिक व्यवहार के आधार पर उन्होंने नारी हैं तीन मेद माने हें—बाह्या (कुलीना), आम्यंतरा (वेश्या) और बाह्याम्तार के कृतशोचा (अर्थात् वेश्यावृत्ति त्यागकर शुद्ध रूप से प्रेमी के साथ रहनेवाली) फिर इसी आधार पर दो अन्य मेद—कुलजा और कन्यका। नायक के साथ के अथवा वियोग के अवस्थानुसार भरत ने नायिका के आठ मेद गिनाए हैं—का सजा, विरहोत्कंठिता, स्वाधीनपतिका, कलहांतरिता, खंडिता, विप्रलब्धा, और भर्तृका और अभिसारिका। नायक के प्रति प्रेम के आधार पर नारी के तीर हैं—मदनातुरा, अनुरक्ता और विरक्ता। प्रकृति के आधार पर नारी के तीर हैं—उत्तमा, मध्यमा और अधमा। यौवनलीला के आधार पर नारी के ना हैं—प्रथम यौवना, द्वितीय यौवना, तृतीय यौवना और चतुर्थ यौवना। एवं आधार पर भी चार भेद हैं—दिव्या, नृपपत्नी, कुलस्त्री और गणिका।

भरत के उपरांत रहट ने नायिकाभेदों का उल्लेख किया है, जो प्रक् सुन्यवस्थित रूप में प्रस्तुत होने के कारण प्रायः सभी परवर्ती श्राचार्यों हुए। करणीय रहा है। इनके श्रनुसार नायिका के प्रमुख तीन भेद हैं—श्रात्मीया, पर श्रीर वेश्या। श्रात्मीया के रितिविलास के श्राधार पर तीन भेद हैं—गुण्या, श्रीर प्रगल्भा। इनमें से श्रंतिम दो के (पित द्वारा प्राप्त प्रेमव्यवहार के श्राधार पहले दो दो भेद हें—ज्येष्ठा श्रीर किनिष्ठा, फिर इन दोनों के (मान, व्यवह श्राधार पर) तीन तीन भेद—धीरा, श्रधीरा श्रीर मध्या। परकीया के दो भेद कन्या श्रीर श्रन्योढ़ा। श्रात्मीया के श्रन्य दो भेद हें—स्वाधीनपितका श्रीर प्र पितका, तथा श्रात्मीया, परकीया श्रीर वेश्या इन तीनों के श्रन्य दो दो भेद श्रिमसारिका श्रीर खंडिता।

रद्रट के उपरांत भोजराज ने श्रपने दोनों ग्रंथों— एरस्वतीकंटामरण श्रंगारप्रकाश—में कितपय नचीन भेदोपभेद प्रस्तुत किए हैं। सरस्वतीकंटाम उन्होंने कथावस्तु के श्राधार पर नायिका के पाँच भेद गिनाए हैं—नायिका, मनायिका, उपनायिका, श्रनुनायिका श्रीर नायिकाभास; उपयमन के श्राधार पर भेद—ज्येष्ठा श्रीर कनीयसी; मानवृद्धि के श्राधार पर चार भेद—उद्धता, उद्धा

श्रीर ललिता; वृत्ति के श्राधार पर तीन भेद—सामान्या, पुनर्भू श्रीर स्वैरिगी; श्राजीविका के श्राधार पर गणिका, रूपजीवा श्रीर विलासिनी। श्रंगारप्रकाश ्रिपुनर्भू नायिका के निम्नोक्त चार उपमेदों का उल्लेख है—ग्रच्ता, च्ता, याता-

हुता, स्वयंवरा, स्वेरिगी श्रीर वेश्या । भोजराज के उपरांत भानु मिश्र ने ऋपने समय तक प्रचलित नायिकाभेदों में िमहत्त्रपूर्ण भेदों का व्यवस्थापूर्ण संकलन प्रस्तुत कर हिंदी रीतिकालीन स्राचार्यी ि इस विषय में दिशाप्रदर्शन किया। उनके श्रनुसार नायिका के प्रमुख तीन भेद िस्वीया, परकीया ग्रौर सामान्या । स्वीया के प्रमुख तीन मेद हैं-सुग्धा, मध्या कीर प्रगल्मा। मुग्धा के दो भेद हैं - श्रज्ञातयीवना श्रीर ज्ञातयीवना श्रीर फिर ित के प्रति विश्रव्धता के द्याधार पर दो श्रन्य भेद—नवोढ़ा श्रीर विश्रव्धनवोढ़ा। क्षालमा के दो मेद हैं—रतिप्रीतिमती श्रौर श्रानंदसंमोहवती। मध्या श्रौर प्रगलमा ्रंयिकाग्रों के मानावस्थाजन्य तीन तीन भेद हैं—धीरा, श्रधीरा श्रौर धीराधीरा। क्तर इन छहो नायिका श्रों के पतिस्तेह के श्राधार पर दो दो मेद— ज्येष्ठा श्रौर निष्ठा। इस प्रकार स्वीया के कुल प्रमुख १३ मेद हुए। परकीया के दो मेद हैं— हरीढ़ा, कन्यका। गुप्ता, विदग्धा, लिच्चता, कुलटा, श्रनुशयना, मुदिता श्रादि भायिकामेदों ग्रौर उनके उपमेदों का श्रांतर्माव मानु मिश्र ने परकीया के श्रांतर्गत ाना है। सामान्या के मेदोपमेदों की चर्चा भानु मिश्र ने नहीं की। इस प्रकार ायिका के कुल प्रमुख भेद १३+२+१=१६ हुए । ये ही सोलह भेद भरतसंमत उक्त वाधीनपतिका श्रादि श्राठ मेदों तथा उत्तम श्रादि तीन मेदों के साथ गुगान द्वारा मानु मिश्र के मत में ३८४ तक पहुँच जाते हैं। उक्त संख्या में भानु मिश्र द्वारा निरूपित नायिका के अन्य तीन भेद-श्रान्यसंभोगदुःखिता, वक्रोक्तिगर्विता, (प्रेम-गर्विता, सौंदर्यगर्विता ) तथा मानवती संमिलित नहीं है। स्रवस्था के स्रनुसार प्रवत्स्यत्पतिका नामक नवीं नायिका भी इन्हीं ने गिनाई है। श्रीकृष्ण कवि द्वारा परि-्रांचित दिव्या, श्रदिव्या श्रीर दिव्यादिव्या भेद इन्हें स्वीकृत नहीं हैं।

भानु मिश्र के उपरांत उज्वलनीलमिश्य के कर्ता रूप गोस्वामी ने परंपरागत नायिकामेदों के श्रतिरिक्त हरिप्रिया, वृंदावनेश्वरी तथा यूथेश्वरी नामक मेदों तथा इनके मेदोपमेदों का उल्लेख किया है, पर इन मेदों को किसी भी परवर्ती संस्कृत श्रयवा हिंदी के काव्यशास्त्री ने नहीं श्रपनाया।

इस विषय के श्रांतिम काव्याचार्य हैं संत श्रकवर शाह । इनके ग्रंथ श्रंगार-मंजरी में निरूपित नायिका के नवीन भेदों की सूची इस प्रकार है---मध्या नायिका के प्रच्छन श्रीर प्रकाश भेद; प्रगल्भा नायिका के परकीया श्रीर सामान्या भेद; परोढ़ा नायिका के उद्बुद्धा श्रीर उद्बोधिता मेद; उद्बुद्धा नायिका के सात उपमेदों में से निपुणा (स्वयंदूती), लिख्ता श्रीर साहसिका उपभेद; उद्बोधिता नायिका के भी श्रादि तीन उपभेद; सामान्या के पाँच उपभेद स्वतंत्रा श्रनन्याधीना, नियमित कलृप्तानुरागा श्रीर किल्पतानुरागा। श्रवस्थानुसार भरतसंमत श्राट भेदों में श्रक शाह ने एक श्रीर नवीं नायिका 'वक्रोक्तिगर्विता' जोड़कर इनके श्रनेक उपभेदों । गणना की है। इनके श्रतिरिक्त इस ग्रंथ में कामशास्त्रीय हिस्तिनी, चित्रिणी, शिंक श्रीर पिद्यानी नायिकाश्रों का भी उल्लेख हु श्रा है।

संत श्रकतर शाह के उपरांत संस्कृत के किसी श्राचार्य ने नायक-नायिक के जिल्लेख नहीं किया। इधर हिंदी श्राचार्यों ने भी इनके ग्रंथ का श्राधार गृह नहीं किया। कुछ भेदोपभेद इधर उधर हिंदी श्राचार्यों के ग्रंथों में श्रवश्य उपलान हो जाते हैं, उदाहरणार्थ—तोष, गुलाम नबी, रसलीन श्रोर भिखारीदास के ग्रंथों में उद्बुद्धा श्रोर उद्वोधिता नामक नायिकाभेदों का उल्लेख है। कुमाराहि ने रिसकरसाल में सामान्या के श्रकवरसंमत स्वतंत्रा श्रादि उक्त पाँच भेदों के चर्चा की है।

- (४) नायक-नायिका-भेद-परीक्षण यहाँ तक तो रही विवेचन श्री विस्तार की बात । अब प्रश्न है कि यह सब सामाजिक व्यवहार, कर्तव्यशास्त्र, ए शास्त्र आदि की दृष्टि से कहाँ तक प्राह्म अथवा अप्राह्म है।

त्र का॰ प्र० प्रा११६ ( वृत्ति माग ); सा० द० श्रारदर, २६३

ग्रंथों पर श्रौर दूसरे, 'रसामास' रस की श्रिपेत्ता हीन कोटि का काव्य होते हुएं भी ध्वनिकाव्य का एक सबल श्रंग श्रौर गुणीभूत व्यंग्य तथा चित्रकाव्य की श्रिपेत्ता उत्कृष्ट कोटि का काव्य है। श्रतः नायिकाभेदों में परकीया श्रौर वेश्या भी श्रपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

उक्त तीन नायिकाश्रों के श्रांतिरिक्त सामाजिक व्यवहार पर श्राधृत इस वर्ग के श्रंतर्गत संस्कृत के श्राचार्यों में भरत ने कृतशोचा, श्रोर श्रामिपुराणकार तथा भोज ने पुनर्भू नायिकाश्रों को भी संमिलित किया है। पर इन दोनों का श्रंतर्भाव स्वकीया नायिका में बड़ी सरलता के साथ किया जा सकता है। इन्हें श्रलग मानने की श्रावश्यकता नहीं।

- (२)—स्वकीया नायिका के तीन उपमेद हैं—गुन्धा, मध्या श्रौर प्रगलमा। वय तथा तत्प्रभूत लाज—इन दो श्राधारों पर मुन्धा के कुल चार मेद हैं—श्रज्ञात-यौवना श्रौर ज्ञातयौवना तथा (श्रविश्रब्ध) नवोढ़ा श्रौर विश्रव्धनवोढ़ा। श्रौतिम दो मेद स्वामाविक श्रौर संभव हैं पर प्रथम दो मेदों पर हमें श्रापत्ति है। श्रज्ञातयौवना मुन्धा श्रौर उसके पति के बीच स्नेह-व्यवहार-वर्णन उभयपचीय न होकर लगभग एकपचीय होने के कारण काव्य का वहिष्करणीय विषय है, तथा दोनों में रतिजन्य यौन संबंध का वर्णन करूता, प्रकृतिविरुद्धता तथा श्रमाचार का सूचक भी। श्रतः श्रज्ञातयौवना मेद प्रशस्त श्रौर शरीर-विज्ञान-संमत नहीं है श्रौर इस दृष्टि से उसके विलोम रूप में परिगणित ज्ञातयौवना मेद की स्वीकृति भी समुन्वित नहीं है।
- (३)—परकीया के दो उपमेद हैं—परोढ़ा श्रीर कन्या। ये दोनों नायक के प्रित प्रच्छल रूप से स्नेह निभाती चलती हैं। इनमें से परोढ़ा निस्संदेह परकीया है। पर कन्या को इस कारण परकीया कहना कि वह पिता श्रादि के श्रधीन रहती हैं —हमारे विचार में युक्तिसंगत नहीं है। नायक-नायिका-मेद मूलतः रितसंबंध पर श्राधित है। परोढ़ा श्रीर उसके पित का पारस्परिक रितसंबंध, सामाजिक दृष्टि से ही सही, प्रत्यच्च है, पर कन्या श्रीर उसके पिता के बीच पोषक-पोष्य-संबंध के बल पर कन्या को परकीया कहा श्रवश्य खटकता है। श्रतः कन्या को परकीया का उपमेद न मानकर स्वतंत्र मेद मानना समुचित है। संस्कृत श्राचार्यों में वाग्मट ने यही किया है । हॉ, यह श्रलग प्रश्न है कि बाद में उसी पुरुप से विवाह संबंध स्यापित हो जाने पर यह स्वकीया, श्रयवा किसी श्रन्य पुरुप से विवाह संबंध स्यापित हो जाने पर भी उसी श्रयवा किसी श्रन्य के साथ ग्रुप्त मिलन निभाते चले

१ कन्यायाः पित्राधीनतया परकीयता । —र० मं**०,** पृ० ५१

२ अनुदा च खकीया च परकीया पर्यांगना । — बा० अ० ५।१०

जाने की श्रवस्था में वह परकीया कहाए, पर वर्तमान परिस्थित में तो उसे परक्षि नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार सामाजिक व्यवहार के श्राधार पर नायिक के चार प्रमुख मेद होने चाहिए— स्वकीया, परोढ़ा (परकीया), कन्या श्रीर सामान्य तथा इनके श्रनुरूप नायक के तीन मेद—पति, जार श्रीर वैशिक। परोढ़ा श्री कन्या से प्रच्छन्न रितसंबंध रखनेवाले पुरुष को 'उपपित' नाम से श्रमिहित क्राम 'पित' शब्द का तिरस्कार है। श्रातः उसे 'जार' की संशा मिलनी चाहिए। नायक के प्रमुख चार मेदों में से श्रनुकूल का संबंध केवल पित के साथ मानना चाहिए, श्रीर दिल्ला, धृष्ट श्रीर शठ का जार श्रीर वेशिक के साथ। मानु मिश्र ने ये चार मेर पित के श्रीर उपपित के स्वीकार किए हैं, पर हमारे विचार में ये नायक से सामान्य मेद हैं।

- (४)—भोजराज ने मुग्धादि तीन उपभेदों का संबंध परकीया (परोहा क्री कत्या) के साथ भी स्थापित किया है। हम इनके साथ आंशिक रूप से सहमते हैं। मुग्धा नायिका का यथानिरूपित शास्त्रीय स्वरूप उसे परकीयात्व में दकेले हैं। वचाए रखने में सदा समर्थ है। केवल मध्या और प्रगलमा अवस्थाओं में पहुँची हुई नारियाँ ही परकीयात्व की ओर फिसल सकती हैं। अतः मानव मन के ऐस के आधार पर परकीया के भी मध्या और प्रगलमा भेद संभव हैं, पर मुग्ग है अनुकरण में एक ओर तो मध्या और प्रगलमा नायिकाएँ केवल स्वकीया के साथ संबद्ध की हैं और दूसरी ओर इन दोनों नायिकाओं के मान के आधार पर पीणिर तीन उपभेद स्वकीया के अतिरिक्त परकीया के साथ भी जोड़े हैं। उनके ये क्या परस्पर विरोधी अवस्य हैं, पर पिछले वर्गीकरण द्वारा प्रकारांतर से हमारी उपर्शं धारणा की पृष्टि हो रही है कि मध्या और प्रगलमा भेद परकीया के भी संभव हैं।
- (५) नायक के व्यवहार से उद्भूत अवस्था के आधार पर नायक स्वाधीनपतिका आदि आठ भेद हैं। इनके शास्त्रनिरूपित स्वरूप से स्पष्ट है कि
- (क) त्राठो प्रकार की ये नायिकाएँ त्रपने त्रपने प्रियतमों के प्रति सब स्नेह रखती हैं। 'कुलटा' परकीया का इनमें कोई स्थान नहीं है।
- (ख) विप्रलब्धा श्रीर खंडिता नायिकाएँ श्रपने श्रपने नायकों की प्रवंबना की शिकार है, श्रीर शेप छहो को पूर्ण स्नेह संप्राप्त है।
- (ग) स्वाधीनपतिका श्रीर खंडिता को छोड़कर शेष सभी नायिकाश्री के नायक इनसे दूर हैं श्रीर ये उनसे संमिलन के लिये समुत्सुक हैं।
- (घ) स्वाधीनपतिका सर्वाधिक सौभाग्यवती है—उसका नायक सदा उसे पास है। मिलनवेला समीप होने के कारण वासकसजा और अभिसारिका का सीमाव दूसरे दरजे पर है और मिलन की आशा पर जीवित विरहोत्कंठिता और प्रोपितका का सौभाग्य तीसरे दरजे पर।

विप्रलब्धा श्रौर खंडिता दुर्भाग्यशालिनी हैं—पहली का नायक परनारी-संभोग के लिये चला गया है श्रीर दूसरी का नायक संभोगोपरांत ढीठ बनकर उसके सामने श्रा खड़ा हुत्रा है। सबसे दयनीय दशा वेचारी कलहांतरिता की है-( चाटु-कारिता करनेवाले ) नायक को पहले तो इसने घर से निकाल दिया श्रीर श्रव वैठी पछता रही है।

(६)—पुरुष श्रीर नारी की मनःस्थिति के ऐक्य के कारग स्वाधीनपत्नीक श्रादि श्राठ भेद नायक के भी संभव हैं—इसी स्वाभाविक शंका को भानु मिश्र ने उठाकर उसका खंडन भी स्वयं कर दिया है। उनके मतानुसार नायक के उक्त खंडित, विप्रलब्ध ग्रादि मेद संभव नहीं हैं। काव्यपरंपरा नायक के शरीर पर श्रान्य-संमोगजन्य चिह्नों और उन चिह्नों के स्राधार पर उसकी धूर्तता से स्राशंकित नायिका द्वारा ही मानप्रदर्शन का वर्णन करती श्राई है। श्रन्यथा काव्य का यह विषय ( शंगार ) रस की कोटि में आ जायगा । और सत्य इससे भी कहीं अधिक कदु है । स्त्री भले ही पुरुष की धूर्तता को सहन कर ले, फिर मानप्रदर्शन द्वारा उसे कुछ काल के लिये तड़पा ले श्रीर इस प्रकार उसे श्रीर भी श्रिधिक रत्यानंद प्रदान करने का कारण वन जाए, पर पुरुष का पौरुप नारी के शरीर पर रतिचिह्नों को देखकर प्रति-कार के लिये उद्यत हो रक्त की नदी वहाने के लिये हंकार कर उठेगा और तब यह कान्यवर्णन श्रंगार रसाभास के स्थान पर रौद्र रसाभास में परिश्वत हो जायगा।

उक्त आठ अवस्थाओं में से प्रोषितावस्था नायक पर अवस्य घटित हो सकती है। परदेश में गए पति, उपपति श्रीर वैशिक का श्रपनी श्रपनी प्रेयसियों की विर-हाग्नि में जलना उतना ही स्वाभाविक है जितना प्रोषितपतिका स्वकीया श्रयवा परकीया का । भानु मिश्र ने इसी कारण नायक के तीन अन्य भेद भी गिनाए हैं-प्रोपितपति, प्रोपितोपपति, श्रौर प्रोपितवैशिक। मेघदृत का यच्च प्रोपितपति का सष्ट उदाहर्ग है।

(७)—भानु मिश्र संमत तीन भ्रन्य भेदों — श्रन्यसंभोगदुः खिता, मानवती श्रीर गर्विता भेदों के श्राधार के विषय में उनके ग्रंथ से कुछ भी ज्ञात नहीं होता। हमारे विचार में यह श्राधार नायक कृतापराध जन्य प्रतिक्रिया है। प्रथम दो मेदों पर तो यह श्राधार निस्तंदेह घटित हो जाता है। गविता पर भी, जिसके भानु मिश्र ने दो उपमेद - रूपगविंता श्रौर प्रेमगविंता - गिनाए हैं, कुछ सीमा तक घटित हो सकता है। ऐसी नायिका श्रों की संख्या में भी कभी कमी नहीं रह सकती जो दुःखिता श्रौर मानवती होकर पराजित होने की अपेचा अपने रूप और पेम के बल पर अपराधी नायक को सुमार्ग पर लाने का सुप्रयास करती हैं। फिर भी गर्विता नायिका का यह श्राधार इतना सुपुष्ट नहीं है। भानु मिश्र ने इस श्रोर भी कोई संकेत नहीं किया कि उक्त तीन मेद नायिका के धर्मानुसार स्वकीयादि मेदों एवं श्रवस्थानुसार स्वाधीन-

पतिकादि मेदों में से किस किसके साथ संबद्ध हैं। श्रव प्रश्न रहा रून के हिंदि स्वकीया श्रादि मेदों के साथ संबद्ध करने का। हमारे विचार में वेश्या के साम देवा मेद संबद्ध नहीं किए जा सकते। रूपगर्विता मेद भले ही वेश्या के साम हो जाय, पर वाह्यरूप से राग दिखानेवाली वेश्या के साथ प्रेमगर्विता मेद के संबद्ध करना वेचारे वैशिक को श्रात्मप्रवंचना का शिकार वनाना है।

शेप रहीं स्वकीया श्रीर परकीया नायिकाएँ। मुग्धा स्वकीया के लिये उत्तर मीग्ध्य वरदान के समान है, श्रतः पितकृत श्रपराध से उत्पन्न प्रतिक्रिया के पित्र स्वरूप दुःख, मान, क्लेश श्रीर गर्व करने की पीड़ा से वह नितांत वची रहीं है। श्रप रहीं मध्या श्रीर प्रगल्मा स्वकीयाएँ। निस्तंदेह ये तीनों मेद इन दोतें ही संबद्ध हैं, मुग्धा स्वकीया से नहीं। इनकी सचेतावस्था इन्हें उक्त वेदनाएँ के लिये वाध्य कर देती है। परकीया पर भी ये तीनों मेद घटित हो सकते हैं। कि वह श्रपनी श्रीर श्रपने प्रिय की लंपटता से भली भाँति परिचित हैं, प्रनारीमुलभ सौतिया डाह वश उसे भी श्रपने प्रिय का श्रपराध उतना ही उद्दिष्ट विद्यल करता है जितना स्वकीया को।

( ८ )—संस्कृत के ज्ञाचार्यों में रुद्रट के समय से ही विभिन्न श्रापारी के श्राधृत नायक-नायिका-भेदों को परस्पर गुगानिकया द्वारा श्रिधिकाधिक गंग्यात पहुँचाने की प्रवृत्ति रही है। निम्नांकित श्रंकों से हमारे इस कथन की पुष्टि हो कार्या चद्रट ने नायक ४ माने हैं ग्रीर नायिकाएँ ३८४; भोजराज ने १०४ ग्रीर थि विश्वनाथ ने ४८ श्रौर ३८४; भानु मिश्र ने १२ श्रौर ३५४ तथा रूप गोखार्मा ने स श्रीर ३६०। इन संख्याश्रों में से विश्वनाय की नायक-मेद-संख्या तथा भार कि नायिका-भेद-संख्या त्र्यविकतर श्रनुकरणीय रही है। पर हमारे विचार में कुर किया पर श्राशित यह भेदोपभेद संख्या तर्फ श्रीर बुद्धि की करोटी पर खंग के उतरती। पहले नायकमेदों को लें। विश्वनाथ ने धीरीदाचादि ४ गुणा अनुवृत्ति ४ गुणा उत्तमादि ३=४८ नायकमेद माने हैं। पर यह संबंधस्थापन युक्तिसंगह नहें है। प्रथम तो धीरोदात्त त्रादि भेद केवल शृंगार रस की कथावस्तु से एंग्डर दोकर सभी रसों की कथावस्तु से संबद्ध हैं। श्रतः इनका परस्पर संबोदन चिंहें रखें में चंपर्कस्थापन होने के कारण काव्यशास्त्र की दृष्टि से सदीप रें। कुं (राम जैसे ) धीरोदाच नायक को दिच्छा, धृष्ट श्रीर शठ नामां से श्रीर (विक्र ीसे ) पीरललित नायक को केवल श्रमुक्ल नाम से भी श्रभिहित करना परिवाह श्राम्यानीं श्रीर मनोविज्ञान दोनों को भुठलाना है। यही कारण है कि में द्राचायों में वाग्मट हितीय ने केवल धीरललित नायफ के अनुकुलादि चार है गाने हैं, शेप के नहीं। पर धीरललित भी इन चारो मेदीं के साथ गड़ा हैं हो सके—यह निधित नहीं है। इसी प्रफार विश्वनाय के मतानुसार धीरोदाउ है प्रतुकृत को मध्यम ग्रौर श्रधम भी मानना तथा घृष्ट ग्रौर शठ को उत्तम भी हिना न्याय्य नहीं है।

श्रव भानु मिश्र संमत नायिकाभेदों को लें। उन्होंने नायिका के ३८४ भेद ाने ह-स्वकीया, परकीया श्रीर सामान्या के (१३+२+१=) १६ मेद गुणा वाधीनपतिका श्रादि ८ मेद गुणा उत्तमादि ३ मेद=३८४ मेद। पर गुणानप्रक्रिया ारा उक्त पारसरिक गठवंधन मनोविज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। चाधीनपतिका त्रादि सभी नायिकाएँ त्रपने त्रपने प्रियतमों के प्रति सचा स्नेह रखती 🗜 अतः सामान्या नायिका अपने शास्त्रीय स्वरूप के आधार पर किसी भी श्रवस्था में ान श्राठ मेदों में से किसी के साथ संबद्ध नहीं की जा सकती। स्वकीया श्रौर ारकीया के साथ भी ये सभी नायिकाएँ संबद्ध नहीं हो सकतीं। स्वाधीनपतिका तायिका केवल स्वकीया ही हो सकती है और भ्रमिसारिका केवल परकीया ही। शेष . अहो नायिकाओं का संबंध स्वकीया और परकीया दोनों के साथ है । इसी प्रकार उत्तमा, मध्यमा श्रीर श्रधमा भेद स्वकीया तथा परकीया पर तो घटित हो सकते हैं, र सामान्या पर किसी भी रूप में नहीं। उससे स्नेहपूर्ण हित की आशा रखना श्रयवा श्रहित की श्राशंका करना न्यर्थ है। केवल संख्यावृद्धि के विचार से गुरान-पिकिया का स्राश्रय खिलवाड़ मात्र है, बुद्धिसंगत स्त्रीर तर्कपरिपुष्ट नहीं।

(४) नायक-नायिका-भेद और प्रकप-नायक-नायिका-भेद-निरूपण में पुरुष का स्वार्थ पद पद पर ग्रांकित है। नारी उसके विलासमय उपभोग की सामग्री के रूप में चित्रित की गई है। एकाधिक नारियों के साथ रितप्रसंग तो मानो पुरुष का जन्मसिद्ध श्रिधिकार है। 'परकीया' नायिका पर भी यह लांछन लगाया जा सकता है कि वह परपुरुप से प्रेमसंबंध रखती है पर शास्त्रीय ऋाधार के ऋनुसार उसका परकीयात इसी में है कि वह श्रपने पित को स्नेह से वंचित रखकर केवल एक ही , भरपुरुप की वासनातृप्ति का साधन वने, भले ही वह पुरुप अनेक स्त्रियों का उपभोक्ता भी क्यों न हो। एकाधिक पुरुषों के साथ रतिप्रसंग करने पर शास्त्र.नारी 'को तो 'कुलटा' नाम से कुख्यात कर देता है, किंतु परनारीरत दिवाग, भृष्ट श्रीर शट नायकों के प्रति शास्त्र ने कोई तिरस्कारसूचक भाव नहीं प्रकट किया।

संस्कृत के काव्यशाखों में हेमचंद्र के काव्यानुशासन (ए० २७०) में परकीया की केवल तीन श्रवस्थाएँ मानी गई है-विरहोल्कंठिता, विप्रलब्धा तथा श्रभिसारिका श्रीर शारदातनय के भावप्रकाश में अन्या (वेश्या ) की केवल तीन अवस्थाएँ — विरह्रोत्कंठिता, अभिसारिका और विप्रलब्धा। पर १न आचार्यों की ये भारणाएँ मी तक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। परकीया की अन्य अवस्थाएँ भी संभव हैं, और वेश्या की उपरिगणित भवस्थाओं में से इसारे विचार में एक भी अवस्था संभव नहीं है।

निरपराघ सौत भी स्वाकीया नायिका पुरुप के स्वार्थ से विमुक्त नहीं हो वह श्रपने समादर के लिये पित के प्रेम की भिखारिशी है। 'ज्येष्ठा' कहलाते श्रिषकार उसे तभी मिलेगा जब दूसरी सौतों की श्रपेका उसे श्रिषक केह गा श्रपका वह 'किनिष्ठा' ही बनी रहेगी, चाहे वह श्रायु में ज्येष्ठा ही क्यों न हो असका विवाह पहले ही क्यों न संपन्न हो चुका हो।

पुरुष के स्वार्थ का एक श्रीर नमूना है 'मुग्धा स्वकीया' का 'श्रुशात्योक नामक उपभेद। 'श्रुशातयोवना मुग्धा' तो नायक के विलास का साधन का सरस काव्य का विषय वन सकती है, पर इघर सांकेतिक चेष्टा-ज्ञान-शून्य श्रिकी नायक का वर्णन काव्य में रसाभास का विषय माना गया है । श्रासिर श्रुश यौवना के यौवन के साथ यह खिलवाड़ क्यों ?

नारी की दुर्दशा का एक दृश्य श्रीर । पुरुष को यह साहस हो सकता है रात भर परनारी के साथ संभोग के उपरांत प्रातःकाल होते ही रात्रिकागरण के क श्रांखों में लालिमा श्रीर नारी-नेत्र-चुंवन के कारण श्रोष्ठों में काजल की कालिमा श्रान्यान्य रितिचिह्न लिए स्वकीया के संमुख ढीठ वनकर श्रा खड़ा हो श्रीर उनायिका को इतना भी श्रिधकार न रहे कि उसके श्रानष्ट की जरा भी कल्पना का श्रान्यथा वह मध्यमा श्राथवा श्राधमा के निम्न स्तर पर जा गिरेगी।

श्राचार्यों ने ऐसी नारियों को 'मान' करने का श्रिषकार अवश्य दिय पर इसमें भी पुरुष का स्वार्थ छिपा हुश्रा है। नायिका को मनाने के लिये पार पूर्वक प्रशंसा श्रादि कार्य नायक को श्रीर श्रिषक श्रानंद देते हैं। धीरा, श्रधीर धीराधीरा नायिकाश्रों के मानिमिश्रित विभिन्न कोपप्रदर्शनों में भी नायक विभिन्न प्रशा के सुखों का अनुभव करता है। वकोक्तिगर्विता श्रीर सींदर्यगर्विता नायिकाश्रों का इन नायिकाश्रों को मानिसक शांति दे श्रिथवा न दे, पर नायक की वासना को प्रशिक्त का साधन श्रवश्य बन जाता है। इन मानप्रदर्शनों श्रीर गर्वोक्तियों से नाक की वासनापूर्ति की इच्छा श्रीर भी श्रिषक वेगवती हो उठती है।

मानवती नायिका चाहे जितना भी तड़पा ले, पर शास्त्रीय दृष्टिकोण से क्रंत में उसे मान की शांति अवश्य कर लेनी चाहिए, अन्यथा काव्य का यह प्रमंत्रा भास और अनौचित्य का विषय बन जाता है । आवेशाधिक्य के वशीभूत हो परि वह कोध में आकर नायक को कभी वाहर निकाल देती है, तो उसके चले बाने हे

त्र अनिभिन्नो नायको नायकामास एव । — र० मं०, ए० १८७

र श्रसाध्यस्तु रसामासः। —र० मं०, ५० ८३

द 'कलहांतरिता' के रूप में पश्चात्ताप करना श्रीर भुँभत्लाना ही उसके भाग्य में खा रहता है। भला वेचारे नायक का यह 'सीभाग्य' कहाँ कि वह पश्चात्ताप की निन में भुलसता किरे। खंडिता श्रीर श्रान्य-संभोग-दुःखिता चनना भी नायिका के जाट में लिखा है श्रीर करूर नायक की वासना का शिकार बनकर नखन्त, दंतन्तत दि सहन करना भी।

कान्यशास्त्र ने पुरुष को तो चेतावनी दे दी है कि अमुक नारियाँ संमोग के ये 'बर्च्या' हैं पर पुरुषों की ऐसी सूची प्रस्तुत न करके कान्याचार्यों ने नारी की मल भावनाश्रों को ठेस पहुँचाने का अधिकार वर्ज्य और अवर्ज्य दोनों प्रकार के व्यों को प्रकारांतर से दे दिया है। पुरुष के हाथ में लेखनी हो और वह नायक- यिका-भेद जैसे निरूपण में अपनी स्वार्थसिद्धि की पूर्ति के लिये सिद्धांतनिर्माण न , ऐसे अवसर से हाथ धो बैठे, यह भी तो कम दुर्माग्य का विषय न होगा।

## तृतीय अध्याय

# रीतिकाच्य का साहित्यिक आधार

जिस साहित्यिक दृष्टिकोगा की रूपरेखा हिंदी में चिंतामणि के उपरात निश्चित हुई वह कोई श्राकस्मिक घटना नहीं थी। उसका एक विशेष साहि पृष्ठाधार था। वृह एक प्राचीन परंपरा का नियमित विकास थी जिसके क्रक प्राकृत, संस्कृत, अपभंश श्रीर हिंदी के भक्तिकाव्य में धीरे धीरे ज्ञात् श्रथन का रूप में विकसित होते रहे। यह प्राचीन परंपरा थी मुक्तक कविता की जो कार्या श्रमिजात परिपाटी श्रौर उसमें निर्गीत उदात्त 'काव्यवस्तुश्री' को छोड़कर निर्वे के सरल ऐहिक जीवन के छोटे छोटे चित्रों को आँक रही थी। खदेश और वि के पंडितों का अनुमान है कि जब आभीर जाति भारत में आकर वस गर आयों की शिचा संस्कृति का श्रामीरों के उन्मुक्त जीवन से संयोग हुश्रा तो भाकी के मन में परलोक की चिंता से मुक्त नित्यप्रति के गृहस्थ जीवन के प्रति श्रक बढ़ने लगा। जीवन से बढ़कर इस प्रवृत्ति का प्रभाव काव्य पर पड़ा और की फल्पना श्राकाश त्रथवा त्राकाशचुंबी राजमहलों से उतरकर साधारण जीवन के दुःखों में रमने लगी। इस दृष्टिपरिवर्तन की सबसे पहली श्रमित्यक्ति इमें हिंह 'सतसई' में मिलती है जिसकी रचना चिंतामिशा से कम से कम १३ शतानी श्रीर श्रिधिक से श्रिधिक १६ शताब्दी पूर्व हुई थी। हाल की 'सतसई' रीतिकाल सबसे प्रथम प्रेरक ग्रंथ है। प्राकृत में रची हुई ये गाथाएँ प्राकृत जीवन के ल सहज घातप्रतिघातों को चित्रबद्ध करती हैं। इनका वातावरण सर्वथा गाहीं श्रीर यौन संबंधों के वर्णन में वेहद स्पष्टता पाई जाती है। श्रिभिव्यक्ति में ग्रह्म श्रीर स्वभावोक्ति ही इनकी विशेषता है, श्रातिशयोक्ति को कहीं भी महल दिया गया है। इसी से इन गाथा श्रों में मतिराम श्रादि के समान सुकुमारता मिलती है:

> जरस जहं विश्र पठमं तिस्सा, श्रंगम्मिणिविहिशा दिट्टी। तस्स तिहें चेश्र ठिश्रा सब्बंड केण विण दिट्टम्। ( यस्य यन्नैव प्रथमं तस्या श्रंगे निपतिता दृष्टिः। तस्य तन्नैव स्थिता सर्वांगं केनापि न दृष्टम्॥)

सतसई के उपरांत इस प्रकार के शृंगारमुक्तकों के दो प्रसिद्ध ग्रंथ मंख मिलते हैं। एक अमरक कवि का 'श्रमरुशतक', दूसरी गोवर्धन की

सप्तराती'। इनकी रचना निश्चित ही 'प्राकृत सतसई' के स्त्राधार पर हुई है, परंतु वातावरण में श्रंतर है। संस्कृत के इन छुंदों में गाथात्रों में श्रंफित प्राकृत जीवन का वह सहज सौंदर्य नहीं है; इनमें नागरिफ जीवन की कृत्रिमता श्रा गई है। हाल की गाथाश्रों श्रीर गीवर्धन की श्रार्याश्रों को साथ रखकर पढ़ने से यह श्रंतर स्पष्ट हो जायगा। गाथात्रों का सहज गुण श्रौर उसपर श्राश्रित वन्य सुकुमारता इन श्रायांश्रों में नहीं है-श्रिमिन्यक्ति में श्रलंकरण श्रौर श्रितशयोक्ति की श्रोर सप्टतः इनका श्राग्रह बढ़ चला है। यह परंपरा संस्कृत श्रीर प्राकृत से श्रपभ्रंश में भी ब्रवश्य चली होगी, परंतु इसके प्रमाण में कोई विशेष स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता— केवल जयवछभ श्रीर हेमचंद्र के 'काव्यानुशासन' में स्फुट गीतछंद मिलते हैं। हेमचंद्र के ग्रंथ में उद्धृत मुंज के दोहे अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी हैं। इनके अतिरिक्त संस्कृत साहित्य में ऐहिक मुक्तक कान्य के कतिपय और भी ग्रंथों की रिचना हुई, जिनमें कालिदास के प्रचलित 'श्रंगारतिलक', 'घटकर्पर', भर्तृहरिरचित र्थंगारशतक' विल्ह्या की 'चौरपंचाशिका' स्त्रादि स्त्रपने श्रंगारमाधुर्य के लिये प्रिंगिस हैं। परंतु ग्रंथ उपर्युक्त परंपरा से थोड़े भिन्न हैं, यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि उंस परंपरा पर इनका यथेष्ट प्रभाव अवश्य पड़ा है। इनकी आरमा में जो आभिजात्य की गंध है वह इन्हें 'सतसई', 'ब्रार्यासप्तशती' श्रौर 'ब्रमच्शतक' के साधारण धिरातल से पृथक कर देती है। संस्कृत साहित्य में श्रंगार के इन मुक्तकों के समानांतर मिक्तिपरक मुक्तकों की भी एक परिपाटी चल पड़ी थी जिसके श्रंतर्गत 'दुर्गासप्तशती' ं चंडीशतक', 'वक्रोक्तिपंचाशिका' (शिव-पार्वती-वंदना) श्रौर कृष्णाजीवन से संबद 'कृष्णलीलामृत' श्रादि श्रनेक स्तोत्रग्रंथ श्राते हैं। इन स्तोत्रों की श्रात्मा में भक्ति की प्रेरणा होते हुए भी बाह्य रूप में प्रायः शृंगार की प्रधानता मिलती है। इनमें शिवपार्वती श्रीर राधाकृष्ण की श्रंगारलीलाश्रों का जो वर्णन मिलता है वह किसी भी श्रंगारकाव्य को लिलत कर सकता है। बारहवीं से चौदहवीं शताब्दी तक बंगाल श्रीर बिहार में राधाकृष्ण की भक्ति के जो छंद रचे गए वे काम के सूक्ष्म रहस्यों से श्रोतप्रोत हैं; विद्यापित के गीत इन्हीं के तो हिंदी संस्करण हैं। इन ग्रंथों के विषय में भी ठीक वही कहा जा सकता है जो 'शृंगार-तिलक' श्रादि के विषय में कहा गया है, श्रर्थात् इनका प्रभाव उपर्युक्त परिपाटी पर श्रवंदिग्ध रूप में स्वीकार करते हुए भी इनकी श्रात्मा को उसकी श्रात्मा से भिन्न मानना पड़ेगा। परंतु हिंदी रीतिकाव्य में जो 'राधा कन्हाई सुमिरन' के बहाने का एक निरंतर मोह तथा नायक के लिये कृष्ण श्रीर नायिका के लिये राधा शब्द का सप्रयास प्रयोग मिलता है उसके लिये इन स्तोत्रों का प्रभाव बहुत कुछ उत्तरदायी है। वास्तव में रीतिकाव्य की ब्रात्मा का संबंध यदि ऐहिक मुक्तकों की उपर्युक्त परंपरा से मानें तो उसके वाह्य रूप ( जिसमें राधाकृष्ण के प्रतीकों का प्रयोग हुआ है ) के विधान में इन स्तोत्रों का कुछ स्पर्श श्रनिवार्यतः मानना पड़ेगा।

#### हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

इस सत्य को स्वीकार करने के लिये इसलिये श्रीर भी वाध्य होना पहता कि स्वयं रीतियुग में 'चंडीशतक', 'चरणचंद्रिका' श्रादि स्तोत्रवत् ग्रंथों की लास्य यदाकदा होती रहती थी।

इन दोनों श्रेणियों के कान्यों को प्रभावित करनेवाली एक तीसरी विवासते थी कामशास्त्र की, जो वैसे तो बहुत पहले से ही प्रभावशाली थी, परंतु संस्त्र की श्रांतिम शाताब्दियों में श्रात्यधिक लोकप्रिय हो गई थी। इस चिताधार की को महत्वपूर्ण श्राभिन्यक्ति हुई वात्स्यायन के 'कामसूत्र' में जिसके उपरांत 'रितिहरूं। 'श्रानंगरंग' श्रादि श्रानेक ग्रंथों का प्रणयन हुश्रा। यौनविज्ञान श्रोर श्रायुवंद के इनका प्रभाव जो कुछ भी पड़ा हो, परंतु कान्य के वर्णन श्रोर मनोविज्ञान को हती निश्चित रूप से प्रभावित किया। ऐहिक श्रंगारमुक्तकों, शिव श्रोर कृष्णभिक्त के स्तोत्रों श्रोर नायिकाभेद के ग्रंथों पर इनकी स्पष्ट छाप थी। उनमें श्रंकित श्रंगारमावनाश्रों तथा केलिकीड़ाश्रों के चित्रों एवं नायिकाश्रों के भेदप्रभेदों में स्थान पर उपर्युक्त ग्रंथों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है।

संस्कृत की ये ही तीन मुख्य साहित्यिक परंपराएँ थी जिनसे प्रत्य अप श्राप्यत्य रूप में हिंदी रीतिकाव्य ने श्रापने श्रांतर्तत्वों को ग्रहण किया। इसके उपर तो हिंदी साहित्य का ही उदय हो गया।

हिंदी का श्रादिम युग वीरगीतों श्रीर वीरगाथाश्रों से मुखरित था। वीरगीत का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता, परंतु वीरगाथा के कवियों में कुछ कवि, विशेष चंद वरदायी, काव्यरीति के प्रति निश्चय ही सावधान थे। 'पृथ्वीराजरासो' के ग्रेगी चित्रों में श्रानेक चित्र ऐसे मिल जाते हैं जिनमें रूप के उपमानों को बहुत कुछ उर्ग प्रकार रीति में जकड़कर उपस्थित किया गया है जैसा रीतियुग में। उदाहरण के लिं एक परिचित नखिशख लिया जा सकता है:

(१) सनहु करुप सिंस भान कला सोलह सो बिंद्य, बाल बेस सिंस ता समीप अमृत रस पिंद्रिय। विगिस कमल मृग अमर नैन खंजन मृग छुट्टिय, हीर कीर अरु बिम्ब मोति नखसिख श्रहि घुट्टिय। छन्नपति गयन्द हिर हंस गति विह बनाय संचे सिंचय। पदिमिनिय रूए एद्मावितय मनहु काम कामिनि रिचय ।

<sup>ै</sup> चंद : १० रा० (पशावती समय)

(२) देखि बरन रित रहस । बुंद कन स्वेद संभुवर । चंद किरन मनमध्य। इध्य कुट्ठ चहु हुक्कर। सकवि चंद बरदाय। कहिय अप्पय श्रुति चालह। मनो सर्यंक सन्मध्य । चंद पूज्यो कर किरनि रहिस रति रंग दुति । प्रफुलि कली कलि सुंदरिय ॥ सुक कहे सुकिय इंछनि सुनवि । पे पंगानिय सुंदरिय ॥

परंतु इस प्रकार के रीतिप्रथित वर्णन कहीं भी पाए जा सकते हैं। इसीलिये ्नमें या इस प्रकार के श्रन्य वर्णनों में रीतितत्व खोजना विशेप श्रर्थ नहीं रखता। हिंदी में वास्तव में सबसे पहले कवि विद्यापित हैं जिनमें रीतिसंकेत श्रसंदिग्ध रूप के मिलते हैं। रीतिकाव्य की ऐद्रिय श्रंगारिकता का तो विद्यापित में श्रपार वैभव है। उसकी रीतियों का भी उनको श्रार्यंत मोह था। विद्यापित के श्रंगारिचन सभी अलंकत हैं और प्रायः उन सभी के पीछे नायिकाभेद का स्पष्ट पृष्ठाधार है। ऊपर गिनाई हुई काव्यपरंपरास्रों में ऐतिहासिक मुक्तकों की परंपरा स्तोत्रों के मिक्तरस में रँगकर जो रूप धारण कर सकती है बहुत कुछ वही हमें विद्यापित में मिलता है। इसीलिये विद्यापित के सब चित्र ऐंद्रिय उछास से दीप्त होते हुए भी श्रिधिक स्थूल नहीं हो पाए है। उनमें एक सूद्रम तरलता है। दूसरे रूप के प्रति भी उनका दृष्टिकोण सर्वया भावगत ही है, वस्तुगत नहीं । उनका धरातल नित्यप्रति के गाईस्य जीवन तक नही उतरा । इसलिये उनमें वह मूर्खता नहीं है जो रीतिकाल के श्रंगारचित्रों में श्रनिवार्यतः मिलती है। इन्हीं दो कारणों से विद्यापित रीतिकाव्य की परंपरा से थोड़ा वच जाते हैं। अन्यथा उनमें रीतिसंकेतों का प्राचुर्य श्रसंदिग्ध है। उनके छंद रीतिकाव्य के किसी भी संग्रह में उठाकर रखे जा सकते हैं:

> किञ्च किञ्च उतपति श्रंकर भेल। चरन चपल गति लोचन लेल। श्रव सब खन रह श्रांचर हात। लाजे सिखगन न पुछए बात ॥ कि कहव माधव वयस क संधि। हेरतई मनसिज मन रहु बंधि॥ तइग्रश्रो काम हृदय श्रनुपाम। रोपल घट धचल कए ठाम।

#### हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

सुनह्त रस-कथा थापय चीत। जहसे कुरंगिनि सुनये संगीत। सेसव जीवन उपजल बाद। कैग्री न मानय जय-अवसाद।

उपर्युक्त पद की प्रतिध्वनि श्राप न जाने कितने रीति छुंदों में सुन सकते हैं।

चंद, विद्यापित श्रादि के काव्य से यह सर्वथा स्पष्ट है कि इनको रीतिगाव का पूरा पूरा ज्ञान था श्रीर उस समय रीतिग्रंथों का बहुत कुछ प्रचार हिंदी भी निश्चित रूप से था। कृपाराम कृत 'हिततरंगिग्गी' इस श्रनुमान को कार्क करती है। एक तो स्वयं उसकी ही रचना हिंदी काव्य के श्रत्यंत श्रारंभिक क्षार संवत् १५६ ८ में, हुई:

> सिधि निधि शिवमुख चंद्र लखि माघ शुद्ध तृतियासु। हिततरंगिणी हों रची कविहित परम प्रकासु॥

इसके अतिरिक्त कृपाराम ने असंदिग्ध शब्दों में अपने पूर्व रचे हुए गीक अंथों की ओर संकेत किया है:

> ब्रन्त कवि सिंगार रस छंद बड़े विस्तारि। मैं बरन्यौं दोहान बिच यातें सुवरि बिचारिर॥

श्रतएव इसमें कुछ भी संदेह नहीं रह जाता कि हिंदी में रीतिकार्य में परंपरा लगभग उसके जन्म से ही श्रारंभ हो जाती है—पुष्य या पुंड का श्रीतित चाहे रहा हो या नहीं। 'हिततरंगिणी' शुद्ध रीतिग्रंथ है। वह रीति का लहाग्रंथ भी नहीं, व्यक्त रूप से लच्चण्रंथ है, जिसमें संपूर्ण नायिकाभेद श्रत्यंत वितार के साथ विणित है। कृपाराम ने, जैसा उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, इस ग्रंथ का प्रणयन श्रनेक ग्रंथ पढ़ने के उपरांत, किर श्राप विचारकर, कियों श्रीर नागरिकों के लिये किया है। उनका मूल श्राधार यद्यपि भरत का ग्रंथ है, तथापि उन्होंने समें परवर्ती ग्रंथों का श्रनुशीलन किया है श्रीर श्रत्यंत स्वच्छ लच्चण उदाहरणों के हारा वड़ी सुथरी भाषा में नायिकाभेद के सूक्ष्मातिसूद्धम भेदों का निरूपण किया है। विस्तार की दृष्टि से यह ग्रंथ हिंदी के श्रनेक परवर्ती ग्रंथों से श्रिधिक समृद्ध है। बाद में मितराम, वेनी प्रवीन, पद्माकर, श्रादि ने भी इतने सूक्ष्म भेद नहीं किए। इनके श्रितिरक्त दूसरा गुण इस ग्रंथ में यह है कि इसकी शैली सर्वत्र वर्णनात्मक ही नहीं श्रितिरक्त दूसरा गुण इस ग्रंथ में यह है कि इसकी शैली सर्वत्र वर्णनात्मक ही नहीं

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> विद्यापति पदावली

र हिततरं गिणी

्रथान स्थान पर विवेचनात्मक भी है। कवि ने भिन्न भिन्न भेदों का समन्वय श्रौर ाठन करने का प्रयत्न किया है।

स्र कृपाराम के समसामयिक ही थे। 'स्रसागर' में भी रीतिवृद्ध शृंगार-त्रों की कमी नहीं है। विद्यापित की भाँति संयोग श्रीर वियोग के सभी पहलुश्रों सदम वर्णन तो सर में है ही, उनके चित्रों में श्रलंकरण का प्राचुर्य है श्रीर यकामेद का पृष्ठाधार भी । यहाँ तक कि सूर ने विपरीत रति को भी नहीं छोड़ा। कित सर की खंडिता का एक चित्र देखिए:

> तहँइ जाडू जहँ रैनि बसे। भरगज श्रंग मरगजी माला चसन सुगंध भरे से हैं। काजर श्रधर कपोलिन चन्द्रन लोचन श्रदन दरे से हैं ।

शौर रीतिकवि विहारी के प्रसिद्ध दोहे से मिलाहए:

पत्तक पीक, श्रंजन श्रधर, लसत महावर भाल। ष्राज्ञ मिले सु भली करी, भले बने हो लाल<sup>२</sup>॥

इस प्रकार रीतिकवियों ने रस, भाव, हाव, नायिका और अलंकार के प्रदाहरणों में सूर के अनेक चित्रों का बिना किसी कठिनाई के रूपांतर करके ख दिया है।

सर का दूसरा ग्रंथ 'साहित्यलहरी' दृष्टिकृट श्रीर चित्रालंकारों का चक्रव्यूह , इसिलये एक तरह से वह रीत्यंतर्गत श्रलंकारपरंपरा में श्राता है। सूर के परांत तुलसीकृत 'बरवे रामायगा' पर रीति का प्रभाव स्पष्ट है—उसके अनेक बरवे यः अलंकारों के उदाहरण से लगते हैं। उधर रहीम और नंददास ने तो नायिका-द पर स्वतंत्र प्रंथ ही लिखे हैं। रहीम का प्रसिद्ध प्रंथ है 'वरवै नायिकासेद' एमें विभिन्न नायिकाश्रों के लच्चण न देकर श्रात्यंत सरस श्रौर स्वच्छ उदाहरण दिए हुए हैं। यह ग्रंथ निश्चय ही एक मधुर रीतिग्रंथ है। इसमें नायिकाश्चों के रामेद भी दिए गए हैं। श्रागे चलकर देव ने 'रसविलास' श्रादि में इसी का तुकरण किया । इसके श्रतिरिक्त रहीम के श्रनेक फुटकर शृंगार दोहों को भी नड़ी रलता से रीतिकाल्य के श्रांतर्गत माना जा सकता है।

नंददास ने श्रपना ग्रंथ 'रसमंजरी' भानुदत्त की 'रसमंजरी' के श्राधार पर ला है:

'रसमंजरि' श्रनुसारि के, नंद सुमित श्रनुसार। बरनत बनिता भेद जहूँ, प्रेम सार विस्तार॥

रहीम ने जहाँ केवल उदाहरण ही दिए हैं वहाँ नंदरास ने उदाहत देकर लच्चण मात्र ही दिए हैं। नंददास का नायिकानिरूपण ऋत्यंत सह और हि है। उन्होंने अपने लच्चणों का सूत्र बनाकर ही नहीं छोड़ दिया वरन् भित्र नायिकाओं के स्वरूप का स्वच्छता और विस्तार के साथ वर्णन किया है। बाला में, जैसा हिंदी के एक लेखक ने कहा है, 'रसमंजरी नायिकाभेद पर एक हुंत पद्मवद्ध निबंध है।'

इस प्रकार रीतिपरिपाटी गिरती पड़ती किसी न किसी रूप में श्रारंम हैं। चल रही थी परंतु श्रमी हिंदी में कोई ऐसा श्राचार्य नहीं हुश्रा था जिसके बिला से उसको बल प्राप्त होता। कुपाराम की 'हिततरंगिणी' यद्यपि शुद्ध रीतिए विवास तथापि एक तो उसका चेत्र केवल नायिकामेद तक ही सीमित था, दूसरे कुपारी व्यक्तित्व में इतनी शक्ति नहीं थी कि रीतिपरंपरा को काव्य की श्रन्य प्रविश् परंपराश्रों के समकच्च प्रतिष्ठित कर सकते हैं। यह कार्य केशवदास ने किया। केशवरण हिंदी के पहले श्राचार्य हैं जिन्होंने काव्यरीति के प्रति सचेत होकर उसके विका श्रंगों का गंभीर श्रीर पांडित्यपूर्ण विवेचन किया है। यह तो ठीक है कि उनके सिद्धांतवाक्य यह दोहा:

जद्यपि जाति सुलच्छिनी, सुबरन सरस सुवृत्त । भूपन बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित्त ॥

श्रीर व्यावहारिक रूप में श्रलंकार के प्रति उनका श्रनुचित मोह, दोनों उत् दंडी श्रादि श्रलंकारवादियों की कोटि में रखते हैं, परंतु उनकी 'रिकिप्रिया' को श्रीर नायिकामेद का प्रौढ़ प्रंथ है। यदि हम केशव की 'रिकिप्रिया' को लें, 'किविप्रया' को न देखें, तो उन्हें रसवादी कहने में कोई श्रापित नहीं जा सकती। उन्होंने भी उसी श्राग्रह से श्रंगार को रसराज माना हे श्रीर ज तन्मयता के साथ नायिका के स्द्रमातिस्क्ष्म मेदों का वर्णन किया है। का का तात्पर्य यह है कि केशव ने वास्तव में पूर्वध्विन तथा उत्तरध्विन दोनों कालें विचारधाराशों को हिंदी में श्रवतित किया। 'किविप्रया' में श्रवंकार्य श्रीर श्रलं में श्रमेद करनेवाली पूर्वध्विनकाल की विचारधारा की श्रिमव्यक्ति है श्रीर श्रं को एकमात्र रस स्वीकृत करनेवाली 'रिसक्प्रिया' पर उत्तरध्विनकाल की खिर परंपरा का गहरा प्रभाव है। श्रतएव केशवदास हिंदी-रीति-परंपरा के सबसे परंपरा का गहरा प्रभाव है। श्रतएव केशवदास हिंदी-रीति-परंपरा के सबसे परंपरा का गहरा प्रभाव के उपरांत दूसरा महत्वपूर्ण नाम प्रसिद्ध कि सेनापित का जिन्होंने 'कल्पहुम' में काव्य के श्रंग उपांगों का विवेचन किया है। 'काव्यकल्प श्राज श्रमात है परंतु उसके नाम श्रीर एकाध स्थान पर उसके प्रति किए गए से श्राज श्रमात है परंतु उसके नाम श्रीर एकाध स्थान पर उसके प्रति किए गए से

रीतिकाच्य का साहित्यिक श्राधार [ खंड १ : अध्याय ३ ] माह्या अनुमान किया जाता है कि वह काव्यप्रकाश की शैली का काव्य की संपूर्ण रीतियों र प्रकाश डालनेवाला ग्रंथ होगा । फिर तो चिंतामिण श्रीर उनके बंधुद्वय का ही र प्रकाश डालनवाला अन लागा । स्वाधारा, जो हिंदी के जन्मकाल से ही बती छिपती चली त्रा रही थी, शतशतमुखी होकर प्रवाहित होने लगती है। उपर्युक्त विवेचन के उपरांत साधारणतः यही परिणाम निकाला जा सकता है क हिंदी में रीतिपरंपरा का आरंभ तो उसके जन्मकाल से ही मानना पड़ेगा—पुष्य ा पंड कविविशेप का श्रस्तित्व चाहे माने या नहीं। जनसमाज में जहाँ समय-भाव के श्रानुकूल वीरभाव श्रयवा निर्मुण सगुण भक्ति की भावनाएँ काव्यरूप में विष्मिम्यक्त हो रही थीं, वहाँ साहित्यविद् पंडितों की गोष्ठियों में आरंभ से ही रीति-हिंगरंपरा का किसी न किसी रूप में पोषण हो रहा था। (वीरगाथा श्रीर भक्तिकाल क्षि शास्त्रनिष्ठ कवियों की कविता मुक्तात्मा होकर भी रीति के रेशमी बंधनों का मोह किता ही छोड़ पाती थी चंद, नर्पति नाल्ह, सूर, तुलसी, नंददास, सभी की रीति के विमिति जागरूकता इसका श्रसंदिग्ध प्रमाण है।) कुछ इतिहासकारों का यह तर्क के हिंदी साहित्य के प्रारंभ में ही रीतिग्रंथों का किस प्रकार निर्माण हो सकता है, निजद्मणप्रंथ तो लद्द्यप्रंथों की समृद्धि के उपरांत ही संभव हैं, श्रत्यंत स्थूल है क्षियोंकि हिंदी साहित्य स्वतंत्र रूप से फूटा हुआ कोई सर्वथा नवीन स्रोत नहीं है। बह संस्कृत श्रीर प्राकृत श्रपभ्रंश की प्रवहमान काव्यधारा का एक रूपांतर मात्र है। संस्कृत कान्य का पर्यवसान रीतिप्रंथों में ही हुन्ना था, त्रातएव हिंदी के न्नारंभ में रीतिप्रंथों की रचना सर्वथा स्वामाविक श्रीर सहज थी। हिंदी की इस रीतिपरंपरा का पहला निश्चित स्फुरण है 'हि<u>ततरंगिग्गी', परंत</u> उसकी वास्तविक गौरव-प्रतिष्ठा हुई 'कविप्रिया' श्रीर 'रिसक्पिया' की रचना के साथ। केशव के पूर्व श्रीर केराव के समय में भी चूँकि जनरुचि श्रानुकूल नहीं थी (केराव का युग भी आखिर तुलसी और सूर के सर्वव्यापी प्रभाव से आकृति था ), इसलिये रीति-परंपरा में बल नहीं श्रा पाया। चिंतामिंग के समय तक उसे जनकि का भी बल प्राप्त हो गया श्रीर तभी से यह धारा शतसहस्रमुखी होकर बहने लगी। श्रतएव चिंतामिण का महत्व केवल आकस्मिक और संयोगजन्य है—यह एक संयोग मात्र ही तो या कि उनके समय से जनकिच भी उनके साथ हो गई ग्रौर रीतिग्रंथों का ताँता वैंघ गया। युगप्रवर्तन का गौरव उनको नहीं दिया जा सकता—परवर्ती रीतिकवियों में से किसी ने भी उनका इस रूप में समर्ग नहीं किया। यह गौरव केशव को ही

दिया गया है श्रीर वास्तव में केशव ही इसके श्रिधिकारी भी हैं, क्योंिक उन्होंने विचारपूर्वक संस्कृत रीतिकाव्य की परंपरा को हिंदी में श्रवतरित किया श्रौर साथ ही

श्रपने व्यवहार में भी उसको वांछित महत्व दिया।

# द्वितीय खंड सामान्य विवेचन

### प्रथम अध्याय

### सामान्य विवेचन

#### हित्य का कालविभाग

श्राचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का कालविभाजन दोहरे से हुआ है:

(१) श्रादिकाल श्रर्थात् वीरगाथाकाल—सं० १०५० से १३७५ वि०। ) पूर्व मध्यकाल श्रर्थात् भक्तिकाल—सं० १३७५ से १७०० वि० तक। (३) : मध्यकाल श्रर्थात् रीतिकाल—सं० १७०० से १६०० वि० तक। (४) श्राधु-काल श्रर्थात् गद्यकाल—सं० १६०० से श्राज तक।

डा॰ श्यामसुंदरदास, डा॰ रामकुमार वर्मा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन टा॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी थोड़े बहुत श्रंतर से शुक्ल जी के ही संवतों में ती साहित्य के इतिहास का कालविभाग माना है।

#### नामकरण का दुहरा प्रयोजन और नामकरण का आधार

श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से पहले मिश्रवंधुश्रों द्वारा 'मिश्रवंधु नोद' लिखा जा चुका या। उसमें कालविभाजन के प्रसंगं के श्रंतर्गत श्रादि, माध्याक श्रोर श्राधुनिक नाम श्रा चुके थे। यद्यपि शुक्ल जी ने 'मिश्रवंधु विनोद' की तत्र त्र श्रालोचना की है, तथापि वह पुस्तक शुक्ल जी के लिये मार्गदर्शक के रूप में । मानव का मनोविज्ञान किसी कालाविध को सामान्यतः तीन ही भागों में विभक्त हरता है—(१) श्रादि, (२) मध्य, (३) श्रन्त या श्राधुनिक; श्रतएव श्राचार्य एक्ल ने भी परंपराप्राप्त ये उक्त नाम तो दिए ही, साथ ही प्रवृत्तियों की प्रमुखता की हिंध से भी एक विशिष्ट नाम जोड़ दिया श्रीर इस तरह चारो कालों के दोहरे नाम देकर प्रत्येक काल की विशिष्ट प्रवृत्ति को भी स्पष्ट कर दिया। श्रादिकाल में शुक्ल जी को वीरगाथाओं की प्रवृत्ति का प्राधान्य दिखाई दिया। श्रतः श्रादिकाल को वीरगाथाकाल नाम दिया गया।

मध्यकाल में दो भिन्न प्रवृत्तियाँ परिलचित हुई । इसीलिये शुक्ल जी ने भध्यकाल को दो भागों में विभक्त कर दिया—पहले भाग को पूर्व मध्यकाल नाम देकर साथ में भक्तिकाल नाम भी लिखा जिससे तत्कालीन साहित्य की भक्तिपरक प्रवृत्ति की प्रमुखता का पता पाठक को सहन में ही लग सके। दूसरे भाग का

उत्तर मध्यकाल नाम देकर साथ में रीतिकाल नाम भी लिखा ताकि उस काल के साहित्यक प्रवृत्ति से पाठक श्रवगत हो सकें। श्राधुनिक काल में गद्यतेल के प्रमुखता देखकर ही उसे शुक्ल जी ने 'गद्यकाल' के नाम से व्यक्त किया है। श्रवण निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि पूर्वपरंपरा श्रीर कालगत प्रवित्र प्राधान्य के कारण ही कालविभाग में दोहरा नामकरण हुश्रा है। शुक्त की नामकरण का श्राधार साहित्य की तत्कालीन प्रवृत्तियों की प्रमुखता ही है।

साहित्य के इतिहास का कालविभाजन प्रायः कृति, कर्ता, पद्धित, चीक अथवा विषय को दृष्टि में रखकर किया जाता है। जब कालविभाजन के लिये की स्पष्ट भ्राधार दृष्टिगत नहीं होता तब विवेच्य काल का नामकरण किसी प्रभावशाली प्रतिनिधि किव या लेखक के नाम पर किया जाता है। मारतेंदु युग, दिवेदी शुग प्रसाद युग भ्रादि नामकरणों का आधार यही है। मिश्रबंधुओं ने भी सेनापित काल, विहारी काल, भ्रादि कुछ नामकरण इसी आधार पर किया है। कभी कभी साहित सर्जना की शैलियाँ, राजनीतिक आदोलन श्रयवा सामाजिक कांतियाँ भी नामकर का आधार बन जाती हैं। छायावादी काल, प्रगतिवादी काल, प्रयोगवादी काल आदि नाम प्रायः साहित्यसर्जना की शैलियों के आधार पर ही रखे गए हैं।

श्रान्तार्य शुक्ल ने श्रपने इतिहास में कृतियों को प्रधानता दी श्रीर श्रादिकत का नाम वीरगाथाकाल रखा। डा॰ रामकुमार वर्मा ने कर्ता को प्रधानता के उसका नाम चारण्काल रखा। शुक्ल जी ने जो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल ना से श्रीर श्राधुनिक काल को गद्यकाल नाम से व्यक्त किया है उसका श्राधार पढ़ि विशेष ही है। श्रागे चलकर गद्यकाल को शुक्ल जी ने जो प्रथम, दितीय श्री तृतीय उत्थानों में वाँटा, उसका श्राधार साहित्यविकास ही माना जा सकता है उपर्युक्त सभी श्राधारों को दृष्टिपथ में रखते हुए हम इस परिणाम पर पहुँचते कि साहित्य के इतिहास के कालविभाजन में नामकरण के लिये तत्कालीन प्रहित को ही श्राधार मानना उपयुक्त श्रीर न्यायसंगत है।

### ३. रीतिकवियों की व्यापक प्रवृत्ति

रीतिकालीन रीतिकवियों को प्रमुखतः दो वर्गों में विभक्त किया जा सक है—(१) रीतिग्रंथकार कवि जिन्होंने प्रत्यच्च रूप में कान्यशास्त्र संबंधी लच्छां पर काव्य रचे, जैसे केशव, मितराम, भूषण ब्रादि; (२) रीतिबद्ध कवि बिन्हें श्रप्रत्यच्च रूप में लच्चणग्रंथों को दृष्टिपथ में रखकर श्रपने स्वतंत्र काव्य र कैसे विहारी।

इन किनयों की व्यापक प्रवृत्तियों का विश्लेषण निम्नांकित रूप में वि

- (१) पृष्ठभूमि—(क) राजनीतिक, सामाजिक श्रीर सांस्कृतिक।
  (ख) संस्कृत के श्राचार्यों की कृतियों का श्रनुकरण,
  विशेषतः भानुदत्तकृत 'रसमंजरी' का श्रीर जयदेवकृत 'चंद्रालोक' का।
- (२) वर्ग्य विषय—राज्यविलास, राजप्रशंसा, दरवारी-कला-विनोद, सुगल-कालीन वैभव, नखशिख, ऋतुवर्णन, ऋष्टयाम, नायिका-मेद, ख्रालंबन ख्रीर ख्राश्रय के रूप में राधा ख्रीर कृष्ण श्रथवा कृष्ण ख्रीर राधा; रस, ख्रलंकार ख्रीर छुंद।
- (३) भाषा—संस्कृत, श्रपभ्रंश तथा कहीं कहीं फारसी के शब्दों से प्रभा-वित व्रजभाषा।
- (४) शैली-मुक्तक शैली।
- (५) हुंद-दोहा, कवित्त श्रीर सवैया।
- (६) रस-शृंगार ऋौर वीर, किंतु शृंगार रस की प्रमुखता।
- (७) श्रलंकार—शन्दालंकारों में श्रनुप्रास, यमक श्रीर क्लेप का वाहुल्य, श्रर्थालंकारों में उपमा, रूपक श्रीर उत्प्रेचा की प्रवलता।
- (१) प्रधान रस शृंगार—रीतिग्रंथकार किवयों तथा रीतिबद्ध किवयों के कि कार्यों पर दृष्टि ढालने के उपरांत हम यह कह सकते हैं कि उनमें शृंगार रस का ही प्राधान्य है। रीतिग्रंथकार किवयों में केवल भूपण ने प्रधानतः वीररस की किवताएँ लिखी हैं, प्रीतम ने कुछ किवताएँ हास्य रस की भी रची हैं, शेष सभी ने शृंगार रस के ग्रंप ही प्रमुख रूप से लिखे हैं। जिन रीतिकालीन किवयों ने वीररस लिखा, उन्होंने शृंगार रस की किवताएँ भी रचीं। भूपण किव की भी कुछ शृंगार रस की रचनाएँ मिलती हैं। श्रतः हम कह सकते हैं कि रीतिकिवयों का प्रधान रस शृंगार ही है। उपर्युक्त सप्तस्त्री प्रवृत्ति का विश्लेपण शृंगार रस में डुवाकर ही किया गया है।
- (२) शृंगारसंवितित भक्ति— रीतिकाल के श्रंतर्गत हमें तीन प्रकार के किन्नियों के दर्शन होते हैं—(१) रीतिग्रंथकार किन, (२) रीतिवद्ध किन किन भिक्तभावना भी शृंगारसंवित्ति रूप में ही हिंगोचर होती है। राधा श्रोर कृष्ण शृंगार के नायिका श्रोर नायक के रूप में ही चित्रित हुए हैं। राधा के संबंध में किन का भिक्तभाव शृंगार में लिपटकर ही व्यक्त हुश्रा है:

तीपर वारों उरवसी, सुनि राधिके सुजान। त् मोहन के उर बसी, है उरबसी समान॥ शुद्ध भिक्तभावना में भक्त भगवान के चरणों का सानिध्य नाहता है। कि हिए भगवान के चरणों पर ही रहती है। किंतु प्रेमी प्रियतम के मुखातींद के मकरंद पान करके ही जीवित रहता है। मितराम की निम्नांकित भिक्तभावना शंगारभाव का ही पुट है, क्यों कि किव की दृष्टि मोहन के चरणों पर नहीं, श्रीर उनके हृदय और अधरों पर है। इस शंगारभाव की पूर्ति के लिये ही वह बनमाल और मुरली बनने की अभिलापा कर रहा है:

क्यों इन श्राँ खिन सीं निहसंक है मोहन को तन पानिए पीने ! नेक्ष निहारे कर्लंक लगे यहि गाँव बसे कहु कैसे के जीने ! होत रहे सन यों मतिराम, कहूँ बन जाय बहो तप कीने ! है बनसाल हिये लगिये श्रह है सुरली श्रधरा रस पीने ॥

रीतिमुक्त कवियों में कुछ वीर रस के रचियता हुए श्रीर कुछ शंगार स के लाल, जोधराज, सूदन श्रादि की रचनाएँ वीर-रस-प्रधान हैं, किंतु बनवारी, श्राता शेख, घनानंद, बोधा, ठाकुर, चंद्रशेखर बाजपेयी, द्विजदेव श्रादि ने श्रिष्मां शंगार रस में ही काव्यरचना की है। भक्तिकालीन किंव रसखान श्रीर नेगाति तो शंगारसंविलत भक्ति के दर्शन होते ही हैं, श्रालम, धनानंद श्रीर नागति दास की भक्तिभावना पर भी शंगार की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। प्रेमोल किंव श्रालम की निम्नांकित भक्तिभावना में शंगारसंविलत प्रेम की पीर स सुनाई पड़ती है:

ना थल कीने विद्वार अनेकन ता थल कॉकरी बैठि चुन्यो करें, जा रसना सों करी बहु वातन ता रसना सों चरित्र गुन्यों करें। 'आलम' जीनके कुंजन में करी केलि तहाँ अब सीस धुन्यों करें, नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यों करें॥

रसखान, त्रालम, घनानंद श्रीर बोधा, इन कवियों की भिक्त का श्रंगारभावना को लेकर ही चला है। इसका प्रमुख कारण यही है कि ये कि ने वीय प्रेम की सी ही पर पाँच रखकर ईश्वरीय प्रेम की भाँकी देखने के लिये अपर थे। इनमें इसकमजाजी श्रीर हकी की दोनों ही थे श्रतः इनकी भिक्त में मानवीय को प्रकट करनेवाला श्रंगार भी पर्याप्तरूपेण मिलता है। ये कोरे विरागी भक्त नह श्रिपत प्रेम की पीर को पहचाननेवाले श्रंगारी भक्त थे। भक्तवर नागरीदास हमें उसी भावना की भाँकी मिलती है:

भादों की कारी श्रॅंध्यारी निसा कुकि बादर मंद फुही बरसावें। स्यामा जू श्रापनी जँची श्रटा पे छकी रसरीति मलारहि गावें॥ ता समै मोहन के इस दूरि तें श्रातुर रूप की भीख यों पावें। पौन मया करि चूँघट टारें, दया करि दामिनी दीप दिखावें॥

#### ४. रीतिमुक्त प्रवाह

रीतिकाल में कुछ ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने केशव, मितराम, भूषण आदि की भौति न तो कोई रीतिग्रंथ ही लिखा श्रीर न विहारी की भाँ ति रीतिवद्ध रचना ही की। ऐसे कवियों की संख्या पचास के लगभग है। इन्हें हम मुख्यतः छः वर्गों में बाँट सकते हैं:

प्रथम वर्ग उन किवयों का है जिन्होंने लच्च गुबद्ध रचना नहीं की, श्रीर नो स्तंत्र रचना करके जनता को प्रेम की पीर ही सुनाते रहे। इनमें रसखान, घनानंद, श्रालम, टाकुर श्रीर वोधा के नाम प्रसिद्ध हैं। श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रपने शिवरास में रसखान को दो रूपों में श्रंकित किया है—एक तो इप्पामिक शाखा के भक्त कियों में श्रीर दूसरे रीतिकाल के श्रन्य किवयों में। घनानंद, श्रालम, टाकुर बादि प्रेमोन्सच किवयों के साथ रसखान की किवता श्रों का श्रवलोकन करने पर रे रीतिमुक्त प्रवाह के ही किव टहरते हैं। उनमें श्रंगारसंविलत भक्ति का ही सर गुँव रहा है।

दितीय वर्ग उन कवियों का है जिन्होंने विशेष रूप से कथाप्रबंध काव्य लिखे; की छुत्रप्रकाश के रचियता लालकवि, सुजानचरित के लेखक सूदन, हम्मीररासोकार विभाग ग्रीर हम्मीरहठ के लेखक चंद्रशेखर।

तृतीय वर्ग दानलीला, मानलीला श्रादि वर्णनात्मक प्रबंध काव्य लिखने-ाले किन्यों का है।

चतुर्य वर्ग में नीति संबंधी पद्य रचनेवाले कवि आते हैं, जिनमें वृंद, गिरियर, याव श्रीर वैताल जैसे सक्तिकार श्रिधिक प्रसिद्ध हैं।

पंचम वर्ग में वे कवि हैं जिन्होंने ब्रह्मज्ञान श्रीर वैराग्य संबंधी उपदेशात्मक

पष्ट वर्ग उन कवियों का है जिन्होंने या तो भक्तिभाव में इवकर विनय के रद गाए है या वीर रस की स्वतंत्र फुटकल रचनाएँ की हैं।

उपर्युक्त वर्गों के कवि वास्तव में रीतिमुक्त प्रवाह के कवि थे, क्योंकि रिक्तिन तो कोई लच्चणप्रंथ लिखा श्रीर न लच्चणप्रंथों से प्रभावित होकर श्रयवा

# ध्रे नामकरण की वपयुक्तता

मिश्रबंधुत्रों ने श्रपने 'मिश्रबंधु विनोद' में रीतिकाल के लिये 'श्रलंकृत काल' नाम दिया है। यहाँ इसपर विचार करना त्रावश्यक है। कविता का भावपच्च श्रीर आतंकृत वो भिक्तकाल में भी सुंदर, चमत्कारिक श्रीर श्रलंकृत था, फिर रीतिकाल को

### हेत्य का बृहत् इतिहास

ही 'त्रालंकत काल' क्यों कहना चाहिए ? वीरगाथाकाल से लेकर गयकाल ते रचनाएँ बहुत कुछ श्रलंकारों से सुसज्जित रही हैं। इस श्राधार पर प्रत्येक का 'श्रलंकत काल' कहलाने का श्रिधिकारों हो सकता है। इसके श्रितिरिक्त रिक्कित किवियों की किविताश्रों में केवल श्रलंकारों का ही प्राधान्य नहीं है। श्रलंकार उनकी काव्यकला का एक श्रंग माना जा सकता है। केशव को छोड़कर श्रव कुर से किवि ऐसे हैं जो रस श्रीर ध्विन को काव्य की श्रात्मा मानकर वड़ी सुंदर काल रचना कर गए हैं। रस की हिंध से मितराम श्रीर ध्विन की हिंध से विहारी का मारखत किया जा सकता है। श्रतः 'श्रलंकत काल' नाम हमारे विवेच्य काल का स्रातिनिधित्व नहीं करता।

कुछ वर्तमान त्रालोचक रीतिकाल को 'श्रृंगार काल' भी लिखने लगे हैं। यह कहाँ तक समीचीन है ? प्रश्न यह है कि क्या रीतिकाल के कवियों ने शंगर है के अंगों का ही विशद विवेचन किया है ? क्या रित नामक स्थायी भाव की क्राक् मानकर उसके त्रालंबन विभाव, उदीपन विभाव, त्रानुभाव, त्रीर संचारियों के वर्ष श्रौर विवेचन में ही कवियों ने कविताएँ लिखी हैं ? संपूर्ण काल पर एक विहंग दृष्टि डालने से पता लगता है कि उन कवियों की ऐसी परिपाटी नहीं रही कि श्रंगारकाल नाम देने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्रंगार की प्रमुखता श्रमंदिए हैए वह स्वतंत्र नहीं है, सर्वत्र रीतिबद्ध ही है। इस काल के समस्त कवियों को हम की वर्गी में विभक्त कर सकते हैं—(१) रीतिग्रंथकार कवि, (२) रीतिबद की (३) रीतिमुक्त कवि । हम देखते हैं कि रीति का प्रभाव प्रत्येक वर्ग के कवियें ही है। रीति शब्द के दो ही श्रर्थ है। एक विशिष्ट पदरचना श्रीर दूसरा लक्षणंगी रीतिग्रंथकार कवियों श्रौर रीतिवद्ध कवियों की कविताएँ तो किसी न किसी पूर्ण लच्चद्र थीं ही। रही रीतिमुक्त कवियों की बात, उनमें भी एक प्रकार की कवित्र पदरचना का वैशिष्ट्य पाया जाता है। स्रतः हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकात श रीतिकाल नाम से श्रमिहित करना ही श्रधिक उपयुक्त है, श्रलंहत काल श्रीर श्रण काल नाम उसकी त्रांतरिक प्रवृत्ति का ठीक तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करते।

# द्वितीय अध्याय

### सीमानिर्धारण

साहित्य के इतिहास में किसी विशिष्ट प्रवृत्तिमूलक काल का सीमानिर्धारण या जाति के इतिहास के समान सुनिश्चित सन् संवतों के आधार पर नहीं फिया जा सकता। साहित्यिक प्रवृत्तियों या वादों का प्रवर्तन भौतिक घटनात्रों के समान किसी एक तिथि पर नहीं होता, श्रतः उसके उद्भव की सीमा एक निर्णीत तिथि या संवत् न होकर न्यापक कालपरिधि में संनिविष्ट रहती है। एक ही काल में, साहित्य जगत् में, अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ या विचारधाराएँ प्रचलित रहती हैं। उनमें से को प्रश्रुति या विचारधारा प्रवल होकर सबसे अधिक न्याप्त हो जाती है, उसी के श्रापार पर उस काल का नामकरण और सीमानिर्धारण किया जाता है। उदाहरणार्थ हिंदी साहित्य के इतिहास को ही लिया जा सकता है। श्रादि काल से श्राधुनिक काल तक विविध प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ समय समय पर उदित श्रीर श्रस्त होती रहीं। एक ही समय में दो या दो से श्रिधिक प्रवृत्तियाँ भी विद्यमान रहीं, िकंतु रितहासलेखकों ने कालविशेष का नामकरण तथा सीमानिर्धारण करते समय प्रवृत्ति के प्राधान्य को ही ध्यान में रखा है। वीरगाथाकाल के बाद भक्तिकाव्य का प्रग्रायन प्रारंभ हुन्ना, किंतु वीर रस की रचनात्रों का सर्वथा श्रमाव नहीं हुन्ना। त्रातः काल को सीमा निश्चित करते समय प्रवृत्ति के प्राधान्य को ही दृष्टि में रखा गया। गौरा विचारधारात्रों को छोड़कर प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर ही संज्ञा तथा सीमानिर्धारण किया गया। इसी प्रकार भक्तिकाल में शुंगार एवं प्रेम का वर्णन करनेवाले अनेक मक ( श्रीर श्रमक ) कवि उत्पन्न हुए, विशेष रूप से कृष्णमक्त कवियों ने तो शृंगार को ऐसी रसधारा प्रवाहित की जिसमें भक्तिभाव सर्वथा निमजित हो गया, किंत प्रवृत्ति की दृष्टि से इन कृष्णभक्त कवियों के काव्य की श्रातमा श्रुंगारनिष्ठ न होकर मिक्किनिष्ठ थी, फलतः इस काल को 'भक्तिकाल' नाम ही दिया गया। इसी प्रकार उत्तर मध्यकाल में भी भक्तिभावना का सर्वथा लोप नहीं हुआ था, श्रनेक भक्त कवि बटारहवीं श्रीर उन्नीसवीं शती में उत्पन्न हुए, किंतु रीतिकाव्य के प्राचुर्य ने भक्ति की निरल धारा को ढक लिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि सीमानिर्धारण करते समय उस काल की प्रमुख प्रवृत्ति या प्रधान चिंताधारा को ही दृष्टि में रखना समीचीन होता है, अन्य भावधाराएँ गौरण बनकर प्रवाहित होती रहती है।

रीतिकाल का सीमानिर्धारण करते समय हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हिंदी साहित्य में रीतिकाल्यों का प्रधान रूप से प्रण्यन कन आरंभ हुआ और

कन तक वह श्रखंड एवं श्रविरल रूप में प्रवाहित होता रहा। सामान्यता हि रीतिकाव्य का प्रारंभ यदि रीति के रचनाविधान को ध्यान में रखकर माना जाय उसे भक्तिकाल से ही देखा जा सकता है। भक्तिकाल में दो प्रकार के कवियों ने की काव्य-रचना में श्रमिक्चि प्रदर्शित की थी। प्रथम कोटि के कवि तो मक्त वे जिल्ला कृष्णाभक्ति के परिवेश में आलंकार या नायिकाभेद को स्वीकार करके रीतिकाल । श्रप्रत्यच् रूप से प्रगायन किया था । सूरदास का दृष्टिकूट साहित्यलहरी ग्रंथ नायिक भेद के साथ त्रालंकारों का भी वर्णन करनेवाला है। नंददास की रसमंजरी नाविश भेद का ग्रंथ है, इसे उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है:

### रसमंजरि श्रनुसारि के नंदसुमति श्रनुसार। वरनत वनिताभैद जहूँ, श्रेमसार निस्तार॥

नंददास की रसमंजरी पर भानुदत्त की रसमंजरी की गहरी छाप है कि स्थल तो रूपांतर मात्र ही हैं। भानुदत्त कृत गद्य व्याख्या को नंददास ने प्रहण् नह किया है, इस कारण शास्त्रीय विवेचन उसमें नहीं श्रा सका है। प्रेम-स-निराह ही नंददास का ध्येय था श्रातः शास्त्रीय तर्कवितर्क में उलभने की श्रावश्यका उन्होंने नहीं समभी।

दूसरी कोटि के रीति-काव्य-प्रागता वे कवि हैं जो रस, अलंकार शाहि काव्यांगनिरूपण में ही प्रवृत्त हुए थे। उनमें कृपाराम का नाम कालक्रम में क प्रथम स्त्राता है। कृपाराम ने हिततरंगिशी (१६६८) नामक ग्रंथ कविशिताके निमित्त दोहा छुंद में लिखा था। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती रीति-फाल्य-प्रणेताओं का भी संकेत किया है किंतु अभी तक किसी ऐसे रीतिग्रंथ का शोध नहीं हुआ है। श्रतः कृपाराम को ही सर्वप्रथम रीतिकाव्यकार मानना उचित है। कृपाराम के ग्रंथ का स्राधार भरत का नाट्यशास्त्र है, जैसा उन्होंने स्वयं लिखा है: कुपाराम गें कहत हैं, भरत ग्रंथ श्रनुमानि ।' कुपाराम के पश्चात् विक्रम की सत्रहवीं शती में श्रने कवि उत्पन्न हुए जिनका ध्यान रीतिबद्ध काव्यरचना की श्रोर गया। उन कवियों ने मोहनलाल मिश्र रचित शृंगारसागर नायिकाभेद का सुंदर ग्रंथ है। श्रकारी दरवा के कवियों ने भी रीतिकाव्य की श्रोर रुचि प्रदर्शित की थी जिनमें करनेस, रही बलभद्र मिश्र श्रीर गंग के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

करनेस कवि रचित 'करगाभरग श्रुतिभूषगा' श्रीर 'भूपभूषगा' श्रलंकार शाल से संबंध रखनेवाले रीतिग्रंथ हैं जो रीतिपरंपरा का निर्वाह करते हुए भी रीतिग्राह की किसी प्रभावशाली शैली का प्रवर्तन नहीं करते। इनकी शैली संस्कृत ग्रंथों की छायानुवादमयी एवं श्रपूर्ण ही बनी रही। इन कवियों का वर्र्य विषय तो श्रीर था किंतु शैली रीतिशास्त्र की थी। श्रक्तर के दरवार के ऐसे अनेक कवियों का वर्ण एक सवैए में किया गया है:

पाय प्रसिद्ध पुरंदर ब्रह्म सुभारस श्रमृत श्रमृत बानी।
गोकुल गोप गोपाल करनेस गुनी, गुन सागर गंग सुजानी।।
जोभ जगन्न जगे जगदीस जगामग जैन जगत्त है जानी।
कोरे श्रक्टबर सों न कथी, इतने मिलि के कविता जु बस्नानी।।

इन दरबारी किवयों ने शृंगारवर्णन के लिये रीतिपरंपरा को स्वीकार करते समय श्रपने समस्स संस्कृत के 'चंद्रालोक' श्रौर 'कुवलयानंद' को श्रादर्श रूप में रखा या। श्रलंकारों का वर्णन करनेवाले करनेस किव ने श्रपने 'करणाभरण श्रुतिभूपण' श्रौर 'भूपभूपण' की रचना इन्हीं ग्रंथों के श्राधार पर की थी। रसिनरूपण तथा नायिका-मेद-वर्णन के लिये मानुदत्त की रसतरंगिणी श्रौर रसमंजरी का श्राधार ग्रहण किया गया। रीतिग्रंथों के प्रण्यन की ऐसी परंपरा होने पर भी सत्रहवीं शती श्रयवा अध उसके उत्तरार्ध को भी रीतिकाव्य की कालसीमा में नहीं रखा जा सकता। कारण यह है कि इस काल में मक्त किवयों की श्रजस्त परंपरा श्रौर प्रभूत ग्रंथराशि ने रीति-काव्य को श्राव्यत धारा प्रवाहित कर रखी थी। यथार्थ में इस काल को काव्यात्मा रीतिग्रंथों में न होकर भक्तिग्रंथों में पैठी हुई थी। यह तो टीक ही है कि रीतिकाव्य का श्रखंड रूप से प्रण्यन भक्तिकाल में श्र्यांत् सत्रहवीं विक्रमी शती में प्रारंभ हो गया था श्रौर उसमें श्रनेक रीतिकवि उत्पन्न हुए जिनकी संनिप्त वालिका दस एका के

| <mark>विक्रमी संवत्</mark><br>( रचनाकाल )            | कविनाम                                                                     | <b>प्रंथना</b> म                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १५६८                                                 | कुपाराम                                                                    | हिततरंगिगाी                                                                                             |
| १६०७                                                 | स्रदास                                                                     | साहित्यलहरी                                                                                             |
| <b>१</b> ६६८                                         | नंददास                                                                     | रसमंजरी                                                                                                 |
| <b>१६१६</b>                                          | मोहनलाल                                                                    | श्टंगारसागर                                                                                             |
| १६३७                                                 | करनेस                                                                      | करणाभरण श्रुतिभूषण,                                                                                     |
| १६४०<br>१६४०<br>१६५०<br>१६५०<br>१६५१<br>१६७५<br>१६६० | वलभद्र मिश्र<br>रहीम<br>केशवदास<br>मोहनदास<br>हरिराम<br>बालकृष्ण<br>मुबारक | भूपभूषण नखशिख वरवे नायिकाभेद कविप्रिया, रिकिप्रिया वारहमासा छंदरतावली रामचंद्रप्रिया (पिंगल ) श्रलकशतक, |

| १६७० | गोप          | श्रलंकारचंद्रिका |
|------|--------------|------------------|
| १६७६ | लीलाधर       | नखशिख            |
| १६८० | ब्रजपति भट्ट | रंगभावमाधुरी     |
| १६८५ | छेमराज       | फतेहप्रकाश       |
| १६८८ | सुंदर        | खंदरश्टंगार      |
| १७०० | सेनापति      | षट्ऋतुवर्णन      |

उपर्युक्त कियों की लंबी शृंखला को देखकर यह कहना श्रिष्क गुंह संगत प्रतीत नहीं होता कि संवत् १७०० वि० से पूर्व हिंदी रीतिकाव्य की रचना श्रयंखंडता नहीं थी, या रीतिकाव्य की धारा विरल श्रीर वेगहीन थी। इन कियों है। किसी ने काव्य के एक ही श्रंग का विस्तृत कर्ण उठाया है तो किसी ने एक लव्य श्रंग पर लक्ष्य मात्र प्रस्तुत किया है। इस प्रका लच्च श्रीर लक्ष्य दोनों कोटि के रीतिग्रंथों की रचना सत्रहवीं शताव्दी में उपलब्ध होती है। श्रतः इस शैली को रीति-काव्य-रहित नहीं ठहराया जा सकता। विर रीतिकाल के सीमानिर्धारण के प्रश्न को ध्यान में रखकर यह निर्णय करना श्रवः स्थक है कि क्या विक्रम की सत्रहवीं शती श्रथवा उसके श्रंतिम चरण में रीतिकाल का स्वर सर्वप्रधान हो गया था। क्या इस शताब्दी का रीतिकाव्य परिमाण श्रोर गुणवत्ता में भक्तिकाव्य से वरिष्ठ श्रीर श्रेष्ठ था ? इन दोनों प्रभों का उत्तर सर्ग के सत्रहवीं शती में रीतिकाव्य का उदय तो हुश्रा—किंतु परिमाण श्रीर गुण में उत्त समय का रीतिकाव्य मक्तिकाव्य से श्रेष्ठतर श्रीर प्रचुरतर नहीं था। श्रतः सत्रह्वीं शती को भक्तिकाल की उत्तर सीमा में ही रखना समीचीन है।

सत्रहवीं शती के कान्य की ज्ञातमा भक्तिनिष्ठ होने पर भी एक प्रभ पूरी गंभीरता के साथ हिंदी रीतिकान्य के ज्रध्येता के सामने ज्ञाता है। क्या ज्ञान्तार्थ केशवदास रीतिकान्य के प्रवर्तक प्रथम ज्ञान्तार्थ नहीं हैं ? क्या उने रिसकिपिया और किविपिया ग्रंथ रीतिपरंपरा से सर्वथा ज्ञसंबद्ध और रीतिबाह प्रवि हैं ? क्या केशवदास ने रीतिशास्त्र का सर्वीग निरूपण करके हिंदी रीतिकान्य परंपरा को सत्रहवीं शती में ही पूर्णरूपेण स्थापित नहीं कर दिया था ? यदि झ प्रभों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो केशव को प्रथम ज्ञान्तार्थ कहकर सत्रहवीं शती है ही रीतिकाल का प्रारंभ क्यों न माना जाय ?

इसमें कोई संदेह नहीं कि आचार्य केशव ने रिसकिपिया और किपिया का प्रणयन करके अलंकार, रस, गुण, दोष, रीति, वृत्ति आदि शास्त्रीय विपर्यों के चर्चा द्वारा प्रामाणिक रूप से हिंदी साहित्य में काव्यशास्त्र की स्थापना कर दी थी। केशव से पहले के जिन रीतिप्रवर्तक किवयों का इतिहासग्रंथों में उल्लेख है, उनके ग्रंथों का अधाविध संधान नहीं हो सका है। शिवसिंह सेंगर द्वारा संकेतित पुष्य

ितामक कवि का श्रलंकारग्रंथ उपलब्ध नहीं है, त्रजवासी च्लेम कवि श्रीर मुनिलाल का भी उल्लेख मात्र खोज रिपोर्टी में हुन्ना है। फिंतु इनके ग्रंथ न तो फिसी ने देखे ें श्रीर न कभी उनका परवर्ती कवियों ने उपयोग किया है। ये सूचनाएँ शोध की े: ि से भले ही महत्व रखती हों किंतु रीति-काव्य-परंपरा की कड़ी बनने में सहायक किंहीं होतीं । गोप श्रीर मोहनलाल रचित ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं हैं । श्रतः कृपाराम ्की हिततरंगिणी ही रीतिग्रंथों की शृंखला बनाने में सहायक है। ऋपाराम की हिततरंगिणी रसग्रंथ है, किंतु सर्वागनिरूपक स्त्राचार्य की चमता उसमें दृष्टिगत नहीं ्रीहोती। फलतः स्राचार्य केशव ही सर्वप्रथम रीतिकाव्य के सर्वोगनिरूपक प्रौढ़ कवि ैं सिद्ध होते हैं। केशव में मौलिक सिद्धांतसृजन की चमता नहीं थी इसलिये उन्होंने अपना कोई स्वतंत्र काव्यपंथ प्रवर्तित नहीं किया । केशवदास प्रवर्तित काव्यसिद्धांतीं के सफल व्याख्याता त्राचार्य भी नहीं थे। काव्य के मूलभूत सिद्धांतों के सफल तालिक ज्ञान श्रौर उनका निर्भात एवं खच्छ विवेचनव्याख्यान उनकी चमता से बाहर था। हाँ, काव्यरिकों श्रीर काव्यश्रध्येताश्रों के निमित्त काव्य-शित्ता-विषयक हैं सामग्री एकत्र करने की योग्यता उनमें थी। वे कविशिच्तक कोटि के रीति-काव्य-लेखक में । उन्होंने श्रपने कविप्रिया ग्रंथ में इस बात को स्वयं स्वीकार किया है:

### समुभै बाला बालकन, वर्णन पंथ श्रगाथ। कविषिया केशव करी, छिमयह कवि अपराध ॥

केशव का उद्देश्य कवियों को काव्यशिचा देने के साथ संस्कृत के रीतिग्रंथीं ा से भी परिचित कराना था। केशव की काव्य-निरूपण-शैली के संबंध में विद्वानों की भारणा है कि उसमें संस्कृत की छाया मात्र है, मौलिकता नहीं है। संस्कृत के भामह, दंडी, केशव मिश्र श्रादि श्राचार्यों की शैली का श्रनुकरण मात्र केशव ने ें किया है। फिर भी केशव का श्राचार्यत्व श्रसंदिग्ध है। यह पद न तो हिंदी के े किसी पूर्ववर्ती रीतिकवि को दिया जा सकता है और न परवर्ती कवि को । कृपाराम ृका चेत्र श्रात्यंत संकुचित है, सर्वोगनिरूपण की दृष्टि से उनका कोई स्थान नहीं है। चिंतामिं भी केशव की तुलना में हलके ठहरते हैं। चिंतामिं के बाद रीतिकाव्य प्रंथों भी श्रविच्छिन्न परंपरा चल पड़ने से उन्हें रीति-मार्ग-प्रवर्तन का श्रेय मिलना एक संयोग मात्र है। चिंतामिण यदि रीति-काव्य-परंपरा के प्रमुख श्राचार्य होते तो परवर्ती रीतिनद्भ श्राचार्य कवि श्रवश्य उनका नामोल्लेख श्रपने ग्रंथों में करते, किंतु किसी ने चितामणि का त्राचार्य किय के रूप में स्मर्गा नहीं किया। हाँ, केशवदास के प्रति देव श्रीर दास जैसे महाकवियों ने भी श्रपनी श्रद्धांजलि श्रपिंत की है।

श्राचार्य केशवदास का रीति-काव्य-परंपरा में इतना महत्वपूर्ण स्थान होने पर भी उनके काल को रीतिकाल का प्रारंभ काल स्वीकार न करने में विशेष कारण है। केशव अलंकारवादी चमत्कारप्रिय कवि थे। श्रलंकार सिद्धांत को जिस, प्रकार

परवर्ती काल में संस्कृत के श्राचार्यों ने श्रस्वीकार कर दिया था तेसे ही केता परवर्ती हिंदी के रीतिबद्ध कवियों ने स्वीकार नहीं किया। दूसरे शब्दों में, पत रीतिकार कवियों ने केशव को त्रादर्श रूप में ग्रह्ण नहीं किया। ग्राचार राम शुक्ल ने केशवदास की रीतिपद्धति के विपय में लिखा है: इसमें संदेह नहीं काव्यरीति का सम्यक् समावेश पहले पहल त्राचार्य केशव ने ही किया। पर हिंदी रीतिग्रंथों की अविरल श्रौर श्रखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की 'कविप्रिया' के प्र पचास वर्ष पीछे चला श्रौर वह भी एक भिन्न श्रादर्श को लेकर, केशव के श्रादर्श लेकर नहीं । अतः केशव के प्रादुर्भावकाल से रीतिकाल का प्रवर्तन स्वीकार नक चिंतामिण के समय से ही रीतिकाल का प्रवर्तन मानना अधिक युक्तिसात है कृपाराम, करनेस ग्रौर केशव की रचनात्रों को रीतिकाव्य की प्रस्तावना के सामें ग्रह्ण करना चाहिए। उक्त प्रस्तावना के साथ आगे के रीतिकाव्य का अध्यक्त क पर रीतिकाल का प्रारंभ ऋठारहवीं शती से मानना होगा।

सत्रहवीं शताब्दी में भक्तिकाल के युगपत जो श्रृंगारकाव्य रचा गया उसे भी रीतिकाल के तत्वों का प्रचुर मात्रा में समावेश हुन्ना। किंतु विनहर पाठक को श्रुगारकाव्य तथा भक्तिकाव्य के विभाजक तत्वों को दृष्टि में रखते हुए ही दोनों का श्रध्ययन करना चाहिए। भक्तिकाल की सीमा में निर्मित रीतिशंगार काव्य परिमाण और प्रकर्प में भक्तिकाव्य से हीन है। उस काल के रीतिकाव कवियों श्रीर भक्ति-काव्य-कवियों का तुलनात्मक श्रध्ययन किया जाय तो रीति-शृंगार् काव्य प्रायः नगर्य सा ही प्रतीत होगा। भक्त कवियों में तुलसी, सूर, गीरा नंददास, परमानंददास, हितहरिवंश, व्यास, धुवदास, नागरीदास श्रादि उदार कोटि के मक्तों के नाम त्राते हैं, जिनका विपुल साहित्य हिंदी की श्रीवृद्धि में सहस्य हुआ है। उस काल की सामान्य प्रवृत्ति भक्ति है। भाव और रस की भूमिय पहुँचकर भक्ति अनेक रूपों में वर्ण्य बनी और उसके द्वारा एक और भक्तिसंप्रवाकी मतों, श्रीर पंथों का प्रवर्तन हुत्रा तो दूसरी श्रीर श्रात जनता को दीनवंदी दीन वत्सल परमात्मा की शर्ग में जाने का मार्ग मिला । सोलहवीं श्रीर सत्रहवीं शर्ती भक्तिभाव त्रावेश के रूप में काव्य में समा गया था, त्रातः रीति त्रीर शंगार के धारा के श्रस्तित्व का उसपर कोई उल्लेख्य प्रभाव नहीं पड़ा । फलतः सत्रहर्वे गर्वे के श्रांतिम चरण तक भक्तिकाल मानना ही उचित है।

रीतिकाल का वास्तविक त्रारंभ विक्रम संवत् १७०० से मानना चाहिए। र्श्गारप्रधान रीतिकाव्य का व्यापक प्रभाव, जिसने भक्तिकाव्य के प्रवल वेग की म किया, इसी समय से बढ़ना शुरू हुआ और १६वीं शताब्दी (विक्रमी) तक वी हिंदी काव्य पर बना रहा। अतः दो सौ वर्षों का यह काल रीतिकाल के नाम है श्रमिहित होना चाहिए।

रीतिकाल की उत्तर सीमा का प्रश्न भी विचारणीय है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रागमन से पूर्व तक रीतिकाल की उत्तर सीमा निर्धारण करने में एक श्रापित यह उठाई जा सकती है कि भारतेंदुयुग में भी रीति-काव्य-रचना करनेवाले कवियों की विद्याल परंपरा मिलती है। संवत् १६५० तक ऐसे श्रनेक रससिद्ध कि हुए जिन्होंने विद्याल परंपरा मिलती है। संवत् १६५० तक ऐसे श्रनेक रससिद्ध कि हुए जिन्होंने विद्याल परंपरा मिलती है। संवत् १६५० तक ऐसे श्रनेक रससिद्ध कि हुए जिन्होंने विद्याल परंपरा मिलती है। संवत् १६५० तक ऐसे श्रनेक रससिद्ध कि हुए जिन्होंने विद्याल का स्वीकार कर वैसी ही उत्कृष्ट रचना की जैसी रीतिकालीन कि करते थे। श्रतः उत्तर सीमा से उनका बहिष्कार कैसे किया जा सकता है ? इस श्रांका के समाधान के लिये भारतेंदुयुग की नूतन चेतना एवं श्रिमनव काव्यप्रवृत्तियों क्यार हिपात करना श्रावश्यक है।

भारतेंदुयुग के श्रानेक कवि शृंगारप्रधान रीतिशैली की कविता में लीन महोकर भी शृंगार को उस युग की प्रमुख प्रवृत्ति बनाने में समर्थ नहीं हो सके। उस युगं की काव्यात्मा श्रृंगार से इटकर सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना में प्रविष्ट ्री गई थी। नई धारा के कवि उदय होने लगे थे श्रीर कविता का प्रधान प्रतिपादा समाजकल्याग ही वन गया था। शृंगारप्रधान कविता के श्रपेद्धाकृत न्यून ूर्भवार का एक कारण यह भी था कि भारतवर्ष की राजनीतिक परिस्थिति में परिवर्तन ैं <del>ब्रा</del>ने से कवियों द्वारा राजाश्रय की प्राप्ति में कमी होती जा रही थी। पाश्चात्य रिशिद्धा के प्रभाव से कवियों का ध्यान शनैः शनैः केलिकुंजों से हटकर देश की पिततावस्था की श्रोर जाने लगा था। सन् १८५७ की क्रांति के बाद एक विशेष प्रकार की राजनीतिक चेतना देश में व्यास हो गई थी। फलतः श्टंगारप्रधान रीति-किवता का स्थान गौरा होने लगा था। काशी, रीवां, ऋयोध्या, मथुरा, प्रयाग ऋादि चाहित्यिक केंद्रों के श्रतिरिक्त श्रन्य स्थानों पर श्टंगारपरंपरा समाप्त होने लगी थी। पाचीन रीतिसाहित्य का जो प्रभाव शेष रह गया था उसी के श्रंतर्गत कुछ परंपरा-वादी किन उसका पिष्टपेषणा मात्र करने में लीन थे। यथार्थ में इस काल को इस रीतिश्रंगार का उपसंहतिकाल कह सकते हैं। परिमाण की दृष्टि से संवत् १६०० ्रतक विपुल रीतिसाहित्य प्रगीत हुन्ना फिंतु उसका प्रभाव सीमित हो गया था। ्र साहित्य की नृतन प्रवृत्तियाँ युगपरिवर्तन कर शृंगार श्रौर विलास को तिलांजिल देने की प्रेरणा कर रही थीं — त्रातः कुछेक कियों को छोड़कर इस पचास वर्ष के समय , में श्रधिकांश कवियों ने सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना को ही स्रपने काव्य का मेरदंड बनाया है। इसीलिये रीतिकाल की उत्तर सीमा संवत् १६०० तक ही स्थिर है भी जाती है। संवत् १६५० तक रीतिकाव्य लिखा ऋवश्य गया ऋौर कतिपय कवियों ने मुंदर रचना करके रीतिकाव्य को समृद्ध भी बनाया किंतु इन पचास वर्षों में रीति-शृंगार का प्राधान्य न होकर नूतन काव्यचेतना का ही प्राधान्य था। गद्य के स्त्रावि-र्भाव ने कविता को वैसे भी श्रपेचाकृत प्रभावहीन बना दिया था, श्रतः परंपराभुक्त काव्यधारा के समर्थक दिनों दिन कम होने लगे थे। उनके स्थान पर नई काव्य-

धारा प्रवल वेग से प्रवाहित होने लगी थी। इस धारा को पूर्ण वेग के साथ प्रकरने का सबसे अधिक अप भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही दिया जाना चाहिए। कार प्रभावित करनेवाले सामाजिक तथा धार्मिक आदीलन एवं उनके प्रवर्तक नेता इसी युग में कियाशील होकर मैदान में उतरे। इन आदीलनों के सर्वव्याणी प्रने भी रीतिश्रंगार की परंपराभुक्त कविता को अपदस्थ करने में बड़ा थोग दिया संवत् १६०० के बाद हिंदी कविता का आंतरंग प्राय: परिवर्तित हो गया। हाँ, को का बहिरंग ( अर्थात् भाषा और शैली ) तब तक विशेष रूप से नहीं बदला था परिवर्तन का आभास उसमें दृष्टिगत होने लगा था। खड़ी बोली की कवित यत्रतत्र दर्शन होने लगे थे।

संचेप में, रीतिकाल का सीमानिर्धारण संवत् १७०० से १६०० तक ही है चाहिए । सत्रहवीं श्रीर बीसवीं शती के रीतिकाव्य का क्रमशः प्रस्तावना श्रीर व संहार के रूप में त्र्याकलन किया जा सकता है। यथार्थ रीतिकाल का विसार संवत् १७०० से संवत् १६०० तक ही है।

### तृतीय अध्याय

# उपलब्ध सामग्री के मूल स्रोत

रीतिकालीन शतसहस्र रीतिग्रंथों में से कुछेक इने गिने ग्रंथों को छोड़कर शेष सभी लुप्तपाय होते जा रहे हैं। चिंतामणि का कविकुलकल्पतर, जसवंतसिंह का भाषाभूषरा, कुलपित का रसरहस्य, मितराम का लिलितललाम श्रौर रसराज, देव का शब्दरसायन, भूषण का शिवराजभूषण, भिखारीदास का काव्यनिर्णय, पद्माकर का पद्माभरण और जगदिनोद, प्रतापसाहि की न्यंग्यार्थकौमुदी केवल ये ही गिनेचुने बियं क्राज रोप रह गए हैं। यद्यपि ये सभी ग्रंथ प्रकाशित हैं, तथापि भारत के इने गिने पुस्तकालयों में ही ये प्राप्य हैं। यह श्रवस्था तो उक्त प्रख्यात एवं प्रतिनिधि विश्यों की है। ऐसे अनेक अंथ हैं जो प्रकाशित हो जाने पर भी न केवल स्मृति से हट चुके हैं, अपित प्रसिद्ध पुस्तकालयों में भी अप्राप्य हैं और गिनेचुने पुस्तकालयों एवं संप्रहालयों में प्राचीन ऐतिहासिक पदार्थों के समान प्रदर्शनी की वस्तु वन चुके हैं। इनके श्रतिरिक्त श्रनेक हस्तलिखित ग्रंथ भी उपलब्ध है, जो ग्राभी तक प्रकाशित नहीं ्रप्। पिछले कुछ वर्षों से कुछ रीतिप्रंथ पुनः प्रकाशित हो रहे हैं श्रौर इस्तलिखित अंथ भी प्रकाशित किए जा रहे हैं। इस दिशा में काशी नागरीप्रचारिगी सभा की 'अप्राक्त प्रथमाला' का सत्प्रयास सराहनीय है। नीचे प्रकाशित तथा हस्तलिखित उपलब्ध रीतिग्रंथों की सूची दी जा रही है। श्राप्रकाशित ग्रंथों का प्राप्तिस्थान भी उल्लिखित है :

#### प्रकाशित प्रथ

| श्राचार्यनाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>प्रंथनाम</b>   | प्रकाशक अथवा संपादक का नाम   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| (कालक्रमानुसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>)</b>          | व्यथवा प्राप्तिस्थान         |
| नेशवदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>क</b> विप्रिया | नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ         |
| - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | सं० लाला भगवानदीन            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | सं० लच्मीनिधि त्रिपाठी       |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | सं० हरिचरणदास                |
| The state of the s | रसिकप्रिया        | वेंकटेश्वर प्रेस, वंबई       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | सं० लक्ष्मीनिधि त्रिपाठी     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | केशव ग्रंथावली    | हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद |
| चितामणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कविकुलकल्पत्र ।   | नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ         |

|                   | शृंगारमंजरी             | सं० डा० मगीरथ मिश्र                   |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| तोष               | सुधानिधि                | भारतजीवन प्रेस, काशी                  |
| <b>जसवं</b> तसिंह | भाषाभूषग्               | मन्नालाल, बनारस                       |
|                   |                         | सं व व्रजरत्नदास                      |
|                   |                         | सं ० गुलाबराय                         |
|                   | • • • •                 | वेंकटेश्वर प्रेस, वंबई                |
|                   |                         | रामचंद्र पाठक, वनारस                  |
|                   |                         | हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस            |
| मतिराम            | रसराज                   | भारतजीवन प्रेस, काशी                  |
|                   | ललितललाम<br>-           |                                       |
|                   | मतिराम ग्रंथावृली       | 77 77                                 |
| रघुनाथ            | रसिकमोहन                | गंगा पुस्तकमाला, लखनक                 |
| भूषण              |                         | नवलिकशोर प्रेस, लखनक                  |
| 8,4               | शिवराजभूषगा             | नागरीप्रचारिगी सभा, वनास              |
| कुलपति            | भूषण ग्रंथावली          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| देव               | रसरहस्य                 | इंडियन प्रेस, इलाहाबाद                |
| 44                | शब्दरसायन               | हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग          |
|                   | भवानीविलास              | भारतजीवन प्रेस, काशी                  |
|                   | सुखसागर तरंग            | वंबई बुक्सेलर, श्रयोध्या 👙            |
|                   | रसविलास                 | भारतजीवन प्रेस, काशी 🐇                |
|                   | भावविलास                | तरुग भारत प्रथावली, प्रयाग            |
|                   | ,                       | भारतजीवन प्रस, काशी                   |
| कुमारमणि<br>चेटिं | रसिकरसाल                | विद्याविभाग, कॉकरौली                  |
| गोविंद            | कर्णाभरग                | भारतजीवन प्रेस, काशी                  |
| रसलीन             | रसप्रबोध                | गोपीनाथ पाठक, काशी                    |
|                   |                         | नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ                  |
| 6-0               |                         | भारतजीवन प्रेस, काशी                  |
| भिखारीदास         | <b>का</b> व्यनिर्ण्य    | वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग,              |
|                   |                         | भारतजीवन प्रेस, काशी 🧳                |
| -                 | •                       | सं० जवाहरलाल चतुर्वेदी 👙              |
| •                 | रससारांश श्रंगारनिर्ण्य | गुलशने ऋहमदी प्रेस, प्रतापग           |
| समनेस             | भिखारीदास ग्रंथावली     | नागरीप्रचारिणी सभा, काशी              |
| रतन कवि           | रसिकविलास               | दतिया राज पुस्तकालय, दितय             |
| ऋपिनाय            | त्रलंकारदर्पगा<br>—-    | ,,                                    |
| 72 • ·            | त्रलंकारमिण्मंनरी       | श्रार्थ यंत्रालय, वाराण्डी            |

| ŧ                                |                                    | मूल स्रोत [संड २: अध्याय ३]     |  |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1mri                             | उपस्रव्य सामग्रा व                 | भूत सात [सहरा अन्यायर]          |  |
| ।<br>गमसिंह                      | <del>ग्र</del> ालंकारदर्प <b>ण</b> | भारतजीवन प्रेस, काशी            |  |
| दूलह                             | कविकुलकंठा <b>भर</b> ण             | दुलारेलाल भार्गव, लखनऊ          |  |
| पद्माकर                          | पद्माभरण                           | भारतजीवन प्रेस, काशी            |  |
| \$                               | जगद्विनोद                          | "                               |  |
| 1<br>2                           | पद्माकर पंचामृत                    | रामरत्न पुस्तकभवन, काशी         |  |
| काशीराज                          | चित्रचंद्रिका                      | नागरीप्रचारिणी सभा, काशी        |  |
| गिरिधरदास                        | भारतीभूषरा                         | नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ            |  |
| , बेनी प्रवीन                    | नवरस तरंग                          | सं० कृष्णविहारी मिश्र           |  |
| रसिक गोविंद                      | रसिक गोविंदानंदघन                  | नागरीप्रचारिगी सभा, काशी        |  |
| प्रतापसाहि                       | व्यंग्यार्थक <u>ौ</u> मुदी         | भारतजीवन प्रेस, काशी            |  |
| 1                                |                                    | वाराण्सी संस्कृत यंत्रालय, काशी |  |
| हस्तिलिखित प्राप्य <b>प्रं</b> थ |                                    |                                 |  |
| •                                | •                                  |                                 |  |
| <b>या</b> चार्यनाम               | <b>प्रंथनाम</b>                    | प्राप्तिस्था <b>न</b>           |  |
| ( कालकमानुसार                    | )                                  |                                 |  |
| चिंतामिण                         | श्टंगारमंजर <u>ी</u>               | दतिया राज पुस्तकालय, दतिया      |  |
| <b>ग्र</b> निगम                  | ना <del>नं नातां नातिका</del>      | मार्याक्ता कारकेचे एतियाना      |  |

| yairane<br>,             | વ્યવાયકાસુલ              | वाराण्सी संस्कृत यंत्रालय, काशी |  |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| हस्तिलिखित प्राप्य प्रंथ |                          |                                 |  |
| <b>भा</b> वार्यनाम       | त्रंथनाम                 | प्राप्तिस्थान                   |  |
| (कालकमानुसार)            |                          |                                 |  |
| चिंतामिं ।               | श्टंगारमंजर <u>ी</u>     | दतिया राज पुस्तकालय, दतिया      |  |
| मतिराम                   | त्रलंकारपंचाशिक <u>ा</u> | श्राकीइन्स लाइब्रेरी, पटियाला   |  |
|                          | छुंदसारसंग्रह ( दृत्त-   | नागरीप्रचारिग्री सभा, काशी      |  |
|                          | कौमुदी )                 | कैप्टेन शूरवीर सिंह, श्रतिरिक्त |  |
|                          |                          | जिला श्रिधिकारी, बुलंदशहर       |  |
| देव                      | रसविलास ,                | नागरीप्रचारिगी सभा, काशी        |  |
|                          |                          | याज्ञिक संग्रहालय               |  |
|                          | सुखसागरतरंग              | नागरीप्रचारिगी सभा, काशी        |  |
|                          |                          | याज्ञिक संग्रहालय               |  |
|                          | <b>फा</b> व्यरसायन       | सवाई महेंद्र पुस्तकालय, श्रोरछा |  |
| _                        |                          | ( टीकमगढ़ )                     |  |
| कालिदास                  | वधूविनोद                 | दतिया राज पुस्तकालय, दतिया      |  |
|                          | •                        | कैप्टेन शूरवीर सिंह, अतिरिक्त   |  |
| •                        |                          | जिलाधिकारी, बुलंदशहर            |  |
| स्रति मिश्र              | <b>का</b> व्यसिद्धांत    | सवाई महेंद्र पुस्तकालय          |  |
| _                        |                          | ( स्रोरछा, टीकमगढ़ )            |  |
| कृष्ण भद्द देवऋषि        | श्रंगाररस माधुरी         | नागरीप्रचारिखी सभा, काशी        |  |
| ~ ^                      | •                        | याज्ञिक संप्रहालय               |  |
| गोप कवि                  | रामचंद्र भूषण्           | सवाई महेंद्र पुस्तकालय, श्रोरछा |  |
|                          |                          |                                 |  |
|                          |                          |                                 |  |

|                |                                                | तथा दतिया राज पुस्तकाल्य,                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                | दतिया                                                                                                          |
|                | रामचंद्राभर्ग                                  | सवाई महेंद्र पुस्तकालय, ग्रीह                                                                                  |
| v              | *                                              | (टीकमगढ़)                                                                                                      |
| याकूव खाँ      | रसभूषगा                                        | दिनिया गान गान                                                                                                 |
| कुमारमि ।      | रििकरसाल                                       | दतिया राज पुस्तकालय, दतिवा                                                                                     |
|                | •                                              | सवाई महेंद्र पुस्तकालय, श्रोत्                                                                                 |
| श्रीपति        | काव्यसरोज                                      | (टीकमगढ़)                                                                                                      |
|                | 19/10                                          | पं० इन्ध्यविहारी मिश्र                                                                                         |
| रसिक सुमति     | araiar                                         | गंधीली का पुस्तकालय, लवनड                                                                                      |
| 3              | <i>श्रलं</i> कारचंद्रोदय                       | काशी नागरीपचारिसी सभा                                                                                          |
| सोमनाथ         |                                                | याज्ञिक संग्रहालय                                                                                              |
| પાસાબ          | रसपीयूषनिधि .                                  | <b>"</b>                                                                                                       |
| रसलीन          | श्टंगारविलास                                   | <b>)</b>                                                                                                       |
| रवलान          | रसप्रबोध                                       | सवाई महेंद्र पुस्तकालय, श्रोरहा                                                                                |
| <b>6</b> - 0   |                                                | (टीकमगढ़)                                                                                                      |
| भिखारीदास      | रससारांश                                       | प्रतापगढ़ नरेश पुस्तकालय, प्रताप                                                                               |
| ,              | श्टंगारनिर्गाय                                 | મામાં માર્ચ મહતા સાલાના પ્રાપાલના પ્રાપાલના મામા                                                               |
| रसरूप          | <u> उलसी भूषगा</u>                             | 33 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 3                                                                       |
| उदयनाथ कवींद्र | रसचंद्रोदय                                     | नागरीयचारिगी सभा, कशी                                                                                          |
|                | रूपविलास                                       | सवाई महेंद्र पुस्तकालय, श्रोरहा                                                                                |
| रूपसाहि .      |                                                | (टीकमगढ़)                                                                                                      |
|                | sur did                                        | काशी नागरीप्रचारिगी सम                                                                                         |
| शोभा कवि       | Haarm                                          | याज्ञिक संग्रह                                                                                                 |
|                | नवलरस चंद्रोदय                                 | काशी नागरीप्रचारिणी सभा                                                                                        |
| वैरीसाल        | . N. W. C. | ( याशिक संग्रह )                                                                                               |
| रंगखाँ         | भापाभरग                                        | पं० ऋप्णविहारी मिश्र                                                                                           |
|                | नायिकाभेद                                      | काशी नागरीप्रचारिणी सभा                                                                                        |
| जनराज          |                                                | ( याज्ञिक संग्रहालय )                                                                                          |
| उजियारे कवि    | कविता रसविनोद                                  |                                                                                                                |
| यशवंतसिंह      | रसचंद्रिका                                     | 77 73<br>27 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75                                                             |
| नगतसिंह        | श्टंगारशिरोमिण                                 | पं० कृष्णविहारी मिश्र                                                                                          |
| रामसिंह        | साहित्य सुधानिधि                               | "                                                                                                              |
| •              | रसनिवास                                        | रतिया राज पुस्तकालय, दतिया                                                                                     |
| रतनेश          | त्रलंकारदर्पग्                                 | ا يُحَالِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَ |
|                | "                                              | <b>)</b>                                                                                                       |
|                |                                                | 54 27                                                                                                          |

| ť                                 | •                                      | -                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| † <b>1</b> 00                     | उपलब्ध सामग्री                         | के मूल स्रोत [संड २ : अध्याय २ ]             |
| े<br>वादास                        | रघुनायत्र्रालंकार                      | नागरीप्रचारिणी सभा, काशी                     |
| <b>ं</b> दन                       | <b>काव्याभरगा</b>                      | पं० कृष्णविहारी मिश्र                        |
| गुधीरसिंह                         | काव्यरताकर                             | सवाई महेंद्र पुस्तकालय, श्रोरछा              |
| 1                                 |                                        | (टीकमगढ़)                                    |
| ातापसाहि                          | व्यंग्यार्थकौमुदी                      | दतिया राज पुस्तकालय, दतिया                   |
|                                   | काव्यविलास                             | नागरीप्रचारिग्री सभा, काशी                   |
|                                   |                                        | ( याज्ञिक संग्रह )                           |
| ामदास                             | कविकल्प <u>द्</u> रम                   | सवाई महेंद्र पुस्तकालय, श्रोरछा              |
| e .                               |                                        | (टीकमगढ़)                                    |
| वाल                               | रसरंग                                  | सेठ कन्हैयालाल पोद्दार, निजी                 |
|                                   |                                        | पुस्तकालय                                    |
|                                   | त्रलंकार भ्रमभंजन                      | चतुर्थ त्रैवार्षिक खोज के श्रनुसार           |
| •                                 | कविदर्पग्                              | प्राप्त                                      |
| ं इतिहास संबंधी ।<br>ते <b>सक</b> | विभिन्न ग्रंथों में मिलेता है<br>प्रंथ | :<br>रचनाकाल                                 |
| ोइनलाल                            |                                        | _                                            |
| लभद्र मिश्र                       | श्टंगारसागर<br>रसविलास                 | सं० १६१६ वि०                                 |
| त्रजपति भट्ट                      | रंगभावमाधुरी                           | सं० १६४० वि० के लगमग<br>सं० १६⊏० वि <b>०</b> |
| सुंदर कवि                         | सुंदरशृंगार                            | सं० १६८८ वि०                                 |
| शंभुनाय सोलंकी                    | जुर् <i>र हुनार</i><br>नायिकाभेद       | सं० १७०७ वि०                                 |
| <u>त</u> ुलसीदास                  | रसकल्लोल                               | - सं० १७११ वि <i>०</i>                       |
| <b>मं</b> डन                      | रसरतावली                               | सं० १७२०                                     |
| गोपालराम                          | रससागर                                 | सं० १७२६ वि०                                 |
| शुकदेव मिश्र                      | रसरताकर एवं रसा                        | •                                            |
|                                   | शृंगारलता                              | सं० १७३३ वि०                                 |
| श्रीनिवास                         | रससागर                                 | सं० १७५० वि०                                 |
| केशवराम                           | नायिकाभेद                              | सं० १७५४ वि०                                 |
| बलवीर                             | ः दंपतिविलास                           | सं० १७५६ वि०                                 |
| देव                               | जातिविलास                              | सं० १७६० वि०                                 |
| लोकनाथ चौवे                       | रसतरंग                                 | 37                                           |
| खड्गराम<br><del>२</del> ०         | नायिकामेद                              | सं० १७६५ वि०                                 |
| वेनीप्रसाद                        | रसश्टंगारसमुद्र                        | >>                                           |
| २३                                |                                        |                                              |
| •                                 |                                        | •                                            |

| श्रीपति                | रससागर                 | सं० १७७० वि०       |
|------------------------|------------------------|--------------------|
| श्राजम                 | श्टंगाररसदर्पण         | सं० १७८६ वि०       |
| कुंदन                  | नायिकाभेद              | - सं० १७६२ वि०     |
| गुरुदत्तसिंह ( भूपति ) | रसरताकर, रसदीप         | १⊏वीं शती का श्रंत |
| रघुनाथ                 | काव्यक्लाधर            | सं० १८०२ वि०       |
| उदयनाथ कवींद्र         | रसचंद्रोदय             | सं० १८०४ वि०       |
| शंभुनाथ                | रसकल्लोल, रसतरंगिणी    | सं० १⊏०६ वि०       |
| चंदरास 🛴               | र्श्वगारसागर -         | सं० १८११ वि०       |
| शिवनाथ                 | रसवृष्टि               | सं० १८२८ वि०       |
| दौलतराम उनियारे        | रसचंद्रिका, जुगलप्रकाश | सं० १८३७ वि०       |
|                        | शृंगारचरित             | सं० १८४१ वि०       |
| वेनी वंदीजन            | रसविलास                | सं० १८४६ वि०       |
| लाल कवि                | विष्णुविलास            | सं० १८५० वि०       |
| भोगीलाल दुवे           | बखतविलास               | सं० १८५६ वि०       |
| यशवंतसिंह              | श्टंगारशिरोमणि         | ,,,                |
| यशोदानंदन              | बरवै नायिकामेद         | सं० १८७२ वि०       |
| फरन कवि                | रसकल्लोल               | सं० १८६० वि०       |
| कृष्ण कवि              | गोविंदविलास            | सं० १८६३ वि०       |
| नवीन                   | रसतरंग                 | सं० १८६६ वि०       |
| जगदीशलाल               | व्रजविनोद नायिकाभेद    | १६वीं शती का श्रं  |
| गिरिधरदास .            | रसरलाकर                | ""                 |
| नारायण भद्द.           | नाट्यदीपिका            | 77                 |
| - चंद्रशेखर            | रसिकविनोद              | सं० १६०३ वि०       |
| वंशमिा                 | रसचंद्रिका             | श्रज्ञात 💮         |
|                        |                        | ,                  |

# ् चतुर्थ अध्याय

# रीति की व्याख्या

### १. 'रीति' शब्द की व्युत्पत्ति, लक्षण और इतिहास

- संस्कृत काव्यशास्त्र में 'रीति' शब्द एक काव्यांगविशेष के ऋथे में व्यवद्धत होता रहा है। सर्वप्रथम वामन (६वीं शती) ने इसका स्वरूप 'विशिष्टा पदरचना' निर्दिष्ट करते हुए इसे 'काव्य की आत्मा' घोषित किया। पर आगे चलकर आनंद-वर्धन के समय में ध्वनि, विशेषतः रसध्वनि, को काव्य की आत्मा घोषित करने पर अत्य काव्यांगों के समान रीति की उक्त महत्ता नष्ट हो गई और अब वह रस की उपकारक मात्र रह गई। इस काव्यांग के अनेक भेदों में से प्रचलित तीन भेद हैं— वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। रीति के इस शास्त्रीय अर्थ का अह्या और विवेचन संस्कृत के आचार्यों के समान हिंदी के आचार्यों ने भी किया है।

किंतु हिंदी में 'रीति' शब्द का प्रयोग एक श्रन्य श्रर्थ में भी चिंतामिश के समय से ही होता श्राया है श्रीर वह श्रर्थ है—काव्य-रचना-पद्धति (तथा उसका निर्देशक शास्त्र)। केशव तथा कुछेक रीतिकालीन श्राचार्यों ने इसी श्रर्थ में 'पंथ' शब्द का भी प्रयोग किया है। उदाहरशार्थ:

केशव—समुभीने वाला बालक हूँ वर्णन पंथ श्रगाध ।
चिंतामिण—रीति सु भाषा किवत की बरनत बुध श्रनुसार ।
मितराम—सो विश्रव्धनवोढ़ यो बरनत किव रसरीति ।
भूषण—सुकविन हूँ की किछु कृषा, समुभि किवन को पंथ ।
देव—श्रपनी श्रपनी रीति के काव्य श्रीर किवरीति ।
सुरित मिश्र—बरनन मनरंजन जहाँ रीति श्रलौिक होइ ।
विपुन कर्म किव की जु तिहि काव्य कहत सब कोइ ॥
सोमनाथ—छंद रीति समुभी नहीं बिन पिंगल के ज्ञान ।
दास—(क) काव्य की रीति सिखी सुकवीन्ह सों ।
(ख) श्रद किछु मुक्तक रीति लंखि, कहत एक उल्लास ।
(ग) बंदौं सुकविन के चरण श्रद सुकविन के ग्रंथ ।
जाते किछु हों हूँ लह्मों, किवताई को पंथ ॥

दूलह—थोरे कम कम ते कही श्रलंकार की रीति।
पन्नाकर—ताही को रित कहत हैं, रसग्रंथन की रीति।
वेनीप्रवीन—या रस श्रद नव तरँग में, नव रस रीतिं देखि।
श्रित प्रसन्न हैं ललन जी, कीन्हीं प्रीति विसेखि॥
प्रतापसाहि—कवित रीति कछु कहत हों व्यंग्य श्र्यं चित लाय।

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि रीति श्रथवा पंथ शन्द प्रायः श्रकेते हु, नहीं हुए, श्रपित इनके साथ कोई न कोई विशेषण प्रायः संतग्न रहा-कविसी, कविरीति, काव्यरीति, छंदरीति, श्रलंकाररीति, मुक्तकरीति, वर्णनपंथ, कीरंब श्रीर कवितापंथ । श्रतः रीति शब्द काव्यशास्त्र श्रथवा काव्यशास्त्रीय विधन इ वाचक न होकरे व्यापक ऋर्थ में विधान ऋथवा शास्त्रीय विधान का ही वाक है पर आज 'रीतिकवि' अथवा 'रीतिग्रंथ में प्रयुक्त 'रीति' शब्द का संबंध काव्यशाल है साथ ही स्थापित हो गया है श्रीर यही कारण है कि मिश्रवंधुश्रों ने इस गुन ह नाम 'त्रालंकृत काल' रखते हुए भी इन कवियों के ग्रंथों को रीतिग्रंथ ग्रीर उने विवेचन को रीतिकथन कहा है। 'मिश्रबंधु विनोद' में एक स्थान पर रीति के ततः लीन प्रयोग की बड़ी स्वच्छ व्याख्या की गई है: 'इस प्रणाली के साथ रीकिएँ का भी प्रचार वढ़ा श्रौर श्राचार्यता की वृद्धि हुई। श्राचार्य लोग तो कविता करें की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि ग्रमुकामुक विषयें हैं वर्णानों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी है और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। है ग्रंथों से प्रत्यच् प्रकट है कि वह विविध वर्णनोंवाले ग्रंथों के सहायक मात्र हैं न हि उनके स्थानापन ।' कहने का तात्पर्य यह कि रीति शब्द, जैसा कुछ लोगों है विचार है, शुक्ल जी का आविष्कार नहीं है। यह बहुत पहले से हिंदी में प्रमुद् हो रहा था, इसीलिये तो शुक्ल जी ने कहीं भी उसकी व्याख्या करने की चेश की की। शब्द स्वयं इतना सर्वपरिचित था कि व्याख्या की त्रावश्यकता ही नहीं हुई। फिर भी, शुक्ल जी की शास्त्रनिष्ठ प्रतिमा ने ही उसे शास्त्रीय व्यवस्था एवं वैज्ञानि विधान दिया, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता । उनसे पूर्व रीति शब्द का स्वरः निश्चित और व्यवस्थित नहीं था। ऐसे लक्त्ग्रांथों के लिये भी, जिनमें रीतिक्यत तो नहीं है, परंतु रीतिनंधन निश्चित रूप से है, रीति संज्ञा शुक्ल जी ए पहीं श्रमल्पनीय थी। शुक्ल जी ने कुछ श्रंशों में वामन के रीति शब्द का मी श्र<sup>प्रांह</sup>ें ग्रहण करते हुए रीति को केवल एक प्रकार न मानकर एक दृष्टिकीण माना यह उनकी विशेषता थी। उनके विधान में, जिसने रीतिग्रंथ रचा हो, केंद्र वहीं रीतिकवि नहीं है वरन् जिसका काव्य के प्रति दृष्टिकीया रीतिबद्ध हो वह रीतिफिय है। शुक्ल जी के उपरांत कुछ श्रालोचकों ने इस काल को रीतिकात श्रपेका श्रलंकारकाल या श्रमारकाल कहना श्रिषक उपयुक्त माना, परंह हिंदी में तिका श्रनुसरण नहीं हुश्रा। फलतः श्राज हिंदी के लगभग सभी विद्वान्, श्रालोचक विद्वार्गित्वासकार केशव, बिहारी, देव, पद्माकर श्रादि के काव्यविशेष को, जिसमें किना संबंधी नियमों का विवेचन श्रथवा उन नियमों का बंधन है, रीतिकाव्य के ही अनाम से पुकारते हैं।

यदि 'रीति' शब्द का हिंदी में प्रचलित इस विशिष्ट अर्थ का स्रोत संस्कृत के काव्यशास्त्रों से हूँ दने का प्रथास करें तो इधर उधर से शायद कुछ सामग्री मिल जाय। उदाहरणार्थ—भोज ने 'पंथ' शब्द का प्रयोग किया है, श्रोर 'रीङ् गतो' धातु हैं। 'रीति' शब्द की व्युत्पत्ति स्वीकार कर इस शब्द को 'पंथ' अथवा 'काव्यमार्ग' का पर्याय माना है। कुंतक ने भी 'पंथ' को 'रीति' का पर्याय स्वीकार किया है। निस्संदेह हूं इन दोनों श्राचार्यों के निम्नोक्त उद्धरणों में ये दोनों शब्द अपने पारिभाषिक अर्थ में—प्रयुक्त हुए हैं, न कि शास्त्रीय अथवा काव्यशास्त्रीय विधान के अर्थ में, फिर भी 'रीति' का स्रोत हूँ द निकालने में उनका यह प्रयोग श्री अप्रत्यन्न संकेत अवश्य कर देता है:

भोज-वैदर्भादिकृतः पन्थाः काव्ये मार्ग इति स्मृतः । रीङ् गताविति घातोः सा व्युत्पत्या रीतिरुच्यते ॥ — सं० क० भ० २।२७

कुन्तक—तत्र तस्मिन् काव्ये मार्गाः पन्थानस्रयः सम्भवन्ति । —व० जी०, १।२४ ( वृत्ति )

इन उद्धरणों में 'रीति' शब्द 'काव्यमार्ग' श्रथवा 'पंथ' का पर्याय होने से इस श्रथं का भी प्रकारांतर से द्योतक श्रवश्य है कि श्राचार्यों द्वारा निर्दिष्ट जिस मार्ग पर गमन कर कविजन काव्यनिर्माण करते थे उसे भी 'रीति' कहते हैं। इस प्रकार हिंदी में उपर्युक्त प्रचलित श्रथं—काव्य-रचना-पद्धति—का श्राधार भी संस्कृत काव्यशास्त्र में हुँ जा सकता है।

### २. रीतिकाव्य की प्रेरणा श्रीर स्वरूप

रीतिकविता राजाग्रों श्रौर रईसों के ग्राश्रय में पली है—यह एक स्वतः-प्रमाणित सत्य है, श्रतएव उसकी ग्रंतः प्रेरणा श्रौर स्वरूप को कवियों श्रौर उनके श्राश्रयदाता दोनों के संबंध से ही समभा जा सकता है।

इस युग के इतिहास से स्पष्ट है कि रीतिकाल के आरंभ से ही दिल्ली दरबार का आकर्षण कम होने लग गया था—औरंगजेब के समय में कलावंतों को दिल्ली में कोई आकर्षण नहीं रह गया था। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत साम्राज्य की शक्ति का और उसके साथ राजदरवार का विकेंद्रीकरण वड़े वेग से आरंभ हो गया या श्रीर किन, चित्रकार, गायक तथा शिल्पी, सभी राजाश्रों श्रीर रहेंगे के बी श्राश्रय की खोज में भटकने लग गए थे। ये राजा श्रीर रईस श्रिषकारतः हिंदू रीतिरिवाजों से चुले मिले हिंदीरिस मुसलमान थे। कुछ लगाकन महाराजाश्रों को छोड़कर शेष सभी का जीवन सामयिक राजनीति से पृथक श्राक्त श्रीर विलास का जीवन था। दिल्ली का राजवंश भी जब इतने कोलाहल के बीच ऐश श्रीर श्रारास में मस्त था तो इन राजाश्रों श्रीर रईसों को तो चिंता तथा की कम श्रीर श्रावकाश एवं विकास का श्रावसर कहीं श्रिषक था। श्रतएव ये लोग, बी छोटे पैमाने पर ही सही, राजदरबार की प्रतिच्छाया थे। शताविद्यों के दासल श्री उत्पीड़न के कारण इनमें श्रातमगौरव की चेतना निःशेष हो चुकी थी, इसीलिये श्राव्यवस्था श्रीर उत्कांति के युग में भी ये लोग चैन की वंशी वजा सकते थे। बीच के प्रति इनका दृष्टिकोण सर्वथा ऐहिक श्रीर सामंतीय रह गया था। परंतु ऐहिक श्रीर सामंतीय रह गया था। परंतु ऐहिक श्रीर सामंतवाद की शक्ति श्रव उनमें नहीं रह गई थी, केवल भोगवाद ही शेष था।

श्रतएव ये लोग भोग के सभी उपकरणों को—विनोद के सभी समा एकत्र करने में प्रयत्नशील रहते थे जिनमें सुवाला, सुराही श्रीर प्याला के साथ सर तानतुक ताला श्रीर गुणी जनों का सरस काव्य भी संमिलित था। कहने के श्रावश्यकता नहीं कि इन सभी में किवता सबसे श्रिषक परिष्कृत उपकरण थी—क केवल विनोद का ही साधन नहीं थी, एक परिष्कृत बौद्धिक श्रानंद का क्षोत तम व्यक्तित्व का श्रंगार भी थी। ये राजा श्रीर रईस श्रपनी संस्कृति श्रीर श्रीकिष समुद्ध करने के लिये रससिद्ध व्युत्पन्न किवयों का सत्संग श्रीर काव्य का श्रालाक श्रानवार्य समभते थे—इससे इनका व्यक्तित्व कलात्मक एवं संस्कृत बनता था।

रीतिकाल के किव वे व्यक्ति थे जिनको प्रायः साहित्यिक श्रमिरुचि पैतृ परंपरा के रूप में प्राप्त थी—काव्य का परिशालन श्रीर स्जन इनका शगल नहीं गा स्थायी कर्तव्य कर्म था। ये लोग यद्यपि निम्न वर्ग के ही सामाजिक होते थे, तथा श्रप्रनी काव्यकला के द्वारा ऐसे राजाश्रों श्रथवा रईसों का श्राश्रय खोज लेते ये जिनकी सहायता से इनकी काव्यसाधना निर्विष्ट चलती रहे। श्रतएव इनका वंपूर्व गौरव इनकी काव्यकला पर ही निर्भर रहता था—इसी कारण कविता इनके लिये मूलतः एक लिलत कला थी जिसके वल पर ये श्रपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए गोष्टी के श्रंगार वन पाते थे। श्रपनी प्रतिभा श्रीर कला के प्रदर्शन करते हुए गोष्टी के श्रंगार वन पाते थे। श्रपनी प्रतिभा श्रीर कला के प्रदर्शन के प्रति ये जागरूक थे। इनका निपेध तो नहीं किया जा सकता—परंतु इसके श्रागे वहकर इनको काव्यव्यवसायी या फर्मायशी किव कहना श्रन्याय होगा। सारांश यह है कि प्रतिनिधि रूप में वैयक्तिक गीत कविता नहीं है। वह कलात्मक कविता है—स्वभावता उसमें वस्तुतत्व श्रसंदिग्ध है। इसलिये उसकी मूल प्रेरणा सीधे श्रात्माभिव्यंकना

रीति की व्याख्या

[ संद २ : श्रध्याय ४ ]

कि प्रवृत्ति में न खोजकर श्रात्मप्रदर्शन की प्रवृत्ति में खोजनी चाहिए। हिंदी ाहित्य के प्राचीन इतिहास में यही युग ऐसा था जब कला को शुद्ध कला के रूप में हिंग किया गया था। त्रपने शुद्ध रूप में रीतिकविता न तो राजात्रों श्रीर सैनिकों प्रपान साध्य प्राप्त का साधन थी, न धार्मिक प्रचार श्रथवा मिक्त का माध्यम प्रीर न सामाजिक श्रथवा राजनीतिक सुधार की परिचारिका ही। काव्यकला का श्रपना स्वतंत्र महत्व था—उसकी साधना उसी के निमित्त की जाती थी—वह श्रपना साध्य श्राप थी।

निदान, रीतिकाव्य में दो प्रवृत्तियाँ अभिन्न रूप से गुँथी हुई मिलती हैं— हि(१) रीतिनिरूपण त्र्रथवा स्त्राचार्यत्व स्त्रौर (२) श्टंगारिकता ।

## पंचम अध्याय

### रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ

# १. वातावरणः मनोवैज्ञानिक परिवर्तन

जिस विशेष सामंतीय वातावरण में रीतिकवियों का लालन पालन हुन उससे उनकी मनः स्थितियाँ बहुत कुछ बदल गई। इस काल के किवयों में ड ऊर्जस्विता न थी कि वे 'संतन को कहा सीकरी सो काम ?' की घोषणा कर सकें अपन 'प्राकृत-जन-गुण-गाना' से असंपृक्त रह सकें। अपने पूर्ववर्ती भक्त किवयों के वैष्ट विपरीत वे सीकरी जैसे राजस्थानों में निवास करने में गर्व का अनुभव करते थे। प्राकृत-जन-गुण्गान तो उनके काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य बन गया। उनके मनोक परिवर्तनों को तत्कालीन सामाजिक वातावरण तथा परंपरा से प्राप्त साहित्यिक प्रमाने के प्रकाश में अञ्ची तरह विश्लेपित किया जा सकता है।

भक्तिकाल में राजनीतिक दासता के शिकार होते हुए भी यहाँ के निनाित की आध्यात्मिक ज्योति मिलन नहीं पड़ी थी। जीवन के प्रति उनकी आस्या के दीप बुक्त नहीं पाया था। पर रीतिकाल के आते आते न तो आध्यात्मिकता के ज्योति का पता था और न आस्था के दीप की लो का। विदेशी प्रमुसत्ता के आपे देशी रजवाड़े नतमस्तक होकर निष्प्रभ हो चुके थे। वे अपने मन की गाँठें खोलने में भी असमर्थ थे। इस प्रकार के घुटनशील वातावरण में वे अपने में बुरी तरह सीकि हो गए। सत्तागत तेज के हत हो जाने के कारण वे उस कमी की पूर्ति कृतिम वैमन और ऐश्वर्यगत उपकरणों के भोग द्वारा करने लगे। जब मन की गाँठ वाहर नहीं खुल पाई तो वे नारीशरीर के चतुर्दिक केंद्रित हो गई। उन राजाओं की छाया में रहनेवाले कवियों ने सिद्ध कर दिया कि 'यथा राजा तथा प्रजा'। भक्ति-काव्य-परंग में उन्हें अपने अनुकूल कुछ ऐसी सामग्री प्राप्त हो गई जिससे श्रंगारिक—कभी कर्म खोर श्रंगारिक—कभी लो के लिये उनका मार्ग प्रशस्त हो गया।

ऐसा करने के लिये उन्होंने मुख्यतः दो प्रकार के चित्र प्रस्तुत किए—वेगन-विलास के उन्मादक वातावरण के तथा श्रमेक हाव-भाव-समन्वित, रूप-गुण-वंगल नारियों (नायिकाश्रों) के। यह कहा जा चुका है कि प्रभुसत्ता के हत हो जाने हें राजे महाराजे विलासपरक सामग्री के चयन द्वारा उसकी स्तिपूर्ति करने लगे थे। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रीतिकाव्य में वर्णित वैभवविलास के श्रितिरंजनापूर्ण वित्र उसी स्तिपूर्ति के उपकरण हैं।

उन सामंतों, सरदारों के निवासस्थान श्रद्धितीय श्रीर श्रतिशय मनोरम थे। उनके ग्रभमेदी विशाल भवन वैभवविलास से दीत थे। ग्रनेकानेक खंडों श्रीर तल्लों से मुशोभित प्रासाद इंद्रलोक के परम रम्य भवनों से होड़ लेते थे। राजमार्गी की नयनाभिराम भॉकी लेने के लिये प्रासादों श्रीर महलों में उस श्रीर श्रनेफ भरोखे बने थे, जिनसे 'पावक भार सी भाँक' कर नायिकाएँ रिसकों का हृदय गरोड़ जाती र्था। किसी किसी महल का ऊर्ध्व भाग चंद्रमा की भाँति शुभ्र तथा वृत्ताकार होता था। इन भवनों के निर्माण में साधारण पत्थर नहीं लगे ये। स्फटिकशिलात्रों से निर्मित उन भवनों के ऐश्वर्य का क्या पूछना ! शुक्ल पत्त की दुग्धफेनिल चाँदनी रात में उनका वैभव उद्देलित हो उठता था। शीशमहलों में जड़े हुए श्रगणित मूल्यवान् दर्पण उन भवनों की शोभा को कई गुना वढ़ा देते थे। इन दर्पणों में प्रतिबिंदित श्रंगच्छिव ऐसी प्रतीत होती थी मानो संपूर्ण संसार को जीतने के लिये कामदेव ने कायव्यूह बनाया हो । उन महलों से गुप्त रूप से ( मिलन के निमित्त ) बाहर जाने के लिये पृष्ठद्वार होते थे। मुगल शैली की साजसजा तथा भाड़फानृस से मुशोभित महल दीपज्योति में जगमग जगमग हो उठते थे। ऐसे ऐश्वर्यशाली भवनीं के ऊपरी तल्ले पर कभी चढ़ती श्रीर कभी उतरती उत्कंठिता नायिका श्रपने पायल की भंकारों से संपूर्ण महल को भंकृत कर जाती थी। कल्पना श्रीर यथार्थ तथा वास्तविकता श्रीर संभावनाश्रों का कैसा चमत्कारपूर्ण तथा ऐंद्रिय चित्रण है ! 'देव' के श्रादर्श महल का एक चित्र देखिए-

> उजल श्रखंड खंड सातएँ महल महा-मंडल सँवारी चंद्रमंडल की चोट ही। भीतर ह जालिन के जालिन विलास ज्योति, बाहर जुन्हाई जगी जोतिन की जोट ही ॥

इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इस प्रकार का वैभवविलासपूर्या, मिर्माणिक्य के जालों की विशाल ज्योति से जगमगाता हुन्ना, चंद्रमंडल का प्रतिद्वंदी कोई महल रहा ही होगा, पर इससे इतना तो प्रकट है कि वह ऐश्वर्य श्रौर विलास की संभाव-नाश्रों का ऐसा दृश्य उपस्थित करना चाहता है जो तत्कालीन सामंतीय श्राकांचाश्रों का मानसिक विरामस्थल है।

श्रव थोड़ा नगर के बाहर स्थित सामंतीय उपवनों को भी देखिए। ये उपवन वे विश्रामभूमियाँ नहीं हैं जहाँ की प्राग्यदायिनी वायु का सेवन करने के बाद व्यक्ति पुनः चलने की शक्ति ग्रहण करता है, प्रत्युत् ये वे भूमियाँ हैं जहाँ व्यक्ति श्रपने श्रवसाद को विस्मृत कर श्रपनी चेतना पर गहरा लेप चढ़ा लेता है। ये उपवन उन प्रमदवनों के सदश हैं जहाँ पर सामंत सरदार सुरा श्रीर सुंदरी की सेवा किया करते थे। ये उपवन, वापी, तङ्गा आदि काव्य में ही उद्दीपन नहीं होते

थे बल्कि जीवन में भी उससे श्रिधिक इनका महत्व नहीं रह गया था। श्रेने क के फीवारों से सुशोभित उपवनों में भारतीय तथा पारस्यदेशीय रंगविरो पूर्ण क बहार थी । इन उपवनों में पुष्पचयन के व्याज से नायकनायिका मिलन्सुल का करते थे। नायकनायिकात्र्यों के घर में फूलों की काफी खपत थी। शयनकर क शय्या पर फूलों की कोमल पंखड़ियाँ बिछाई जाती थीं, विरहताप में उनसे विस पचार का काम लिया जाता था। पुष्पनिर्मित रंगीन श्राभूपणों से नायिक्षश्रेष श्रृंगार किया जाता था। काव्य में वर्णित इन उपवनों में तत्कालीन सहस्यों ह मन खूब रमता था। रीतिकवियों की मनोवृत्ति उनसे मिन्न न थी। वे उन रिक्र को उनकी मनोनुकूल दिशा ही नहीं देते थे बलिक उन्हें ऐसे लोक में पहुँचा हो। जहाँ अपनी रही सही चिंताओं से भी वे मुक्त हो जाते थे।

श्रंगरागों तथा वेशभूषा के प्रति अत्यधिक सतर्कता भी चतिपूर्ति भी द्योतक है। तत्कालीन रईस अपने शरीर तथा वस्त्राभूषणों को चोवा, वर् घनसार, इत्र त्रादि से सुवासित करते थे। वासकस्त्रा नायिकात्रों का तो अ प्रधान व्यापार ही था:

> पाँमरी के पाँमरे परे हैं पुर पीरि लागि, धाम धाम धूपनि के धूम धुनियत हैं। कस्त्री, अतरसार, चोवा, रस, घनसार, दीपक हजारन अध्यार लुनियत हैं॥

किंतु कवि नायकनायिकात्रों के शयनकत्तों तक ही श्रपने को सीमित नहीं स पाता था, वह इससे भी आगे बढ़कर देखता था रंगविरंगी साड़ियों और पार्रण बहुमूल्य दुक्लों से भाँकती हुई नायिकाश्रों की उन्मादक शोभा श्रीर मणिमाणिन तथा कीमती जवाहिरातों से श्रिमिमंडित उनका जगमग करता हुशा उदीक सौंदर्य। नारी की उद्दीपक शोभा श्रौर रंगीन श्रंचल को श्रपनी शरणभूमि मार लेने का तात्पर्य यह है कि उन्हें जीवन की अन्य समस्याओं में कोई विशेष की नहीं रह गई थी। दूसरे शब्दों में इसे यों भी कहा जा सकता है कि श्रन्य दिशाश्री को श्रवरुद्ध देखकर मन रमाने की कोई श्रौर विश्रामस्थली भी तो नहीं है। रीतिकाच्यों में 'चोर मिहीचनी' खेल का प्रचुर वर्णन भी यही सिद्ध करता है है लुकालिपी करने तथा एकांत भाव से रमनेवाले लोगों की सीमाएँ कितनी संकृति तथा कियाकलाप कितने संकीर्ण थे।

सामंत सरदारों के संपूर्ण व्यवहार भोगविलास में इस तरह केंद्रित हो गर थे कि इसके परे जैसे उन्हें कुछ सोचने को ही नहीं रह गया था। बौद्धिक हास क्रा चितनहीनता के इस युग में चिंतन का विषय भोगभावना तक ही सीमित हो गर्मा श्रष्टायामों का प्रग्यन उनकी दैनंदिनी की प्रेरणा का ही फल तो है। फिर तो ती तिकिवियों ने भी ऋतु के श्रनुकूल बरफ, शीतलपाटी श्रौर 'श्रासव व श्रंगूर की ही टाटी' का नुस्खा पेश करना प्रारंभ कर दिया। पद्माकर रीतिकाल के श्रंतिम किवियों में थे श्रौर इस तरह के नुस्खों का उल्लेख उन्होंने श्रिधिक किया है। इस समय तक थकान श्रौर चिंतनहीनता श्रपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी फलतः किविसामंत संपूर्णभावेन घोर श्रंगार में श्राकंट मझ हो गए।

रीतिकाल के ठीक पूर्व भक्तिकालीन रचनाश्रों में पहले से ही रीतितत्व भौजूद थे। रीतिकवियों के मन में श्रितिशय शृंगारिक कविताएँ लिखने पर किमक न उत्पन्न हुई हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। भक्तिपरक कविताश्रों के राधाकृष्ण रीतिकाव्यों में भी दिखाई पड़ते हैं। पर जहाँ भक्त कवि राधाकृष्ण की श्राराधना में तन मन से तन्मयीभूत थे वहाँ रीतिकवि राधाकृष्ण के स्मरण के बहाने शृंगारिक भावों की श्रिभव्यक्ति करते थे। फिर भी उनकी पूरी किमक नहीं मिट पाई। प्रायः सभी रीतिकवियों ने संमय समय पर भक्तिपरक उद्गार प्रकट किए हैं। किंतु भक्त कवियों की राधाकृष्ण विषयक घोर शृंगारिक कविताश्रों ने रीतिकवियों के नैतिक श्रवरोध को दूर कर दिया। फिर तो भगवद्भक्ति संबंधी शृंगारिक भावनाश्रों को निर्वाध भाव से लौकिक शृंगार में परिणात किया जाने लगा।

संदेप में कहा जा सकता है कि जब मौलिक चिंतन का द्वार बंद हो गया, राजा रईसो का व्यक्तित्व चारों श्रोर से श्रवरुद्ध हो गया तो शृंगार के श्रितिरिक्त कोई ऐसी भूमि नहीं थी जहाँ पर तत्कालीन रिसकों को शरण मिलती। भिक्त-काव्य-परंपरा ने किवयों के प्रकृत मार्ग में जहाँ एक श्रोर श्रवरोध खड़ा किया वहाँ शृंगार-मार्ग का श्रनुधावन करने का दृढ़ संकेत भी दिया। इस तरह उस सामंतीय वातावरण में ऐसे उपादान एकत्र हो गए जो श्रकुंठित शृंगार की श्रिमिट्यंजना में पूर्ण सहायक सिद्ध हुए।

### २. प्रमुख प्रतिपाद्य

यद्यपि रीतिकालीन किवयों का मुख्य वर्ण्य विषय नायिकाभेद, नखिशाख, श्रलंकार श्रादि का लज्ञ्ण उदाहरण प्रस्तुत करना रहा है, फिर भी उन्होंने उनके माध्यम से श्रंगार का ही प्रतिपादन किया है। वास्तव में यही उनका प्रमुख प्रतिपाद्य भी है। श्रंगारिकता के श्रितिरिक्त उन्होंने भक्ति श्रीर नीतिपरक उक्तियाँ भी की हैं पर वे संख्या में इतनी कम हैं कि उनका महत्व श्रत्यधिक गौगा हो गया है।

साँचा चाहे नायिकाभेद का रहा हो चाहे नखिशाख श्रादि का, उसमें ढली है शंगारिकता ही; इसकी श्रिमिव्यक्ति में उन्होंने किसी प्रकार का संकोच नहीं किया। इसिलिये उनकी 'शंगारिकता में श्रिपाकृतिक गोपन श्रिथवा दमन से उत्पन्न ग्रंथियाँ

नहीं हैं, न वासना के उन्नयन श्रथवा प्रेम को श्रतींद्रीय रूप देने का उचित श्रामित प्रयत्त । जीवन की वृत्तियाँ उचतर सामाजिक श्रिमेंव्यक्ति से चाहे विचत रही हैं। परंतु श्रुंगारिक कुंठाश्रों से ये मुक्त थीं । इसी कारण इस युग की श्रंगारिका वृद्धिन श्रथवा मानसिक छलना नहीं है । '

शृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरक था, इसलिये फ्रेक् उच्चतर सोपानों की श्रोर वे नहीं जा सके। प्रेम की श्रनन्यता, एकिनष्ठता, त्यात् तपश्चर्या श्रादि उदात्त पत्त भी उनकी दृष्टि में बहुत कम श्रापाए है। उनका विलासोन्मुख जीवन श्रीर दर्शन सामान्यतः प्रेम या शृंगार के बाह्य पत्त—शांगीहि श्राकर्पण—तक ही केंद्रित रहकर रूप की मादक वनानेवाले उपकरण ही जुगता रहा। यह प्रवृत्ति नायिकाभेद, नख-शिख-वर्णन, ऋतुवर्णन, श्रलंकारनिरूपण—सं जगह देखी जा सकती है।

### ३. नायिकाभेद

नायिकाभेद का श्रालोड़न हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचाता है कि प्रायः स्वंत्र रूप के प्रति कवियों की तीव श्रासक्ति व्यक्त हुई है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर प्रेम का मूलाधार है भी रूपासक्ति ही। नायिका होने के लिये किसी स्री संदर होना पहली शर्त है—'मानो रची छिव मूरित मोहिनी, श्रीधर ऐसी वसाक नायिका'। दास ने नायिका का लच्च्या लिखते हुए उसके कितपय गुणें का उल्लेख किया है:

### सुंदरता बरनतु तरुनि सुमति नायिका सोह । सोभा कांति सुदीप्ति जुत वरनत हैं सब कोह ॥

श्रर्थात् नायिका का सौंदर्य यौवन, शोभा, कांति श्रौर दीप्ति से संयुक्त होना ही चाहिए। ये नायिका के सहज गुगा हैं; इन्हें सहज सौंदर्य भी कहा जा सकता है। इसके श्रातिरिक्त नायिका के रूपवर्णन के दो श्रन्य ढंग भी श्रपनाए गए हैं—श्रालं कारिक रूपवर्णन तथा इंद्रियोचेजक रूपवर्णन।

सहज सौंदर्य में एक श्रिनिवचनीय मोहनशक्ति होती है—ग्रनलंहत, श्रृह त्रिम शोभा, कांति, दीप्ति ग्रादि को श्रलग श्रलग खोज पाना न तो संभव है श्रीर मनोवैज्ञानिक। यह ठीक है कि ये तीनों स्मरविलास के क्रमिक सोपान हैं। पर परस्पर ऐसे संबद्ध हैं कि इनका श्रलग श्रलग विश्लेषण सौंदर्यानुभृति की समित

<sup>े</sup> डा॰ नगेंद्र: रीतिकाच्य की भूमिका तथा देव श्रीर उनकी कविता, प्रथम संत्रार पूर्वार्य, ए० १७४

चेतना को विखरा देता है। स्वयं रीतिकाव्यों में, जहाँ नायिका के उपर्युक्त लच्चणों का श्रुलग श्रुलग वर्णन किया गया है, वहाँ सौंदर्यचेतना प्रायः निष्प्रभ हो गई है। दास का शोभा का एक उदाहरण देखिए:

कमला सी चेरी हैं घनेरी देहीं श्रासपास.

विमला सी श्रागे दरपन दरसावती।

चित्ररेखा मेनका सी चमर डोलावें,

लिए श्रंक उरवसी ऐसी बीरन खवावती ॥

रति ऐसी रंभा सी सची सी मिलि ताल भर, मंजु सर मंजुघोषा ऐसी दिग गावती।

मध्य छवि न्यारी प्यारी बिलसे प्रजंक पर,

भारती निहारि हारी उपमा न पावती ॥

इस उदाहरण में शोभा का कहीं पता नहीं है। कमला, चित्ररेखा, मेनका आदि की नामावली शोभा के किसी पत्त को नहीं उभार पाती; 'हाँ, साहिबी (दास ने शोभा-कांति-सुदीति के लच्चणों के अंतर्गत साहिबी की भी गणना की है ) आदि से श्रंत तक न्याप्त है। जहाँ शोभा, कांति, दीप्ति स्त्रादि सौंदर्यचेतना का स्त्रभिन्न स्रंग हो गई हैं वहाँ नायिका का सहज सौंदर्यवर्णन ग्रपनी पूरी ऊँचाई पर पहुँच गया है:

> (१) ग्रंग ग्रंग छिंद की लपट रुपटित जाति श्रछेह । सरी पातरीज तऊ लगे भरी सी देहा।

> > –बिहारी

(२) इंदन की रॅंगु फीकी लगे, मलके श्रति श्रंगन चारु गीराई। श्राँक्षिन में श्रतसानि चितौन में मंजु विलासन की सरसाई ॥ को बिन मोल बिकात नहीं, मितराम लहे मुसुकानि मिठाई। ज्यों ज्यों निहारिए नेरे हैं नैननि, त्यों त्यों खरी निकर सी निकाई ॥

-मंतिराम (३) श्राई हुती श्रन्हवावन नायन, सोंधे लिए कोइ सीधे सुभायनि । कंचुकी छोरि घरी उबटेवो कों, इंगुर से ग्रॅंग की सुखदायिन ॥ 'देव' सुरूप की रासि निहारति, पाँच तें सीस लों सीस तें पायनि । है रहीं ठीरई ठाड़ी ठगी सी, हँसे कर ठोड़ी दिए ठकुरायिन ॥

उपर्युक्त तीनों उदाहरण नायिका के सौंदर्य का जो नयनामिराम श्रीर मार्मिक

चित्र उपस्थित करते हैं वे शास्त्रीय शोभा, कांति, दीप्ति के बंधनों से मुक्त हैं। पर इनमें उन सभी लच्यों को देखा जा सकता है। लेकिन इन चित्रों में वे कौन सी

विशेषताएँ हैं जो इन्हें सौंदर्यचित्रण के श्रेष्ठ उदाहरण सिद्ध करती हैं। जार क् जा चुका है कि केवल शोभा, कांति श्रादि के रूढ़ लच्चणों के समावेश है सौंदर्यचित्र उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता । तब इनका माप कैसे किया जाय ! विता यह ऋत्यंत गंभीर प्रश्न है। इसके उत्तर के लिये प्रश्न की गहराई में पैठना होगा। केवल चात्तुष विंबों के श्राधार पर किसी रचना को उत्कृष्ट श्रथवा श्रमुक्ट की कहा जा सकता। संभवतः सहृदय की संपूर्ण ऐंद्रिय चेतना को जो चित्र जिल्ली गहराई में स्पर्श करेगा, वह उतना ही श्रेष्ठ होगा। पहले उदाहरण की संकर्त श्रपेचाकृत श्रिषक सूदम श्रीर श्रनुभूतिपूर्ण है। इसमें संवेगात्मकता क्षम हो संवेदनात्मकता श्रिधिक है। इसलिये मन प्राणों का स्पर्श यह गहराई से कर पाता है। दूसरे चित्र में कई रेखाएँ लगी हैं पर जोरदार है आँखों की अलसता और चित्रक विलास की रेखाएँ ही। इनमें मन्मथ से आप्यायित गुति देखी ना सकती है। स्मरविलास से श्रमिवृद्ध शोभा को निरखा जा सकता है। 'निकाई' के जरेपन क चित्रण इसका श्रमिप्रेत है श्रीर इस श्रर्थ में यह निस्तंदेह श्रेष्ठ चित्र है। वहाँ क सरलता श्रीर स्पष्टता का प्रश्न है, यह वेजोड़ है। पर पहले की श्रृतुभूवालका श्रिधिक गहरी है। एतदर्थ उसकी प्रभावान्वित का तीव्रतर होना भी खामाविक है। बिना किसी शोभन उपकरण की चर्चा किए हुए देव ने तीसरे उदाहरण में नायिक के राशि राशि सौंदर्य का बहुत ही भावपूर्ण चित्र खींचा है। इसमें जिस श्रद्भुत तत (वंडर एलीमेंट) तथा नाटकीय व्यापार की नियोजना की गई है वह मितराम की श्रपेचा पाठकों की पेंद्रिय चेतना का गहरा स्पर्श करती है। संपूर्ण पेंद्रिय चेतना के स्पर्श की दृष्टि से इन उदाहरणों में विहारी का सौंदर्यचित्र निस्संदेह सर्वोत्कृष्ट है। पर श्रपने श्रपने स्थान पर सबके सब नायिकात्रों की सहज शोभा के उत्कृष्ट उदाहरण है।

सोंदर्यचित्रगा का दूसरा प्रकार है इंद्रियोचेजक रूपवर्णन जिसे मनोवैतान निक शब्दावली में संवेगात्मक रूपचित्रण भी कह सकते हैं। संवेगात्मक रूपचित्रण काव्योत्कर्प में घट कर नहीं होता । इसमें कवि की वैयक्तिक भावना भी लिएटी हुई दिखाई पड़ती है जो सहदयों के संवेगों पर चोट करती है। इस तरह के सर्वाकि चित्र देव में मिलते हैं। रूप के प्रति जितनी श्रासक्ति इनमें दिखाई पड़ती है उत्ती किसी श्रन्य रीतिकवि में नहीं। बिहारी मुख्यतः चामत्कारिक कवि होने के कार्य बहुत कम संवेगात्मक चित्र उपस्थित कर सके हैं। मतिराम में संयम श्रीर नियंत्रण के कारगा भाव की वह श्राकुलता नहीं श्रा पाई है। इस काल के प्रतिनिधि कियों में पद्माकर का नाम उल्लेखनीय है। पर उनका भावावेग प्रेमक्रीड़ाश्रों में ही श्री व्यक्त हुआ है। देव के दो उदाहर्ग लीजिए:

(१) जगमगे जीवन जराऊ तरिवन कान, शोठन अनुहो रस हाँसी उमही परत। रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ संड २ : ऋध्याय ५ ]

कंचुकी में कसे श्रावें उकसे उरोज बिंदु, बंदन लिलार बड़े बार घुमड़े परत । गीरे मुख स्वेत सारी कंचन किनारीदार, देव मणि सूमका समिक सुमड़े परत । बड़े बड़े नैन कजरारे बड़े मोती नथ, बड़ी बरुनीन होदाहोड़ी श्राड़े परत ।

(२) ग्रंग ग्रंग उमग्यो परत रूप रंग, नव-जोवन श्रनूपम उज्यासन उजारी सी। द्वार दगर बगरावित श्रगर श्रंग, जगरमगर श्रापु श्रावित दिवारी सी॥

इन दोनों चित्रों में रूप के प्रति किन की वैयक्तिक प्रतिक्रिया श्रमिन्यक्त हुई है। लेकिन प्रमावात्मक रूपचित्र खड़ा करने के लिये केवल वैयक्तिक प्रतिक्रिया ही श्रलम् नहीं होती। समर्थ किन श्रपनी प्रतिक्रियाशों को पाटक तक इस रूप में प्रेपित करता है कि उसकी सौंदर्यचेतना भंकृत हो उठती है श्रीर वह किन का माननात्मक श्रमुकूलत्व (इमोशनल रेसपांस) प्राप्त कर लेता है। पहले उदाहरण् की तीसरी श्रीर सातवीं पंक्तियाँ पाठकों के संवेगों पर गहरी चोट करती हैं श्रीर वह भी किन की ही भाति नड़े नड़े कजरारे नैनों को देखने लगता है। नायिका की सहज शोभा के प्रसंग में देन का जो उदाहरण् प्रस्तुत किया गया था उसमें द्रष्टा का व्यक्तित्व प्रायः श्रसंपृक्त था पर इसमें वह श्रायंत लिपटा हुश्रा है। रूप-रस-गंध-समन्वित ऐसे नयनाभिराम चित्र कम दिखाई पड़ते हैं। दूसरे उदाहरण् में भी ऐंद्रिय चेतना के ने सभी पत्त स्पष्ट हो उठते हैं जो प्रथम उदाहरण् में होते हैं। श्रांतिम दो पंक्तियों में तो श्रपनी श्रपार शोभा में नायिका जैसे साकार हो उठती है।

श्रव इसी प्रसंग में दास का एक चित्र उद्धृत किया जाता है:

घाँघरे कीन सों, सारी महीन सों, पीन नितंबन भार उठे सचि। बास सुवास सिंगार सिंगारिन, घोक्किन ऊपर बोक्क उठे मचि। स्वेद चले मुखचंद तें च्वे, डग द्वेक घरें महि फूलन सों पचि। जाति है पंकज-वारि-बयारि सों, वा सुकुमारि की लंक लला लचि॥

प्रथम दो पंक्तियों में ऐंद्रियता श्रवश्य दिखाई पड़ती है पर श्रांतिम दो पंक्तियाँ मुकुमारता का उदाहरण प्रस्तुत करने के कारण श्रपेक्तित प्रभाव उत्पन्न करने में श्रशक्त हो गई हैं।

श्रालंकारिक रूपवर्णन कुछ उसी प्रकार की रूपचेतना जागृत करता है जिस प्रकार श्राभूपणो की बहुलता नारी के सहज रूप को प्रकाशित करती है। श्राभूपणों का श्राधिक्य नारी की सहज शोभा को बहुत कुछ श्रावृत्त भी कर लेता है। शहरी भी श्रलंकारों एवं श्रप्रस्तुतों के भार से नायिका का रूप दव जाता है। रीतिश्राके उपमा, उत्प्रेत्ता श्रादि के सहारे जो रूपिचत्र खड़े किए गए हैं उनमें से शक्ति चमत्कार प्रदर्शन के नमूने हैं। विहारी के श्रप्रस्तुत ज्योतिष-शास्त्र-गृहीत जो ह्या प्रस्तुत करते हैं उनमें भावोद्रेक ज्ञमता का संनिवेश नहीं हो सका है। इस तार रूपिचत्र मितराम, देव, पद्माकर श्रादि सभी कवियों ने प्रस्तुत किए हैं। बहुइट प्रदर्शन के नाम पर उनको दाद दी जा सकती है पर काव्यात्मक हपिचत्र नाम पर उनकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। श्रपनी रसग्रही ज्ञमता के कारणहा तरह के कुछ चित्रों को देव ने प्रभविष्णु बनाने का प्रयास किया है।

इंद्रियोत्तेजक सौंदर्यचित्रण में किन की ऐंद्रिय बुभुत्ता सप्टतः हिगोलः होती है। इसमें रूप श्रौर यौवन के प्रति एक तीखी ललक, एक श्रीर पात मिलती है। इस काल के भावाकुल किनयों में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से दिला देती है। सचेत कलाकार होने के कारण बिहारी में भावोन्मेप उतना नहीं मिला पर जहाँ तहाँ उनकी प्यास भी व्यक्त हो उठी है। ग्रामवालिकाश्रों की उपता करें हुए भी वे लिख ही डालते हैं:

# गदराने तन गोरटी ऐपन आइ लिलार। + + + गोरी गदकारी परे हँसल क्पोलन गाइ।

'गदराने' श्रीर 'गदकारी' शब्दों द्वारा नायिका का जो मादक रूपित खड़ा होता है वह किव की श्रपनी वासनाश्रों से रिक्त नहीं है। देव में तो इस प्रकार के चित्र भरे पड़े हैं:

> चौकी पे चंद्रमुखी बिन कंचुकी ग्रंचर में उचके कुच कोरे। बारन गौनी वधू बड़ी बार की बैठी बड़े बड़े बारन छोरे॥

रीतिमुक्त कवियों में रूप की जितनी अमिट प्यास घनआनंद में देखें जाती है उतनी और किसी कवि में नहीं। वह उसकी एक मलक पर भूपते संपूर्ण व्यक्तित्व को निछावर करने के लिये तैयार बैठे हैं। प्रेयसी की एक एक भूस पर वह कुर्वान है:

श्रानंद की निधि जगसगति छवीली वाल, श्रंगनि श्रनंगरंग हुरि सुरि नानि मैं।

श्रनंग का यह रंग कवि की श्रपनी ही श्रांतरात्मा की प्रतिष्विन है।

है, संयोग

स्पासिक श्रीर शरीरी श्राकर्षण का परिणाम है संयोगसुख । इसमें परंपरा-तुसार हावादिजन्य चेष्टाएँ, सुरत, विहार, मद्यपान श्रादि का वर्णन होता है । रीति-काव्यों में इनका खूब चटकीला चित्रण हुत्रा है । रीतिकवियों का यह प्रकृत मार्ग था श्रीर यहाँ पर उनकी रिसकता खुलकर खेलती दिखाई पड़ती है ।

संयोग में बिहिरिद्रियों का सैनिकर्ष श्रनिवार्य है। रसचेष्टा, सुरत श्रादि का पुल्य श्राधार बिहिरिद्रियसैनिकर्प ही तो है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि शारीरिक पुल की प्रमुखता में मानसिक सुख एवं श्रानंद उपेचित हो गया है। शरीर श्रीर मन का कुछ ऐसा संबंध है कि एक का सुख दूसरे का सुख हो जाता है। श्रालिंगन, गिरंगण जैसे मांसल वर्णनों में भी मानसिक उल्लास को प्राय: विस्मृत नहीं किया गया है।

सच पूछिए तो संयोग श्रंगार की मित्ति दर्शन, श्रवण, स्पर्श, संलाप श्रादि की नींव पर ही खड़ी की गई है। दर्शन, स्पर्श ब्रादि की प्रतिक्रियाएँ मुख्यतः दो लों में क्यक्त हुई हैं—हाव के रूप में ब्रोर ब्रानुभाव के रूप में। हाव सचेष्ट व्यापार है तो ब्रानुभाव सहजानुभूति का वहिविकार। पहला कीड़ापरक है तो दूसरा बीड़ापरक। 'हाव' का संचालनसूत्र भी मन के ही हाथों में रहता है जिससे वह प्रेमी को ब्रोपेन्दित व्यापार में नियोजित करता है। फिर भी, सचेष्ट व्यापार होने के कारण यह संपूर्णतया मन से संबद्ध नहीं कहा जा सकता। प्रतिक्रिया का दूसरा रूप संवेगात्मक उत्तेजना का स्वामाविक परिणाम है। उसे शास्त्रीय शब्दावली में सालिक ब्रानुभाव कहा जाता है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर 'हाव' क्रीड़ाप्रवृत्ति (प्ले इंस्टिक्ट) के श्रंतर्गत श्राएगा। यों तो यह रीतिकाव्य की सामान्य प्रवृत्ति है पर विहारी ने इसके प्रदर्शन में सर्वाधिक रस लिया है। भृकुटि तथा नेत्रादि के विलक्षण व्यापारों से संमोगेच्छा प्रकाशक भाव ही हाव कहलाता है। हाव श्राश्रयगत भी होता है श्रीर श्रालंबनगत भी। श्राश्रयगत हाव का दोहरा कार्य होता है— श्राश्रय की भोगेच्छा का प्रकाशन श्रीर श्रालंबन का भावोद्दीपन। कुछ उदाहरण देखिए:

बतरस लालच लाल की, मुरली घरी लुकाय। सोंह करे, मोंहन हॅंसे, देन कहे, नटि जाय॥

—बिहारी

श्रोट तें चोट बिरी की करी पिय बार सुधारत बेठी जिते रही। चंचल चार दगंचल के तब चंदमुखी चहुं और चिते रही॥

- दार

साँकरी स्नोरि में काँकरि की करि चोट चलो फिर लौटि निहारो। ता खिन तें इन श्राँखिन तें न कड़ची वह माखन चाखनहारी॥

उपर्युक्त तीनों उदाहरणों में जो चेष्टाएँ—सौंह करना, देने के लिये पहता, नट जाना, चारो श्रोर चकपका कर देखना, घूम कर देखना—वर्णित हुई है वे सोदेश्य श्रोर सचेष्ट व्यापार हैं। पहले दोनों में नायिका का श्रीभाय केवल वातचीर का रस लेना भर नहीं है। वह नायक के मन में प्रेमोत्पादन भी करना चाहती है। दास का नायक भी नायिका के चिकत हान का श्रास्वादन करना चाहती है। इसीलिये वह श्रोट से निरी की चोट करता है। नायिका का चकपकाकर चारो श्रोर देखना सामान्यत: सचेष्ट व्यापार नहीं प्रतीत होता। पर ऐसा न होने से यह हान के श्रंतर्गत नहीं श्रा सकता। उसके चारो श्रोर देखने के मूल में भी प्रियक्त प्रेमोद्दीपन की भावना निहित्त है। पद्माकर के उदाहरण में नायक का लीटकर देखना एक श्रोर उसकी श्रपनी मनस्थिति का द्योतक है तो दूसरी श्रोर नायिका के प्रेमभाव के उद्दीपन का।

संयोग या मिलन के प्रसंग में सात्विक श्रनुभावों के सहारे जिन मनिशित्ति का चित्रण किया गया है वे काव्यसौंदर्य की दृष्टि से यथेष्ट प्रभावोत्पादक वन पहीं हैं। इन सात्विक श्रनुभावों की सृष्टि सामान्यतः स्पर्शजन्य श्रनुभाव के रूप में दिखार पड़ती है। स्पर्श त्वगिंद्रिय का गुण है। त्वचा स्नायुतंतुश्रों, धमनियों श्रादि की रहा ही नहीं करती श्रापित वाह्य संसार से हमारा संपर्क भी स्थापित करती है। मनोवेहानिकों ने इसे सर्वाधिक प्राचीन श्रीर मूलभूत ज्ञानेंद्रिय कहा है। यह वाह्यानुभूतियों का संदेश मस्तिष्क तक पहुँचाती है। यौन श्रावेगों की स्थित स्पर्शज्ञान पर हती श्रिधिक निर्भर है कि प्रेम संबंधी संवेगों के संदर्भ में इसे प्रमुख स्थान दिया जाता है। स्पर्श का विद्युत्पवाह शरीर के सारे रोमकृपों में विचित्र सिहरन भर देता है।

यह श्रनुभाव प्रायः दो प्रकार से व्यक्त होता है—श्रंगस्पर्श से श्रीर स्पृति से। पहले स्पर्श का एक हश्य देखिल :

स्वेद सिलल रोमांच कुस, गहि दुलही श्रर नाथ। हियो दियो सँग हाथ के, हथलेबा ही हाथ॥ —बिहारी

पाणिग्रहण संस्कार के श्रवसर पर नायिका ने नायक के हाथ का ज्यों ही सर्ग किया त्यों ही उसे पसीना हो श्राया श्रीर उसका शरीर रोमांचित हो उठा। सर्ग की श्रायम्भित से उसके मन में मिलन की जो उत्कट इच्छा प्रकट हुई वह पसीने के माध्यम से व्यक्त हो गई। चोर मिहीचिनी खेलते समय कंप, स्वेद, रोमांच श्रीर श्रश्रु जैसे सात्विक श्रनुभावों को एक साथ ही देखा जा सकता है:

एकहि भौन दुरे इक संग ही श्रंग सौं श्रंग छुवायों कन्हाई। कंप छुट्यों, धन स्वेद बदयों, तनु रोम उठ्यों, श्रॅंखियाँ भरि श्राईं॥ —मतिरा

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नारी का सर्वाधिक स्पर्श-सुख-केंद्र उसके उमरे हुए ब्रस्थल हैं। यौन केंद्र के प्राथमिक अंगों से इनका जो स्वाभाविक संबंध है, वह हनमें सर्शजन्य सहज संकोच और रोमांच ले आता है। इस काल के अनेक रीति-क्रियों ने इनके सर्शजन्य रोमांचपुलक का वर्णन किया है:

स्वेद बढ़ यो तन, कंप उरोजनि, श्राँखिन श्राँसू, कपोजनि हाँसी।

+ + +

श्रंचल भीन झकें पुलकें कुच कंद कदंब कली सी।

---देव

कौतुक एक अनूप लख्यों सिख, आज अचानक नाहु गयों क्वें। श्रीफल से कुच कामिनि के दोड फूलि कदंब के फूल गयों हैं।

प्रथम दो उदाहरणों में स्पर्श का प्रसंग केलि के त्र्यवसर पर ,त्र्याया है। यह श्रानंदानुभूति भावनाप्रधान उतनी नहीं है जितनी वासनाप्रधान। तीसरे उदाहरण में ऐद्रियता का गहरा रंग है।

(१) कल्पना या स्मृतिजन्य अनुभाव—निर्विकार चित्त में किसी भाव के श्राविर्भृत होने के पूर्व श्रालंबन की प्रत्यच्च या परोच्च स्थिति श्रानिवार्य है। श्रालंबन की श्रतुपरियित में स्मृति या कल्पना के सहारे श्रालंबन का रूप खड़ा करं लिया जाता है। इस तरह भावी मिलन का काल्पनिक श्रानंद भी श्राश्रय को श्रनुभृतिमय बना देता है। कल्पनाजन्य सहज श्रनुभाव का श्रातिशय मनोरम चित्र खींचते हुए देव ने लिखा है:

गौने के चार चली दुलही, गुरु लोगन भूपन भेष बनाए। सील संयान संखीन सिखायो, बड़े सुख सासुरे हूं के सुनाए। बोलिए बोल सदा हैंसि कोमल, जे मनभावन के मन भाए। यों सुनि श्रोछे उरोजन पे श्रनुराग के अंकुर से उठि श्राए॥

---देव

'श्रमी वास्तविक मिलन नहीं हुश्रा है। श्रमी स्थिति सर्वथा मानसिक धरातल पर ही है। पर मन के साथ शरीर का ऐसा सहज संबंध है कि दोनों में एकसाथ चेतना उत्पन्न हो जाती है ११। स्मृति से या प्रिय की कोई वस्तु पाकर भी प्रेमी को

<sup>ै</sup> डा॰ नगेंद्र : रीतिकाव्य की भूमिका तथा देव श्रीर उनकी कविता, उत्तरार्ध, ए० ६८

हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

इसी प्रकार का रोमांच हो जाता है। स्पर्शजन्य अनुभवों से उत्पन्न कामचेतना उन सूक्ष्म नहीं बन पाई है जितनी कल्पनाजन्य कामचेतना |

संयोग श्रंगार में सुरतवर्णन भी त्राता है पर रीतिकाल के प्रतिनिधि क्षित्र में त्राधिकांश ने इसका संचित उल्लेख मात्र किया है। विहारी के श्रतिरिक्त मिताह देव, पद्माकर आदि प्रायः इसमें रस लेते हुए नहीं दील पड़ते। कि किस की घोषगा है:

चमक, तमक, हाँसी, ससक, मसक, भपट, लपटानि। ए जिहिं रति, सो रति मुकति, श्रीर मुकति श्रति हानि॥

ऐसी स्थिति में लपट भापट के साथ ही सुरतसुखों का वर्णन करना उने लिये स्वाभाविक था। 'करति कुलाहु किंकिनी, गृह्यो मौन मंजीर' वही लिख करें थे। मतिराम ने इसका वर्णन करते हुए इतना ही लिखा है:

प्रानिवया मनभावन संग, श्रनंग तरंगनि रंग पसारे। सारी निसा मतिराम मनोहर, कैलि के पुंज हजार उद्यारे॥

'केलि के पुंज हजार उघारे' में फिर भी सांकेतिकता शेप रह गई है। देव श्रीर पद्माकर का मन भी इसमें प्रायः नहीं रमा है।

(२) हास परिहास-मिलन के प्रसंग में हास परिहास प्रेम को धनत प्रदान करता है श्रीर उसमें एक नवीन ज्योति, नया श्राकर्षण भरता है। केल के अवसर पर यह आनंद को कई गुना अभिवृद्ध कर देता है। वस्तुतः यह रहानेनि का ही एक अंग है। हास परिहास के द्वारा वागा में जो वकता श्राती है, उसमें बे अर्थमाधुरी व्यंजित होती है, वह परिहासकर्ता के किसी अव्यक्त अभिप्राय को भी प्रश करती है। इससे कभी प्रेमजनित त्रात्मसमपंश, कभी गर्व, कभी प्रेमातिशय ग्राह श्रनेक प्रकार की भावनाएँ व्यक्त होती हैं।

रास्ते में श्रीकृष्ण को दिधदान माँगते हुए देखकर एक गोपिका कहती है।

लाज गही बेकाज कत, घेरि रहे, घर जाहिं। गोरस चाहत फिरत हों, गोरस चाहत नाहिं।

'इन्छ तो शर्मात्रो, न्यर्थ में मुक्ते क्यों घेरे हुए हो, घर जाने दो। तुम तो गोरस (इंद्रियरस ) चाहते हो, दही नहीं। इस प्रकार श्रीकृष्ण का परिहास करती हुई गोपिका ने श्रपना मंतव्य भी प्रकट कर दिया है। दिधदान का ही एक दूसरा

ऐसी करी करत्ति बलाय त्यों नीकी बढ़ाई लहा नग नातें। थाई नई तरनाई तिहारी ही ऐसे छके चितवी दिन राते।

रीतिकालीन कवियों की सामन्य विशेषताएँ [ खंड २ : श्रध्याय ५ ]

. सीजिए दान, हों दीजिए जान, तिहारी सबै हम जानहीं घातें। बानी इमें जनि वे बनिता जिनसों तुम ऐसी करी विल बातें ॥ -मतिराम

तुम्हारी करतूत का क्या कहना ! मैं विल जाती हूँ ! उससे तुम्हें क्या ही न्धी बड़ाई मिलती है। दिन रात छुके हुए ऐसे देखते रहते हो मानो तुम्हें ही नई ांनी मिली हो। वही सही, अञ्छा अपना दान लो श्रौर हमें अपनी राह जाने ।। हमें श्रापके दाँव घात खूब मालूम हैं। हमें वज की उन वनितास्रों में मत भिम्भो जिनसे तुम घातपूर्ण बाते करते हो। नायिका की थोड़ी सी प्रगल्भता प्रेम-श्चित्री को कितना गाढ़ा बना देती है।

सिखयों का एक ग्रन्य सरस न्त्रीर मार्मिक परिहास देखिए। गौने के दिन ायिका का शंगार करने के लिये सहेलियों का भुंड जुटा हुन्ना है। कंचन का बुद्धा पहनाते समय एक ऋत्यधिक प्रिय सखी ने गूढ़ परिहास करते हुए कहा कि ह विद्युत्रा प्रियतम के कानों के पास सर्वदा वजता रहे। यह सुनकर नायिका ने प्रपनी सखी पर करकमल चलाने के लिये हाथ तो उठाया लेकिन लजा के कारगा ीसा नहीं कर सकी:

गौने के द्यौस सिंगारन को 'मतिराम' सहेलिन कौ गनु श्रायौ। कंचन के बिछुवा पहिरावत, प्यारी सस्त्री परिद्वास बढ़ायी। पीतम-स्रौन-समीप सदा बजै, यों कहिकै पहिले पहिरायो। कामिनि कोल चलावनि कीं, कर ऊँची कियों पे चल्यों न चलायी।

-मतिराम

राधाकृष्ण के विनोद का एक अति सरस और प्रेमपूर्ण उदाहरण देखिए:

लागि प्रेम डोरि स्रोरि साँकरी है कड़ी आई, नेइ सों निहोरि जोरि श्राली मनमानती। रतते रताल देव श्राए नंदलाल, इत सों हैं भई बाल नव लाल सुख सानती॥ कान्द्र कहाो टेरि कै, कहाँ ते आई, को ही तुम, लागती हमारे जान कोई पहिचानती। प्यारी कह्यों फेरि मुख, हरि जू चलेई जाहु, हमें तुम जानत, तुम्हें हूँ हम जानती॥

एक दिन राधिका अपनी सिखयों के साथ संकीर्ण गली में चली जा रही थीं। धिका के श्रागमन की सूचना पाकर कृष्ण दौड़ते भागते श्राए श्रौर दूर से ही

# हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

पुकारकर कहा—'जरा सुनिए तो, श्राप कहाँ से श्रा रही हैं ? मुक्ते कुछ ऐता है कि मैं श्रापको पहचानता हूँ । राधिका मुँह फेरकर वोली—'श्राप सुन्त जाइए । श्राप सुक्ते पहचानते हैं, श्रीर मैं श्रापको पहचानती हूँ । कितना गीव कितना गहरा मजाक है ।

### ४. वियोग

वियोग के चार भेद हैं— पूर्वराग, मान, प्रवास और करता। के मूल में अभीष्ट के समागम का अभाव निहित है। इसी दृष्टि है के अग्रीर मान को भी विप्रलंभ शृंगार के ग्रंतर्गत रखा गया है। पूर्वराग में अप्तिक्त भी रह सकता है पर कुछ व्यवधानों के उपस्थित हो जाने के कारत के समुचित साधनों के अभाव में आअय आलंबन का मिलन नहीं हो पाता। का में तो प्रेमियों का विच्छेद नहीं होता, कई अवस्थाओं में उनका शारीकि होता वना रहता है किंद्र दोनों के मन में कुछ ऐसा अंतर पड़ जाता है किस्ति वियोग ही मालूम पड़ता है। कुछ विद्वान पूर्वराग और मान दोनों की किंद्र अंतर्गत रखने में आपित उठाते हैं। पर शास्त्र ही नहीं, मनोविज्ञान की हिंदे उन्हें वियोग की ही अश्री में रखना होगा। पूर्वानुराग में तो विविध दशाई अंतर्भक्त की गई हैं। इसमें प्रवासजन्य अवसाद का गांभीर्य तो नहीं रहता पि की तीव्रता अवस्थ पाई जाती है। पूर्वानुराग में सामाजिक मर्यादाओं का अले राग को और भी तीव्र बना देता है।

पूर्वानुरागिनी नायिकाएँ श्रवस्था की दृष्टि से प्रायः मुग्धा होती हैं। हैं श्रवस्था में भावुकता का स्वाभाविक श्रितरेक होता है श्रीर वह उनकी भावनाश्रा है श्रितर की वस दशाश्रों का वर्ण के किया है। मितराम श्रीर पद्माकर ने इन दशाश्रों को क्रमशः 'नवदशा' श्रीर विके श्रवस्था' का नाम दिया है। पर उन्होंने इन दशाश्रों के जो उदाहरण प्रस्तुत कि पूर्वानुराग की श्रवस्था में ही श्रिधिक उचित प्रतीत होते हैं। पहले पूर्वाताल जन्य रागात्मक तीवता को लीजिए :

षाल बिलीचिन कौलन सों, मुसकाह हते अरुझाह चितेगी। एक वरी घन-से तन सों, श्रांबियान घनो घनसार सो देगी॥

—मतिराम

देव कहूँ हों मिलोंगी गोपालहि है श्रब श्राँ खिन ते उर भाई। न्याव चुकेहीं चुके वजराज सीं श्राज तो लाज सीं मोसीं लराई॥

----

### रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंड २ : अध्याय ५ ]

घरी घरी पत पत छिन छिन रेन दिन, नैनन की आरती उतारिबोई करिए। इंदु तें अधिक अरविंद तें अधिक, ऐसो आनन गोविंद को निहारिबोई करिए॥

— पद्माकर

इन तीनों उद्धरणों में रूपासक्ति की व्याकुलता श्रत्यंत तीन रूप में व्यक्त है। मितराम की नायिका की श्राँखों में श्याम कलेवर ने घनसार लगा दिया देव की नायिका का श्रमिलाष लजावरोध के कारण श्रीर भी तीन हो गया है। कर के किवत में नायिका की श्रमिलाषा, व्याकुलता, वेचैनी प्रत्येक पद में होती हुई दिखाई पड़ती है श्रीर वह सामाजिक मर्यादाश्रों तक को छोड़ देने वेचार करने लगती है। 'नैनन की श्रारती उतारिबोई करिए' में प्रिय के निरंतर

मानसिक दशाश्रों में स्मृति, गुगुकथन श्रीर प्रलाप द्वारा प्रेमी के चेतन श्रीर मानसिक दशाश्रों में स्मृति, गुगुकथन श्रीर प्रलाप द्वारा प्रेमी के चेतन श्रीर वचेत मन का रहस्योद्घाटन होता है। स्मृति दशा में वे ही- चित्र श्राचुगण वने ते हैं जिन्हें काल का प्रवाह बहा नहीं ले जाता। गुगुकथन में सौंदर्यादि की राहना द्वारा प्रेमी कालयापन करता है। प्रलाप के 'निरर्थक बैन' प्रतीकात्मक श्र्य ते हैं। स्मृति दशा में मतिराम का नायक नायिका की श्रलसाई हुई कजलरंजित त्यंत लावण्यपूर्ण श्रांखों की याद करता है। उसका तीद्या कटाच नायक के दृद्य कामनेव के बागों की माँति इस प्रकार गड़ गया है कि निकालने से भी नहीं निकलता । गुगुकथन में देव का नायक नायिका के महावररंजित कमलवत चरगा, किती की मादक खनि, श्रंचल में उभार ले श्रानेवाले ऊँचे कुच, संकोच के भार से पीड़ी सी लची हुई सोने की देह, उसकी सोंधी गंध श्रीर बड़ी बड़ी श्रांखों की यादकलतापूर्वक याद करता है । पद्माकर की नायिका श्रपने नायक का गुगुकथन करती हुई कहती है : 'छिलिया छबीलो छिल छाती छै चली गयो ।' प्रलाप दशा में पायः श्रालिंगन परिरंभग के प्रति प्रगाढ़ श्रमुरक्ति दिखाई पड़ती है।

इन दशाश्रों में भी रूप के प्रति त्र्यात्यंतिक श्रासक्ति ही व्यक्त हुई है। प्रिय के शरीर के प्रायः उन्हीं श्रंगों का उल्लेख किया गया है जो ऐंद्रिय उत्तेजना में सहायक सिद्ध होते हैं। श्रनुभृतिसंवलित होने के कारण ये चित्रण श्लाघ्य बन

<sup>े</sup> रसराज, छंद ४०४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> सुजानविनोद, पृ० २०-२१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> जगदिनोद, सं० ६५२

### हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहांस

पुकारकर कहा—'जरा सुनिए तो, श्राप कहाँ से श्रा रही हैं । मुक्ते इस हैं कि मैं श्रापको पहचानता हूँ'। राधिका मुँह फेरकर बोली—'श्राप इस जाइए। श्राप सुक्ते पहचानते हैं, श्रीर मैं श्रापको पहचानती हूँ'। कितना रहें। कितना गहरा मजाक है।

#### ४. वियोग

वियोग के चार भेद हैं—पूर्वराग, मान, प्रवास और करा। ते के मूल में अभीष्ट के समागम का अभाव निहित है। इसी हिंह है अग्रेर मान को भी विप्रलंभ श्रंगार के अंतर्गत रखा गया है। पूर्वराग है जिल्ह भी रह सकता है पर कुछ व्यवधानों के उपस्थित हो जाने के कार कर समुचित साधनों के अभाव में आश्रय आलंबन का मिलन नहीं हो पाता। जम में तो प्रेमियों का विच्छेद नहीं होता, कई अवस्थाओं में उनका शारीति की वना रहता है किंद्र दोनों के मन में कुछ ऐसा अंतर पड़ जाता है किंद्र वियोग ही मालूम पड़ता है। कुछ विद्वान पूर्वराग और मान दोनों के अंतर्गत रखने में आपित उठाते हैं। पर शास्त्र ही नहीं, मनोविज्ञान की हिंदे उन्हें वियोग की ही श्रेणी में रखना होगा। पूर्वानुराग में तो विविष दक्ष अंतर्भक्त की गई हैं। इसमें प्रवासजन्य अवसाद का गांभीर्य तो नहीं रहता की तीव्रता अवस्य पाई जाती है। पूर्वानुराग में सामाजिक मर्यादाओं का की तीव्रता अवस्य पाई जाती है। पूर्वानुराग में सामाजिक मर्यादाओं का की तीव्रता अवस्य पाई जाती है। पूर्वानुराग में सामाजिक मर्यादाओं का की तीव्रता अवस्य पाई जाती है। पूर्वानुराग में सामाजिक मर्यादाओं का की तीव्रता अवस्य पाई जाती है। पूर्वानुराग में सामाजिक मर्यादाओं का की तीव्रता अवस्य पाई जाती है। पूर्वानुराग में सामाजिक मर्यादाओं का की तीव्रता अवस्य पाई जाती है।

पूर्वानुरागिनी नायिकाएँ श्रवस्था की दृष्टि से प्राय: मुग्धा होती है। श्रवस्था में भावुकता का स्वाभाविक श्रतिरेक होता है श्रीर वह उनकी भावता श्रवस्थिक तीव बना देता है। देव ने इसके भीतर की दस दशाश्रों का करिया है। मतिराम श्रीर पद्माकर ने इन दशाश्रों को कमशः 'नवदशा' श्रीर किंग श्रवस्था' का नाम दिया है। पर उन्होंने इन दशाश्रों के वो उदाहरण प्रदर्भि श्रवस्था' के वे पूर्वानुराग की श्रवस्था में ही श्रिधिक उचित प्रतीत होते हैं। पहले पूर्विन जन्य रागात्मक तीवता को लीजिए:

थाल ियलोचिन कोलन सीं, मुसकाइ इते श्ररहाइ चित्तेगी।
एक घरी घन-से तन सीं, श्रीसियान घनो घनसार सी देंगी॥
—मितिशन

## रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंड २ : अध्याय ५ ]

घरी घरी पल पल छिन छिन रेन दिन, नैनन की आरती छतारिबोई करिए। इंदु तें अधिक अरविंद तें अधिक, ऐसी आनन गोविंद को निहारिबोई करिए।

-- पद्माकर

इन तीनों उद्धरणों में रूपासक्ति की व्याकुलता श्रत्यंत तीन रूप में व्यक्त है। मितराम की नायिका की श्राँखों में श्याम कलेवर ने घनसार लगा दिया देव की नायिका का श्रमिलाष लजावरोध के कारण श्रीर भी तीन हो गया है। कि कि किवत्त में नायिका की श्रमिलाषा, व्याकुलता, वेन्त्रेनी प्रत्येक पद में कि होती हुई दिखाई पड़ती है श्रीर वह सामाजिक मर्यादाश्रों तक को छोड़ देने विचार करने लगती है। 'नैनन की श्रारती उतारिबोई करिए' में प्रिय के निरंतर

मानित दशाश्रों में स्मृति, गुण्कथन श्रीर प्रलाप द्वारा प्रेमी के चेतन श्रीर वचेत मन का रहस्योद्धाटन होता है। स्मृति दशा में वे ही- चित्र श्रासुण्ण बने होते हैं जिन्हें काल का प्रवाह बहा नहीं ले जाता। गुण्कथन में सौंदर्यादि की राहना द्वारा प्रेमी कालयापन करता है। प्रलाप के 'निर्थक बैन' प्रतीकात्मक श्र्य ते हैं। स्मृति दशा में मतिराम का नायक नायिका की श्रालमाई हुई कजलरंजित त्यंत लावण्यपूर्ण श्रांखों की याद करता है। उसका तीद्या कटाच नायक के हृद्य कामदेव के बाणों की भाँति इस प्रकार गड़ गया है कि निकालने से भी नहीं नेकलता । गुण्कथन में देव का नायक नायिका के महावररंजित कमलवत चरण, क्रि की मादक वनि, श्रंचल में उभार ले श्रानेवाले ऊँचे कुच, संकोच के भार से तेड़ी ली लची हुई सोने की देह, उसकी सोंधी गंध श्रीर बड़ी बड़ी श्राँखों की यादुलतापूर्वक याद करता है । पद्माकर की नायिका श्रपने नायक का गुण्कथन त्रती हुई कहती है : 'छिलिया छबीलो छैल छाती छूँ चलौ गयो ।' प्रलाप दशा में त्रायः श्रालंगन परिरंभण के प्रति प्रगाढ़ श्रनुरिक्त दिखाई पड़ती है।

इन दशाश्रों में भी रूप के प्रति श्रात्यंतिक श्रासक्ति ही व्यक्त हुई है। प्रेय के शरीर के प्रायः उन्हीं श्रंगों का उल्लेख किया गया है जो ऐंद्रिय उत्तेजना महायक सिद्ध होते हैं। श्रनुभूतिसंवलित होने के कारण ये चित्रण श्लोब्य बन

<sup>ौ</sup> रसराज, छंद ४०४

र सुजानविनोद, पृ० २०-२१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> जगदिनोद, सं० ६५२

पड़े हैं। पर तोष जैसे कवियों का चिंताग्रस्त नायक रीतिकालीन विभिन्न किएके स्थाद करता हुन्ना समस्त काव्यसौंदर्य को विकृत कर देता है।

(१) मान (धीरादि, खंडिताएँ श्रोर मानवती)—दास ने श्रालिं मानवती और प्रोषितपतिकाश्रों को वियोग का श्रालंबन माना है। श्रालीं नायिकाश्रों का उल्लेख किया जा चुका है। श्राचार्यों ने मान के दो मेद किए। प्रण्यमान श्रोर ईंप्योमान। प्रण्यमान को वियोग के श्रंतर्गत रखना बहुत संबंध प्रतीत होता क्यों कि यह निहें तुक और च्र्लास्थायी है। लेकिन ईंप्यामान के श्रंत कीन नायिकाएँ श्राएँगी—केवल मानवती नायिकाएँ या धीरादि और की नायिकाएँ भी? इन सभी नायिकाश्रों के कोधचोम के मूल में प्रिय की परित्राल है। दास ने कदाचित् नायक-नायिका-भेद में व्यवस्था ले श्राने के लिये ही की श्रंतर्गत धीरादि तथा मानिनी को भी रखा है। जो हो, इनके वर्णन में रीतिकी ने विशेष रुचि पदिशित की है।

इस प्रसंग में नायिका का चोम और ईर्ष्याजन्य आक्रोश प्रायः हो हो। व्यक्त हुआ है—नायिका के कथन के रूप में तथा नायकनायिका के संवाद है। में । नायिका के कथन के रूप में जो व्यंग्यविधान किया गया है, उसमें वह कड़ नहीं दिखाई पड़ती, जो संवाद रूप में अमिन्यक्त व्यंग्य में दिखाई पड़ती है।

यह व्यंग्यविधान विहारी, मितराम, देव, पद्माकर सभी कवियों की रन्ता में दिखाई पड़ता है। वैयक्तिक वैशिष्टच के कारण किसी में विषाद का पुट गहा है। गया है तो किसी में अमर्प का। इस प्रसंग में जहाँ संवाद का सहारा लिया गया है। मितराम की नायिका प्रिय के बिं पूछने पर कि आज तुम रूखी रूखी क्यों बोलती हो और तुम्हारी आँखें श्रांस में क्यों भरी हैं, उत्तर देती है—'कौन तिन्हें दुख है जिनके तुमसे मनमावन हैं छुबीले'। 'भनमावन' और 'छुल छुबीले' ने वक्रोक्ति में जान डाल दी है।

देव की रसग्राही प्रश्चित इन नायिकाश्चों के श्रवसाद में श्रिषक गहरे पैतलें नजर श्चाती है। श्रपनी उदासीनता, विपाद, विवशता, मानापमान श्रादि मानिक दशाश्चों को नायिका सरल पर मर्मस्पर्शी ढंग से व्यक्त करती हुई कहती है—'साप राखिए नाथ उन्हें, हम हाथ में चाहतीं चार चुरी थे'। हे नाथ, श्राप उन्हें ही साप रखें, हमारे लिये यही वहुत है कि हमारा सौभाग्य बना रहे। इसमें कितना देन कितनी विवशता श्रीर कितना श्रवसाद भरा हुश्चा है। पद्माकर में देव की नाक्षि की गहरी व्यथा तो नहीं मिलती पर उनमें श्राकोश-चोम की तीव्रता श्रिषक है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> सुधानिधि, इंद ४२६

खंडिता के वर्णन में बिहारी की दृष्टि प्रिय के वाह्य रितिचिह्नों पर विशेष टिकी उसकी मनिश्यितियों के चित्रण का प्रयास उन्होंने कम किया है। वे पलकों में कि, श्रूथरों में श्रूजन, माल में महावर, श्रूगों में किंजलक, छाती में नखन्तत, श्रूथरों ने दंतन्तत, बाहों पर चोटी का चिह्न, हुगों में ललाई श्रादि में श्रूधिक उलके हुए खाई पड़ते हैं। इसलिये उनके वर्णनों में भावों का प्राधान्य न होकर चमत्कार प्राधान्य हो गया है। खंडिता नायिका के चोभोत्पादक नायक के बाह्य रितिचिह्नों समरण इस काल के प्रायः सभी कवियों ने प्रेमपूर्वक किया है। पर विहारी ने सिको काफी विस्तार दिया है। मितराम, देव, पद्माकर बीच बीच में खंडिता की मानिक स्थिति भी व्यक्त करते हुए दिखाई पड़ते हैं।

(२) प्रवास—प्रवासजन्य वियोग की श्रपेचित गंभीरता रीतिकान्यों में गयः नहीं मिलती। रीति के बँधे वँधाए ढाँचे में प्रवत्स्यतिका, प्रोषितपतिका गिर श्रागतपतिका ही ऐसी नायिकाएँ हैं जिनके प्रसंग में प्रवासजन्य वियोग का र्यान किया जा सकता है। इनमें से प्रोषितपतिका को प्रवास का गहरा क्लेश सहन रना पड़ता है। पर उसके क्लेश की गहराई को सामान्यतः उसके संताप श्रीर शिक्य से मापा गया है। इनके श्रतिरिक्त संदेशप्रेपण, पत्रलेखन, चित्रलेखन श्रादि हिंदों को भी इस प्रसंग में समेट लिया गया है।

नायिका की संताप संबंधी उक्तियों के लिये बिहारी काफी बदनाम हैं। श्रपनी उत्तर्ध में मितराम ने भी उनसे होड़ लेने की कोशिश की है। देव ने श्रपनी रस-इमता के बल पर, जीवन से गृहीत बिंबों के सहारे, ऐसी उक्तियों को श्रनुभूति-ंवितत बना लिया है। पर संताप संबंधी उक्तियों की सामान्य प्रवृत्ति बिहारी के मेल हैं। कुछ उदाहरण देखिए:

> श्रादे दे श्राले बसन, जादे हैं की राति। साहस के के नेहबस, सस्ती सबे दिग जाति॥

> > --विद्वारी

सिंबन करत उपचार श्रति, परित बिपित उत रोज ।
कुरसत श्रोज मनोज के, परस उरोज सरोज॥

—मतिराम

बालम बिरह जिन जान्यों न जनम भरि, बारि बारि उठे ज्यों ज्यों बरसे बरफ राति। बीजन दुलावत सखी जन ध्यों सीतहू में, सीति के सराप, तन तापन तरफराति॥

#### हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

देव कहे, सॉसन ही श्रॅसुश्रा सुखात, मुख निकसे न बात, ऐसी सिसकी सरफराति। लौटि लौटि परति करींट खाट-पाटी लें लें, सूखे जल सफरी ज्यों सेज पे फरफराति॥

विहारी का संतापजन्य परिवेश वास्तविक जीवन में श्रकलनीय है से मितराम का संभाव्य, पर दोनों ही नायिका की वेदना को ठीक ढंग से उन्हें पाते। किंतु देव की नायिका का संतापिचत्रण पाठकों का भावात्मक श्रान्ति करने में सर्वथा समर्थ है। नायिका का दोहरा ताप (सौत का शाप श्रीर तरहा उपचार की व्यर्थता को श्रिधिक संगत बना देता है। एक पाटी से दूसरी पांग करवटें बदलना तथा शय्या पर जल के बाहर पड़ी मछली की भाँति तहफाने हश्य इसे पूर्ण वास्तविकता प्रदान करता है।

विरहताप श्रीर व्याधिकार्श्य की अहात्मक उक्तियों से नहाँ विहारी है हैं मिली है वहाँ का विरहवर्णन काफी गंभीर बन पड़ा है:

(१) अजों न आए सहज रँग, बिरह दूबरे गात। अबहीं कहा चलाइयति ललन चलन की बात॥ + + +

(२) स्याम सुरति करि राधिका तकति तरनिजा तीर। श्रॅसुवन करत तरींस को खनिक खरोहो नीर॥

पहले उदाहरण में सहज रंग के न श्राने का सहज वर्णन विरह की गीति को श्रत्यंत स्वाभाविक पर प्रभावोत्पादक ढंग से व्यक्त करता है। दूसरे उदाहर राधिका की वेबसी श्रपनी पूर्ण गहराई में चित्रित हुई है। मितराम श्रीर प्राक्त विरहवर्णन में प्रायः श्रनुभावों की प्रधानता दिखाई देती है यद्यपि उनमें देव की तीश्रता नहीं है। पर विरहवर्णन के थोड़े से स्थल विरह की शरीरी प्रतिक्रित तक ही सीमित न रहकर संवेदना का गहरा स्पर्श करते हैं।

प्रवास के प्रसंग में पत्र द्वारा अथवा दूत या पत्ती द्वारा संदेश मेलना हैं। में रूढ़ हो गया है। रीतिकाव्यों में इस परंपरा का भी पालन किया गया है। में पर विरहाधिक्य से कागज के जल जाने का उल्लेख किया गया है वहाँ का प्रायः काव्यसौंदर्य से रिक्त हो गया है। किंतु जहाँ इसे अनुभावों द्वारा अधिव का प्रयास किया गया है वहाँ विरहानुभूति तीव्रतर ढंग से अभिव्यक्त हुई है।

थाहि के कराहि काँपि, कृसतन बैठी थ्राह, चाहत सँदेसो कहियो को, पे न कहि जात। फेरि मसिमाजन मँगायो लिखिये को क्छू, चाहत कलम गहियो हो, पे न गहि जात॥

## रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंड र : अध्याय ५ ]

एते में उमिद श्रॅंसुवान को प्रवाह बद्दों, चाँदे 'संसु' थाह लहिबे की, पै न लहि जात, बहि बात कागद, कलम हाथ रहि जात।

### नस्र-शिख-वर्णन

रीतिकाल में नख-शिख-वर्णन के श्रनेकानेक ग्रंथ लिखे गए। यदि ग्रंथों की ल्या की दृष्टि से देखा जाय तो कदाचित् इनकी संख्या सर्वाधिक होगी। इसके ध्यम से भी किवयों ने नायिका का रूपवर्णन ही किया है। पर श्रपनी रूढ़िवदता र श्रवेयिक्त हृष्टिकीण के कारण रूप का ऐंद्रिय चित्र खड़ा करने में उन्हें बहुत म सकलता मिली है। संस्कृत के किवयों ने भी इस दिशा में काफी उत्साह खाया है। श्रीहर्ष ने नैषध के द्वितीय सर्ग में दमयंती का विस्तृत नख-शिख-वर्णन क्या है। सातवाँ सर्ग तो नख-शिख-वर्णन से भरा पड़ा है। कालिदास का पार्वती नख-शिख-वर्णन तो श्रपनी नग्नता के कारण काफी वदनाम हो चुका है। ई शतकग्रंथों में चंडी श्रीर दुर्गा के नख-शिख-वर्णन में उनके रूप की भी कम ग्रीत नहीं हुई है।

हिंदी के चंद, विद्यापित, सर श्रादि किवयों ने नखिशख का विस्तृत वर्णन क्या है। इन किवयों के नख-शिख-वर्णन में भी किव-प्रौढ़ोक्ति-सिद्ध रूपकातिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है। सरदास के 'श्रद्भुत एक श्रन्णम वाग' के संबंध में श्राचार्य प्रामचंद्र शुक्त ने लिखा है: 'इस स्वभावसिद्ध ( तुलसीदास के ) श्रद्भुत व्यापार के सामने कमल पर कदली, कदली पर कुंद, शंख पर चंद्रमा श्रादि किव-प्रौढ़ोक्ति-सिद्ध रूपकातिशयोक्ति के कागजी दृश्य क्या चीज हैं शे इन किवयों को यह श्रति-श्रायोक्तिपूर्ण विलच्चणताप्रकाशक शैली जैन श्रपश्रंश काव्यों से मिली थी श्रीर रीति-किवयों को श्रपने पूर्ववर्ती मक्त किवयों से।

रीतिकाव्यों का नख-शिख-वर्णन विलच्चणताप्रदर्शन की सीमा पर पहुँच गया। प्रत्येक श्रंग के लिये 'श्रलंकारशेखर' श्रीर 'कविकल्पलता' श्रादि श्रादि में प्रतियोग्य की जो लंबी सूची दी गई है उसका बहुत ही श्रकाव्योचित प्रयोग किया गया है। नायिकाभेद के प्रसंग में रसिक्त मुक्तकों की जितनी बहुलता दिखाई पड़ती है, नखशिख संबंधी उक्तियों में उनकी उतनी ही विरलता।

श्राचार्य शुक्त ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका में लिखा है: 'नखशिख की पुस्तकों में श्रंगार रस के श्रालंबन का ही वर्णन होता है श्रीर वे काव्य की पुस्तकों

त्राचारं रामचंद्र शुक्त : जायसी प्रथावली, चतुर्थ संस्करण, भूमिका, ए० ६३

शुक्त जी ने बलभद्रकृत 'नखशिख' श्रौर गुलाम नबी वृत 'श्रंगद्रांत्र' रसात्मक काव्य नहीं माना है क्योंकि उनमें हमारी ऐदिय चेतना को उद्दुद की की च्रमता नहीं है। थोड़ी बहुत मात्रा में लगभग सभी नखशिख संबंधी पंधार यही बात लागू है। श्रव श्राइए यह देखें कि इस काल के नख-शिख-वर्णन गर्भ के रितभाव या श्राश्चर्यभाव को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं। नखिततों श्रंतर्गत वर्णित कुछ श्रंगों का सौंदर्य देखिए:

### **प्रीवावर्षन**—

सुर नर प्राकृत कवित्त रीति श्रारभटी, सातिकी सुभारती की भरती लों भोरी की। किभों केसोदास कलगानता सुजानता, निसंकता सुवचन विचित्रता किसोरी की॥

—केशवदास

+

+

#### कर्णवर्णन--

सोने की सीसी भरी मुकुतान कलानिधि जानि भुजानि सो बाँधी।

#### कुचवर्णन—

चक्रवती है एकत्र भए मनो जोम के तोम हुहूँ उर बाहे।
गुच्छ के गुंमज के गिरि के गिरिराज के गर्व गिरावत डाहे॥

— दास

यहाँ पर कुछ ही उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इनसे ग्रालंबन का का सोंदर्यनोध जागृत होता है ? इस वैलच्चण्य ग्रीर उक्तिवैचिन्य की भूतर्छ में श्रालंबन का काल्पनिक सोंदर्यपच भी गुमराह हो जाता है।

भानार्य रामचंद्र शुक्तः जायसी ग्रंथावली, चतुर्थ संस्करण, भूमिका, १० ६३

204

किंतु इससे ऐसा नहीं समभाना चाहिए कि नख-शिख-वर्णन में सौंदर्य-बोधात्मक तत्व श्राया ही नहीं है। श्राया है, लेकिन है वह नगर्य सा ही। विहारी श्रीर देव के दो उदाहरण देखिए:

> श्रहन बरन तहनी-चरन-श्रॅंगुरी श्रित सुकुमार । चुवत सुरॅंग रॅंगु सी मनी चिप बिछियनु के भार ॥ —बिहारी

× ×

बेनी बनाइ के माँग गुद्दी तेहि माँह रही लर हीरन की फिबि। सोम के सीस मनो तम तोमहि मध्य ते चीरि कड़ी रबि की छिब।। ——देव

दोनों ने उत्येचा के सहारे क्रमशः श्रॅगुली की सुकुमारता श्रौर मॉग के सौंदर्य का चित्रण किया है। केवल एक एक श्रंग के वर्णन से ही ग्रालंबन के रूप की ईपत् भलक मिल जाती है जिससे पाठकों की सौंदर्यचेतना उद्बुद्ध हो जाती है। एक में श्रालंबन के प्रति रितभाव जागत होता है तो दूसरे में सौंदर्य के प्रति श्राश्चर्यभाव। लेकिन नख-शिख-वर्णन में इस तरह के ऐंद्रिय चित्र श्रत्यंत विरल हैं। नख-शिख-वर्णन की सामान्य प्रवृत्ति विलच्चणताप्रदर्शन की है जो सौंदर्यवोध में कोई योग नहीं देती।

#### ७. ऋतुवर्णन

संस्कृत के रसशास्त्रियों ने ऋतुवर्णन को उद्दीपन के श्रंतर्गत रखा है, पर संस्कृत साहित्य में इसे श्रालंबन के रूप में ही ग्रहण किया गया है। रीति-काव्यों में, जो संस्कृत के नायिकाभेद की परंपरा में श्राते हैं, ऋतुवर्णन को उद्दीपन के ही भीतर रखा गया है। प्रसंगनिरपेच्च ऋतुवर्णन की उनमें श्रात्यधिक विरलता है। यों, खोजने पर उनके चित्र भी मिलेंगे, पर उनमें न तो संस्कृत के वर्णनों की संशिलप्रता मिलेगी श्रीर न रीतिमुक्त किवयों के वर्णन की ताजगी। रीतिबद्ध किवयों ने ऋतुश्रों के उद्दीपनपच्च में ही श्रिधिक रुचि दिखाई है।

(१) निरपेक्ष ऋतुवर्णन—निरपेच ऋतुवर्णन के लिये आवश्यक है कि किवयों में चित्रोल्लेखन की पूर्ण चमता हो। संस्कृत के अप्रतिम किव कालिदास में यह गुग अपनी पूरी ऊँचाई पर पहुँचा हुआ प्रतीत होता है। भिक्तकालीन किव सेनापित के ऋतुवर्णन की भी यही विशेषता है। रीतिवद्ध कियों में चित्रोल्लेखन-चमता की कमी नहीं है पर निरपेच ऋतुवर्णन में मन न रमने के कारण वे उस और प्यान न दे सके। इनके निरपेच ऋतुवर्णन का ठीक ठीक मूल्यांकन करने के लिये

सेनापित के ऋतुचित्रों को भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। पहले सेनापित करना का एक चित्र देखिए:

खूप को तरिन तेज सहसो किरन करि,

ज्वालन के जाल बिकराल बरसत है।
तचित घरिन, जग जरत भरिन, सीरी

छाँह को पकरि पंथी पंछी बिरमत है॥
सेनापित नेक दुपहरी के दरत, होत

धमका विषम ज्यों न पात खरकत है।
मेरे जान पोनो सीरी दौर को पकरि कौनो

घरी एक बैठि घामें बितवत है॥

विकराल ज्वालजाल की वर्षा, छाया में पंथी का विशास करता, परें के निष्कंप होना सभी इस ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं कि ग्रीष्म की श्रवस तार के भयंकरता पाठकों के संमुख उपस्थित हो जाती है।

परस्पर विरोधी जीवों को एक साथ एकत्र कर ग्रीप्म का प्रभाव दिसाते के जो चित्र विहारी ने खींचा है वह ग्रीष्मकालीन वातावरण उपस्थित करने में उस समर्थ नहीं है जितना चमत्कार खड़ा करने में :

कलहाने एकत बसत श्रहि, मशूर, मृग, बाघ। जगत तपोवन सो कियो, दीरघ दाघ निदाध॥

ग्वाल कवि का एक ग्रीष्मचित्र देखिए:

पूरन प्रचंड मारतंड की मयूलें मंड,

जारें झहांड, झंड डारें पंखपरिए।

लूएँ तन छूएँ, विन धूएँ की श्रागिन जैसी,

चूएँ स्वेदडुंद, ढुंद धारें अनुसरिए॥

'खाल कवि' जेठी जेठ मास की जलाकन में,

प्यास की सलाकन तें ऐसी चित श्रारिए।

कुंड पिए, कृष पिए, सर पिए, नद पिए,

सिंधु पिए, हिम पिए, पीयवाई करिए॥

भहना व्यर्थ है कि ग्वाल की अत्युक्तियाँ निष्प्रभ और प्रभावहीन हैं वसंतश्री का एक मोहक चित्र देखिए:

> छिकि रसाल सीरम सने मधुर माधवी गंध। ठौर टीर कृमत कपत भीर कीर सधु शंध॥

**201** 

इस चित्र में रूप, रस, स्पर्श, गंध सभी का मानसिक प्रत्यचीकरण किया जा कता है। वसंत की व्याप्ति का एक उदाहरण देखिए:

क्लन में, केलि में, कछारन में, कुंजन में,

स्थारित में किलन कलीन किलकंत है।

कहै 'पद्माकर' पराग हू में, पौन हू में,

पानन में, पिकन पलासन पगंत है॥

हार में, दिसान में, हुनी में, देस देसन में,

देखो हीप हीपन में दीपत दिगंत है।

बीधिन में, अज में, नवेलिन में, बेलिन में,

बनन में बागन में बगरची बसंत है॥

विहारी के दोहे में बसंत की मादक गंध को केंद्रीय विषयवस्तु मानकर उसकी पंपूर्ण श्री की व्यंजना की गई है पर पद्माकर के उपर्युक्त किवत्त में विविध स्थानों का जो चुनाव किया गया है वह बसंत की व्यापक श्रीसंपन्नता का द्योतक है। यह सच है कि वसंतश्री का यह वर्णन विवरणात्मक है पर इससे उसके तरल सींदर्यबोध में कमी नहीं श्रा पाई है। पर इस काल में निरपेन्च ऋतुचित्रों की सामान्यतः कमी मिलती है। जो मिलते भी हैं उनमें से श्रिधकांश पाठकों में भावात्मक श्रनुकूलत्व (इमोशनल रेस्पांस) नहीं जागरित कर पाते।

(२) साक्षेप ऋतुवर्णन—ऋतुवर्णन को उदीपन के श्रंतर्गत डाल देने का पिरणम यह हुश्रा कि रीतिकान्यों में यह नायिका के संयोग श्रौर वियोग के साथ संबद्ध हो गया। संयोगावस्था में जो ऋतुएँ प्रेम को उदीप्त करने में सहायता पहुँचाती हैं वे ही वियोगावस्था में श्रात्यंत क्लेशकर सिद्ध होती हैं। इसलिये एक ही ऋतु को दोहरी हिए से देखा गया है।

पट् ऋतुश्रों में वसंत सर्वश्रेष्ठ है—इसे ऋतुराज कहा भी गया है। वसंत ऋतु श्रपनी श्रतीकिक श्रीसुपमा को दिग्दिगंत में विखराकर समस्त वातावरण को सुरभित श्रीर मादक बना देती है। वसंत के प्रारंभ में पड़नेवाली होली के कारण इस ऋतु में एक श्रजीव मस्ती भर जाती है। रीतिकाव्यों में वसंत श्रीर होली का बहुत ही रंगीन वर्णन हुश्रा है।

महत्व की दृष्टि से वसंत के बाद वर्षा की गणाना की जायगी। घनाच्छादित नममंदल, विजली की कौंध, कड़क श्रीर वूँदों की रिमिक्स से संयोगियों की संभोगात्मक प्रकृति को उत्तेजना मिलती है श्रीर वियोगियों का वियोगजन्य क्लेश श्रीर भी करतर हो उठता है। भिल्ली की भनकारों, वक चातक की पुकारों श्रीर मोरों की गुहारों से वर्षा की शोभा द्विगुणित हो जाती है, साथ ही संयोगी श्रीर

वियोगी श्रपनी परिस्थितियों के अनुकूल अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। वर्णकर साथ में हिंडोल और कजली को भी नहीं भूला गया है।

वर्षा के द्रानंतर जिस ऋतु की त्रीर किवयों का श्रिषक श्राकरण देला कर है वह है शरद्। शरद् का निरभ्र नभ, शुभ्र ज्योत्सनां, निर्मल नज्ञत्तोक संवाह किवयों को सुग्ध करते रहे हैं। शरत्पूर्णिमा का श्रीकृष्ण के महारास से संवाह जाने के कारण इस ऋतु की मादकता श्रीर भी बढ़ गई है। रीतिकावों में एक रूप से इन्हीं तीन ऋतुश्रीं का वर्णन हुत्रा है। शेष तीन ऋतुश्रीं—ग्रीम, हैनं श्रीर शिशिर—को वर्णन की दृष्टि से गौण स्थान मिला है। पर इन ऋतुश्रीं के काव्यसौष्टव श्रीर चमत्कारवैभव देखा जा सकता है।

(३) ऋतु और संयोगवर्णन—चतुर्दिक् विखरी हुई वसंत की श्रीह्य को देखकर संयोगियों का मन नवीन उल्लास से भर जाता है। केवल वनगणे ही वहार और गंधग्रंध भौरों की गुंजार नहीं देख सुन पड़ती विल्क प्रेमियों का मन भी प्रसन्न और प्रफुल्ल हो उठता है। 'श्रीरै तन, श्रीरै मन, श्रीरै वन है गरे लिखनेवाले कियों ने उपर्युक्त अनुभूत सत्य को ही वागी दी है। इस ऋतु है श्राते ही हमारा जो मानसिक परिवर्तन होता है वह भी कियों की पैनी हिं हो श्रीभल नहीं हो सका। इस मानसिक परिवर्तन का प्रभाव हमारे स्थास्य श्रीर सैंदर्व पर भी पड़ता है। इसीलिये तो पद्माकर ने लिखा है—'छलिया छ्वीले छैल श्रीर छिन है गए'। छलिया, छ्वीले श्रीर छल के चुनाव का श्रर्थ है कि वसंत्री हा विशेष प्रभाव रसिकों के ही ऊपर पड़ता है।

फिनयों ने वसंत से अधिक महत्व उससे संलग्न होलिकोत्सव को दिगा है क्योंकि प्रेमोत्पादन में ही नहीं बल्कि उसकी मादक बनाने में भी इसका अविधि महत्व है। बिहारी, देव, पद्माकर, वेनी प्रवीन, ग्वाल आदि सभी कवियों ने होती है 'हुरदंग' का बड़ा ही ऐंद्रिय चित्र उपस्थित किया है।

महतु के अनुकूल केसरिया और पीत वस्त्रों की वहार, कोकिल और परिहें पूफार, नृत्यगीत, गुलाल, केसर और अवीर की भोली, पिचकारी की फुहार, प्रेमी प्रेमिकाओं की लपक भएक, धरपकड़, रीभखीभ, भागदौड़, वस्त्रों की खींचता डफ, ढोल, मृदंग, वंशी आदि अनेकानेक उपकरणों द्वारा रीतिवद्ध कवियों ने हों का अत्यंत आकर्षक और रागमय वर्णन किया है।

इस फागवर्णन की सबसे वड़ी विशेषता है घरेलू फाग का श्रत्यंत मधु श्राकर्षक श्रीर स्वाभाविक चित्रण । श्रचानक किसी प्रिय के ऊपर रंग उड़ेल जान किसी को बहकाकर फिर उसे रंग में नहलाकर दुर्दशाग्रस्त बनाना श्रयवा रंग दर से भागकर किसी प्रकार श्रपनी रह्मा करना श्रादि दृश्य केवल फाग की मह 50

चित्र ही नहीं उपस्थित करते बल्कि उसके प्रति कवियों के मानसिक शाकर्पण का र मी व्यक्त करते हैं।

पहले प्रकार का एक दृश्य विहारी ने श्रपने एक दोहे में श्रंकित किया है। ले तो नायिका नायक की श्रोर पीठ दिए खड़ी रही, जिससे नायक उसकी नाश्रों को भाँप न सके। लेकिन श्रचानक उसने जरा सा घूँघट उठाकर नायक गुलाल की मूठ चला ही तो दी:

पीठि दिए ही नैकु मुरि, कर घूँ घट पट टारि। भरि गुलाल की सूठि सी, गई सूठि सी मारि॥

फाग की भीड़भाड़ में श्रीकृष्ण को भीतर ले जाकर गोपियों ने उनकी जो ति की उसकी कितनी सुंदर व्यंजना पद्माकर ने की है:

फागु के भीर श्रमीरन तें गहि, गीविंदै है गई भीतर गोरी। भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाय अबीर की कोरी। हीन पितंबर कम्मर तें, सु बिदा दई मीड़ि कपोलन रोरी। नैन नचाइ, कहाी मुस्क्याइ, लला! फिर श्राइयो खेलन होरी॥

हर्म श्रुतिम पंक्ति द्वारा गोपियों की प्रेमव्यंजना का श्रनूठापन कितना सहृदय-ह्यंवेय हो उठा है ।

ध्य क्षा उठा है।

संयोगपत्त में स्वयं पावस का उतना प्रभावोत्पादक वर्णन नहीं है जितना इससे संबद्ध हिंडोले श्रौर तीज त्योहार का। जहाँ पर पावस में प्रेमीप्रेमिका के मिलन का श्रवसर प्राप्त हुश्रा है वहाँ पर भी कवियों का मन रमता हुश्रा दिखाई देता है:

राधा श्री माधो खड़े दोड भीनत, वा मार में भपके बन माँही। बेनी' गए जिर बातन में, सिर पातन के छहना, गलवाँही। पामरी प्यारी उदावत प्यारे कीं, प्यारी पितंबर की करें छाँही। श्रापुस में लहाछेह में छोह में, काहू को भीनिवे की सुधि नाहीं॥

इसी तरह श्रीकृष्ण के कंवल में छिप जाने से भीगने से बची हुई गोपिका का उदगार देखिए:

तीज नीके सेज, सब सजनी गई री उहाँ,
ग्रेजन हिंडीरे बजबाला बीर बरवर।
'तोपनिधि' तौलौं उठि धुरवा घरा लौं घूमि,
धाराधर धरनि वरसि परी धर घर॥
मोहिं तो कन्हाई करि कामरी बचाय लीनीं,

श्रीर सब भीजीं, तिन तन होय थर थर ।

ऐसी बदनाम यहि गाँउ भी गरीविनी की, देखि सुखी चूनरी चवाउ हैलो घर घर ॥

कहना न होगा कि प्रथम उदाहरण का 'लहाछेह' श्रीर वेसुधी तथ कि का वेदग्ध्य पिटा पिटाया श्रीर नवीनता रहित है। पर संयोगवर्णन के क्लिकि ऐसे उदाहरणों का श्रभाव नहीं है जिनमें काव्यसौंदर्य श्रीर श्रुवभूतिमयता ही श्री व्यक्ति हुई है। तीज पर्व पर नायिका का मानसिक उल्लास देखिए।

तीर पर तरिन तन्जा के तमाल तरें,
तीज की तयारी तिक आई तिकयान में।
कहे पद्माकर सो उमेंग उमंगि उठी,
मेंहदी सुरंग की तरंग निलयान में।
जेम रंग बोरी गोरी नवल किसोरी तहाँ,
भूलत हिंडोरे यों सुहाई सिखयान में।
काम मूळे उर में, उरोजन में दाम मूळे,
स्याम भूले प्यारी की अन्यारी श्रींस्थान में।

इस चित्रण में श्रानंद का जो श्रद्भुत वातावरण उपस्थित किया गया है उसे शारीरिक श्राकर्पण की श्रपेचा मानसिक श्राकर्पण श्रधिक उभरकर व्यक्त हुआ है।

वैष्ण्य कियों के शरद्-रास-वर्णन की परंपरा के अनुसार रीतिकाल में राधाकृष्ण के शरद् रास का वर्णन हुआ है। इसके वर्णन में किवयों ने जूपिं कि खनक, मृदंग की ठनक, नूपूरों की रुनभुन, बाँसुरी की सुरीली ध्वनि आदि के आप पर शरत्कालीन रास का वातावरण निर्मित किया है।

प्रीष्म, हेमंत श्रौर शिशिर में भावोद्दीपन की वह चमता नहीं है जो करंती वर्षा श्रौर शरद में दिखाई पड़ती है। तापमान की दृष्टि से ग्रीष्म श्रौर हेमंत शिल विरोधी ऋतुएँ हैं। रीतिबद्ध किवयों ने इनका उपयोग दूसरे प्रकार से किया है। वे इन ऋतुश्रों के श्रनुकूल श्रुपने श्राश्रयदाताश्रों के सुलोपभोग की सामग्री जुटाने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि श्रौर किसी श्रोर उनकी दृष्टि ही नहीं जाती। केर है इतने तल्लीन हो जाते हैं कि श्रौर किसी श्रोर उनकी दृष्टि ही नहीं जाती। केर है जाति नकट श्राते ही पद्माकर खसखाने श्रौर तह्खाने की मरम्मत कराने लगते हैं ज्ञों श्रातर, गुलाब, श्ररगजा श्रादि की खरीद होने लगती है। वे इतने से ही संतुष्त्र होते क्योंकि श्रंगूर की टाटी के साथ 'श्रंगूर सों उचीहें कुच' के बिना सार्ग किरिकरा हो जाता है। पद्माकर से कई कदम श्रागे बढ़कर ग्रीष्म की ज्वाला शर्म करने के लिये ग्वाल ने श्रौर भी श्रिष्ठिक सामग्री एकत्र की। उन्होंने बर्फ की शिलाश्रों पर संदली सेज विद्याकर उसे कमलपत्र से पाटना श्रावश्यक समग्री श्रायनकच्च को शीतल करने के लिये खसखाने को गुलावजल से तर करना भी जली

ा। पद्माकर की भाँति गरमी शांत करने के प्रधान उपकरग्य—हिमकरस्राननी—को ला ग्वाल क्यों भूलते ?

हेमंत के लिये पद्माकर का दावा है कि जब 'गुलगुली गिलमें, गलीचा है, ज़ीजन हैं' श्रीर सुवाला का भी संयोग प्राप्त है तो हेमंत का शीत क्या बिगाड़ किता है ? ग्वाल ने पाले का कसाला काटने के लिये सोने की श्रॅगीठी में निर्धूम पिन, मेवामिष्ठान, मसाले की डिब्वियाँ, शालदुशाला, गिलमें, गलीचा, हूरपरी, विवाला श्रादि के साथ प्याले पर प्याले का विधान किया है। शिशिर का वर्णन भी इत कुछ हेमंत से मिलता जुलता है।

(४) ऋतु श्रोर वियोगवर्णन—संयोगवर्णन में जो वस्तुएँ सुखप्रद प्रतीत होती हैं वे ही वियोगवर्णन में दुःखप्रद हो जाती हैं—इस सामान्य कथन के श्रातिरंक इनके श्रंतर को गहराई में पैठकर नहीं देखा गया है। संयोगवर्णन में ऋतु- वंधी समस्त वातावरण को प्रायः उपस्थित नहीं किया जाता, किवयों की दृष्टि ख्यतः संयोगजन्य सुखों पर टिकी दिखाई पड़ती है। जीवन में भी, जो तटस्थ द्रष्टा हीं हैं, वे स्वयं ऋतुसींदर्य की श्रोर उतने श्राकृष्ट नहीं होते जितने उससे उद्दीत वावेगों की तृति की श्रोर। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। पर वियोगकाल में, व भावावेगों की पूर्ति का साधन ही नहीं रहता, वियोगियों की दृष्टि भावोद्दीपक पकरणों की श्रोर जाती है। एक तो ये उपकरणा विरहानुभृति को यों ही प्रगाढ़ र देते हैं, दूसरे इनके संदर्भ में संयोगकालीन स्मृतियाँ उसे द्विगुणित कर देती हैं। तरह वियोगवर्णन के समय ऋतुश्रों का प्रायः दो प्रकार से उपयोग किया गया। एक तो ऋतुपरक वातावरण की पृष्ठभूमि में विरह निवेदन किया गया है, दूसरे ह के कारण ऋतु संबंधी उपकरणों को श्रातिशय दुःखप्रद वतलाया गया है, दूसरे

पावस की पृष्ठमूमि में विरहनिवेदन का एक उदाहरण देखिए:

जलभरे सूने मानो सू में परसत आय, दसहू दिसान घूमें दामिनि लए लए। ध्रिधार ध्रमरे से, ध्रम से डुँआरे कारे, ध्रस्यान धारे धावें छिब सों छए छए॥ 'श्रीपति' सुकबि कहै घेरि घोर घहराहि, तकत श्रतन तन ताप में तए तए।

वाल बिनु कैसे लाजचादर रहेगी त्राज

कादर करत मोहि बादर नए नए॥

म्खिनिर्माता उपकरणों को श्रितिशय विरहोद्दीपक समभते हुए कभी उन्हें वैसा करने के लिये मना किया गया है, कभी उनके रूपरंग, बोली, गर्जन तर्जन को श्चत्यंत दुःखदायक समभकर एक विशेष मानसिक दशा की श्रिमियकि की है। श्रीर कभी संयोगकालीन श्चनुकूल वस्तुश्रों की प्रतिकृत समभा गया है।

उन्हें वियोगकाल में शरद्कालीन शुभ्र चंद्रमा कसाई का कार्य करता दिखाई देता है। किंसुक, श्रनार श्रीर कचनार की डालों पर श्रंगारों के पुंबह हुए प्रतीत होते हैं, पपीहे की 'पी कहाँ' श्रीर को किल की क्क प्राण्लेश किं हैं; चंदन, चाँदनी श्रीर बादलों से श्रान्न बरसती हुई दीख पड़ती है। इनं उदाहरण देखिए:

- (१) एरे मतिमंद चंद ! श्रावत न तोहि लाज, ह्वेंके द्विजराज, काज करत कसाई के।
- (२) चातक न गावें, मोर सोर न मचावें, घन धुमढ़ि न छावें, जीलों लाल घर शावें ना।
- (३) पातकी पपीहा जलपान को न प्यासो, काहू विधित वियोगिन के प्रानन को प्यासो है।

---पश्चाकर

(४) बिरही दुखारे, तिनपर दईमारे, सानौं मेघ बरसत हैं धँगारे आसमान तें।

—क्रंनेस

#### म. यक्ति और नीति

शृंगारिकता के श्रितिरक्त रीतिकाव्यों में भक्ति श्रोर नीतिपरक उक्तियाँ में बिखरी पड़ी हैं। पर इनके श्राधार पर रचिताश्रों को न तो भक्त माना जा कर्ति हैं श्रीर न विचत्त्रण राजनीतिज्ञ। इस प्रकार की उक्तियाँ प्रायः शतकों में ही दिखा पड़ती हैं जो इन शतककारों को संस्कृत-प्राकृत-ग्रपभंश की काव्यपरंपरा से प्राप्त हुं था। रसगंथों में भक्ति संबंधी उद्गार तो मिल जाते हैं, नीतिपरक नहीं मिलते रीतिकवियों की भक्तिपरक रचनाश्रों तथा उनमें राधाकृष्ण के नामोल्लेख के श्राप्त पर कुछ विद्वान उन्हें भक्तकवि ही मानते हैं। श्रीर इतना ही वे उनकी परंपरा भक्तकवियों की परंपरा से जोड़ देने के लिये यथेष्ट समभते हैं।

पर वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। रीतिकवियों का मुख्य प्रयोजन किसी न किसी आश्रयदाता और रिक को रिकाना। उनकी रचनाओं को राषाकृ संबंधी भक्तिपरक उद्गार कदापि नहीं माना जा सकता, क्योंकि दास ने क प्रतिनिधित्व करते हुए आति के लिये कोई स्थान नहीं छोड़ा है। सुक्रितीं उद्ध होने पर ही उन्हें राधाकृष्ण के सुमिरन का बहाना माना जा सकता है। की परिस्थितियों को अनदेखी करके ही रीतियंथों को मक्तियंथों में परिगणित या जा सकता है। अपनी समसामयिक परिस्थितियों से मजबूर होकर बेचारे ज्वाल राधाकृष्ण से माफी माँगनी पड़ी थी:

श्रीराधा पदपदम की, प्रनिम प्रनिम कवि ग्वाल । इसवत है श्रपराध कीं, कियी जुकथन रसाल ॥

हा॰ नगेंद्र के शब्दों में यह भक्ति भी उनकी शृंगारिकता का श्रंग थी। वन की श्रितशय रिकता से जब ये लोग घवड़ा उठते होंगे तो राधाकृष्ण का ही श्रनुराग उनके धर्मभीर मन को श्राश्वासन देता होगा। इस प्रकार रीतिकालीन कि एक श्रोर सामाजिक कवच श्रीर दूसरी श्रोर मानसिक शरणभूमि के रूप में नकी रहा करती थी। तभी तो ये किसी न किसी तरह उसका श्राचल पकड़े हुए । रीतिकाल का कोई भी किय भक्तिभावना से हीन नहीं है—हो ही नहीं सकता ता, क्योंकि भक्ति उसके लिये एक मनोवैज्ञानिक श्रावश्यकता थी। भौतिक रस की प्रासना करते हुए भी उनके विलासजर्जर मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि कि रस में श्रनास्था प्रकट करते, या उसका सैद्धांतिक निषेध करते। इसीलिये तिकाल के सामाजिक जीवन श्रीर काव्य में भक्ति का श्राभास श्रनिवार्यतः वर्तमान श्रीर नायकनायिका के लिये वारवार 'हिर' श्रीर 'राधिका' शब्दों का प्रयोग है।

नीतिपरक उक्तियाँ ग्रपने समसामयिक जीवनमूल्यों श्रीर परिवेश पर गाधारित होती हैं। इस हासोन्मुखी युग में उप्बॉन्मुखी मूल्यों के प्रति श्रास्था नहीं ह गई थी। इसलिये जीवन की श्रसारता, प्रेम की निप्फलता, ग्रस्थिरता, वैभव- विलास के प्रति उदासीनता ग्रादि भावनाएँ नीतिपरक उक्तियों में उभर कर ग्राई । सच पूछिए तो यह भी जीवन के श्रवसाद श्रीर थकान का द्योतक है। राग की श्रतिशयता से अवकर मनुष्य या तो भक्ति श्रीर वैराग्य की साधना करता है या प्रियमाण नैतिकता का श्राँचल पकड़ता है। रीतिकाव्यों के रचयिता इसके श्रपताद नहीं थे।

#### ६. जीवनदर्शन

रीतिकाव्य की मुख्य प्रवृत्ति थी शृंगारिकता । इसका विवेचन किया जा चुका है। इस शृंगारिकता में अपेचित गंभीरता का अभाव है क्योंकि यह रिसकता से

<sup>े</sup> हा० नगेंद्र : रीतिकाच्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता, पूर्वार्थ, ए० १८७

पोषित और अनेकोन्मुखता से आप्लावित है। इससे यह सप्ट है कि विकास जीवनदर्शन एक सीमित घेरे में वॅथ गया था। इस सीमित घेरे के शहर कर क कभी रीतिकवि भक्ति श्रीर नीतिपरक उक्तियाँ कहने लगता है तो निश्चर है से इ हुए वातावरण से ऊवकर दूसरी हवा में साँस लेने का प्रयास करता है। प्रका देर बाद वह पुनः अपने घेरे में आ जाता है। वह अपने घेरे में ही जी करें एक संकीर्ण सीमा के भीतर उदात्त और न्यापक जीवनदर्शन के लिने का कहाँ ! जीवन के विविध उतार चढाव, उत्थान पतन, शाहा शहरू स्फूर्तिदायिनी छिवियों का चित्रण उसके लिये संभव नहीं था। इस लाइ श्रभाव में उसमें गहराई श्रा सकती थी, पर वह भी प्रायः वहाँ नहीं निक इस काल की विषयवस्तु तथां, काव्यकर्तात्रों की मनोवृत्ति में ही हुई ऐसे हैं। उनमें हल्कापन आ जाना स्वाभाविक था। श्रंगारिक चित्रण या प्रेमानिक श्रपने श्रापमें किसी प्रकार श्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। पर सामतीय किस तथा संस्कृत की हासोन्मुखी परंपरा के लदाव ने उन्हें वहुत कुछ रुद्मिती चितनहीन बना दिया। जीवन के वैविध्य और गांभीय से किनात निका स्वभावतः श्रलंकरण्प्रिय हो गए। श्राखिर उस कमी की पूर्ति के लिये उहें हैं न किसी श्रोर तो ढलना ही पड़ता।

रुविद्यता को स्वीकार करने का मुख्य कारण था उनका अविद्या हि । इसी काल के स्वच्छंदतावादी कियों में जो प्रकृत गंभीरता कि पड़ती है । उसके लिये उनकी स्वछंद मनोवृत्ति दायी है । जिस कानक (एरोटिक सेंटिमेंट ) की ग्रामिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है वह मात्र प्रवृति एर गई है । उसके द्वारा उत्पन्न गहन सामाजिक समस्याग्रों ग्रापवा विक्रमनों तक उनकी पहुँच नहीं हो सकी है । इन दिशाग्रों का स्पर्श तो केतर के कर सकते हैं जिनमें वैयक्तिकता की भावना विद्यमान हो । उसके ग्रामव में कि काव्यों में चित्रित नरनारी का स्वतंत्र व्यक्तित्व कहीं नहीं दिखाई पड़ता—दील केवल वांधी वांधाई उन्मादक चेशाग्रों तथा स्वभावन ग्रीर गात्रज ग्रालंकारों के कि काव्यों वांधाई उन्मादक चेशाग्रों तथा स्वभावन ग्रीर गात्रज ग्रालंकारों के कि काव्यों हो हो से काव्यों हो हो से काव्यों हो हो से काव्यों हो हो से काव्यों में सि नारियाँ।

रीतिकाव्यों में जो यांत्रिकता मिलती है यह तत्कालीन जीवन की वांत्रिक है। वंधी वंधाई लीक न तो जीवन में छोड़ी जा सफती थी छोर न कार्य हैं संघर्ष की चेतना से विमुख व्यक्ति नवीन दिशाछों का संधान नहीं कर एक उस समय के राजा रईस तथा उनके छाश्रित किन, दोनों में यह चेतना नहीं हैं एक पड़ती: पर रमग्णीयता उनके जीवन छोर काव्य दोनों में थी। यह विधान का स्थल है जहाँ पर अवसन्न मन राहत का अनुभव करता है। इस हिंह से उने तत्कालीन समाज को अवस्य उपद्यत किया है।

#### **कार्यस्य**

शस्य के रुपतत्य श्रीर विषयवस्तु के संबंध में पश्चिम में काफी विवाद हुश्रा हर दोनों में कोई तात्विक श्रंतर नहीं है। काव्यस्जन की प्रक्रिया में रूप, विषय-हे, श्रिमशक्ति श्रीर शेली में ऐसी श्रिमिन्नता स्थापित हो जाती है कि उनके क्य का लोप हो जाता है। रीतिकाव्यों में जो विषयवस्तु श्रपनाई गई वह श्रपने प्रक विशिष्ट श्राकार में ढल गई। राजसभा में बङ्ग्पन पाने के लिये, तत्कालीन क्यार्टिसों की रसिकता की तुष्ट करने के लिये चमत्कारक्तम काव्यस्जन की श्रावश्यकता हाई थी। ऐसी स्थित में रीतिकवियों ने मुक्तकों को श्रपनाया।

'मुक्त' शब्द में 'कन्' प्रत्यय लगने से 'मुक्तक' शब्द बनता है। इसका अर्थ मिं में गूर्वाया अन्यनिरपेच्च वस्तु। अन्यनिरपेच्च होते हुए यह अपने आपमें पूर्ण होता हो। इस प्रकार के काव्यरूप लघु लघु रसात्मक खंडहरूयों के चित्रण में अधिक सफल कि है। प्रयंप को मुक्तकों का उलटा कह सकते हैं। उनमें जीवन के अनेकानेक

श्रीनपुराग के मतानुसार चमत्कारच्म एक ही श्लोक मुक्तक कहा जाता - पुचर्क श्लोक, एवकश्रमत्कारच्चमः सताम्।' 'चमत्कारच्चम' शब्द से यह भ्रम

क्ता हो सकता है कि क्या यह रसोत्पादन में ग्रासमर्थ है। पर ध्वन्यालोक के विकास ग्रीमनवगुत ने मुक्तकों को रसचर्वणात्तम माना है। मुक्तक की चर्चा करते

हुए उन्होंने लिखा है कि मुक्तक श्रन्य से श्रमालिंगित होता है। इसके श्रमुसार रिश्व में मध्य में वर्तमान, पूर्वापर से श्रमाकांच, श्रथंबाला काव्य मुक्तक नहीं हो इस्ता। पर प्रवंध के बीच भी उसे माना जा सकता है। किंतु शर्त यह है कि वह प्रांगितिरपेन हो श्रीर उससे रसचर्वणा होती हो। यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न हो

हुआ है कि प्रवंध के बीच श्रानेवाला छंद पूर्वापरिनरपेच कैसे हो सकता है। यदि बह पूर्वापरिपेच होगा तो प्रवंधविधान की दृष्टि से क्या वह श्रयोग्य नहीं सिद्धः रोगा १ ऐसी तिथित में ऐसे छंदों के लिये दुहरे गुर्शों की श्रावश्यकता होगी। वह इक प्रवंग में पूर्वापरसापेच होते हुए भी श्रलग से स्वयं में पूर्ण श्रौर पूर्वापरिनर-

रेंद्र होगा । श्रम यह स्पष्ट हो गया कि मुक्तक एक छंदवाला श्रम्यनिरपेच, पूर्वापर-

'हिंदी साहित्य का इतिहास' में आचार्य रामचंद्र शुक्त ने लिखा है : 'मुक्तक

लुक्तमन्त्रेनानातिगितम् । तेन स्वतन्त्रतया परिसमाप्तनिराकांचार्यमपि प्रवंधमध्यविति म सुक्तिन्युच्यते । "पदि वा प्रवन्धेषि मुक्तकस्याग्तु सद्भावः, पूर्वापर निर्पेचणापि सन रसवर्यस्य क्रियते तदेव मुक्कन् । — तृतीयीयोत लोचनम् ।

में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती जिसमें कथाप्रसंग की परित्यित में करें को भूला हुन्ना पाठक मग्न हो जाता है न्नीर हृदय में एक स्थायी प्रमान्त करता है। इसमें रस के ऐसे छीटे पड़ते हैं जिनसे हृदयकिलका थोड़ी ते के लिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक जुना हुए गुलदस्ता है। इसी से वह सभासमाजों के लिये ग्रिधिक उपयुक्त होता है। उन उत्तरोत्तर ग्रानेक दृश्यों द्वारा संघटित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण ग्रीक प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंडदृश्य इस प्रकार सामने ला हि जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ च्यों के लिये मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। इसे लिये कवि को मनोरम वस्तुन्नों या व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक किसत हो उन्हें ग्रात्यंत संचित्त ग्रीर सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। ।

उक्त उद्धरण में शुक्ल जी ने मुक्तकों की रसमयता का उल्लेख प्रवस्त है, पर उसे प्रबंधकाव्यों की स्थायी प्रभाव छोड़ नेवाली रसमग्नता से नीचा दूर है। यद्यपि यह बात बहुत साफ नहीं कही गई है, फिर भी उससे ध्वनित बी है। यद्यपि यह बात बहुत साफ नहीं कही गई है, फिर भी उससे ध्वनित बी है। मुक्तकों में रस की श्रविच्छिन्न धारा के दर्शन नहीं होते पर उसकी गहराई को अवस्य मिलती है। इस गहराई को लच्य करके ही श्रमर के काव्य के खेंचा श्राचार्य श्रानंदवर्धन ने कहा कि 'श्रमरुककवेरेक श्लोकः प्रबंध शतायते'। क्या ले वात विद्यापित, स्रदास, घनश्रानंद ऐसे कवियों के विषय में नहीं कही जा सकत रीतिवद्ध कियों में बिहारी के कुछ दोहों में रसोद्रेक चमता को पूरी गहराई में के जा सकता है। देव के श्रधिकांश छंदों में गहराई चाहे उतनी न मिले पर उर रसोद्वोधन की पूर्ण चमता है, इसे श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। रितिकाव्यों की मुख्य विशेषता उनके रसोद्रेकच्चम होने में उतनी नहीं है कि चमत्कारच्चम होने में।

इस काल के मुक्तकों में श्रानेकानेक छंदों के प्रयोग किए गए, यहाँ तहीं चित्रकान्यों को भी नहीं छोड़ा गया। पर ये छंद छंद के लिये लिखे गए हैं। नहीं चे चमत्कारच्रम कहे जा सकते हैं श्रीर न रसोद्रेकच्रम। श्रतः उनकी गणना मुद्दे में नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में मुक्तकों के लच्चणों को दृष्टि में रखते हुए हैं उन्हीं काल में मुख्यतः जो तीन छंद—दोहा, सवैया श्रीर कविच—प्रयुक्त हुए हैं उन्हीं विवेचना श्रापेचित है।

(१) दोहा—दोहा छुंद के प्रथम दर्शन प्राकृतपैंगलम् में होते हैं। द पर इसका लच्च देते हुए लिखा गया है:

<sup>ै</sup> हिंदी साहित्य का रतिहास, नागरीप्रचारिणी सभा, १६६६ संस्करण, १० २४७।

रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंड २ : ऋष्याय ५ ]

तेरह मत्ता पढम पत्र पुणु एश्रारह देह । पुणु तेरह एग्रारहिंह दोहा लक्लड़ एह ॥ —प्रा० पें०, १३८।७८

अपभ्रंश का तो यह प्रसिद्ध छंद है। 'गाहा' कहने से जैसे प्राकृत का बोघ ् है वैसे ही 'दूहा' कहने से अपभ्रंश का। बाद में यह हिंदी का अत्यंत लोकप्रिय हो गया और इसमें प्रभूत रचनाएँ होने लगीं।

दोहा श्रधंसममात्रिक छंद है। इसके पहले तथा तीसरे चरणों में १३, १३ र दूसरे तथा चौथे चरणों में ११, ११ मात्राएँ होती हैं। सामान्यतः दोहे का ही लक्ष्ण है। व्रजमापा के प्रकांड पंडित जगन्नाथदास 'रत्नाकर' ने दोहे के कई वर्णों को उद्धृत करते हुए उनमें श्रतिव्याप्ति श्रथवा श्रव्याप्ति दोप दिखाया है। होने श्रपना लक्षण देते हुए लिखा है:

आठ तीन हैं प्रथम पद दूजें पद बसु ताल। बसु में त्रय पर है न गुरु यह दोहा की चाल ॥

इसका अभिप्राय यह है कि प्रथम तथा तृतीय चरण में ८, ३, २ श्रीर , ऽ। पर मात्राऍ श्रलग हो जानी चाहिए श्रर्थात् ८वीं ६वीं से श्रयवा ११वीं १२वीं मिलकर गुरु न हो जाय। पर ८, ३ इत्यादि पर शब्दों का भी पृथक् हो जाना । वस्यक नहीं है। मात्राश्रों की बॉट का क्रम इस प्रकार होगा—८+३+२, ८+ऽ।)। रत्नाकर जी के इन नियमों के मूलाधार संभवतः विहारी के दोहे हैं। श्रन्य ४ कवियों के दोहों को उक्त नियम की खराद पर देखा जा सकता है।

मात्रा संबंधी उपर्युक्त विशेषताएँ विहारी और मितराम दोनों के दोहों में लिगी। पर इनके अतिरिक्त दोहों की सफलता किन की सामासिक चमता पर भिर है। जो किन समास पद्धित के द्वारा भावाभिन्यंजना में जितना ही कुशल गा उसके दोहे भी उतने ही उत्कृष्ट होगे। दोहे की इस विशेषता के कारण शिम ने कहा है:

दीरघ दीहा श्ररथ के, श्रास्तर थोरे श्राहि । ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमिटि कूदि चलि जाहिं॥

थोड़े श्रव्यों में श्रधिक श्रर्थ भर देना दोहा की विशेषता है। नट जिस फाई के साथ श्रपनी कुंडली से सिमटकर निकल जाता है उसी प्रकार दोहों की ब्दयोजना में श्रत्यधिक सतर्कता श्रपेचित है।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> मनिवर विहारी, प्र० सं०, पृ० १३ २⊏

विहारी के दोहों में यह सतर्कता सर्वत्र देखी जा सकता है। वारीक है जोड़ चेष्टाश्रों, श्रनेकानेक श्रनुभावों, बहुत से श्रलंकारों को स्थान स्थान पर विहारी ने हर प्रकार से बाँधा है कि उनमें किसी तरह की विकृति श्रथवा श्रसप्रता नहीं श्रा है। किंतु श्रन्य कवियों में वह सामर्थ्य नहीं था कि इस चेत्र में वे विहार्त है। लेते। रीतिकाव्यों के दोहा क्षेत्र में इनका स्थान श्रद्धितीय है।

(२) सबैया—उपयुक्त सामग्री के श्रमाव में सवैया के प्रचलन का ज़िन्न निर्णाय करना बहुत ही कठिन है। पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि वह कु पुराना छंद नहीं है। इसे डा॰ नगेंद्र ने सपादिका का श्रपभंश माना है। उत्त कहना है कि पहले भाट लोग सवैया की श्रांतिम पंक्ति को दो वार—सबसे पूर्व की चौथे चरण के बाद—पढ़ते थे। इस प्रकार इसमें चार के स्थान पर पाँच पितं नियमपूर्वक पढ़ी जाती थीं। सपाद (सवाए) रूप में पढ़े जाने के कारण ही हता नाम सवैया (सपादिका) पड़ गया ।

संस्कृत में यह छंद नहीं मिलता, पर प्राकृत साहित्य में इसका विल प्रकृति विलाई पड़ता है। प्राकृतपैंगलम् में ( पृ० ५७५-७६ ) मगणवाले किरीट हैं स्वगणवाले दुर्मिल के लच्चण उदाहरण दिए गए हैं।

- (१) बत्तिस, सत्त पश्रपस लेक्सहु, श्रद्द भश्रार किरीट विसेसहु।
- (२) तसु तूणड सुन्दर किजिला मंदर टावह बाग्रह सेसं ध्या

यद्यपि प्राकृतपेंगलम् के रचनाकाल के संबंध में विद्वानों में महैक्य नहीं फिर भी साधारणतः यह संवत् १३०० के श्रासपास की रचना मानी जाती है। इसिलये हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस छंद का प्रचलन सं० १३०० है। पूर्व ही हो चुका होगा।

जहाँ तक हिंदी में सबैया छंद के प्रयोग का संबंध है, इसका कालित्र और भी कठिन है। वीरगाथाकाल के ग्रंथों में इसका प्रयोग नहीं दिखाई देता। जगनिक के ग्रालहखंड में कुछ सबैए प्रयुक्त हुए हैं। पर ग्रालहखंड का जो हम श्राज प्राप्त है वह सब्धा ग्राप्तामाणिक है। शताब्दियों तक यह चारणों द्वारा मौकि रूप में गाया जाता रहा है, इसिलये समय समय पर इसमें काफी परिवर्तन परिवर्षन भी हुआ है। इसमें सबैया को कब जोड़ दिया गया, कहा नहीं जा सकता। भाष की दृष्टि से यह काफी बाद की रचना मालूम पड़ती है।

पहले पहले सबैए का प्रयोग श्रक्तर, गंग, टोडरमल, नरोत्तमदास, नुल्सी

<sup>े</sup> टा० नगेंद्र: रोतिकाच्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता, उत्तरार्ध, ए० २३६

Ĭ.

मि श्रादि की रचनाश्रों में पाया जाता है। किंतु इनकी भाषा श्रीर शैली से ज्ञात ता है कि यह किसी पूर्ववर्ती परंपरा का श्रगला कदम है। ऐसा प्रतीत होता है कि विया की जो परंपरा भाटों श्रीर चारणों में मौखिक रूप से चली श्रा रही थी, इन वियो ने उन्हीं को ग्रहण किया। किर तो रीतिकाव्यों का यह श्रपना छंद हो गया।

(अ) भेद-सवैया में वाईस वर्णों से लेकर छुन्तीस अत्तर तक होते हैं।

स ने छंदार्णन पिगल में 'यकइस ते छुन्तीस लिंग वरण सवैया साजु' लिखकर

कीस अन्तरों तक के छंदों को भी सवैया में परिगणित कर लिया है। आखिर दास

रश वर्णों का सवैया क्यों माना ? इसे आचार्यत्व का चमत्कार ही समभना

गिहिए। ७ भगण के मिदरा छंद का उदाहरण देकर उन्होंने अपने मत को पृष्ट

क्या है। पर मिदरा का एक मेद और मानकर (७ म + ऽ) उन्होंने परंपरा

ज पालन भी कर लिया है। इसमें एक ही गण की बहुलता होती है। दास के ही

ग्वा में: 'इक इक गण बाहुल्य करि वरण्यों पन्नग राजु'। प्रत्येक चरण के अंत में

गोई जानेवाले लघुगुरु के विचार से इसके अनेक भेद होते हैं। मानु जी ने

दिशभाकर में मिदरा, मंदारमाला, चकोर, मत्तगयंद, सुमुखी, गंगोदक (लची,

तंजन), किरीट, मुक्तहरा, दुर्मिल, बाम, आभार, अरसात, सुंदरी और सुख, इसके

गैदह भेद किए हैं।

देव ने शब्दरसायन में सबैया के १२ भेद किए हैं— मेद प्राचीन मता-पुसार और ४ भेद नवीन मतानुसार। दास ने देव के ग्यारह भेदों का तो उल्लेख केया है, पर सुधा ( म ) नामक भेद को छोड़ दिया है। इनके श्रतिरिक्त उन्होंने मुजंग ( म ), लची ( म ) श्रीर श्राभार ( म त ), इन तीन भेदों के नाम श्रीर गिनाए हैं।

इस प्रकार विभिन्न गर्गों श्रौर लघुगुर के स्त्राधार पर सवैयों की संख्या काफी श्रामे बढ़ाई जा सकती है। जिन भेदों का उल्लेख देव श्रौर दास ने किया है उनमें में भी कुछ ही लोकप्रिय श्रौर बहुप्रयुक्त रहे हैं। श्रिधकांश भेद तो लच्च्या उदाहरण की परिधि के भीतर ही सिमटे रह गए।

कवियो का सर्वाधिक प्रिय सवैया मत्तगर्यंद रहा है। मत्तगर्यंद के बाद हुर्मिल, किरीट श्रीर सुमुखी का नाम लिया जायगा। श्रिधिकांश कवियों ने इन्हीं छुंदों का श्रिधिक प्रयोग किया है।

मत्तायंद में ७ भगणा श्रीर दो गुरु होते हैं । श्रंत के दो गुरुश्रों के कारण धन्यावर्तों की पूरी प्रभावान्विति मत्त गयंद सी भूम उठती है । इसलिये वातावरण-निर्माण में यह बहुत ही. शक्तिशाली सिद्ध होता है । कदाचित् यही कारण है कि यह क्वियो का श्रत्यधिक प्रिय छंद वन गया । कुछ उदाहरण देखिए :

- (१) बोलि उच्चो पिष्हा कहुँ 'पीउ' सु देखिवे को सुनिक उठि थाई। मोर पुकारि उठे चहुँ श्रोर ते देव घटा घर की चहुँ छाई। भूलि गई तिय को उन की सुधि देखि उहै बन भूमि सुराई। साँसनि सों भरि श्रायो गरो श्रह श्राँसुन सो श्रँखियाँ भरि श्राई॥
- (२) चारहूँ श्रोर तें पौन-मकोर, मकोरनि घोर घटा वहराती। होसे समय 'पद्माकर' काहु की श्रावति पीत पटी फहराती। जुंज की माल गोपाल गरे बजवाल बिलोकि थकी यहराती। नीरज तें कहि नीरनदी छिब छीजत छीरज पै छहराती॥

'वहरानी', 'फहरानी', 'थहरानी' श्रीर 'छहरानी' के श्रंतिम दो गुर्ह्यों स्वर को प्रलंबित कर वातावरणा में ठहराव श्रीर गांभीर्य भर दिया है। भार सात भकोरों के बाद गुरुश्रों ने वातावरणा को धीरे धीरे फैला सा दिया है। इस भगणवाले किरीट का एक उदाहरण देखिए:

घाँवरो सीन सो सारी महीन सो पौन नितंबन भार उट सिन। दास सुवास सिंगार सिंगारित बोर्भान ऊपर बोम उठ मिन। स्वेद चले सुख चंदिन च्ले डग है क धरे महि फूलिन सो सिन। जात है पंकजवारि बयारि सों, वा सुकुमारि को लंक लला लिन।

जहाँ मत्तगयंद में सात नियमित और समान ध्वत्यावर्त बनते हैं वहाँ मिं श्राठ। पर मत्तगयंद में श्रंत के दो गुरुश्रों के विधान से ध्यत्यावर्तों की गिंत जाती है। इस विशेष प्रसंग में किरीट ही उपयुक्त छंद है। प्रत्येक चर श्रंतिम मगण कर से लय को समाप्त कर देता है और वहीं पर साँस के देवा किया किया किया है वह इसी छंद में वाथ सकता था। 'खिन्व' से तुरत लादे हुए भार के वोका से बोक्त के शीव्रतापूर्वक एकत्रीकरण एवं 'लिन्व' से लन्दकने की त्वरापूर्ण विभागातमक बोध हो जाता है।

(त्रा) सामान्य विशेषताएँ—सवैया छंद का विश्लेषण करने वि दिखाई पड़ता है कि इसकी सामान्य विशेषताएँ भी हैं जो प्रायः सभी में पाई जाती हैं।

पारंभ में ही कहा जा चुका है कि यह मुख्यतः पढ़ंत छुंद है। ऐसी विद्या स्थान के शिल्प में शब्दार्थी पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना ध

ां को कामल और श्रुतिसुखद बनाने पर । ऐसा करने के लिये कवियों ने मुख्यतः नुसब, छुक, इति, श्रुंत्य श्रीर यमक का श्रिधक प्रयोग किया है ।

यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि उपर्युक्त शब्दालंकारों की योजना इहादयं के लिये ही की गई है, चमत्कारप्रदर्शन के लिये नहीं। रीतिकाल के तेनिधि कियों में देव ग्रीर पद्माकर में इस प्रकार की प्रवृत्ति कुछ श्रिधिक है। इन कियों में भी ऐसे चामत्कारिक स्थल बहुत थोड़े ही हैं।

पन्यातमक लहरों को चटुल श्रीर संयमित बनाने के लिये चरणों के श्रंतर्गत एक प्रकार के तुकों की व्यवस्था की गई है जिससे लहरों में गति श्रा जाती है। र इस साती हुई लहरों का सौंदर्य द्विगुणित हो जाता है।

- ()) कंप छुट्यो, धनस्वेद बदयो, ततु रोम कट्यो, श्राँसियाँ मरि श्राई ।
  —मितरा
  - (१) रॅगराती इरी हहराती लता भुकि जाति समीर के भूकिन सों।

इनमें श्रंत्यानुप्रासों द्वारा ध्वन्यात्मक लहरों में तिहरा बल डालकर नाद-दियं को श्रीर भी चटकीला बना दिया गया है। इस तरह की प्रवृत्ति देव में सबसे भिक्त है। इसीलिये जगह जगह वे इसके चकर में बुरी तरह उलभ गए हैं:

खायों नम चंद बढ़ियों जु अनंद कदियों सुख कंद सु देव द्दांचला। तप्यों चित श्रंग जप्यों रित रंग थप्यों पित संग चप्यों चित चंचला। दियों कर मैन लियों सर मैन दियों भर मैन सम्हारि के संचल। मदे बनमाद गर्दे गद नाद बहै रसबाद दहें सुख श्रंचल॥

इस नादसींदर्य का प्रत्येक चरण में निर्वाह करने के कारण किन का तरा प्रवास कृतिम श्रीर श्रप्रभावोत्पादक हो गया है। मतिराम श्रीर पद्माकर में नहीं दोहरी लपेट पाई जाती हैं जो पूरे प्रवाह में श्रांतर्भुक्त हो जाने के कारण प्रित्न हो गई हैं।

देव के छंदों की चर्चा करते हुए डा॰ नगेंद्र ने लिखा है: 'सवैए की लय में चिन्न लाने के लिये अन्य प्रयोग हैं यति में परिवर्तन तथा गुरु मात्राओं का उमारता, जो त्वमावत: किसी नियम में न वॅधकर मावाभिव्यक्ति के अनुसार वर्तत हैं। यह उचारण वैचित्र्य का कारण इसलिये है कि दीर्घ को लघु चाहें किती ही सावधानी से पहा जाय, उसका उचारण शुद्ध लघु की अपेद्धा कुछ दीर्घ कर्मन मध्यम ही रहता है। उधर गुरु अन्तरों के लघु उचारण से यह वैचित्र्य

### हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

श्रीर भी बढ़ जाता है । उन्होंने देव का एक सबैया उद्धृत कर उसके हरा में इस वैचित्रय को देखा है। उनका कहना है कि भावाभिव्यक्ति के प्रतान श्राप हो गया है।

श्रव प्रश्न उठता है कि क्या इस प्रकार का वैचित्र्य और की निर्मित देखाई देता है ? क्या यह सवैया के रूपविन्यास के मंडन में गोग देखा शिक लय की यह विरूपता भावाभिव्यक्ति की श्रावश्यक माँग है ?

सामन्यतः व्रजभाषा की अपनी प्रकृति के कारण सर्वत्र शुद्ध व्यक्ति प्रयोग संभव नहीं है। अतः प्रसंगानुसार गुरु का उचारण लयु के सार्व जाता है। यह नियम सभी सबैयों के साथ समान रूप से लागू है। पर तार्व ने देव के एक सबैए का उद्धरण देते हुए यह वतलाया है कि प्रथम कुड़ नहीं तो अभीप्सित सबैए का लय ठीक चल रहा है किंतु वाद के किसी चरत में पूर्व के प्रयोगवाहुल्य से गुरु को लघु न पढ़कर मध्यम ही पढ़ना पहता है।

मितराम श्रीर पद्माकर श्रादि में इस प्रकार का लयवैचित्र्य नहीं कि देता। मितराम की सरलता श्रीर संयम के कारण छंद को लय जैसे अने के मिल गई है। पद्माकर के सवैयों का स्वच्छ विधान देखते हुए लयगत यह किंश उनमें भी नहीं पाई जाती। एक ही सवैए के एक चरण की लय श्रन्य चर्छ हैं से भिन्न होकर उसके शिल्पविधान को जुटिपूर्ण बना देती है। लगता है दें संबंध में बहुत सावधान नहीं थे। इसका मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि अभावोद्देलन सवैया के बंधनों को सर्वथा स्वीकार नहीं कर सका है।

किंतु इतना तो मानना ही होगा कि इन किंवयों ने सवैए की मौजर चरमोत्कर्ष पर पहुँचा दिया। तुलसी के सवैयों में भाषा का जो अनगढ़क अपेचित प्रवाहमयता का अभाव दिखाई पड़ता है वह रीतिकाव्य के सवैयों में मिलेगा। अब भाषा में एक प्रकार की परिनिष्ठता आ गई और वह भावाहिकी अधिक सन्तम और प्रवाहमयता में अधिक सामर्थ्यवान हो गई। इसके की सवैया के बंधनों के कारण देव जैसे किंवयों ने भाषा को तोड़ा मरोड़ा भी किं जुटि एक सीमा तक ही होकर रह गई।

तुलसी तथा उनके समकालीन श्रन्य कवियों के सवैयों के व्यन्यावर्त में विसी लहरें नहीं उत्पन्न कर सकते जैसी रीतिकाव्यों के सवैद कर सकते हैं। कार्र इस ज्ञानता के कारण इनमें रागतत्व का जो संनिवेश हुश्रा है उससे इनमें भावानुन्ति जागरित करने की शक्ति श्रपने श्राप श्रा गई है।

<sup>े</sup>टा० नगेंद्र : रीतिकाच्य की सूमिका तथा देव और उनकी महिता, वर्ष

(१) कवित्त (घनाक्षरी)—सवैया कवित्त जैसे छंदयुग्म का श्राविर्माव वित् एक ही समय हुश्रा है। सवैया की भाँति कवित्त का प्रयोग भी पहले पहले कि एक हो समय हुश्रा है। सवैया की भाँति कवित्त का प्रयोग भी पहले पहले कि समकालीन कवियों—नरोत्तमदास, गंग, बीरवल, तुलसीदास श्रादि—की नाश्रा में मिलता है। इन कवियों के साफ सुथरे प्रयोगों से स्पष्ट भलकता है कि काल के पहले से ही इसकी परंपरा चली श्रा रही थी। केशव श्रीर सेनापित -विशेष रूप से सेनापित ने—कवित्त को विकसित किया। सवैया की भाँति रीति-। मं कवित्त भी श्रपने उत्कर्ष की पूरी ऊँचाई पर जा पहुँचा।

कुछ विद्वानों ने पंपार छंद की इसका मूल प्रेरक छंद माना है। वंगला के अछंद में ब्राटवें श्रीर चौदहवें श्रच्य पर यित होती है। पर यह श्रम्मान ही निमान मालूम पहता है। प्रमाण के श्रमाव में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। या नरोत्तमदास श्रीर तुलसी ने वँगला के पयार छंद से प्रराणा ली होगी? नरोत्तम- ति श्रीर तुलसी ही क्यों, उनके पहले चारणों ने भी क्या पयार छंद को देखकर सके श्राधार पर इसे गढ़ लिया होगा? प्यार छंद को कवित्त का मूल प्रेरक छंद हराना उस मनोश्चित का द्योतक है जो हर बात के लिये दूसरों का मुख देखने की प्यासी हो गई है। वस्तुतः यह हिंदी का श्रपना मौलिक छंद है जो इसी की मिट्टी बन्मा श्रीर इसी के खादपानी से पुष्ट भी हुश्रा है। इस छुंद के 'श्राटें श्राव् डेंग' की प्रशंसा निराला कर चुके हैं। राजदरवारों में प्रशस्तिपाठ के लिये इस स्मेशिक उपयुक्त दूसरा छंद नहीं दिखाई पड़ता। नरोत्तमदास, गंग श्रादि ने परंपरा को ही श्रागे वढ़ाया है।

कित या घनात्तरी दंडक के अंतर्गत रखा गया है। जिस पद्म के प्रत्येक या में वर्गों की संख्या छुन्नीस से अधिक हो उसे दंडक कहते हैं। दंडक का अर्थ हैं दंडकर्ज़ा। इसके पढ़ने से साँसों में एक प्रकार का भराव और फैलाव आता है। सी ते इसका नाम दंडक रखा गया। दंडक के अन्य मेद गर्गों से या गुरु लघु से वैषे रहते हैं पर किवत्त या घनात्त्ररी में इस तरह का कोई बंधन नहीं है। इसमें केवल अन्तरों का विधान है, गर्गों का नहीं। इसलिये इसे मुक्तक की संज्ञा दी गई है।

मुक्तकों के कई मेद हैं पर मनहर श्रीर रूपधनाचरी का प्रचलन ही श्रिधिक हो एका है। मनहर किवच में ८, ८, ८, ७ पर यित होती है श्रीर इस तरह प्रत्येक चरण में ३१ श्रच्र होते हैं। रूपधनाचरी में ८, ८, ८, ८ पर यित होती है श्रीर इस तरह प्रत्येक कल मिलाकर एक चरण में ३२ श्रच्यर होते हैं। मनहर के चरणांत में गुरु श्रीर स्पर्यनाचरी के चरणांत में लघु होना श्रावश्यक है। पर इन यितयों का पूर्णतः निर्वाह करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिये सामान्यतः मनहर में १६, १५ श्रीर स्पर्यनाचरी में १६, १६ पर विराम की योजना की गई है।

हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

रीतिकाव्यों में मनहर कवित्त का प्रयोगवाहुल्य दिलाई देत साधारणतः ८,८,७ की यति के संकीर्ण नियम का पालन इन नहीं हुआ है।

उदाहरण के लिये निम्नलिखित कुछ कवित्तों को देखा जा सकता (१) श्राई ऋतु पावस श्रकास श्राठौ दिसानि में,

सोहत स्वरूप जलधरन की भीर की।

( २ ) रीमि रीमि रहित रहित हैंसि हैंसि उठे, साँसें भरि श्राँसू भरि कहति दई दई।

(३) लाल कर चरण रदन छद नख लाल, मोतिन की रदन रही है छिब छाइकै।

(४) सोसनी दुक्लिन दुराए रूपरोसनी है, ब्टेदार घाँघरी की घूमिन

-पद्माकर

- भिखारीदास ने घनाच्री का लच्यानिरूपण करते हुए लिखा है: 'वसु वसु बसु मुनि जाति बरन, घनाच्चरी यकतीस' पर उनका उदाहर नियमों में नहीं बँध सका है:

जबही ते 'दास' मेरी, नजर परी है वह, तबही ते देखिबे की भूख सरसति है। होन लाग्यो बाहिर कजैस को कलाप डर. श्रंतर की ताप छिन ही छिन नसित है।

चलद्ल पात से उद्दर पर राजी रोम। राजी की बनक मेरे मन में बसति है। सिंगार में स्याही सों लिखी है नीकी भाँति,

काहू मानो जंत्रपाँति घनश्रक्षरी लसति है।

- छंदार्णंव ऊपर बड़े टाइपों में दिए गए श्रंश दास के लच्यानिरूपण पर ह व्यंग्य है।

जहाँ तक १६ श्रीर १५ पर विराम का संबंध है, मतिराम श्रीर पद्माप्त फिविचों में काफी सफाई दिखाई देगी, किंतु उन लोगों से भी सर्वत्र इसका निर्देश

### रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंड २ : श्रथ्याय ५ ]

1) कहा चतुराई ठानियत प्रानच्यारी, (१४ पर यति)

तेरी मान जानियत रूखी मुख-मुसकानि सीं।

– मतिराम ) देखि हम हैं ही सों न नेकहु अधैये ( १४ पर यति )

इन ऐसे मुकासुक में मापाक भिखयाँ दई।

) मेरी कटि मेरी भट्ट कौन धों चुराई ? ( १४ पर यति )

तेरे कुचनि चुराई, कै नितंबनि चुराई है।

देव श्रीर दास श्रादि में तो इस प्रकार के यतिभंग दोष श्रपेचाकृत श्रिधिक वा में दिखाई पड़ेंगे, फिर भी इन सभी कवियों के कवित्त साधारणतः लयहीन

हैं। हो पाए हैं। इस संबंध में जिस सम-विषम-व्यवस्था का उल्लेख भानु जी ने कि प्रतिनिधि कवियों के किवारी

दिलाई देती है। उन्होंने लिखा है—यदि कहीं विषम प्रयोग श्रा जाय तो उसके गि एक विषम प्रयोग श्रीर रख देने से उसकी विषमता नष्ट होकर समता प्राप्त हो

िती है श्रीर वे भी कर्णमधुर हो जाते हैं। भानु जी ने इस नियम का उल्लेख छंद ी सय को दृष्टि में रखते हुए किया है। डा० नगेंद्र का कहना है कि देव ने इन

वियमों का बड़ी सद्भ रीति से पालन किया है। यदि देव ने इन नियमों का पालन ही पदमता से किया है तो मतिराम श्रीर पद्माकर के संबंध में भी यही कहा जा कता है। लेकिन किसी कवि ने 'सम-विषम-व्यवस्था को ध्यान में रखकर कवित्त

र्िं लिखे हैं। कवित्त इनका मँजा हुन्ना छंद था, उसकी लयात्मकता की लपेट में गत जी की व्यवस्था श्रपने श्राप श्रा जाती है। इसके लिये उन्हें किसी तरह का वायास नहीं करना पड़ा है।

सवैया की श्रपेचा कवित्त का वंधन शिथिल है। इसलिये जिन विशेषताश्रों व उत्लेख सर्वेया के प्रसंग में किया गया है कवित्तों में उनका व्यापक प्रयोग हुन्ना । श्रतुपास को ही लीजिए । छेकानुपास का प्रचुर प्रयोग तो सबैया में किया गया है किंतु किंवों में वृत्यनुपास की संख्या भी काफी मिलेगी। गर्गों के प्रतिबंध के

नारत चनैया में वृत्यनुपास का स्वच्छंद प्रयोग फठिन है। यदि चमत्कार उत्पन्न हरने के लिये ये प्रयोग नहीं किए गए हैं तो कवित्त के स्फीतमंथर प्रवाह के सौंदर्य र रनका योग सार्थक समभला चाहिए। यों तो मतिराम, कवींद्र, सोमनाथ श्रादि मी किवियों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है, पर देव श्रीर पद्माकर की विचवृत्ति इसमें

(१) भारे जल धरिए प्रध्यारे धरिए। धरिए,

#### हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहासं

(२) चाँदनी के चौसर चहूँ वा चौक चाँदनी में, चाँदनी सी ग्राई चंद चाँदनी चिते चिते ॥

-- पद्माकर

कहना न होगा कि देव को वृत्यनुपास द्वारा वातावरण की मनोरम क्षेत्र प्रस्तुत करने में काफी सहायता मिली है। यद्यपि पद्माकर का पलड़ा नमकर प्रदर्शन की श्रोर भुकता हुआ प्रतीत होता है, तथापि श्रंतिम पंक्ति ने उसे बहुत हुई संतुलित कर दिया है।

चरणों के भीतर श्रंत्यानुप्रासों की योजना इस छंद की प्रमुख विशेषता है। इससे किनच की लय में संगीत तत्व का समानेश हो जाता है श्रीर वह श्रीक श्रुतिमुखद प्रतीत होता है। इस योजना के सबसे बड़े समर्थक भी देव, दास है। पद्माकर ही हैं:

- (१) स्नो के परम पद, ऊनी के अनंत मद, न्नो के नदीस नद इंदिरा भुरे परी।
  - -- देव
- (२) गति नर नारिन की पंछी देह धारिन की, तृन के श्रहारिन की एके बार बंधई।
  - दासं
- (३) बूझेंगी चनेया ? तव केहीं कहा देया ? इत पारिगों को मैया ? मेरी सेन पै करहेया की।

---पग्नाकर

किवचों को श्रलंकृत करने के लिये यमक श्रीर वीप्सा का भी सहारा कि गया है। यमकों का प्रयोग शुद्ध चमत्कारप्रदर्शन की दृष्टि से किया गया है इससे न तो किवचों का वाह्य सौंदर्य ही बढ़ता है श्रीर न श्रांतरिक श्रीदृद्धि ही है। वीप्सा का बहुत ही सार्थक प्रयोग देव ने किया है। वीप्सा में एक शन्द दोहरा प्रयोग होता है। इससे लय में गांभीर्य के साथ ही एक विचित्र प्रश्रा संगीत का भी समावेश हो जाता है:

रीमि रीमि रहसि रहसि हैंसि हैंसि ठठे, साँसें भरि ग्राँसू भरि कहति दई दहें।

नहाँ तफ कविच छंद के विकास में इन कवियों के योग का संबंध है। उन विवेचन करने के लिये कुछ कवियों के छंदों को देखना होगा : रीतिकार्जान कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ संद २ : अध्याय ५ ]

बंत ! सुनु मंत, कुत्र श्रंत किए श्रंत हानि, इति की के हीय तें भरोसी मुख बीस की। तीही मिल वेगि बीही चाप न चढायी राम, शेषि बान कार्यो न दलैया दससीस की। -तुलसी

रतक बाद रातिबद कवियों के भी दो उदाहरण देखिए :

बिरह बिथा ते हीं स्याकुत भई हीं 'देव', भगला समकि चित्त चिनगी उदावै ना ।

श्रातक न गावै, मोर सोर ना मचावै, घन

भुमदि न छावै, जी ली लाल घर आहे ना ॥

कैतं भरी भीर भीर | त्रिविधि समीर तन, तरिक गई ती, फेरि तरजन लागी ही। धुमदि घमंड घटा घन की घनेरी अधै,

गरित गई ती, फेरि गरजन लागी री॥

सह है कि कोमलकांत पदावली की हिष्ट से 'देव' श्रीर 'पद्माकर' ने तुलसी के कि दिया है। भाषा की जो मस्रायता श्रीर लचकीलापन देव श्रीर पद्माकर है दिकाई देता है यह बुलसी में नहीं है। बुलसी के कवित्त में भावोद्देलन की वह

कर नहीं है को देन श्रीर पद्माकर के कविचों में है। तुलसी का कविच बहुत कुछ क्ति के होकर रह गया है जनकि देन श्रीर पद्माकर में वातावर श्रीनर्माण श्रीर इनिहेंक्त के गर्री चमता दिलाई देती है।

।। अभिन्यंत्रना पद्धति

(१) रीजी-विषयवस्तु तथा उसकी श्रमिन्यंजना प्रणाली में कोई तात्विक के नहीं है, क्योंकि कवि की सर्जनात्मक प्रक्रिया में दोनों चीरनीर के मिश्रण-की

की किन्त्र हो बाती है। पर एक ही विषय के संबंध में भिन्न भिन्न व्यक्तियों को कि पहर को अनुभूति होती है, इसलिये उनकी अभिन्यंजना की पद्धति में

के विशेषताओं का वंनिविध हो जाना स्वामाविक है। वैयक्तिक विशेषताश्चों के कितेत कारिकेय में प्रायः सभी कवियों में श्राभिन्यक्तिगत कुछ सामान्य विशेषताएँ के दिनती है के उस मुगविरोप के वैशिष्ट्य की द्योतक होती हैं।

रेडी रक प्रकार की अभिन्यंचना प्रणाली है जिसमें रचयिता का संपूर्ण क्षेत्र-केटन-क्रवचतन—प्रतिफलित होता है। कवि श्रपनी श्रनुभूतियों को रूप

देने के लिये कभी सहज भाव से, कभी सचेत होकर शब्दों, विशेषणों, हाने लोकोक्तियों श्रादि का चुनाव करता है श्रीर उनकी नियोजना इस तरह करता है। श्रिपेक्ति प्रभाव उत्पन्न करने में वह समर्थ हो सके। इनके श्रितिरिक्त भावा के क करने के श्रिभिपाय से उसे श्रानेक प्रकार के चित्रों की भी योजना करनी पहती है इन चित्रों के विश्लेषणा से शैली की जो विशेषताएँ प्रकट होती हैं उनके श्रावार कवियों की वैयक्तिक रुचि तथा तत्कालीन परिवेश के प्रभाव को बहुत ही श्रन्ही क परस्ता जा सकता है।

श्रतः रीतिकाव्यों की शैलीगत विशेषताश्रों का उद्घाटन करने के लिये प्र हम शब्दों का विवेचन करना चाहेंगे, जिससे इस काल का थोड़ा बहुत की स्पष्ट किया जा सके। विशेषणों, महावरों, लोकोक्तियों तथा चित्रयोजना के कि द्वारा किव की वैयक्तिक रुचि तथा परिवेशगत प्रभाव, दोनों की मीमांसा सत जायगी। श्रलंकृत पदयोजना इस काल की शैली की एक प्रमुख विशेषता इसलिये इसपर भी विचार कर लेना श्रावश्यक होगा। श्रिभव्यंजना पद्धित या कि माध्यम भाषा है। श्रतएव श्रंत में उसकी विवेचना भी श्रनिवार्य है।

(अ) शब्द : नए संबंध और नवीन अर्थवता—रीतिकालीन कार्यों प्रयुक्त शब्दों का अध्ययन दो दृष्टियों से किया जायगा—एक तो नए संवंधीं (अर्थे शिएशंस ) के कारण नई अर्थवत्ता ग्रहण करनेवाले शब्दों की दृष्टि से, दूसरे ना योजना द्वारा अपेन्तित परिवेशनिर्माण की दृष्टि से।

यदि सूद्म दृष्टि से देखा जाय तो एक कालविशेष में प्रयुक्त होनेवाले हैं शब्द दूसरे काल में नए संबंधों में प्रयुक्त होने के कारण बहुत कुछ अपना विदल देते हैं। फिर तो वे इस काल में उसी बदले हुए अर्थ में ही बराब में होते हैं क्योंकि उनकी परिवर्तित अर्थवत्ता और उनका चुनाव बहुत कुछ सामा जीवन में उनके चलन (करेंसी) पर निर्भर होता है।

रीतिकाल में, विशेषतः रीतिबद्ध कवियों की रचनाश्रों में, राधाकृष्ण का प्रयोग हुआ है। पर क्या रीतिकाव्यों के राधाकृष्ण में वही अर्थवचा है जो म काव्यों के राधाकृष्ण में पाई जाती है? क्या रीतिकवियों की दृष्टि में राधाकृष्प प्रति वही पूत भावना है जो भक्त कवियों में देखी जाती है? क्या रीतिकिंग राधाकृष्ण भक्त कवियों के राधाकृष्ण की माँति श्रलौकिक मर्यादा से श्रीम तथा देवी पराक्रम श्रीर ज्योति से देदीप्यमान हैं?

'कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना, सिर धुनि गिरा लागि पछिताना।' की प्र करनेवाले भावविह्नल भक्त कवियों की आत्मा राधाकृष्ण के त्मरण, कीर्तन लीलागान में इस तरह तन्मय हो गई कि बहुत सी इहलौकिक शृंगारपरक शृन्द में भी पवित्रता की भावना भर गई। राधाकृष्ण तो परंपरा से प्राप्त जनके इष्ट ही थे। श्रतः इनसे संबद्ध बहुत सी लोकिक श्रिभिव्यंजनाश्चों को भी तत्तत् संदर्भों में धार्मिक श्रर्थ ग्रहण करने पड़े। पर भक्त किवयों के श्राराध्य राधाकृष्ण रीतिकाव्यों में श्राकर सामान्य नायकनायिका के श्रर्थ में प्रयुक्त होने लगे। यही नहीं, रीतिकाल के श्रांतिम चरण में 'कन्हैया' श्रीर 'सॉबिलिया' में नई श्रार्थवत्ता ही नहीं भरी गई करत् व्यावहारिक जीवन में भी लोग 'कन्हैया' श्रीर 'सॉबिलिया' का नाटक करने लगे।

एक दूसरे शब्द 'लाल' को लीजिए। यह सामान्यतः पुत्र के श्रर्थ में प्रयुक्त होता रहा है, जैसे—दशरथलाल। यशोदा के 'लाल' संबोधन में वात्सलय भाव निहित है पर गोपियों के 'लाल' शब्द में प्रिय भाव । रीतिकाल में यह सामान्य नायक का द्योतक हो गया। भक्तिकाल में 'लाल' शब्द का प्रयोग कृष्ण के लिये प्रचुर मात्रा में किया गया है। जब कृष्ण ही नायक के श्रर्थ में प्रयुक्त होने लगे तब उनका पर्यायवाची शब्द क्यों न होता ? 'लला' शब्द की भी यही स्थित समम्मनी चाहिए। इसी तरह श्रौर भी श्रनेक शब्दों को हूँ दा जा सकता है जो रीतिकाल में श्राकर नए श्रर्थ में प्रयुक्त होने लगे।

(श्रा) वातावरण निर्माण : शब्दध्वनि—कविता में वातावरण निर्माण के लिये ध्वत्यात्मक शब्दों का विशेष महत्व है। इससे जो श्रुतिचित्र तैयार होता है वह श्रपेचित वातावरण को प्रत्यच्च करने में वड़ा ही प्रभावशाली सिद्ध होता है। धन्यात्मक शब्दो हारा जो प्रतिध्वनियाँ पैदा की जाती हैं वे मूलत: संवेगों पर चोट करती हैं श्रौर उनकी गूँज देर तक बनी रहती है।

रीतिकाव्यों में, मुख्यतः मिलन के अवसरों पर, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा मादक वातावरण प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसा करने के लिये प्रायः तीन तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है—(१) रणनात्मक, (२) अनुकरणात्मक और (३) लच्चणात्मक।

मिलन के विशिष्ट प्रसंग में श्राभूपणों का श्रनुरणन किस प्रकार संवेगों पर चोट करता है, इसके कुछ उदाहरण देखिए:

(१) माँमरियाँ मनकेंगी खरी खनकेंगी खरी तनकी तन तोरें।
—दास

<sup>ै (</sup> आहे मेरे ) लाल हो ऐसी आरि न कीजे । — स्रसागर, ना० प्र० समा, पद ८०८ ।

X

X

लाल अनमने कतिह होत हो तुम देखों था कैसे कैसे किर तिहि लाइ हो ।

# हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

(२) मिछिन लों महनाह के किंकिन बोले मुकी सुक को सुसदेश। यों बिछियान बजावत बाल मराल के वालिन ज्यों मुगनैनी।

श्रनुकरणात्मक शब्दध्वनियों का प्रयोग प्रायः वस्त्रों के हवा में इस्र उड़ने के श्राधार पर किया गया है:

(१) फहर फहर होत पीतम को पीत पट लहर लहर होत प्यारी की लहिंगा।

(२) फहरें पियरो पट बेनी इते उनकी चुनरी

फहर फहर, लहर लहर शब्द वस्त्रों की लहर का ही द्योतन नहीं करें विक इनसे मिलन संबंधी उल्लासात्मक वातावरण का निर्माण होता है।

लच्चिंगात्मक शब्दों को नादतत्व से विरहित नहीं माना ना सकता। उनका पूर्ण सौंदर्य लच्चा द्वारा ही अभिन्यक्त होता है। उदाहरणार्थ 'लहलहारी शब्द को लिया जा सकता है। विहारी ने इसका प्रयोग 'लहलहाति तन तस्तर लिखकर किया है। हरी भरी खेती को हवा श्रीर धूप में हिलते डुलते देखका लो कहते हैं कि खेत खूब लहलहा रहे हैं। तक्साई के प्रसंग में इसके मुख्याई के बोध होता है श्रीर लच्चणा के सहारे उसके स्वस्थ, प्रसन्न श्रीर मादक ग्रीन ही श्रर्थपतीति होती है। इसी तरह देव के 'उमड्यो परत रूप' में लद्यार्थ क्रा रूपाधिक्य का इंद्रियग्राही चित्र उपस्थित किया गया है। काव्यसौंदर्य की दृष्टि है है सौंदर्यचित्रों का विशेष महत्व आँका जाता है।

उपर्युक्त शब्दों द्वारा जो ऐंद्रिय वातावरण श्रौर ऐंद्रिय चित्र उपस्थित कि गए हैं वे उस काल के कवियों के उपभोगात्मक दृष्टिकोगा के द्योतक हैं।

(इ) विशेषगा—सामान्य विशेषगों तथा काव्योचित विशेषगों में सा श्रंतर यह है कि जहाँ प्रथम में एक श्रस्पष्टता श्रोर श्रमूर्तता (ऐक्स्ट्रैक्टनेस) रही है वहाँ द्वितीय में इंद्रियगोचर मूर्त रूपसृष्टि की अद्भुत शक्ति। ये किसी विशे किया, श्रर्थ या रुचि का द्योतन करते हैं। ये विशेष क्रिया, श्रर्थ या रुचि के व्यापा मात्र नहीं हैं बल्कि इनके मूल में कवि का श्रपना दृष्टिकोण श्रौर व्यक्तिल भी निहि है। वस्त के प्रति श्रपनी भावात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिये कवि किसी एक है विशेष्ण का चुनाव कर सकता है, उसका पर्याय अभिमत अर्थ और काव्यसैंदर्य ही प्रकट कर सकता। कभी कभी विशिष्ट अर्थगांभीर्य उत्पन्न करने के लिये ग्रसामार्य विशेषणों का भी चयन करना त्रावश्यक हो जाता है।

इन विशेषणों के चित्रोपम सौंदर्य श्रीर उनके मूल में निहित कवि की ग्री

क्लिपण के लिये इस काल के प्रतिनिधि कवियों के काव्यप्रथीं में प्रयुक्त विशेषणीं श्रम्ययन श्रावश्यक है। नीचे कुछ विशेषणों के उदाहरण दिए जाते हैं:

(ई) शाँख—ग्रनियारे नयन (बि॰ बो॰ दो॰ दि ), श्रहेरी नैन (बि॰ हो॰ १२७), ललचौंहीं चलिन (बि॰ बो॰ दो॰ २३६), लगौंई नैन (बि॰ हो॰ ४०३), श्रलसौंई नैन (बि॰ बो॰ ४११), हंसोंई नैन (वही, ३७७), शाहे नैन (वही, ४५८) श्रनलभरी श्रॅलियानि (म॰ स॰ छं॰ ३३८), दोषभरी लियानि (म॰ स॰ छं॰ ३५३) बड़रे हग (देव, सु॰ ह॰ छं॰ १०६), बड़ी बड़ी हिंसे (देव, सु॰ त॰ छं॰ १०६), तीली चितवनि (दे॰, सु॰ त॰ छं॰ १२६), दर सुरंग नैन (प॰, ज॰ वि॰ छं॰ १२४), रसभीने बड़े हग (प॰, ज॰ वि॰ छं॰ १०६), चंचल चितौनि (ज॰, वि॰ छं॰ २१४), करेरे कटाच्छ (दे॰, पे॰ चं॰ पु॰ १), मोह मढ़ी उमड़ी बड़ी श्राँखिन (पे॰ चं॰ पु॰ ३१), लाज कसी श्रँखियाँ सु॰ वि॰ छं॰ १२), विसाल श्रनूप बड़े बड़े नैन री (सु॰ वि॰ छं॰ १५)।

(उ) वक्षोदेश—उतंग, खरे उरोजिन (बि॰ बो॰ ५६६), त्रोछे उरोजिन दे॰, भा॰ वि॰ छं॰ ३), करेरे कुच (सु॰ त॰ छं॰ २४५), ठाढ़े उरोजिन (सु॰ ॰ छं॰ २७६), निपट कठोर उरोजिन (म॰, र॰ रा॰ छं॰ २११), उच्च कुच प॰, ज॰ वि॰ छं॰ ४६) गोरे करेरे तोरे उरोजिन (सु॰ ति॰ छं॰ ३१)।

(ऊ) कुछ धन्य विशेषण—सुरँग कुसंभी चूनरी (बि० बो० छं० ११८), नाजुक बाल, इसीई मुख (बि० बो० १५), निबिड़ नितंब (सु० त० छं० २१५), स्वन ब्यन (सु० त० छं० १५), चटकीली चूनरी (सु० त० छं० २७८), थोरी योरी बैस (सु० त० छं० २४६), जगमगे जोबन (सु० त० छं० २६४), गदगदे गोलन क्योलन (सु० त० छं० ४६७), सुखर मंजरि (म०, रसराच छं० ४६७), चूनरि लाल खरी (देव, सु० वि० छं० १५)।

विशेषणों की चित्रोपमता श्रीर भावोद्दीपनच्चमता उनके चुनाव की युक्तियुक्तता पर निर्भर करती है। इसके लिये जरूरी है कि किव विशेषणों के श्रीचित्य
श्रीर श्रावश्यकता को ठीक ढंग से परखकर उनका प्रयोग करे। 'तरल तीखे
श्रनसीले नैन' (देव०, सु० त० ३०७) को ही लीजिए। 'तरल' से श्राँखों की
सहज श्राईता, श्रनुभूतिमयता, 'तीखे' से श्रचूक प्रभाव तथा 'श्रनसीले' से उनके
पक्त भोलेपन का ऐंद्रिय चचुचित्र (विज्ञश्रल इमेज) उपस्थित होता है। श्राँखों
का यह भावपूर्ण चित्र 'रूप' के साथ ही 'रस' से भी समन्वित है। इसी प्रकार
पद्माकर के 'रसभीने बड़े हग' में 'बड़े' श्राँख के श्राकार का द्योतक है तो
'रसभीने' नायिका की मनः रिथति (या नायक की मानसिक प्रवृत्ति) का प्रकाशक
चानुप् चित्र है।

जहाँ पर विशेषणों के श्रीचित्य श्रीर श्रावश्यकता का निर्वाह नहीं के वहाँ पर विशेषणों की चित्रोपमता श्रीर भावोद्रेकक्षमता निःशेष हो वाती है। उद्घृत विशेषणों में एक विशेष्य के लिये कहीं एक, कहीं दो श्रीर कहीं चार या पाँच विशेषणा प्रयुक्त हुए हैं। 'गोरे करेरे तरेरे उरोविन' में पहल कि किसी तरह का चित्र नहीं श्रांकित कर पाता। इसी तरह 'कटाक् के लिये कि रंगीले रसाल छत्रीले' पाँच विशेषणा प्रयुक्त किए गए हैं। इनमें पहले के शेष इस संदर्भ में उपयुक्त न होने के कारण कटाक्त का रूप खड़ा करने में हैं। पद्माकर के श्रांखों के लिये 'सुंदर सुरंग' विशेषणा में चित्रोल्लेखन श्रीर हीपन की कोई क्षमता नहीं है।

बिहारी ने इस काल के अन्य कियों की माँति एक विशेष्य के लिये एक ती विशेषणों का प्रयोग प्रायः नहीं किया है। ऐसा करने के मूल में मुल्यता दो कार हैं—एक तो सजग कलाकार होने के कारण वे शब्दों का प्रयोग खूब जान कुन करते हैं, दूसरा यह कि उनके दोहों की संकीर्ण सीमा में बहुत से विशेषण अंद नहीं सकते। उनके विशेषणों की विशेषता है उनका क्रियामूलक (फंग्यून) होना। अपने विशेष्यों की क्रिया या स्वभाव को अंकित करने के लिये उन्होंने द्विशेषणों का प्रयोग अधिक किया या स्वभाव को अंकित करने के लिये उन्होंने द्विशेषणों का प्रयोग अधिक किया है। 'ललचौहीं', 'लगौहें', 'श्रलसीहें' अरि विशेषणा ऐसे व्यापार की सूचना देते हैं और वे ऐसे जीवंत चित्र उपिशत करते। कि वे पाठकों के भावों को उद्दीस करने में श्रच्छी तरह समर्थ होते हैं।

कुचों के लिये प्रयुक्त विशेषणों में 'उच', 'पीन' ग्रादि उनके श्राकारक 'कठोर', 'कोरे' ग्रादि उनके गुणों के प्रकाशक हैं। किंतु 'ठाढ़े', 'उँचीर', 'उँठें) 'उचके' उनके कियात्मक पन्न के द्योतक हैं। ग्रपनी कियात्मकता के कार राने चित्रोहलेखन तथा भावोद्दीपन की च्रमता ग्रपेचाकृत ग्रिषक परिलचित होती है। 'ठाढ़े' ग्रीर 'खरे' सामान्यतः पर्यायवाची होते हुए भी सद्दम ग्रथमेद रखते हैं। 'दों को मांसलता ग्रीर विषयोत्तेजकता (सेंसुग्रलिटी) निहित है वह 'ठाढ़े' में करें।

रीतिबद्ध कियों के विशेषणों का वैशिष्ट्य तब तक पूर्णतः प्रगट नहीं जि जा सकता जब तक रीतिमुक्त कियों के विशेषणों से इनकी तुलना न कर ली बार्व चनम्रानंद के विशेषणा 'तृषित चखिन' (घ० क०, छं० ३), 'श्रॅं लिया निर्वेदित' (घ० क०, छं० ३४) ग्रादि—हर्षे (घ० क०, छं० २६), 'प्रीति पगी श्रॅं खियानि' (घ० क०, छं० ३४) ग्रादि—हर्षे श्रम्य प्रकार के हिणाकोणा के द्योतक हैं। स्पष्ट है कि इन विशेषणों पर विपिनित्र का गहरा रंग है। चनम्रानंद के विशेषणा मुख्यतः आश्रयगत हैं तो रीतिबद कि आलंबनगत। इसिलचे स्वाभाविक है कि आश्रयगत विशेषणा जहाँ स्पर्धा हैं। देन्य के चित्र उपस्थित करते हैं वहाँ आलंबनगत विशेषणा ऐदियिवलाम के स्वित्र के चित्र उपस्थित करते हैं वहाँ आलंबनगत विशेषणा ऐदियिवलाम के स्वित्र के चित्र। एक में विरह और जलन की गंभीरता है तो दूसरे में संयोग श्रीर में की चटकीली रंगीनी।

श्रप्रधान यौन श्रवयवों ( सेकंडरी सेक्जुश्रल कैरेक्टर्स ) के श्रितिरिक्त नारी के लिये—विशेषतः चूनरी, साड़ी तथा चोली के लिये—रागोदीपक विशेषणों प्रयोग हुए हैं। सामान्यतः साड़ी श्रीर चोली दोनों के लिये लाल विशेषणा का योग श्रिषक हुश्रा है। लाल रंग श्रन्य रंगों की श्रपेचा श्रिषक चतुप्राह्य श्रीर विशेषण के ति है। देव ने इस रंग को श्रीर भी उचेजनामूलक श्रीर प्रभावापन निने के लिये 'चुनि चूनरि लाल' लिखकर उसके साथ 'खरी' विशेषण जोड़ लिया है। इस विशेषण के सहारे चूनरी का जो चान्तुष् चित्र श्रिकत किया गया है वह श्रितश्य मार्मिक श्रीर भावपूर्ण बन पड़ा है।

(२) मुहावरे—प्रयोगातिशय्य के कारण [मुहावरों का ऋर्य रूढ़ हो गया है। अपने प्रारंभिक काल में ये भी प्रयोजनवती लच्चणा ही रहे होंगे। पर बहुत दिनों कि एक ही ऋर्य में प्रयुक्त होने के कारण उन्हें रूढ़ा लच्चणा के ऋंतर्गत मान लिया गया है। ऋषिक से ऋषिक भावों को तीव्रतर ढंग से व्यक्त करने के लिये मुहावरों का प्रयोग ऋावश्यक होता है। पर जहाँ मुहावरेदानी स्वयं कि की साध्य हो जाती है वहाँ भावव्यंजना का स्थान चमत्कारप्रदर्शन ले लेता है। भावों की तीव्रता ऋरेर चमत्कारप्रदर्शन के ऋाधार पर किवता की प्रवृत्ति ऋरेर कि की मनोवृत्ति का विश्लेषण भी किया जा सकता है।

लोकव्यवहार तथा काव्यभाषा में मुहावरों की श्रपेत्ता लोकोक्तियों या कहा-वर्तों का प्रयोग कम होता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर जहाँ लोकोक्तियाँ अपरिवर्तित रहती हैं वहाँ मुहावरा काल, पुरुष, लिंग श्रीर वचन के श्रनुसार अपने को ढाल लेता है। श्रलंकार की दृष्टि से विचार करने पर भी लोकोक्ति का देन श्रत्यिक संकुचित दिखाई पड़ता है। लोकोक्ति के प्रयोग से केवल इसी नाम का श्रलंकार होता है। मुहावरे के कारण स्वभावोक्ति, उपमा, उत्प्रेत्ता, विरोधाभास श्रादि कई श्रलंकार रूपप्रहण करते हैं। मुहावरे जहाँ पर दुहरा काम करते हैं, वहाँ पर उनके द्वारा श्रलंकारों को चमत्कारपूर्ण बनाया जाता है। एक तो उनके द्वारा भावों में तीवता श्राती है, दूसरे श्रलंकारों की चमत्कारिकता भी बढ़ जाती है।

रीतिकान्यों में श्राँख, मन श्रौर चित्त संबंधी मुहावरे श्रधिक संख्या में प्रयुक्त हुए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि श्रृंगार श्रौर प्रेम से इनका घनिष्ठ संबंध है। श्रतः मुख्य रूप से इनसे संबद्ध मुहावरों की छानबीन कर लेनी चाहिए।

## (अ) श्राँख संबंधी मुहावरे—

### ( विहारी वो धिनी से )

नैन मिलत ( दो० १८१ ), नैना लागत ( दो० २०० ), दीठि जुरि दीठि सों (दो० ६०), लगालगी लोयन फर्रें (दो० २१६), फहा लड़ेते हग फर्रें (दो० २८०)।

हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

( मतिरामकृत रसराज से )

श्रॅंखियाँ भरि श्राई ( छं० १६ ), भौंह चढ़ाय ( छं० ५३ ), हाई ( छं० १२७, २२१ ), नैनन को फल पायो ( छं० २३८ )।

बंक बिलोकिन ही पै विकान्यौ ( प्रे॰ चं॰, प्र॰ ६ ), मिले हम चारे (ह

( पद्माकरकृत जगिद्दनोद से )

हग दे रहति ( छं० ४१ ), हग फेरे रहें ( छं० ६६ ), उनकी उने लगी श्रॅंखियाँ ( छं० १०३ ), श्रॅंखियाँ ते न फढ़चो ( छं० १३६ )।

(आ.) मन संबंधी मुहाबरे—

( मतिरामकृत रसराज से )

गनत न मन पथ कुपथ (छं० ३३), मन बाँधत वेनी वँधे (छं० ३६) मन भायो न कियो (छं० १३८)।

( पद्माकरकृत जगद्विनोद से )

गुन श्रीगुन गर्ने नहीं ( छं० ५३ ), मन धरि श्राए हो (छं० ५६) एक को मन लै चलै ( छं० १०७ )।

(इ) हृदय, चित्त या दिल संबंधी मुहानरे—

लिए जात चित चोरटी ( दो० २५० ), चोरि चित्त ( दो० १६१ )।

हिए हजारन के हरें ( छं० ६६ ), उर श्रागि न लगाइए ( छं० राष्ट्र) चित चोरि ( छं० ३११ )।

चित लाल चूमि रह्यों ( प्रें० चं०, पृ० ३९ ), मूरति चिच चढ़ी हैं (ह

वि०, पृ० २२)।

(ई) कुछ श्रन्य मुहावरे—

छाती फाटी जाति ( वि॰ बो॰, दो॰ २२३ ), कानन लाए कान (वि॰ बो॰ १६० ), कुलकानि गँवाए ( मतिराम, रसराज, छं॰ १३२ ), गरे परि (दें। पे॰ चं॰, प्ट॰ १० ), परबो मरिवो सिर तेरेई ( वही, प्ट॰ २१ ), तिन तोति कि ( देव, सु॰ वि॰, पु॰ ६ ), दंतन दाबि रहे श्रॅगुरी ( वही, पु॰ १६ ) श्रादि

## रातिकालीन कवियाँ की सामान्य विशेषताएँ [ खंड २ : श्रध्याय ५ ]

मानिक जिना में श्रीपत किया जा सकता है—(१) आँखों का लड़ना, किन मुहावरों में श्रीमित किया जा सकता है—(१) आँखों का लड़ना, किन में बंधना और (३) चित्त का चोरी जाना। इन मुहावरों से प्रेम तिन मेंपानों की जो अभिव्यक्ति होती है वे एक दूसरे से क्रमिक रूप से संबद्ध हैं। जिन के बाद मन का वँधना और चित्त का चोरी चला जाना अत्यंत का मिन जिन के बाद मन का वँधना और चित्त का चोरी चला जाना अत्यंत का मिन जिन के बाद मन का वँधना और चित्त का चोरी चला जाना अत्यंत का मिन जिन है। रिलाई है तो है कि वे मन की विविध दशाओं का विवेचन करने पर हमें दिलाई देता है कि वे मन की विविध दशाओं का भी चित्र उपस्थित करते पर उनमें अभिकांश ऐसे ही मिलेंगे जो आधर्यजनक शरीरी सौंदर्य की अभिन्य में योग देते हैं।

रितकार्थों में ऐसे मुहाबरे भी कम नहीं मिलेंगे जो मध्यवर्गीय घरेलू वाता-रह से संग्रहीत किए गए हैं। 'चलत घैठ घर', 'रवा राखत न राई सी', 'ठेंग नागी' ग्रादि मुहाबरे घरेलू वातावरण का जीवंत चित्र उपस्थित करते हैं। 'ठेंग नागी' ग्रीर 'जी का ज्यान' तो ग्राज की मध्यवर्गीय नारी के भी नित्य व्यवहार मुहाबरे हैं।

भावों को तीन्नतर बनाने के लिये मुहाबरों का सुविचारित प्रयोग करना हुता है। यदि एक विशेष मुहाबरे के स्थान पर उससे मिलता जुलता दूसरा शबरा रख दिया जाय तो अभिप्रेत अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। उदाहरणार्थ निहारी सतसई का यह दोहा देखिए—'कहा लड़िते हमा करें परे लाल कहात'। इसमें आँख लड़ाना मुहाबरा एक चेष्टामूलक व्यापार है। यदि आँख एड़ाने के स्थान पर दूसरा मुहाबरा रख दिया जाय तो दोनों के अर्थ में भारी अंतर पर जायगा। 'आँख लड़ाने' के प्रयोग से हृदस्य वासना को और भी अधिक

ग्रलंकारों को चामत्कारिक श्रीर कथन को वक्र बनाने के लिये रीतिकाव्यों में उत्पन्नरों का महारा लिया गया है। इस प्रकार के मुहाबरे विहारी में सर्वाधिक दिलाई पड़ते हैं:

> रग उरमत हटत कुटँब, जुरत चतुर चित प्रीति। परित गाँठ दुरजन हिए, दई नई यह रीति॥

लगा लगी लोयन करें, नाहक मन बँधि जाय।

उत्तर के दोहों में असंगति अलंकार का जो चमत्कार दिखाई पड़ता है उत्तक भेग बहुत दुख उनमें प्रयुक्त मुहावरों को है। त्रिहारी और मतिराम ने अतिर्यादि और स्वभावोक्ति अलंकारों में भी चामत्कारिकता ले आने के लिये मुहावरों पर ग्रिथिक थ्यान दिया है। रीतिमुक्त कवि घनन्नानंद ने निरोषाला। लिये मुहावरों का प्रचुर प्रयोग किया है।

(३) चित्रयोजना—काव्य में मुख्यतः भावों और अनुभूतियों की श्रीभिव्यक्ति होती है और इनको श्राकार देने के लिये चित्र का माध्यम प्रस्त क श्रावश्यक हो जाता है। इसके विपरीत गद्य में, जो प्रधानतः विचारों का के चित्रयोजना की श्रापेक्ता प्रायः नहीं होती है। गद्य में नहीं कहीं चित्रयोजना की जाती है वहाँ उसमें काव्यचित्रों की भावोद्रेकक्तमता तथा रस की सांद्रता प्रायः दिखाई पड़ती। वस्तुतः सघन मनोवैज्ञानिक क्यों (इंटेंसीफाइड साइकोली मोमेंट्स) को काव्य की चित्रमापा में जितने सहज श्रीर प्रभावोत्यादक ढंग से का सकता है उतने स्वाभाविक ढंग से गद्यात्मक लय में नहीं।

सामान्यतः काव्यचित्रों के दो मेद किए जा सकते हैं जिल्ली निश्लोक ( डाइरेक्ट इमैनरी ) श्रीर उपलिचत चित्रयोजना (फिगरेटिव इमैनरी )। हिंही चित्रयोजना को वाह्य रेखाश्रों या वर्गी द्वारा तुरत लचित किया ज सकती पर उपलिव्वत चित्रयोजना को लिच्चित करने के लिये अप्रस्तुतों के साहश्यका की जानकारी त्रावश्यक है। लचित चित्रयोजना को भी स्थूल रूप से दो कीये में निभाजित किया जा सकता है—रेखाचित्र ग्रीर वर्णचित्र। एक में श्रालंग ई रूपचेष्टाओं ग्रादि को रेखाओं में तथा दूसरे में वर्णों में ग्रंकित किया जाता है। रेखाओं श्रीर वर्णी द्वारा ये चित्र सहज में ही लिचत हो जाते हैं श्रीरहले साधारणतः कवि का चेतन मन उद्घाटित होता है। पर काव्य में उपलित कि का विशेष महत्व है। इन चित्रों में अप्रस्तुओं के साहश्यविधान द्वारा जिन धर्नीधा मनोवैज्ञानिक च्राों को श्रंकित किया जाता है उनमें कवि का श्रवचेतन मन ई चित्रित हो उठता है। इन उपलिच्ति चित्रों के उपस्थापन में जिन ग्रपखीं ह विधान किया जाता है उनका श्रध्ययन स्वयं में श्रत्यंत रोचक विषय है। इत श्राधार पर संबद्ध कवियों की रुचि श्ररुचि, श्रास्था विश्वास, मान्यता श्रमान श्रादि का उद्घाटन भी अञ्झी तरह हो जाता है। इस तरह चित्रयोजनाओं विश्लेषण द्वारा दुहरा कार्य संपन्न होता है—एक तो उससे रीतिवद्ध किवेगे चित्रोपस्थापन चमता का सम्यक् ज्ञान होता है श्रीर दूसरे इन चित्रों के मूल निहित किं का चेतन श्रीर श्रचेतन मन भी प्रत्यक् हो जाता है।

## (४) लक्षित चित्रयोजना--

(अ) रेखाचित्र—काव्यगत रेखाचित्र में केवल रूप का ही श्रृंका होता है विलक वह शब्द, स्पर्श, गंध और रस से भी संपुष्ट होता है। शब्द, आदि से विरहित केवल चानुष् चित्र (विजुञ्जल इमैजरी) का विशेष साहि

## रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ संद २ : श्रध्याय ५ ]

ल नहीं श्राँका जा सकता। केवल चातुप् चित्र वस्तुमुखी होने के कारण सुद्दम द्विय बोध की दृष्टि से संतोपप्रद नहीं होते । इन चित्रों की प्रभावोत्पादकता तभी बढ क्ति है बन ये शब्द, गंघ, रस ख्रादि से समन्वित हों।

रीतिकार्यों की नायक-नायिका-मेद की संकुचित सीमा में चित्रों की विविधता ोर व्याप्ति नहीं मिलेगी । कुछ चित्र तो रूढ़ियों पर श्राधृत होने के कारण एकरूप ोर नीरस हो गए हैं, जैसे, नख-शिख-वर्णन अत्यधिक रूढ़ियस्त, घिसे पिटे और बारी से शुन्य हैं। श्रमिसारिका श्रीर खंडिता के चित्रों में भी प्रायः एकरूपता र्तिगी। पर श्रपनी सीमा के श्रंतर्गत नायिका के श्रनेक नयनाभिराम रूपों, भावों, शिष्रो ग्रादि के उत्कृष्ट चित्रों से रीतिकाव्य भरे पड़े हैं, इसमें संदेह नहीं। ह प्रकार के चित्रों का श्रांकन लचित श्रीर उपलब्धित दोनों चित्रयोजनाश्रों के ांतर्गत हुआ है।

श्रालंबन का रूप प्रेमोत्पादन का मुख्य हेतु है तथा उसके हावभाव श्रीर हाएँ म्नादि उद्दीपन के प्रधान उपकरण हैं। इन चित्रों के म्रतिरिक्त नायिका का , दियस्य प्रेम चत्र श्रनुभावों के रूप में प्रकट होता है तब वह चित्र का स्वतंत्र विषय न पाता है। इस तरह रेखाचित्रों में नायिका के रूप, चेष्टाएँ श्रौर श्रनुभाव—तीनों में बॉपने की कोशिश की गई है। कुछ रूपचित्र देखिए:

इंदन की रॅंगु फीकी लगे, भलके श्रति श्रंगन चारु गुराई। श्राँसिन में श्रवसानि चितौन में मंजु विवासन की सरसाई। को बिनमोल बिकात नहीं, 'मतिराम' लहै मुसकानि मिठाई। क्यों ज्यों निहारिए नेरे हैं नैननि स्यों त्यों खरी निकर सी निकाई।

बोबत समीर लंक लहके समूल श्रंग, फूल से दुक्लन सुगंध विशुरवी परे। इंदु सी बदन, मंद हाँसी सुधा विंदु, श्ररबिंद ज्यों सुदित सकरंदन सुरधी परे। ललित लिलार स्नम भलक श्रलक भार, मग में धरत पग जाबक घुरची परे। 'देव' मनि न्पुर परमपद दूपर है, भू पर श्रन्प रंगरूप निचुरधी परै।

मितराम के रूपचित्र में बहुत कम रेखान्त्रों का प्रयोग किया गया है पर जो ड़ी सी रेखाएँ खिंच पाई हैं वे काफी जोरदार हैं। इनमें न रूढ़िग्रस्त-उपमानों का योग किया गया है श्रौर न नायिका के प्रत्येक श्रांग के पृथक् पृथक् सौंदर्यीकन का

# हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

प्रयास । कुंद के रंग सा गौर वर्ण, श्राँखों में श्रालस्य श्रौर चितवन में किल उल्लेख द्वारा सौंदर्य का जो संश्लिष्ट चित्र उपस्थित किया गया है वह काफी है श्रांतिम पंक्ति इस रेखाचित्र की सम महत्वपूर्ण रेखा है। इसके कारण संपूर्ण चित्र इतना भावमय हो उठता है पाठकों की सौंदर्यचेतना पूर्णतः जागरूक हो जाती है।

देव के चित्र में मितराम की अपेचा अधिक रेखाएँ लगी हैं तथापि वह प्रभावपूर्ण नहीं बन पड़ा है। इंदु, सुधाविंदु, प्रफल्ल अरविंद जैसे रूढ़ अ सहन सौंदर्य नहीं अंकित कर सकते। अंतिम दो पंक्तियों में सौकुमार्य की एं अनुभूति अवश्य जागरित होती है।

रीतिबद्ध किवयों में विहारी ने नायिका का संपूर्ण रूपचित्र बहुत कम ले हैं। उनकी चित्तवृत्ति हावों श्रीर चेष्टाश्रों को ही श्रंकित करने में श्रिषक मार है। इस तरह के चित्रों में एक प्रकार की गतिशीलता होती है जो श्रालंक कियाश्रों या सचेष्ट व्यापारों में व्यक्त होती है। इसलिये ऐसे चित्रों को कि विधायक (फंक्शनल) चित्र कह सकते हैं। विहारी की सतसई में इस तरह चित्र भरे पड़े हैं। कुछ उदाहरण देखिए:

वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय।
सोंह करें, भोंहिन हँसे, दैन कहे निट जाय॥
+ + +
नासा मोरि नचाय हग, करी कका की सोंह।
काँ टे सी कसकित हिए, वहै कटीली भोंह॥

दोनों दोहों में नायिका की विशिष्ट भंगिमात्रों को कुछ रेखाश्रों में बाँध दिव गया है। पहले दोहे में पहली पंक्ति चित्र की प्रष्टभूमि के रूप में उपस्थित की गर है। दूसरी पंक्ति में चार लघुलघु दृश्य हैं जो समवेत रूप में नायिका की भंगिमात्रों को श्राकार देते हैं। इस चित्र में चमत्कार प्रदर्शन के साथ ही भावात्मक काश्रा उभूति उत्पन्न करने की भी विशेष चमता है। दूसरे दोहे में तीन लघु दृश्य हैं बें समिष्ट रूप में नायिका की चेतन चेष्टाश्रों को व्यक्त करते हैं। पर दोनों चित्रों की प्रभावोत्पन्नता में गुणात्मक श्रीर मात्रात्मक (क्वांटिटेटिव) श्रंतर है। एक विशेष

नोने के कारण प्रथम दोहे में जो प्रभावोत्पादकता दिखाई पड़ती हैं , जो प्रभावोत्पादकता दिखाई पड़ती हैं , जो प्राय: संदर्भनिरपेच सा है, नहीं दिखाई देती। पहले रोहें आलंबन, दोनों पच्च समुपस्थित हैं। उसमें नायिका के प्रमाधित ही कुशलता से न्यक्त किया गया है और साप हैं अंजना हो गई है। इस प्रकार इस चित्र में बे

बार्डीय व्यापार दृष्टिगोचर होता है वह नायिका की श्रमुपस्थित में दूसरे चित्र में भी दिसार पहता।

नायिका की चेप्टाश्रों को रूप देने में किव विशेष सचेत रहता है पर श्रानु-ना के श्राधार पर निर्मित चित्रों में उसे वहुत कुछ श्राम्यंतरिक (सबजेक्टिव) का पहता है। ऐसी स्थिति में इस तरह के चित्र श्रिधिक भावोद्दीपक श्रीर रसार्द्र निर्मेश गतिराम की मुग्धा खंडिता का एक मनोरम चित्र देखिए:

बिस कर के नंख सी पग को नख, सीस नवाय के नीचे ही जोवे। बाल नवेली न रुसनी जानति, भीतर भीन मसुसनि रोवे॥

नल से पैर के नल को कुरेदना, सिर भुकाकर नीचे देखना, मसोस मसोस-म तेना—एक पूर्ण चित्र की कतिपय रेखाएँ हैं। इस चित्र में नायिका के निष्क्रिय स सर्ग हो। इस चित्र की श्रद्भुत चमता है। इस में 'बाल नवेली' की क्वं ही रेखा है। इससे चित्र की मायप्रवर्णता में वृद्धि के स्थान पर हास ही रेखाई पड़ता है, क्योंकि शेप रेखाएँ उसे 'बाल नवेली' सिद्ध करने में स्वयं समर्थ ि फिर भी इसमें श्रमित्यक्त किन की अनुभूति के साथ पाठकों का सहज तादात्म्य आपित हो जाता है।

त्रतुमानों का संबंध मन से होता है, इसलिये इसके द्वारा श्रांकित चित्रों में ज को विविध दशाएँ स्वतः व्यक्त हो उठती हैं। रीतिबद्ध कवियों में इस तरह की कानिर्माण-चमता देव में सर्वाधिक है:

सुल दे बुलाइ बन सूनो दुख दूनो दियो,

एके बार उससे सरोस साँस सरकिन। श्रीचक उचिक चित चिकत चितात चहुँ,

मुक्ताइरानि थहरानि कुच थरकनि ।

रुप भरे भारे वे श्रनुप श्रनियारे दग-

कोरिन दरारे कजरारे बूँद दरकानि। 'देव' अरुनई श्ररु नई रिसि छिब सुधा,

मधुर श्रधर सुधा मधुर की करकिन ॥

(आ) वर्णचित्र—कान्य में जहाँ नपी तुली वाह्य रेखाश्रों द्वारा चित्र मित किए जाते हैं, वहाँ वर्ण द्वारा भी उनका निर्माण होता है। वर्णयोजना में वि में श्रीभेरत केवल वर्णयोजना नहीं है, विल्क इसके द्वारा श्रमीसित मावों की

रीतिकालीन कियों ने रंगों का चुनाव मुख्यतः तीन चेत्रों से किया है— (१) पहति के चेत्र से, (२) वस्त्रामूपगों के चेत्र से तथा (३) पावक श्रीर दीपशिखा के क्षेत्र से । प्राकृतिक उपकरणों को दो कोटियों में रखा जा सकता है श्राकाशस्थित (सूर्य, चंद्र, नच्चत्र, बादल, बिजली श्रादि) तथा पुणादि हे ने (लता, पुण्प, पल्लव, मालती, मिल्लका, कंज, गुलाव, सोनजुही, बेप् का गुल्लाला, कंदकली, नविक्सलय, कमलपत्र इत्यादि)। वस्त्रामुपणों में रंगीत के कामदार साड़ियाँ, श्रॅंगियाँ, चूनरी तथा विविध श्राभूपण, मिणमाणिक्य, विद्रमुख श्रादि संनिविष्ट हैं। पावक श्रोर दीपशिखा की ज्योति श्रंगद्यति को प्रकाशित करें लिये ले श्राई गई है। इन समस्त उपादानों का उपयोग चित्र को श्राकृत मावोद्दीपक बनाने के लिये किया गया है। उनका महत्व श्रपने श्राप में नहीं रंग के प्रभाव को श्राकर्पक श्रोर मादक बनाने में है। सच तो यह है कि राब गिनाए रहते हैं, चित्रकार की सफलता उनके श्रानुपातिक मिश्रण श्रीर श्रीह त्यपूर्ण चुनाव पर निर्भर करती है। रीतिकालीन काव्य में वर्णयोजना के प्रावणीर प्रकार मिलते हैं:

१—नायिका के ग्रांगिक वर्ण २—ग्रनुरूप वर्णयोजना (मैचिंग कलर ) ३—वर्णों का मिश्रण (कांविनेशन ग्राफ् कलर ) ४—प्रतिरूप वर्णयोजना (कांट्रास्टिंग कलर ) ५—वर्णपरिवर्तन (चेंज ग्राफ् कलर )

नायिका के श्रवयवों के रंगनिर्देश के निमित्त जिन उपकरणों का उपमें किया गया है वे वहुत कुछ वर्णनात्मक हो गए हैं। ऐसी स्थिति में वे ऐदिय श्रव्यक्ति जागरित करने में श्रशक्त हैं। इन्हें रूढ़ियों के श्रंतर्गत ही समम्भना चाहिए। केवर केसर, सोनजुही, विजली श्रादि के रंगों द्वारा नायिका के शरीर का जो रंगितें। किया गया है वह परंपरा भक्त परिपाटी पर श्राधारित है। उदाहरणार्थ वर्षों लिये यह कहना कि 'विद्रुम श्रो बंधूक जपा गुललाला गुलाव की श्रामा लजाति तथा 'कौहर कोल जपा दल विद्रुम का इतनी जो बंधूक में होति हैं) परिगणन परिपाटी के द्योतक हैं।

(इ) वर्गों की गितशीलता—जड़ वर्गों को जब किव श्रपने प्रयोग निवंत बना देता है तब किवता भी प्राण्वान् हो उठती है। रीतिकाल के कुछ किया ने रंगों में इस तरह की प्राण्यितिष्ठा कर नायिका के लावग्य को अत्यंत प्रभावोतां हंग से मूर्तिमान् किया है। इनके कुछ उदाहरण दिए जाते हैं:

पाँच धरे श्रिल ठौर जहाँ तेहि श्रोर तें रंग की धार सी धावति,

—सुंदरीतिलक

रीतिकालीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंड २ : श्रध्याय ५ ]

भीतर भीन ते बाहिर ली द्विजदेव जुन्हाई की धार सी धावति।

–वही, छं० ११

इन पंक्तियों में ग्रलग ग्रलग दो रंगों का चुनाव किया गया है—लाल श्रीर

का। पाँव की प्रकृत ललाई के लिये रंग की लाली ख्रौर शरीर की दाति के लिये

केल्या की तरलता उपस्थित की गई है। नायिका जहाँ पैर रखती है वहाँ से रंग मारा सी दौड़ पड़ती है। दौड़ती हुई रंग की धारा हमारे संमुख जो चित्र उप-

करती है उसमें पैरों की सुकुमारता, कोमलता ह्यौर ललाई का जो भावात्मक द्विय बोब होता है उससे नायिका के समग्र सींदर्य की भी एक मनोरम कल्पित क्ष मिल जाती है। दूसरा चित्र पहले की अपेचा अधिक एँद्रिय और सौंदर्य-

शासक है। 'जुन्हाई की धार' 'रंग की धार' की अपेचा मूर्त प्रत्यचीकरण में अधिक मर्य है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन से इसका गहरा लगाव है। ज्योत्स्ना में स्वयं **ह** प्रवाह होता है जो अपने आप रंग में नहीं होता । 'जुन्हाई की धार' पद हमारे

मिने गुभनणीं, तन्वंगी, ज्योति की तरंगों पर तैरती हुई सी एक अशेष सकुमार ररी का भागोद्रेकपूर्ण चित्र प्रत्यच करता है। घर के भीतर से बाहर तक (जहाँ ह निविका जाती है ) चाँदनी की दौड़ती हुई धारा उसके ऋसाधारण सौंदर्य और गिन्योति की सूचना देती है।

अनुस्प वर्णयोजना के अंतर्गत वे चित्र आते हैं जिन्में बहुत कुछ मिलते कते रंगों (मैचिंग कलर्स ) का प्रयोग इस ढंग से होता है कि सौंदर्य में एक नीन श्राकर्षण श्रा जाय । कुछ उदाहरण देखिए :

सहज सेत पचतोरिया, पहिरे श्रति छबि होति।

जल चादर के दीप लीं, जगमगाति तन जोति॥ -बिहारी

श्रंगन में चंद्रन चढ़ाय घनसार सेत, सारी छीर फेन की सी श्रामा उफनाति है।

दास पा पा दूनो देह दुति दग दग

जग जग है रही कपूर धूर सारी पर।

-भिखारीदास

इन तीनों चित्रों में खेत रंग की साड़ी श्रीर गोरे रंग के शरीर में रंग की क्रियता ले श्राई गई है। इस वर्णयोजना का प्रयोजन है अनुकूल वेशविन्यास ास नायिका की ल्यानुभृति का भावात्मक चित्रण । श्वेत साड़ी के प्रभाव से तीनों बियां की नायिकात्रों की श्रंगचुति एक नई ज्योति से जगमगाती हुई दिखाई दे

हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

रही है। अनुरूप वर्णयोजना के सहारे नायिकाओं को ऐदिय आकर्षण को के इ

(ई) वर्णों का मिश्रण (कांबिनेशन श्राफ कतर) - वर्णों के मिश्रत किन को दोहरे दायित्व का निर्वाह करना पड़ता है। एक श्रोर उसे निर्वाश लिये श्रनुकूल रंगों का चुनाव करना पड़ता है, दूसरी श्रोर रंगों के श्राता मिश्रण पर भी ध्यान देना पड़ता है। निहारी श्रोर देव में निविध रंगों के कि की कला विशेष रूप से दिखाई पड़ती है। इन दोनों में भी रंगों की हाश (शेड्स) की श्रद्भुत पकड़ में निहारी की हिष्ट श्रन्क है।

विहारी का रंगपरिज्ञान तथा उचित रंगों के मेल की ज्ञमता पतता.
प्रथम दोहे से ही परिलच्चित होने लगती है। राधिका के पीतवर्ण की हाका श्रीकृष्ण का क्यामवर्ण हरा हो जाता है। इस दोहे में राधिका की शोमा, तेर श्रीर श्रंगद्यति की श्रलौकिकता को उभारकर सामने रखना ही कि का प्रयोजन है। इसी तरह कई रंगों के मेल से वाँसुरी की इंद्रधनुपी शोमा देखिए।

अधर धरत हिंद के परत श्रीठ डीठि पट जोति। हरित बाँस की बाँसुरी, इंद्रधनुप छवि होति॥

मूलवर्ण केवल पाँच होते हैं—श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण और हीते 'श्वेतोरक्तस्तथा पीत कृष्णे हरितमेव च । मूलवर्णाः समाख्याताः पंच पास सत्तमम्'। बाँसुरी के हरे रंग पर श्राँखों के श्वेतकृष्ण रंग, श्रोठ का लाक हो श्रीर पीतांवर के पीत वर्ण की छाया पड़ती है। इनके संमिश्रण से वंशी इंद्रभू रंग की हो जाती है। यहाँ पर वर्णातरंगों से श्रीकृष्ण की एक श्रत्यंत मोहक मींग की व्यंजना भी हो जाती है।

वयःसंधि की त्र्यवस्था को विहारी ने 'धूपछाँह' के रंग में देखा है:

छुटी न सिसुता की सलक, सलक्यो जीवन ग्रंग। दीपति देह दुहून मिलि, दिपत ताफता रंग॥

धूपछाँह<sup>7</sup> के रंगसंकेत से वयःसंधि की रेशमी शोभा कितनी भवाष्ट्र हो गई है।

देव के वर्णचित्रों में कई रंगों के मिश्रण प्रायः कम दिखाई पड़ते हैं इन्होंने प्रायः एक रंग से ही चमत्कारप्रदर्शन का प्रयास किया है। इनके वित्रों में रंगों का वैभव तो दिखाई पड़ता है, किंतु उनके मिश्रण द्वारा नए भावातक वि खड़े करने में उनका मन नहीं रम सका है। एक उदाहरण है: रीतिकातीम कवियों की सामान्य विशेषताएँ [संद र : ऋध्याय ५]

बाँग गृहीं मोतिन सुत्रंग ऐसी बेनी उर, दश्ज इतंग औं मतंग गति गौन की। इंग्रन, चनंग केसी पहिर सुरंग सारी,

तरल तरंग हग चाली सगदीन की।

हर को तरंगनि घरंगनि के श्रंगनि से सींचे की श्ररंग जो तरंग उठे पीन की।

ससी संग रंग में करंगनेनी शावे तोलों, क्यों रंगमई भूमि भई रंगभीन की।

काइंद, पहें हे इसपर रूपमेद की दृष्टि से विचार करें। रूपमेद के अनुसार

का राजावन अंगों को ही अंकित करना चाहिए, लेकिन प्रारंभिक पंक्तियों में के किन स्वारंभिक पंक्तियों में के किन स्वारंभिक पंक्तियों है।

व वस्तुन्यस्व वस्तु के परपरा के अनुसार एक अगा का ना उर्वास ताना है। इसलिये

का को दि से इस चित्र का श्रीचित्य नहीं ठहराया जा सकता। रंगों की किस्तु के सिन के सीदर्य को बहुत कुछ विज्ञत कर दिया है। भावयोजना की

कि है के इसके विशेष महत्व नहीं आँका जा सकता। हाँ, कुछ पंक्तियों में लावस्य कुछ केवना की गई है। साहस्य और वर्णिकामंग की हिष्ट से भी इस चित्र

महारपूर्व नहीं कहा जा सकता। नायिका के रंगरूप द्वारा बहुरंगी रंगभूमि की स्था के गदार करने का प्रयास तो यहाँ अवस्य किया गया है किंतु इसमें स्वयं मैं के महत्व इतना अधिक हो गया है कि ऐंद्रिय अनुभूति की अपेक्तित अन्विति

हीं गर है। तिन रंगों के मेल से पद्माकर ने जो चित्र खींचा है उसमें जो ताजगी श्रीर कांबर निर्माण की चमता है वह कम चित्रों में दिखाई पड़ती है:

माहिर सागति सी जमुना जब वृद्धे बहै उमहै वह वेनी।
व्या प्रमाहर हीर के हारन गंग तरंगन की सुख देनी॥
पात्रम के राग सी राग जाति सी भाँति ही भाँति सरस्वती सेनी।
यह कहाँ ही अहाँ वह बाल तहाँ तहाँ ताल में होत त्रिवेनी।

हुए चित्र में कही हरके, कहीं गहरे रंगस्पर्श से नायिका की छिव श्रोंकित की कि हुए के स्वरं प्रान्दों से गतिशील यमुना का हुएय श्रांखों के संमुख के हुं बाता है। हीरों के हार के स्पर्श से गंगा की तरंगों की माँति ताल का के हुं हुं जाता है। पांचों का रंग जल को सरस्वती के रंग में रंग देता है। यांचों का रंग जल को सरस्वती के रंग में रंग देता है। ते नायिका का सीदर्य रेखाश्रों में नहीं बल्कि रंगों में बाँधा गया है। चित्र की कि बादिय रेखाश्रों में नहीं बल्कि रंगों में बाँधा गया है। चित्र की कि बादिय स्वरंग का श्रेष्ठ उदाहर्श है। वास्तव में किन यहाँ पर एक

हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

का नयनाभिराम दृश्य उपस्थित करने में उसे यहाँ पूर्ण सफलता मिर

बिहारी नायिका की श्रॅंगुली का वर्गन करते हुए त्रिक्णी क

गोरी छिगुनी अरुन नख, छला स्याम छिव देय, लहत सुकुत रित छिनक ये, नैन त्रिवेनी सेय।

इस चित्र में श्रॅगुली की गुराई, नख की ललाई श्रौर उसमें पहने हुए के छल्ले को एक स्थान पर एकत्र कर देने मात्र से रंगों को एकान्वित नहीं कि सकता। इससे न तो कोई मूर्त प्रत्यचीकरण हो पाता है श्रौर न प्रभावोत्तार चमता ही व्यक्त हो पाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विविध रंगों के मिश्रण से श्रथवा नायिका का जो रूपचित्रण रीतिकालीन काव्य में किया गया है उसे में किव का उसे मोहक बनाने का दृष्टिकोण निहित है। इस रंगिमश्रण के हा नायिका के वैभव श्रीर रूपश्री दोनों को श्रिमिव्यक्त किया गया है।

(उ) विरोधी वर्णयोजना—विरोधी रंगों का प्रयोग यद्यपि इस का किवयों ने कम किया है फिर भी कुछ स्थलों में इनके द्वारा नायिका की जाम छिवि के बड़े ही आकर्षक चित्र अंकित किए गए हैं। इस कला में भी विहारी कर प्रवीश हैं। इस तरह के उनके दो चित्र दिए जाते हैं:

छण्यो छवीलो मुख लसे, नीले ग्राँचर चीर।

मनो कलानिधि स्नलभले, कार्लिदी के नीर॥

+

सोनजुही सी जगमी, ग्रँग ग्रँग जीवन जीति।

सुरँग इसुंभी चूनरी, दुरँग देह दुति होति॥

पहले दोहे में नीले और श्वेत रंग का विरोध है और दूसरे में पीले और लाल का। एक में वस्तूत्पेचा और दूसरे में पूर्णोपमा अलंकार द्वारा चित्र को अली तरह निखार दिया गया है। पहले में रूपाधायक अंश मुख्य है, दूसरे में रंपूर्ण अंक की कांति। इस तरह नायिक की जग मग करती हुई अंगज्योति के वर्णन द्वारा उसका संपूर्ण सौंदर्य प्रतिभासित हो उठा है।

लेकिन जहाँ पर बिहारी ने चमत्कारप्रदर्शन के निमित्त गोरे मुख में नद्दें की बेंदी को मद की लाली की पृष्ठभूमि में उभार दिया है ग्रथवा नीलमणिबित लोंग के रंगों को चंपा की कली पर बैठा हुन्ना भोंरा कहकर पीले ग्रीर काले दें विरोधी रंगों द्वारा चित्र को रूप देने का प्रयास किया है वहाँ न तो काव्यसीद्दें परफुटित हो पाया है श्रीर न कोई रूप ही संमूर्तित हो सका है।

(3) वर्णपरिवर्तन-वर्णपरिवर्तन मानवीय भावों का वैरोमीटर तथा

निर्देशियों का प्रकाशक व्यापार है। रस की गराना सात्विक अनुभावों के श्रांतर्गत वि नाहिए। पश्चिम के कवियों ने चेहरे में लजा की ललाई (ब्लश्) का प्रचुर

कि हिया है। रोविकालीन कवि गिने गिनाए अनुभावों के चतुर्दिक् चकर लगाने करा सर्वत्र रूप से अनुमानों की अभिन्यक्ति प्रायः नहीं कर सके हैं। लेकिन कि म बर्गिरियर्तन के कुछ श्रन्छे उदाहरण मिल जाते हैं।

नायक ने 'मोलिसिरी' की माला सखी द्वारा नायिका के पास मेजी है। न नियम को माला पहनाकर आई है और नायक से नायिका की दशा का क्ष गती हैं।

पहिरत ही गोरे गरे, यो दौरी दुति लाल । मनी परिस पुलकित भई, मौलिसरी की माल ॥

— बिहारी मीलधी के सर्ग में उसे नायक के सर्ग का अनुभव हुआ, अते: उसका

क हते रोमांचित हो उठा । यहीं नहीं, माला गले में पड़ते ही उसकी श्रंगदीति क्रिक्साई दिखाई देने लगी । गोरेपन का सहसा बदलंकर ईपत् लाल हो जाना क्ष के प्रति उसके प्रेम की ऋभिव्यक्ति ही है।

तता के कारण लाल होने का एक दूसरा चित्र देखिए : ज्यों ज्यों परसत लाल तन, त्यों त्यों राखे गीय।

नवल वध् डर लाज तें, इंद्रवध् सी होय।।

मतिराम े

यह नवोड़ा नायिका का उदाहरण है। प्रिय के सर्श मात्र से वह डर श्रीर वा के कारण संक्रिनत होती जाती है श्रीर उसका रंग इंद्रवधू के रंग सा हो जाता ं दृष्ट्यम् शन्द हमारे सामने केवल वर्णपरक परिवर्तन ही नहीं उपस्थित का, बल्क ग्रंपने में सिमटती हुई वधू का पत्यत्तीकरण भी कराता है। इंद्रवधू त्रां मान से ही संक्रिनित हो जाती है।

रतीर के रंग की छाया से नायिका की माला का रंग बदल गया है, किंतु अतिरोदना होने के कारण उसे इसका पता नहीं लगता। इस वर्णपरिवर्तन का कितंत मामिक चित्र उपस्थित करते हुए वेनी प्रवीन ने लिखा है :

करहर गृथि बबा कि सों में, गजमोतिन की पहिरी श्रति श्राता। भाई क्यों ते इसी पुलराज की, संग गई अमुना तट बाला। न्दात उत्तरी ही 'बेनी प्रवीन' हैंसे सुनि बेनन नेन रसाजा। बानत मा भा की बदली, सब सी बदली बदली कहै माला।

### हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहांस

वावा की शपथ खाकर मैं सच कहती हूँ कि श्रभी तो कल ही मैंने गलों की माला गूँथकर पहन रखा था। यह पुखराज की माला कहाँ से श्रा गई। यमुनातट पर स्नान करते समय किसी श्रन्य की माला से बदल तो नहीं गई।

उस वेचारी मुग्धा नायिका को क्या पता कि शरीर की पीतान है। कारण गजमुक्ताओं की श्वेत माला का रंग कुछ इस प्रकार बदल गण है। उससे पुष्पराग मिण्यों की माला की भ्रांति होती है। यहाँ पर वर्णपतिका सिहारे नायिका के सौंदर्य की जो व्यंजना की गई है वह अतिशय मनोरम के हृदयग्राही है।

विहारी के उपर्युक्त दोहे में कोई दूती नायक से नायिका की प्रेमानुमहिक्का खींचकर नायक के मन की ललक को श्रीर भी श्रिष्ठिक वहां देने का उक्त कर रही है। मितराम के दोहे में नायिका को विशेष परिस्थिति में उत्कर्ण छुई मुई होती हुई दिखाने का श्रिभप्राय उसके प्रति नायक के श्राक्ष्य को श्रीर के तीत्र बना देना है। वेनी प्रवीन का वर्णपरिवर्तन द्वारा नायिका के सैरियंक्र का उद्देश्य उससे मिन्न नहीं है। चाहे श्रनुरूप वर्णयोजना हो चाहे प्रतिह्म की योजना, सब की सब वर्णयोजनाशों द्वारा मुख्य रूप से नायिका के सौर्य श्री श्रीक्र का नर्माण उसकी समसामयिक परिस्थितियों द्वारा होता है। सामंतीय वातावरा है हमी तरह के रूपलावराय श्रीर वैभवसमन्वित नायिका के वर्णन की श्रावरक्ता की

(ए) उपलक्षित चित्रयोजना (अप्रस्तुत विधान और चित्रयोजना)अप्रस्तुत या उपमान द्वारा किन एक ऐसा भन्य चित्र उपस्थित करता है ने प्रति
या उपमेय का रूप खड़ा करने में पूर्ण समर्थ होता है। अधिकांश शलंका ।
आधार उपमान या साहश्य होता है। इसलिये उपमालंकार को आलंका कि
आलंकारिवेचन में प्रथम स्थान दिया है। अप्पय दीचित ने चित्रमीमां ।
लिखा है कि कान्य के रंगमंच पर विविध प्रकार के नृत्य आदि से सहद्यों का करनेवाली केवल यही एक अभिनेत्री है । इसके बाद उन्होंने ऐसे चित्रमी आलंकारों के नाम लिए हैं जो मूलतः उपमा ही हैं। उपमा की यह व्यक्ति उपमा निया उपमान के साहश्य पर ही निर्भर है।

पश्चिम में उपमा को काव्योत्कर्प में उतना विधायक नहीं माना जाता जिल

<sup>ै</sup> उपभेका शेल्षी संप्राप्त चित्र-भूमिका भेदान् । रंजयन्ती काव्यरंग नृत्यन्ती तिद्धां चेतः ॥ —चित्रमीमांसा, निर्णयसागर, १० ४

रीतिकाबीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [ खंड २ : श्रध्याय ५ ]

कार है । इरल् ने स्तक को कविप्रतिभा की कसौटी माना है, क्यों कि श्रदृश्य में कार की योजना प्रातिभ ज्ञान (इनस्यूशन) पर ही निर्भर है । विस्त मरी, हर्ग्य रीड श्रादि पाश्चात्य विचारकों ने काव्य के उत्कर्प में रूपक कर मरत्य पर रीड श्रादि पाश्चात्य विचारकों ने काव्य के उत्कर्प में रूपक कर मरत्य पर योजना की जाती है। रीड का कहना है कि उपमा, जिसमें कर में नार व्याचन की जाती है, साहित्यिक श्राभिव्यक्ति की प्राथमिक का प्राथमिक विद्या पर करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय विद्या मत्त पर स्तर विरोधी न होकर श्रपने श्रपने स्थान पर श्रीचित्यपूर्ण हैं। विश्वयोजना में कहीं उपमा श्रिष्ठ समर्थ प्रतीत होती है तो कहीं जान है विश्वयोजना में कहीं उपमा श्रिष्ठ समर्थ प्रतीत होती है तो कहीं जान है विश्वयोजना में कहीं उपमा श्रिष्ठ समर्थ प्रतीत होती है तो कहीं जान है विश्वयोजना में कहीं उपमा श्रिष्ठ समर्थ प्रतीत होती है तो कहीं जान है है इस तरह का चित्र खड़ा करने में रूपक श्रज्ञम सिद्ध है । इस उदाहरण 'रूपक' का देखिए—हम खंजन गहि ले गयो, चितवन हमाय। श्रथवा मानस का प्रसिद्ध रूपक देखिए—'ढाहत भूप-रूप-तर-मूला।

उपमा श्रीर रूपक में उपमान का जो विधान किया जाता है उसके मुख्य किन पर भी विचार कर लेना चाहिए। क्या इसकी केवल स्वरूपनोध के लिये हैं श्रीय जाता है ? ऐसा होने पर इसका महत्व केवल चानुप चित्र (विजुत्रल किस)) तक ही सीमित हो जायगा। किंतु चानुप चित्र का सजन इसका गौर्ण किन हैं। मुख्य रूप से उपमानों की सृष्टि भावों को तीन करने के लिये तथा एक कार्यर उत्पन्न करने के लिये की जाती हैं। 'निरवात निवास में दीपसिखा सी' मार्ग मन में नायिका की खिन्न श्रीर उदास मनः स्थिति का एक भावपूर्ण चित्र ही उपियत करता है बल्कि एक श्रवसादपूर्ण सनाटे का वातावरण भी श्रांकित का है। स्पन्न के उदाहरण से भी यहीं वात सिद्ध होती है। विपत्ति का समुद्र की तिमन इससे विपत्ति की श्रनंतता श्रीर भयंकरता का वातावरण तो

🕍 शिविवारिषि अनुकूला'। इन दोनों भावपूर्ण चित्रों को उपमा इतने सफलता-

पे उपमान रूढ़ श्रलंकारों के श्रंग होने की श्रपेत्ता कहीं श्रिधिक श्रांतरिक इन रखते हैं। किन व्यक्तिगत ढंग से किसी निपयनस्तु की किस रूप में देखता

मिरित हो ही जाता है। इस वातावरण का प्रयोजन भी भावों को तीव

विक नहीं उपस्थित कर सकती।

<sup>ै</sup> करियोस्त : पीरहिन्स, मान २२, ए० १६-१७ व प्राम्हेन मान् स्टाह्स, ए० १२, ८२, ११४ व होत्सा प्राप्त स्टाह्स, ए० २४

### हिंदी साहित्य का महत् इतिहास

है, इसकी सूचना उपमानों के चुनाव से सिलती है। परंपरामुक्त उस श्रातिरिक्त किय ऐसे उपमानों का उपयोग भी करता है, जिसके उसकी स्वि, वरण श्रोर देशकाल श्रादि का संकेत मिलता है। लेकिन उपमानों के हु सामान्यतः उसे सचेत नहीं रहना पड़ता है। ये तो उसकी श्रंतरचेतना है उद्भूत होते हैं। इस चित्रयोजना का संबंध किय की संपूर्ण वोधवृत्ति श्री परिधि से स्थापित किया जाना चाहिए। उसकी वोधवृत्ति श्रीर भावपरिधि का विशेष संस्कार, समाज श्रोर वैधक्तिक रुचि के द्वारा होता है। एक ही। काव्यरचना करनेवाले दो कवियों की चित्रयोजना कुछ श्रंशों में समान हो श्रानेक श्रंशों में समान हो श्रानेक श्रंशों में समान हो त्राने कुछ प्रिय उपमानों को बार बार ले श्राता है, दूसरा किय श्रपने देशों उपमानों का प्रयोग श्रधिक संख्या में करता है। दो कियों के रुचिमेद की का के लिये इनके द्वारा प्रयुक्त उपमानों का श्रध्ययन एक उत्तम साधन है।

रीतिकालीन कवियों ने नायिका के स्थूल श्रंगों के लिये रुढ़ उपमाने प्रयोग किया है उनका विस्तृत उल्लेख यहाँ पर अप्रासंगिक होगा। यहाँ पर काल के कुछ प्रतिनिधि कवियों के अप्रस्तुतों की तालिका उपस्थित कर उसके अपर उनके चित्रों की भाव-निरूपण-चमता तथा प्रेम संबंधी दृष्टिकीण का किर किया जायगा।

श्रपनी चित्रयोजना के लिये किन कई तेत्रों से श्रप्रस्तुतों को गह्ण करत मुख्यतः उसके श्रप्रस्तुतों के चुनाव के पाँच तेत्र हैं:

१—तत्कालीन वातावरण, २—प्रकृति, ३—पशुपची, ४—शालका ५—चरेलू जीवन । अब आइए यह देखें कि रीतिकाल के कुछ प्रमुख की किस चेत्र से क्या प्रहण किया है। पहले बिहारी को ही लें।

## तत्कालीन वातावरण श्रीर जीवन से:

| <b>प्रस्तु</b> त                       | अप्रस्तुत             |            | र छंद्सह      |
|----------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| श्राँख                                 | सुभर                  | वि० वो     | ० ६८ 📜        |
|                                        | <b>किं</b> चलनुमा     | "          | ६१ ,          |
|                                        | दलाल                  | " "        | १६६           |
| रूप .                                  | फानूस के भीतर का दीपक |            | १५०           |
| हँसी<br>देह<br>नाविका<br>सुरति<br>दूती | <b>फाँ</b> सी         | "          | દ્ધ           |
|                                        | सुंदर देश             | 77,        | १७५           |
|                                        | राजा                  | 77         | <b>??</b> , ` |
|                                        | रग                    |            | ₹80           |
|                                        | मेहराव का भराव        | , <b>,</b> | ३०७           |

# रीतिकासीन कवियों की सामान्य विशेषताएँ [संह २ : अध्याय ५]

प्रंथ और छंदसंख्या अप्रस्तुत वि० बो० ३२

मुलक शासक

पातुरराय चौगान

मीना लगाम ' **कौड़ा**ं

वंजीर पंकीर ठग

चरिता पेड़-

तुरंग 55 .

मृग-मस्त हाथी गौरा पत्ती

मृग े नागिन

ंज्योतिय )---स्यं तिथि

संकांति शनि ं लगन

सुदिन मंगल ।

शशि

चूरन

केसरि श्राड

बि० बो०

१२७

३८२

- હપ્ર

### हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

घरेलू जीवन से--

छिन ( श्रंगद्युति ) बरमा बि॰ बो॰ १४३ ,, गुड़ की डिलिया ,, १८७ हृदय हिंडोल ,, २०५

श्रव विविध चेत्रों से लिए गए 'देव' के कुछ श्रप्रस्तुत देखिए— तत्कालीन वातावरण श्रीर जीवन से—

श्रांख दलाल स्वतंग ११८

वयःर्धि चतुरंग चमू ,, १८

प्रकृति से—

 ऋषु
 सावन भादों
 "१६५

 रूप
 सिंधु
 "४३४

 नायिका
 मंजरी
 "५५२

पश्-पद्धी-जगत् से---

श्राँखें मतवारे मतंग ,, २३८ ,, ३६०

,, तीखा तुरंग सु० वि० १८ सधमक्वी

,, मधुमक्खी ,, ,, मन जाल का मीन प्रे० चं० ए० २०

रूप फल्पवृत्त सुरु ते छ । ३६३ नायिका पिंजरा की चिरी ,, ५३६

,, सोनचिरी ,, ३०५ प्रीति पतंग ,, ६०३ घरेलू जीवन से—

मन घी (काम धूप है) सु० त० छं० २४८ ,, माखन ,, २६०

,, सन्ध्र नायिका फिरकी ,, ५३६ वयःसंधि मधु+दधि+दूध+ऊख ,, ३६३ यौवन दूध ,, २६०

इन दोनों किवयों के अप्रस्तुतों की सूची से स्पष्ट पता लग जाता है कि इनका भुकाव किस तरह के चित्रों की ओर है। स्मृति अतीत की घटनाओं का माल-गोदाम नहीं, बल्कि जुनाव करने का यंत्र है। यह स्मृतियंत्र अपनी मनोवृत्तियों के अनुकूल इश्यों और वस्तुओं का चयन और सुरक्षा करता है।

एक कवि की स्मृतिसीमा में प्रायः एक ही तरह के श्रप्रस्तुत घूम फिरकर श्राते हैं । बिहारी के श्रिधिकांश श्रिपस्तत दरबारी वातावरण तथा पुस्तकों से संग्रहीत किए गए हैं। देव ने श्रपने अपस्तुतों को प्रधान रूप से पशु-पन्नी-जगत् तथा घरेलू जीवन से लिया है। पशु-पन्नी-जगत् से बिहारी ने तुरंग, मृग, कुही, मस्त हाथी, नागिन श्रादि को श्रप्रस्तुत के रूप में लिया है जबिक देव की दृष्टि मधुमक्खी, जाल के मीन, पतंग, सोनचिरी, लालमुनिया श्रादि की श्रोर गई है। चित्र की योजना में इन श्रप्रस्ततों का प्रतीकात्मक श्रर्थ भी होता है जो कवि के दृष्टिकीया का प्रकाशन करता है। मन के लिये मृग कहने में उनका तात्पर्य यह है कि यह मृग की भाँति ही भोलाभाला है श्रीर सहज में ही बिंध जाता है। तुरंग से उसकी चंचलता, मस्त हाथी से उसका मनमानापन थ्रीर गौरा पत्ती से थ्राँख रूपी 'कुही' द्वारा मर्मीतक पीड़ा पाना द्योतित होता है। रूप से सहज में बिंध जाना तथा किसी की सुंदर आँखों की गहरी चोट खा जाना सामंतीय मन की विशेषताएँ हैं। श्रनियंत्रित दंग से मनमानी करना स्वच्छंद सामंतों का दैनंदिन व्यापार है। इससे प्रेम की नहीं, वासना श्रीर मुक्त विहार के श्रितिरेक की गंध श्राती है। देव का मन जाल का मीन है। इसमें प्रेमजन्य तहप श्रीर विह्नलता है। विहारी की नायिका नागिन सी इस लेनेवाली है, तो देव की नायिका 'पिंजरा की चिरी' है। बिहारी की नायिका के रूप का जो प्रभाव नायक पड़ा है श्रीर जिस ढंग से वह उसकी श्रमिन्यक्ति करता है वह उसकी रूपासक्ति और शारीरिक भूख को प्रकट करता है। लेकिन 'पिंजरा की चिरी' प्रेमजन्य पीड़ा, वेदना, तड़फड़ाहट, व्याकुलता श्रादि मानिसक स्थितियों को एक साथ ही श्राभिन्यंजित करने में पूर्ण समर्थ है।

श्रव जरा घरेलू जीवन से संग्रहीत श्रवस्तुतों की मार्मिकता श्रौर श्रमार्मिकता पर भी विचार कर लेना चाहिए। बिहारी को घरेलू जीवन के श्रवस्तुतों के लिये गुड़ की डिलया श्रौर बरमा ही मिले। ये दोनों श्रवस्तुत छ्वि के लिये श्राए हैं। इन श्रवस्तुतों से न तो रूप की तरलता श्रादि का स्वरूप खड़ा हो पाता है श्रौर न भाव को तीव्र ही बनाया जा सका है। लेकिन द्रष्टा श्रौर खष्टा की रूपपीड़ित मनोवृत्ति छिप नहीं सकी है; फारस श्रौर ईरान की श्राशिकी प्रवृत्ति को भारतीय लिबास पहनाने का प्रयत्न भी श्रवकट नहीं रह सका है।

घरेलू श्रप्रस्तुतों में देव ने मन के लिये घी, माखन, मोम श्रादि लाकर मन की द्रवर्गशीलता की श्रोर संकेत किया है। किसी के देखने, संभाषण करने श्रादि से मन का द्रवीभूत होना ही तो स्नेह है। दलाल, चतुरंगिणी सेना श्रादि की श्रोर इनकी दृष्टि न गई हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनमें इस तरह के श्रप्रस्तुतों की संख्या कम है। विहारी के ज्योतिषशास्त्रीय श्रप्रस्तुत कोई चित्र उपस्थित नहीं करते, हाँ, एक नया चमस्कार श्रवश्य खड़ा करते हैं। देव का मन इस तरह के श्रप्रस्तुतों में

नहीं रम सका है। मतिराम श्रीर पद्माकर में भी इस तरह के चित्रों की कमी है। पर मतिराम के दोहों में जो श्रपस्तुत श्राप हैं उन्हें बिहारी की पुनरावृत्ति से श्रिधक नहीं समभाना चाहिए।

घनत्रानंद में अप्रस्तुतों की संख्या उतनी श्रिषक नहीं मिलेगी किंतु उनसे उनकी प्रेम संबंधी मनोवृत्ति का पता लग जाता है। पित्तियों में बार बार चातक और चकोर को याद किया गया है। ये वियोग, एकनिष्ठता और तन्मयता के प्रतीक हैं। वियोग के लिये अन्त्यवट और जीव के लिये गुड़ी का प्रयोग वियोग का अमरत्व और जीव की अस्थिरता स्चित करते हैं। यद्यपि घनश्चानंद भी 'नैनसुमट' श्रीर 'प्रेमरणचेत्र' से अपरचित नहीं हैं, फिर भी इस रणभूमि में सुमट नेत्रों के युद्ध संबंधी हश्यों को बहुत कम दिखलाया गया है।

उपर्युक्त विवेचना के स्राधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, कि :

१—सामान्यतः श्रपने भोगमूलकः दृष्टिकोण के कारण श्रप्रस्तुतों के चुनाव में कवियों की दृष्टि रूप श्रीर प्रेम को उद्दीप्त करनेवाले श्रप्रस्तुतों पर विशेष रही है। मानसिक पच को उभाइकर सामने रखनेवाले श्रप्रस्तुतों की प्रायः उपेचा हो गई है।

२—श्रप्रस्तुतों को प्रधानतः तीन चेत्रों से चुना गया है—सामंतीय वातावरण तथा जीवन, पुस्तकों श्रीर घरेलू जीवन तथा प्रकृति से। सामंतीय वातावरण तथा जीवन से गृहीत श्रप्रस्तुत रूप के प्रति विलासात्मक श्रासक्ति के द्योतक हैं। पुस्तकीय श्रप्रस्तुत तो विंव खड़ा करने में नितांत श्रसमर्थ हैं। विहारी ने ऐसे श्रप्रस्तुतों को श्रिधक संख्या में प्रह्णा किया है। देव के श्रप्रस्तुत श्रिषकतर घरेलू जीवन से लिए गए हैं जो मन की द्रवणशीलता के द्योतक हैं। पशुपचियों के रूप में गृहीत श्रप्रस्तुत नायिका की संयोग-वियोग-जन्य मानसिक दशाशों को प्रकृट करते हैं। प्रेम के मानसिक पद्ध के उद्धारन में उनकी वृत्ति श्रिषक रूमी है। मितराम और पद्माकर की स्थित इन दोनों की मध्यवर्तिनी है। वे सामान्यतः श्रप्रस्तुतों के फेर में श्रिषक नहीं पड़े हैं।

(१) श्रलंकारयोजना—काव्यरूपों की विवेचना करते समय इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि काव्यरूप, भावानुभूति और अभिव्यंजना में कोई पार्थक्य नहीं है। भामह और वामन आदि अलंकारिकों ने सूत्र रूप में इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। आलंकारों को अभिव्यंजना से पृथक् नहीं माना जा सकता। भामह ने अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को स्वीकार कर एक प्रकार से अलंकार को अभिव्यक्ति का अपरिहार्य अंग मान लिया है। काव्यसर्जना के सधन च्यों में किन की अभिव्यक्ति में असाधारयाता आ जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उसकी अभिव्यक्तियाँ वक्रोक्तिपूर्य हो

जाती हैं। वामन ने तो कुछ श्रीर श्रागे बढ़कर श्रलंकारों को सौंदर्य का समानार्थी मान लिया है—सौंदर्यमलंकारः। वामन का यह कथन पश्चिम के सौंदर्यशास्त्रियों के उस मत के समकत्त रखा जा सकता है जिसमें भावानुभूति श्रीर श्रिमिन्यिक्त में एकहर्पता स्थापित की गई है।

किंतु आगे चलकर अलंकारों को काव्य का शोभाकर धर्म मान लिया गया श्रीर आलंकारिकों ने अलंकार और अलंकार्य के बीच सुस्पष्ट विभाजक रेखा खींच दी। अब अलंकार भावानुसूति को तीव्रतर बनानेवाला तथा वस्तु के रूप, गुण, व्यापार आदि को उत्कर्ष प्रदान करनेवाला माना गया। इसका एक दुष्परिणाम यह भी हुआ कि कुछ लोगों ने स्वयं अलंकार को साध्य मान लिया। इसके फलस्वरूप काव्य का आंतरिक पच्च दुर्वल पड़ गया।

कान्य को शोभाकर श्रथवा कान्यगत भावानुभूति श्रोर वस्तु को तीव्रतर तथा भावप्रवण बनाने के लिये किय जीवन श्रोर जगत् के विविध देशों से श्रप्रस्तुतों का चुनाव करते हैं। किव का श्रनुभव जितना न्यापक श्रोर परिज्ञान जितना गहरा होता है उसका श्रप्रस्तुत भी प्रस्तुत को उतना ही प्रभावोत्पादक श्रोर मर्मस्पर्शी बना पाता है। यह श्रप्रस्तुत योजना मुख्यतः साहश्य पर श्राधृत है। यह साहश्य प्रधानतः तीन प्रकार का होता है—रूपसाहश्य, धर्मसाहश्य श्रीर प्रभावसाहश्य।

(अ) रूपसादृश्य—प्रस्तुत की रूपानुभूति को तीव्रतर बनाने की दृष्टि से जिन सादृश्यमूलक अप्रस्तुतों की योजना की जाती है वे आकार में प्रायः प्रस्तुत के अनुरूप होते हैं। लेकिन उनका मुख्य कार्य होता है प्रस्तुत के आकार का भावात्मक बोध कराना। जहाँ अप्रस्तुत भावात्मक बोध कराने में श्रद्धम प्रतीत होते हैं वहाँ उनकी सारी सार्यकता व्यर्थ सिद्ध होती है।

रीतिकवियों के रूपवर्णन—मुख्यतः नख-शिख-वर्णन—रूढ़िबद्ध श्रीर श्रवैय-क्तिक हैं। उन्होंने प्रायः संस्कृत के लच्चणप्रयों में निर्धारित प्रत्येक श्रंग के उपमानों को ही ग्रहण किया है। इस प्रकार के, पिष्टपेपित उपमान सौंदर्यानुभूति जागरित करने में अर्वण श्रसमर्थ हैं। श्राँखों के लिये कुछ रूढ़ उपमानों का प्रयोग देखिए:

- (१) हरिनी के नैनान तें, हरि नीके ये नैन।
  —-विहारी
- (२) खंजरीट, कंज, मीन, मृगन के नैनन की छीन छीन लेहि छबि ऐसी तें लड़ाई है।

—मतिराम

(३) हिरन, चकोर, मीन, चंचरीक, सैनबान, खंजन, कुमुद, कंजपुंज न तुलत हैं

---देव 🌣

(४) खंनन के प्रान, पिय विरद्द-तिमिर-मान मीनन के मान, धनवान मनमथ के।

—श्रीपति

इस परंपराप्राप्त उपमानों के एकत्रीकरण से न तो ऋाँखों की रूपानुभूति ही तीत्र हो पाती है और न उनके प्रति किसी प्रकार का भावोद्देलन ही हो पाता है। किट के लिये केशव ने 'किट जथा भूत की मिठाई, जैसो साधु की भुठाई, जैसी स्थार की ढिठाई, ऐसी छीन छहरतु है' लिखा तो देव ने बहुत कुछ उसी को दुहराते हुए 'जानि न परत ऋति सद्दम ज्यों देवगित, भूत की चाल कीधों कला है कोटि नट की' लिख मारा।

नहाँ इन्हें मृग, मीन, खंजन के रूढ़ उपमानों से छुट्टी मिली है वहाँ पर इन्होंने भावोत्तेजक अप्रस्तुत योजना प्रस्तुत की है:

> (१) पानिप विमल की मलक मलकन लागी काई सी गई है निकल लिरकाई श्रंग ते।

> > —मतिराम

(२) दगर डगर बगरावित श्रगर श्रंग, जगर सगर श्रापु श्रावित दिवारी सी।

—देव

(३) सीरे उपचारन घनेरे घनसारन सीं, देखत ही देखी दामिन लीं दुरि बायगी।

—-पद्माकर

प्रथम उदाहरण में ज्ञातयौवना नायिका के आगत रूपलावण्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। लड़कपन के बीत जाने पर यौवन के पानिप का आगमन होता है। इसे स्पष्ट करने के लिये काई के हटने पर जो स्वच्छ जल प्रकट होता है उसे अप्रस्तुत के रूप में प्रहण किया गया है। यह अप्रस्तुत न तो असाधारण है और न चमत्कृत करनेवाला, इससे प्रायः सभी परिचित हैं। काई के हट जाने पर पानी का सौंदर्य अपने प्रकृत रूप में ही आता है किंतु वह हमारी आँखों को अत्यंत मनोरम, आकर्षक और ताजगी से भरा हुआ लगता है, क्योंकि काई से बिलकुल अलग करके उसे हम नहीं देख पाते। इस अप्रस्तुत द्वारा ज्ञातयौवना नायिका का लावण्यमय व्यक्तित्व उभर आता है। 'पानिप' शब्द उस रूप ( आगत रूपानुम्ति ) को तीवतर बना देता है।

देव ने नायिका के लिये 'दिवारी' श्रप्रस्तुत की योजना करके हमारे संमुख एक श्रास्त्रंत नयनामिराम चित्र प्रस्तुत किया है—दीपमालिका की जगमगाहट नायिका की रूपच्छटा को श्रितिशय भावप्रवण बना देती है। नायिका मिण्माणिक्य जड़े हुए श्राभूषणों से श्रलंकृत है। इन श्राभूषणों की चमक उसकी तनद्युति से मिल-कर इस तरह शोभायमान हो रही है मानो दीपावली जगमगा रही हो। पर यह दीपावली की जड़ शोभा नहीं है—चलती हुई नायिका स्वयं गतिशील दीप-मालिका बन गई है।

वेनी प्रवीन का दूसरा उदाहरण लीजिए:

### एक ही दिना में जलधर सी समिब आहे, जीवन की उमँग अवाई सुनि कंत की।

इस रूपसादृश्य के साथ साथ धर्मसादृश्य भी है। आषाद के बादलों की उमड़न घुमड़न, उनके लघु दीर्घ आकारों की दौड़धूप, यौवनजन्य लालसा भरे सौंदर्य तथा उसकी उमंगों को मूर्त करने में कितने समर्थ है।

पद्माकर ने पुराने उपमान 'दामिन' का प्रयोग किया है। पर जिस प्रसंग में यह प्रयुक्त हुआ है उसमें यह स्थिकता का भावात्मक रूप खड़ा करने में पूर्णतः समर्थ है।

(आ) धर्मसादृश्य—रूपसादृश्य की अपेत्ता धर्मसादृश्य सूद्रमतर विधान है। इसके द्वारा प्रस्तुत के गुग्धभं की अनुभूति को तीवतर बनाया जाता है। आधुनिक कवियों ने रूपसादृश्य की अपेत्ता धर्मसादृश्य का अधिक ध्यान रखा है। साधर्म्यमूलक अप्रस्तुतों में प्रायः लत्त्तगा शक्ति का चमत्कार निहित रहता है और आधुनिक काव्यों में लत्त्रगा का प्रयोगबादुत्य स्वभावतः साधर्म्यमूलक अप्रस्तुतों को समाविष्ट कर लेता है।

रीतिवद्ध कवियों में इस तरह के श्राप्रस्तुतों की साधारणतः कमी ही दिखाई देती है। रीतिमुक्त कवि घनानंद में श्रवश्य साधम्यमूलक श्राप्रस्तुतों की भरमार है, क्योंकि उनकी रचनाश्रों में लाच्चिषक प्रयोगों की बहुलता है। रीतिबद्ध कवियों में देव ही ऐसे कवि दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने इस तरह के श्राप्रस्तुतों का श्रापेचाइत श्रिषक प्रयोग किया है।

इस संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि यदि श्रालंबन को परिस्थिति विशेष में डालकर उसकी मानसिक प्रतिक्रियाश्रों को स्पष्ट करने तथा उन्हें भावप्रवर्ण बनाने के लिये श्रप्रस्तुतों की योजना की जायगी तो वे श्रिधिक भावोद्रेकपूर्ण बन सकेंगे। प्रस्तुत के सामान्य धर्मबोध के लिये जो उपमान प्रयुक्त होंगे वेन तो उतने व्यंजक होंगे श्रीर न प्रभावपूर्ण। इस संबंध में 'देव' का ही एक उदाहरणा देखिए:

### माखन सो तन दूध सी जोवन।

माखन अप्रस्तुत शरीर के कोमलता धर्म का बोध मात्र कराता है और यह बोध मावपरक भी नहीं बन पाया है। यदि 'माखन सो तन' के स्थान पर 'माखन सो मन' होता तो मन के धर्म की भावात्मक अनुभूति का मूर्तीकरण संभव हो पाता। 'दूध' अप्रस्तुत तो 'जोबन' के धर्मगुण के स्पष्टीकरण में नितात असमर्थ है।

देव का ही एक दूसरा उदाहरण देखिए जो श्रपेचाकृत श्रिधक प्रभावशाली वन पड़ा है:

### पारे ही के मोती किथीं प्यारी के सिथित गात, ज्यों ही ज्यों बटोरियत त्यों त्यों विश्वरत है।

प्रग्यमान की मानसिक अवस्था में होने के कारण नायिका कृत्रिम शैथित्य का अनुभव करती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर नायिका की एक विशेष परिस्थित में डालकर उसकी मानसिक प्रतिक्रिया स्पष्ट की गई है। नायिका के विश्वरते हुए शरीर की अनुभूति को स्पष्ट करने के लिये पारे के मोती का अपस्तुत ले आया गया है। स्पर्श मात्र से पारे के विखरने का व्यापार नायिका की शिथिलता को मूर्त बना देता है।

इसी प्रकार धर्मसाहश्य के श्राधार पर मितराम ने गुरुजनों के बीच पड़ी हुई नवोढ़ा नायिका के संकोच का बहुत मार्मिक चित्र खींचा है:

### ज्यों ज्यों परसे लाल तन, त्यों त्यों राखे गोय । नवल बधु दर लाज ते, इंद्रबधु सी होय ॥

यहाँ पर डर श्रीर लजा के द्वंद्व में पड़ी हुई नववधू के लिये 'इंद्रवधू' श्रप्रस्तुत ले श्राया गया है। शालीनता नारी की श्रावयविक (श्रारगैनिक) विशेष्त्रता है। नवागत बहू का प्रिय के स्पर्श मात्र से संकुचित हो जाना स्वाभाविक है। इस व्यापार को श्रनुभृतिमय बनाने के लिये 'इंद्रवधू' को प्रस्तुत किया गया है। इंद्रवधू को जहाँ स्पर्श किया कि वह छुई मुई हुई। दोनों के छुई मुई हो जाने में जो स्पर्शसाम्य ले श्राया गया है वह इस चित्र को काफी भावात्मक श्रीर उद्रेकपूर्ण वना देता है।

### हरख सहधरनि को नीर भी री। जियरो मदन तीर गन को तुनीर भी।

#### --रास

इसमें हृदय के हर्ष श्रीर मरुधरणी के नीर में कोई रूपसाम्य नहीं है। मरु का धर्म जल को सोख जाना है। इस श्राप्रस्तुत के द्वारा हृदय के हर्ष के विलीन होने के व्यापार को प्रत्यच्च किया गया है। इस श्राप्रस्तुत के श्राख्नुतेपन के कारण प्रस्तुत का मूर्त रूप श्रीर भी प्रभावोत्पादक हो गया है। (इ) प्रभावसादृश्य—प्रभावसादृश्य साधम्यं की श्रमेत्ता भी सूद्रमतर श्रप्रस्तुत योजना है। रीतिवद्ध किवयों में इस तरह के श्रप्रस्तुतों की योजना श्रोर भी विरल है। इसका प्रयोग श्रालंबन के प्रभाव को स्पष्ट श्रीर श्रनुभृतिमय बनाने के लिये किया जाता है। रीतिवद्ध किवयों में सर्वाधिक संवेदनशील होने के कारण देव ने इस तरह के श्रप्रस्तुतों का प्रयोग श्रीरों की श्रमेत्ता श्रिधक किया है:

चे अँखियाँ सिंख द्यानि तिहारिये जाय मिली जलवूँद ज्यों कृप में। कोटि डपाय न पाइए फेरि समाह गई रॅगराह के रूप में।

श्राँखों के श्रीकृष्ण के रूप में समा जाने तथा कृप में जलविंदु के मिलने में न तो रूपसादृश्य है श्रीर न विशेष धर्मसादृश्य ही। पर जलविंदु के कृपजल में समाहित हो जाने तथा श्राँखों के रूप में लय हो जाने में गहरा प्रभावसाम्य है। प्रभावसादृश्य के श्राधार पर लयमान होने के व्यापार का मूर्त प्रत्यज्ञीकरण सहजर्समय है।—

दास का एक दूसरा उदाहरण देखिए:

दास न जानत कोऊ कहूँ तन में मन में छबि में बस जाती। प्यारे की तारे कसौटिन में शपनो छबि कंचन की कसि जाती॥

श्राँखों के श्याम तारों में बसी हुई नायिका की स्वर्णिम छिव के लिये कसौटी पर कसे हुए सोने की पीतवर्णी लीक में स्थूलतः रूपसादृश्य है पर लज्ज्णा के सहारे किसी की श्राँखों में छिव की रेखा खिच जाने का तात्पर्य है उसकी संपूर्ण चेतना का किसी की रूपछटा से श्रिभम्त होना।

पर, जैसा पहले कहा जा चुका है, श्रपनी सीमाश्रों श्रीर विशिष्ट शैली के कारण इस तरह के श्रपस्तुतों की प्रायः कमी मिलेगी।

(ई) संभावनामूलक अप्रस्तुत योजना—कुछ साद्ययमूलक अप्रस्तुत ऐसे भी होते हैं जो संभावनाओं पर आशित होते हैं। उत्प्रेचा ऐसा ही अलंकार है। 'प्रकृतस्य प्रात्मना संभावना उत्प्रेचा' अर्थात् उपमय का उपमान रूप में संभावना उत्प्रेचा है। इसमें प्रकृत या उपमेय (प्रस्तुत) उतना प्रधान नहीं होता जितना उपमान या अप्रस्तुत होता है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का पार्थक्य बना रहता है, किंतु किसी न किसी कारण से दोनों में अभिन्नता स्थापित की जाती है।

उन साहरयमूलक श्रलंकारों की श्रपेता, जिनकी चर्चा पीछे की जा चुकी है, रीतिकांक्यों में उत्प्रेत्ता के लिये काफी श्रवकाश दिखाई पड़ता है। इसका कारण यह है कि इसमें कल्पना की उड़ान श्रीर चमत्कारप्रदर्शन की छूट रहती है। श्रद्भत श्रीर चमत्कार के प्रति विशेष प्रेम होने के कारण रीतिवद्ध किवयों ने इसका प्रचुर प्रयोग किया है। श्रन्य श्रलंकारों की भाँति उत्पेत्ता में भी श्रप्रस्तुत जितना ही श्रिधिक लोकानुभूति श्रीर लोककल्पना की सीमा में रहेगा वह उतना ही श्रिधिक काव्यसौंदर्य की
सर्जना में समर्थ हो सकेगा। पर बहुज्ञताप्रदर्शन श्रीर चमत्कारसर्जना के फेर में
पड़कर प्रायः सभी कवियों ने किताबी श्रप्रस्तुतों का भी प्रयोग किया है। ऐसे श्रप्रस्तुत
न तो रूपानुभूति में सत्तम होते हैं श्रीर न विषयी के धर्म श्रीर प्रभाव के संमूर्तन में।
इस तरह के श्रप्रस्तुतों के कुछ उदाहरण देखिए:

- (१) तिय सुख लखि हीराजरी, वेंदी बढ़े विनोद। सुत सनेह सानी लियो, विधु प्रच वधु गोद॥ —विहारी
- (२) भौंहन सध्य स्गंमद केसरि वंदन लीक सुवेर पुरानी। भूपर ते नभ ऊपर की त्रिशिरा शर भैन तनू पर तानी।
- (३) सारी महीन यों लीन बिलोकि विचारत हैं कवि के घ्रवनी पे। सोदर जानि ससीरि मिली सुत संग लिए मनी सिंधु मैं सीपै॥ —वार
- (४) बंदन हिठौना दे दुराये युख घूँघट में, भीन स्थाम सारी त्यों किनारी चहुँ फेर में। भूमिसुत भानुसुत जत सोमभान मानो झलकै मयंक घनदामिनी के घेर में।

— वेनीप्रवीन

इन श्रप्रस्तुतों से फियों की स्फ्रव्भ श्रीर दूर की कौड़ी ले श्राने की प्रवृत्ति पर दाद दी जा सकती है, पर इनके द्वारा काव्यसौंदर्य बहुत कुछ न्यून हो जाता है। श्रप्रस्तुत का कार्य प्रस्तुत को स्पष्ट करना तथा उसका भावात्मक रूप खड़ा करना होता है। इस दृष्टि से उपर्युक्त सभी उपमान श्रत्यंत श्रशक्त हैं। ये प्रस्तुत को स्पष्ट करने के स्थान पर उसे श्रीर भी धुँधला श्रीर श्रवित्रोपम बना देते हैं। पर इस तरह के श्रप्रस्तुतों की संख्या श्रिधक नहीं है। इनका उपयोग प्रायः नखशिख के वर्णन में किया गया है।

उत्प्रेत्ता का प्रयोग श्रिधिकांश में भाव की चमत्कारपूर्ण लालित्य प्रदान करने में किया गया है जिससे काव्यसौंदर्य की श्रीवृद्धि हुई है। लोकजीवन की कल्पना श्रीर श्रनुभव की सीमा के भीतर से चुने श्रप्रस्तुतों द्वारा रूप श्रीर भाव की रमणीयता में जो निखार श्राया है वह द्रष्टव्य है:

- (१) सोहत श्रोढ़े पीत पट स्याम सलोने गात।

  मनो नीलमणि सैल पर श्रातप परचो प्रभात।

  लसत सेत सारी ढक्यो, तरल तरचौना कान।

  परचौ मनौ सुरसरि सलिल, रिब प्रतिबिंब बिहान॥
- (२) नील निलन दल सेज में, परी सुतनु तनु देह । लसे कसौटी में मनो, तनक कनक की रेह । सारी सुद्दी 'मितिराम' लसै सुख संग किनारी की यों छिब छाजै । पूरन चंद पियूष संयूष मनो परवेप की रेख बिराजै ॥
- (३) हार मानि प्यारी विपरीत के बिहार लगि।
  सिथिल सरीर रही साँवरे के तन पर।
  मानहु सकेलि केलि केतिको कला की करि,
  थाकी है चलाकी चंचला की छोर घन पर॥

—-पद्माकर

बिहारी के पहले दोहे में श्राप्रस्तुत किवकिल्पत है। लेकिन यह कल्पना ऐसी नंहीं है कि उसका मानस प्रत्यचीकरण न किया जा सके। नीलमिण का शैल नहीं होता, पर कल्पना के द्वारा नीलमिण शैल पर पड़ती हुई बालाक्स की किरसों का जो नयनाभिराम दृश्य उपस्थित होता है वह प्रस्तुत की रूपचेतना को श्रत्यंत रमणीय बना देता है। उन्हीं के द्वितीय दोहे का श्रप्रस्तुत संमावित है। श्वेत साड़ी से दके हुए स्वर्ण तेरोंने की भावानुभूति कराने के लिये गंगाजल में पड़ते हुए प्रात:कालीन सूर्य के प्रतिविंव को श्रप्रस्तुत के रूप में रखा गया है। यद्यपि श्रित परिचित होने के कारण दूसरा श्रप्रस्तुत पहले की भाति भावोद्रेकच्मता नहीं रखता, किर भी श्वेत साड़ी में किलमिलाते हुए तरोंने का भावात्मक संमूर्तन हो जाता है।

मतिराम के भी दो अप्रस्तुत उद्धृत किए गए हैं। ये दोनों संभावित हैं। दोहे में विरहिणी नायिका का वर्णन है। नील कमलदल की शय्या पर लेटी हुई पीतवर्णी तन्वी के लिये कसौटी पर कसी हुई चीण स्वर्णरेखा को अप्रस्तुत के रूप में ले आया गया है। पिटापिटाया अप्रस्तुत होते हुए भी 'तनक' विशेषण के कारण यह विलक्कल ताजा हो गया है। यह 'तनक' उसकी तनुता का बहुत ही सजीव चित्र उपस्थित करता है।

दूसरा श्रप्रस्तुत प्रकृति के चेत्र से ग्रहण िक्या गया है। श्रमृतधारी पूर्णिमा के चाँद का ज्योतिर्मय परिवेश कासनी रंग की साड़ी की प्रदीस िकनारी से श्राकृत नाथिका के मुखमंडल की गहरी रूपचेतना जागरित करता है। पद्माकर का श्रयस्तुत केलिश्लथ नाथिका का रूपचित्र खड़ा करने में उतना भावात्मक नहीं बन पाया है जितना उसके कीड़ात्मक पद्म का रूपचित्र खड़ा करने में।

यह तो रूपचेतना को उभारने श्रौर रमणीय बनानेवाले संभावनामूलक श्रप्रस्तुतों का चित्रण हुश्रा । भावानुभूति को तीवतर बनानेवाली श्रनेकानेक संभावनाएँ भी रीतिकाव्यों में विखरी पड़ी हैं:

- (१) लोनी सलोनी के थंगनि नाह सु, गौने की चूनरि टोने से कीने। —सतिराम
- (२) वों सुनि छोडे बरोजन पे, श्रनुराग के श्रंहर से उठि धाए। —हैः
- (२) भौने सोने सुंदर सलोने पद दास लोने, सुख कौ चटक हैं लगन लागी टोने सी।

—दास

टोना छौर छनुराग के खंकुर का रूपचेतना से कोई संबंध नहीं है, किंतु वे भावोद्वेलन में झितिशय सशक्त हैं। यहाँ प्रभावसाम्य के आधार पर चूनरी और लगन के प्रभावातिशय्य को स्पष्ट करने के लिये टोना ले छाया गया है। उरोजों के रोमहर्प की झनुराग के खंकुर के रूप में जो संभावना की गई है, वह नायिका के गहरे प्रेम की द्योतक है।

(उ) चसत्कारमृतक अलंकार—काव्यसौंदर्य का विश्लेपण करने पर उसमें कुछ अद्भुत या विस्मय की संहिति भी दिखाई देती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर विस्मय का प्रादुर्भाव किसी नव्यतर या सामान्यतः अपरिचित विषय-वस्तु या घटना के कारण होता है। कहा जा सकता है कि जब काव्य की आत्मा रस है तो इस विस्मय और अद्भुत के लिये उसमें कहाँ अवकाश है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि विस्मय और अद्भुत रसपोपक होने पर रसानुभूति की तिव्यत बनाते हैं। हाँ, स्वयं साध्य हो जाने पर ये काव्य के अंतःसौंदर्य की बहुत कुछ विकारमस्त बना देते हैं। चमत्कार का अत्यधिक प्रयोग बिहारी ने किया है। इसीलिये उनके चामत्कारिक विधान को देखकर पाठक आश्चर्यचिकत होकर दाद देने के लिये बाध्य हो जाते हैं। लेकिन इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि उसकी रसोद्रेक च्याता बहुत कुछ मियमाण हो गई है। मतिराम के रसराज में अकाव्योचित चमत्कारियता नहीं दिखाई देती, किंतु दोहावली में विहारी के प्रभाव से वे अछूते नहीं रह सके। यसक के प्रति देव का आग्रह तो है, पर वह उनकी रचना का प्रधान अलंकार नहीं। पज्ञाकर में सामान्यतः इस तरह के अलंकारों की

योजना फम ही हो पाई है। श्लेपमूलक चामत्कारिक ग्रलंकार वे जरूर ले श्राए हैं पर चमत्कारमूलक श्रलंकारों की संख्या उनमें श्रिधक नहीं है।

पहले चमत्कारमूलक उन ग्रलंकारों को देखिए जो केवल चमत्कारों की सर्जना करते हैं:

- (१) श्रजी तरबीना ही रहा, श्रुति सेवत हक रंग। नाक वास बेसरि लहा, वसि मुक्तन के संग॥ —बिहारी
- (२) कुली गागिर कमिलनी, उद्दिगए मिन्न मिलंद।

  श्रायो मिन्न विदेस तें, भयो सु दिन श्रानंद॥

   मित्राम

(३) तारे खुले न धिरी वरुणी घन नैन भए दोड सावन भादों ॥

-देव

विहारी का रलेप स्पष्ट रूप से चमत्कारविधायक है, पर इससे अर्थलालित्य का कोई संबंध स्थापित नहीं हो सका है। मितराम का 'मित्र' भी चमत्कार के लिये ही ले आया गया है। यद्यपि देव के 'तारे' से चमत्कार की ही सिष्ट होती है, तथापि परिस्थितिनिर्माण में योग देने के कारण यह बहुत कुछ सार्थक हो गया है।

अव कुछ उन श्रलंकारों को लीजिए जो चमत्कार तथा रसानुभूति को समिन्यत रूप में श्रमिन्यक करते हैं:

- (१) इन श्रहमत, हटत छुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति।
  परिद्व गाँठि दुरजन हिए, दई नई यह रीति॥
  ( श्रसंगित )
- (२) तंत्रीनाद कवित्तरस, सरस राग-रति-रंग। श्रनवृहे बूहे, तिरें जे वूहे सब श्रंग॥ (विरोधाभास)
- (१) बिगसत नव बल्ली कुषुम, निकसत परिमल पाय। परिल प्रजारित बिरह हिय, वरिस रहे की बाय॥
- (४) लोचन लोल बिसाल बिलोकनि, को न बिलोकि भयो बस माई। वा मुख की मधुराई कहा कहीं, भीटी लगे प्रस्वियान लुनाई॥ (विभावना)

कुछ उक्तियाँ देखिए:

(५) सेत सारी ही सो सव सोहें रॅंगी स्याम रंग। सेत सारी ही सो स्याम रॅंगे लाल रंग में। (विषम)—मतिराम

(६) कातिक की राति पूनी इंद्ध परगास दूनो,
श्रासपास पावस श्रमावस खगी रहै।
श्रीपम की ऊषमा, अश्रूप सान कीनी श्रुख
देखें सनश्रुख निश्चि सिसिर लगी रहै।
वरसे जुन्हाई सुधा बसुधा सहसधार
कौश्चदी न सूखे ज्यों ज्यों जामिनी जगी रहै।
दोऊ पच्छ उज्वल विराजें राजहंसी देव,
स्थाम रँग रँगी जगमगी समगी रहै।
(विरोधाभास)—देव

विहारी के चमत्कारमूलक अलंकारों में जो सफाई और वारीकी दिखाई देती है वह वेजोड़ है, पर वे सक्तियाँ अधिक हैं रसिक्त काव्य कम। इसके विपरीत मित-

राम श्रौर देव के वैपम्यमूलक श्रलंकारों में वैलच्चय के साथ साथ भावगांभीर्य का मिण्कांचन संयोग हुश्रा है।

( क ) श्रतिशयमृतक श्रतंकार—सभी शोभाकर अलंकारों की भाँति श्रतिशयमूलक अलंकार भी भावों को उद्दीस कर काव्यसौंदर्य की अभिवृद्धि करते हैं। न्यूनाधिक मात्रा में सब अलंकारों के मूल में अतिशयता तो होती ही है पर, जैसां

कहा गया है, इसे उसी सीमा तक ग्रहण कर सकते हैं जिस सीमा तक वह काव्य को संवेद्य बनाती है। त्रालंकारों के मूल प्रयोजन को न सममने के कारण, दूर की कौड़ी ले त्राकर चमत्कृत कर देने की स्पृहा ने कवियों को ऊँची उड़ान भरने की छुट सी दे दी। केशव त्रौर विहारी ने इसका खूब उपयोग किया है। विहारी की

(१) श्रोंधाई सीसी, सुलिख, विरह वरित विस्तात। विचहीं सुखि गुलाय गौ छींटी छुई न गात॥

(२) सीरे जतनन सिसिर ऋतु, सिह बिरहिनि-तन ताप। वसिवो कीं ग्रीपम दिनन परवी परोसिनि पाप॥

—विहारी

विरहताप की अतिशयता की जो व्यंजना उपर्युक्त दोहों में की गई है वह वाह्य और वृत्तात्मक है। एक तो यहाँ भावव्यंजना का अभाव है, दूसरे वस्तुव्यंजना को इस दंग से उपस्थित किया गया है कि वह बहुत कुछ, निष्प्रभ और प्रभावहीन हो गई है। गुलाव के सूख जाने श्रीर शिशिर में ग्रीष्म का श्रनुभव करने की उक्तियाँ परंपराभुक्त श्रीर कृत्रिम हैं। जहाँ पर यह श्रतिशयता हेतु से परिपुष्ट है वहाँ विरह-वर्णन भागानुभूति को तीव्रतर बनाता है:

कहे जु बचन वियोगिनी, बिरह विकल विललाय। किए न केहि ग्रॅंसुवा सहित, सुवा सु नोल सुनाय ?

वियोगिनी के विरहालाप को सुए ने सुन लिया था। वह उसी को पढ़ रहा है। उसकी बोली सुनकर भला किसकी श्राँखों में श्राँस् न भर श्राए? यहाँ सुश्रा का बोलना सत्य है, पर उसके हेतु की कल्पना कर ली गई है। इसमें विरहताप के परिमाश की व्यंजना न होकर दृदयस्थ भावानुभूति व्यंजित हुई है। किंतु इस तरह के विरहवर्शन को श्रपवाद ही समक्षना चाहिए।

इस प्रकार की परिमाणात्मक विरहव्यंजना मतिराम की दोहावली में भी मिलेगी पर उसमें ऐसे दोहों की संख्या कम है:

> भू पर कमल युग, ऊपर कनक खंभ, ब्रह्मा की सी गति अध्य सुक्ष्म मन निदीवर।

लिखकर देव ने भी उस परंपरा का पालन किया है, यद्यपि उनके इस तरह के छंद बहुत कम हैं। प्रायः उन्होंने रूप या भाव की अनुभूति को तीवतर करने की दृष्टि से इसका प्रयोग किया है, जैसे:

> - तौ रजनीपति बीच विरामिनि दामिनि दीप समीप दिखावै। जो निज न्यारी ठज्यारी करै तब प्यारी के दंतन की सुति पावै॥

संतेप में रीतिकाव्य में प्रयुक्त श्रलंकारों का विवेचन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कुछ कवियों ने विशेष प्रसंगों में विशेष रूप से तथा कुछ ने साधारणतः परंपराभुक्त उपमानों का प्रयोग किया है जो सामान्यतः काव्योत्कर्ष विधायक नहीं है। नखशिख श्रौर विरहताप के वर्णन ऐसे ही प्रसंग हैं। पर श्रिषकांश प्रसंगों में श्रलंकार रूपचेतना या भावानुभूति को तीव्रतर बनाने के लिये ही ले श्राए गए हैं। प्रतिनिधि रीतिकाव्यों में विहारी सतसई को को इंक्र शेष में चमत्कारप्रदर्शन की बहुलता नहीं मिलेगी।

जहाँ तक रूपचेतना श्रीर भावानुभूति का संबंध है प्रधानता पहले को दी गई है। नायक-नायिका-भेद के घेरे में यही स्वाभाविक भी था, क्योंकि प्रेम का मुख्य श्राधार शारीरिक सौंदर्य था न कि श्रीर किसी श्रन्य तरह का सौंदर्य। रसवादी होने के कारण देव ने श्रवश्य भावानुभूति को तीव्रतर वनाने के लिये श्रपेचाइत श्रिधक श्रलंकारों का प्रयोग किया है। पर सामान्यतः रीतिकाव्यगत श्रलंकारों की मुख्य प्रवृत्ति रूपचेतना को प्रगाढ़ श्रीर तीव्रतर वनाना ही है।

### १२. भाषा

श्राधुनिक काल के पूर्व का हिंदी साहित्य ब्रजमापा श्रीर श्रवधी का साहित्य है। पर श्रवधी की परंपरा न तो उतनी दीर्घ है श्रीर न व्यापक। श्राश्चर्य है कि जिस भाषा में जायसी का 'पद्मावत' श्रीर तुलसीदास का 'रामचरितमानस' लिखा गया वह श्रपनी कोई लंबी परंपरा न वना सकी। विचार करने पर लगता है कि ब्रजभाषा की लोकप्रियता श्रीर व्याति के श्रामें उसका विकसित होना संभव न था।

दूसरी वात जो व्रजमाया के पन्न में जाती है वह है उसकी भौगोलिक स्थिति। यह मध्यदेश की भाषा है। केंद्रीय भाषा होने के कारण इस प्रदेश की भाषा को व्याप्ति का जितना अवसर मिल पाता था उतना और किसी को नहीं। अत्यंत प्राचीन काल से इस प्रदेश की भाषाएँ अपनी चौहद्दी तोड़कर वाहर फैलती रहीं और देश के एक वृहद् भूभाग के विचारविनिमय और साहित्यसर्जना के माध्यम के रूप में व्यवहृत होती रहीं। वैदिक संस्कृत, संस्कृत, पालि, शौरसेनी प्राकृत, शौरसेनी अपभंश इसी हृदयदेश की भाषाएँ थीं जो अपने अविच्छित्र रूप में आर्थ सम्यता और संस्कृति के उन्नयन और रन्त्रण में निरंतर संलग्न रहीं। व्रजभाषा शौरसेनी अपभंश से ही विकसित हुई है।

व्रजभापा की संपूर्ण परंपरा को विकास की तीन श्रवस्था श्रों में बाँटा जा सकता है—प्रथम, द्वितीय श्रोर तृतीय। प्रथम श्रवस्था में सूरपूर्व की व्रजभापा, द्वितीय श्रवस्था में भक्तिकालीन व्रजभापा श्रोर तृतीय में रीतिकालीन व्रजभापा की गणना की जा सकती है। श्रपनी प्रथम श्रवस्था में व्रजभाषा दर्पशौर्य की व्यंजना करती रही है। द्वितीय श्रवस्था इसके विस्तार श्रोर समृद्धि का काल है। भक्ति श्रांदोलन के माध्यम के रूप में यह बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात श्रोर पंजाब तक पहुँची। इस भाषा में केवल श्रीकृष्ण की वाँसुरी का ही जादू नहीं था विलक श्रपनी भी कुछ ऐसी विशेषताएँ थीं जिनके कारण यह शताब्दियों तक सहदयों का कंठहार बनी रही।

व्रजमापा केवल भक्तों के निश्छल उद्गारों की ही श्राभिन्यक्ति नहीं करती रही है। भक्ति-कान्य-परंपरा से श्रलग इस भाषा में शुद्ध साहित्यिक परंपरा का नैरंतर्य भी कदाचित् किसी दिन सिद्ध हो जाय। कुछ दिन पूर्व सरदास को कुछ विद्वानों ने व्रजभाषा का पहला कि सान लिया था। किंतु खोज करने के उपरांत यह प्रमाशित हो चुका है कि सरपूर्व व्रजभाषा में निरंतर कान्यग्रंथ लिखे जाते रहे हैं श्रीर १४ वीं शताब्दी में इसका रूप भी बहुत कुछ स्थिर हो गया था। सं० १५६८ में कृपाराम ने श्रपनी 'हिततरंगिणी' में लिखा है:

बरनत कवि सिंगार रस छंद बड़े विस्तारि। मैं बरन्यो दोहानि विच यातें सुवरि विचारि॥

इस दोहे से स्पष्ट है कि उनके पूर्व भी कवियों ने छंदों में विस्तारपूर्वक श्रीर रस का वर्णन किया है। निश्चय ही उनका संकेत भाषा के कवियों के संबंध में है। पहली पंक्ति में 'छंद' श्रीर दूसरी पंक्ति में 'दोहानि' के प्रयोग से यह बात श्रीर भी सार हो जाती है। कुपाराम का कहना है कि जिस शंगार रस का वर्णन श्रौर कवियों ने छंदों में विस्तारपूर्वक किया है उसे मैंने विचारपूर्वक, सँवार सँजीकर दोहा जैसे होटे हंद में किया है। शृंगार रस से उनका तात्पर्य नायक-नायिका-भेद से ही है, इसमें संदेह नहीं। उसका भाषागत परिष्कार देखकर कुछ लोगों ने उसकी प्रामाशिकता पर संदेह प्रकट किया है। इसके संबंध में ढा० नगेंद्र का कहना है-'वास्तव में उसकी श्रतिशय स्वच्छता देखकर ही कुछ विद्वान् उसे श्रप्रामाशिक मानने लगे हैं "परंत उसकी रचनातिथि इतने श्रसंदिग्ध रूप में दी हुई है कि उसपर संदेह करना, जब तक कि कोई विशेष प्रमाश न मिल जाय, सरल नहीं है। यह कवि शास्त्र सिवयों की परंपरा में होने के कारण भक्ति कविता से सर्वथा दर था, यह तो निर्विवाद ही है, साथ ही उसकी भापा से स्पष्ट है कि वह इस परंपरा का पहला फिन भी नहीं था। उससे पहले कुछ ग्रन्य फिनयों ने भी जनभाषा का प्रयोग फिया होगा। फहने का तात्पर्य यह है कि भक्त कविय़ों के साथ साथ संभवतः शास्त्रज्ञ कवियों ने भी इस भाषा के विकास शौर समृद्धि में योग दिया है।

भक्तिकाल के अनंतर रीतिकाल में ब्रजभाषा श्रपनी समृद्धि के उच्चतम शिखर पर ना विरानी। इस समय की भाषा पहले से श्रिधिक मेंन सँवरकर भावाभिन्यंनना के श्रिधिक अनुकूल हो गई। इस संस्कार और परिष्कार का श्रंतर सर तुलसी की पदावली और मितराम, देव श्रीर पद्माकर की पदावली की तुलना से स्पष्ट किया जा सकता है। रीतिकालीन किवयों की पदावली के लोच और माधुर्य के श्रागे भक्त किवयों की पदावली थोड़ी बहुत श्रनगढ़ लगेगी।

श्रव यह प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि इतने दीर्घ काल तक देश के एक वड़े भाग में यह भागा श्रपना एकछत्र साम्राज्य बनाए रही। श्रपनी किन श्रांतरिक विशेषताश्रों के कारण इसका इस रूप में टिका रहना संभव हो सका १ इसके साथ ही एक दूसरा सवाल भी पैदा होता है। क्या कारण है कि इतनी समृद्ध और उत्तत भाषा श्राधुनिक युग के श्रनुकूल नहीं बन सकी १ वास्तव में दोनों प्रश्न एक दूसरे के पूरक हैं। पहले के उत्तर में उसकी विशेषताश्रों श्रीर दूसरे के उत्तर में उसकी खामियों का उल्लेख करना श्रावश्यक होगा।

(१) विशेषताएँ—मधुरता व्रजभाषा की प्रकृति है। भाषा की प्रकृति का बहुत कुछ संबंध उसे वोलनेवालों की प्रकृति से जोड़ा जा सकता है। वँगला श्रीर खड़ी बोली का श्रंतर उक्त कथन को स्पष्ट कर देगा। फिर रसिक्त, भक्तिपरक जिस पदावली को व्रजभाषा ने रूप दिया उसने भी इसकी प्रकृति को श्रुद्ध, मस्या श्रीर

मधुर बनाया । शुद्ध साहित्य के रूप में भी शृंगारिक कविताएँ ही इस मापा में अधिक लिखी गई । शृंगारवर्णन के लिये कोमलकांत पदावली की आवश्यकता होती है। यह गुण तो ब्रजभाषा में यों ही प्रस्तुत था । इस आवश्यकता के कारण उसे और भी हूँ द निकाला गया । इसके फलस्वरूप अनेक शब्दों का आगम और अनेक का लोप हो गया । जैसे, स्त्री के आदि में 'इ' और स्नान के आदि में 'अ' का आगम उद्धृत किया जा सकता है। कठोर वर्णी—श, ण आदि—के स्थान पर स, र आदि रखकर उचारण को कोमल बनाया गया । स्वरसंकोच, जो ब्रजभाषा की मुख्य ध्वन्यात्मक प्रकृति है, इसकी मिठास को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ—जैसे, दीठि / दिह / दिह / पृतिष्ठ / प्रविष्ट ।

इस भाषा को मधुर और श्रंगारोचित बनाने के लिये संयुक्त वर्णों का सरलीकरण किया गया। यहाँ पर श्रावण सावन, भाद्र भादों, चंद्र चंद्र, श्रंगार सिंगार, कृष्ण कान्ह बन गए। इस तरह संस्कृत के बहुत से तत्सम तद्भव के रूप में प्रयुक्त होकर ब्रजभाषा में एक विशेष प्रकार की लोच ले श्राए। श्रपने लचीलेपन के कारण एक एक शब्द के श्रनेक रूप बन गए। उदाहरणार्थ, प्रिय के लिये पिय, पिया, पीतम; कृष्ण के लिये कान्ह, कन्हैया; श्राँखों के लिये श्राँखिन, श्रँखियानि, श्रँखियन। ऐसे श्रौर बहुत से शब्द हैं। एक शब्द के विविध रूपों के कारण छंदों श्रौर तुकों के बंधन को बहुत कुछ वाधाविहीन बना लिया गया।

व्रजमाषा में प्रयुक्त होनेवाले कारकिचिहों के भी पर्याप्त पर्याय मिलते हैं। कर्ता की मुख्य विभक्ति 'ने' है जो सकर्मक भूतकालिक किया में कर्ता के साथ लगती है। इसके अतिरिक्त कई रूपों में उसके साथ पै, कों या को आदि अन्य विभक्तियाँ भी लग जाती हैं। कर्म कारक में कों, को, सों आदि, संप्रदान में को कों आदि, अपादान में ते, तें, अधिकरण में 'में' 'महूँ' 'पै' आदि। विभक्तियों के इन विकल्पों ने भी भाषा को माधुर्य और सौष्ठव प्रदान किया है। इनके अतिरिक्त 'हि' विभक्ति अकेले ही अनेक विभक्तियों का काम चला देती है। इसीलिये इसको डा॰ सुनीतिकुमार चादुर्ज्या ने एक सर्वनिष्ठ (ए सार्ट आव् मेडअप आव् आल् वर्क) विभक्ति कहा है। इस सुविधा का कम यहीं नहीं दूटता। इसमें निर्विभक्तिक प्रयोग की भी खुली छूट है। अपनी इन्हीं निर्वध सुविधाओं के कारण अजमाषा के किव इसको अधिकाधिक सुष्ठु, मधुर, व्यंजक और लचकदार बना सके।

त्रजभाषा को संस्कृत, प्राकृत, श्रपभंश की समस्त भाव श्रीर शन्दसंपदा उत्तराधिकार में मिली। इस श्रत्यंत गौरवशाली श्रीर समृद्ध दाय को प्राप्त करना श्रपने श्राप में भी श्रत्यंत महत्वपूर्ण है। विकासशील श्रीर व्यापक कान्यभाषा होने के कारण इसने श्रन्य भाषाश्रों श्रीर बोलियों के शन्दों को ग्रहण कर श्रपने को श्रीर श्रिषक समृद्ध बनाया। राजस्थानी, बुंदेलखंडी, श्रवधी, पूर्वी, छत्तीसगढ़ी

श्रादि श्रनेक बोलियों के बहुत से कोमल तथा व्यंजक शब्दों के श्रा जाने से इसकी श्रमिव्यंजना शक्ति वढ़ गई। श्रपनी उदार प्रवृत्ति के कारण इसने श्ररवी फारसी जैसी विदेशी भाषाश्रों से भी शब्दचयन किया। इनमें से कुछ तो ब्रजभाषा के श्रंग हो गए पर कुछ की श्रपनी पृथक् सत्ता बनी रही। श्रपनी इस विशाल व्यापकता श्रीर सहज गंभीरता के कारण यह बहुत दिनों तक भक्तों, कवियों श्रीर सहदयों में समान रूप से श्राहत होती रही।

(२) मिली जुली भाषा—मिली जुली भाषा .का समर्थन करते हुए भिलारीदास ने 'काव्यनिर्णय' में लिखा है:

भाषा ब्रजभाषा रुचिर, कहैं सुमति सब कोइ। मिले संस्कृत पारस्यो, पे श्रित प्रगट जु होइ। वृज मागधी मिले श्रमर, नाग जमन भाषानि। सहज पारसी हूँ मिले, पट विधि कवित बखानि॥

दास के मतानुसार ब्रजमाण में ब्रज, मागधी (पूर्वी भाषा श्रवधी श्रादि), संस्कृत, नाग (श्रपश्रंश), यवन (खड़ी बोली) श्रीर फारसी का संमिश्रण था। इस पढ्विध भाषा को उन्होंने तुलसी श्रीर गंग की रचनाश्रों में भी देखा था। बात यह थी कि ब्रजमाण के काव्यप्रयोग की सीमा इतनी विस्तृत हो गई थी कि वह बहुत सी बोलियों को स्वछंदतापूर्वक ग्रहण करती गई। इसे इसका दोप नहीं माना जा सकता। कोई भी समृद्ध भाषा श्रपनी भौगोलिक सीमा में नहीं श्रॅट सकती। उसे श्रपने घेरे को छोड़ना ही होगा। सत्रहवीं, श्रठारहवीं श्रीर उन्नीसवीं शताव्दियों में इस चेत्र के बाहर भी—बुंदेलखंड, राजस्थान श्रादि में—किव इसी भाषा में काव्य-रचना करते थे। इसीलिये स्वाभाविक था कि तत्तत् बोलियों का समावेश उसमें हो जाता। ब्रजभाषा की इस समृद्धि श्रीर व्यापकता को देखते हुए ही दास ने कहा था कि ब्रजभाषा की जानकारी के लिये श्रेष्ठ कवियों की रचनाश्रों का श्रध्ययन भी करना चाहिए:

सूर, केशव, बिहारी, कालीदास ब्रह्म, '
चितामिण, मितराम, भूषण सु जानिए।
लीलाधर, सेनापित, निपट, नेवाज निधि,
नीलकंठ, मिश्र सुखदेव, देव मानिए।
श्रालम, रहीम, रसखान, सुंदरादिक,
श्रनेकन सुमित भए कहाँ लों बखानिए।
यूजभाषा हेत बृजवास ही न श्रनुमानी,
ऐसे ऐसे कृबिन की बानी हूँ सों जानिए।

(३) ज्यापक शब्दभांडार—उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ब्रजमापा में बहुत सी भाषात्रों त्रौर बोलियों के शब्द मिश्रित थे। संस्कृत भाषा से निकट संबंध होने के कारण तथा संस्कृत के रीतिग्रंथों से सीधे प्रभावित होने से भी रीतिकाव्यों में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुन्ना है। किंतु केशव को छोड़कर ग्रन्य कवियों में इसकी वहलता नहीं दिखाई पड़ती। विहारी सतसई में 'कजल', 'श्रद्धैतता', 'दैन स्यादीधिति', सचिक्कन, सुगंध, निदाध, जालरंघ्र, श्रमस्वेद-कन-कलित, पावस-प्रथम-पयोद, कायब्यूह त्रादि त्रानेक तत्सम शब्दों का प्रयोग हुन्ना है। मतिराम में श्रपेचाकृत तत्सम शब्दों की कमी पाई जाती है, फिर भी कंत, सीमंत, पीयूप, श्रभिनव, परिकर, कंदर्प, अनंत, अनलज्वाल, ज्वलितज्वाल ऐसे शब्दों की उनमें हूँ हा जा सकता है। देव ने तो चामीकर, ऊर्घ, शंवरारि, सरीस्ट्रप, त्र्रासीविष ऐसे क्लिष्ट शब्दों का भी प्रयोग किया है। आचार्य भिखारीदास अपने आचार्यत्व के अनुका श्रंतरवर्तिनि, श्रासमुद्र, कुचद्रय, चिप, चामोदरी ( छामोरी ), दोषाकर, परिधान, वकतुंड, विव्नखंड, वेत्ता, बीडित, सुकृत ग्रादि शब्दों से ग्रापनी रचनाग्रों का श्रंगार करते दीख पड़ते हैं। इस प्रकार इस काल की रचना श्रों में संस्कृत की यह तत्सम शब्दावली सर्वत्र विखरी हुई है। यहाँ पर उन शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है जो हैं तो तत्सम ही पर जिनकी वर्तनी व्रजमाणा के अनुरूप बना ली गई है।

व्रजभाषा की उत्पत्ति शौरसेनी श्रपभंश से हुई है। इसलिये स्वाभाविक है कि उसमें प्राकृत अपभ्रंश के शब्द भी प्रयुक्त होते। मुद्ध, मेह, विज्जु, कजल, दिन्छ दिशा, खगा, चका, गुजर, जूह, नाह, दिग्ध (दीर्घ), रुट्टि श्रादि शब्दों का प्रयोग इस काल की भाषा में सामान्यतः हुन्ना है। ये शब्द व्रजभाषा में ऐसे घुल मिल गए हैं कि उसकी शब्दावली के अनिवार्य अंग बन गए हैं। मुसलमानों के आगमन के साथ ही उनकी भाषा त्रौर संस्कृति भी इस देश में त्राई। हिंदी की पारंभिक श्रवस्था से ही उसमें श्ररवी श्रौर फारसी के शब्दों का प्रयोग होने लगा था। घुमकड़ी वृत्तिवाले कवीर जैसे साधुत्रों की बात जाने दीजिए, तुलसीदास जैसे भार-तीय संस्कृति के पोषक ने भी अरबी फारसी के शब्दों का निःसंकोच प्रयोग किया। रीतिकाल में मुसलमानी सभ्यता श्रीर संस्कृति श्रपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई थी श्रीर हिंदू श्राचार विचार पर उनकी गहरी छाया पड़ी। रीतिकाल के कई कवियों ने समय समय पर मुसलमान राजान्त्रों स्त्रीर रईसों का स्त्राश्रय ग्रहण किया। इसलिये इस काल की कविताओं में अरबी फारसी के शब्दों का अपेदाकृत अधिक प्रयोग हुआ । बिहारी, भूषण, रसलीन, खाल आदि में इस तरह के शब्द काफी संख्या में पाए जाते हैं। इन शब्दों में कुछ तो ऐसे हैं जो बोलचाल की भाषा के अभिन्न अंग बन चुके थे और कुछ केवल साहित्य में ही प्रयुक्त होते थे। पहले प्रकार के शब्दों में कुवत, चश्मा, जोर, वेकाम, नेजा, शिकार, कबूल, निवाजिबीं, निसान, हद, हमाम ( विहारी ); गुलाम, जोहारे, तिलास ( तलाश ), फिरादी ( फरियादी ),

वेगारी, बहरि, गिरद (गिर्द), कसीस (कशिश), कहंक (कहर), करामित (करामात (दास); जरह, दस्ताने, तमक, जाहिर, फवत, चिराग, कसाला, कलाम (पद्माकर) श्रादि का उल्लेख किया जा सकता है। दूसरे प्रकार के शब्दों में इजाफा, बदराह, ताफता, रोहाल, सेल, रकम, जोर, श्रामिर, मिलंग, छांहगीक, सबी (शबीह) (बिहारी); महल, मखमल, किर्च, फजाक, सरीक (देव); महूम (सुहिम्म), गलीम (गनीम), सफजंग, गिलमें, गजक (पद्माकर) श्रादि की गणना की जायगी। पर सब मिलाकर श्ररवी फारसी के श्रामफहम शब्दों का श्राधिक प्रयोग हुश्रा है।

(४) बोलियों का संनिवेश—संस्कृत, प्राकृत, श्रपभ्रंश तथा श्ररबी फारसी जैसी विदेशी भाषात्रों के शब्दों के श्रतिरिक्त ब्रजभाषा में बुंदेल खंडी, श्रवधी, पूर्वी के शब्द भी धड़ल्ले से मिश्रित होते गए। केशव, जो रीतिकाव्य के श्राद्याचार्य माने जाते हैं, बुंदेल खंडी से श्रप्रभावित नहीं रह सके। श्रोरछा दरबार से संबद्ध होने के कारण उनका उस श्रंचल की बोली से प्रभावित होना स्वामाविक था। जिस 'स्यों' बुंदेल खंडी शब्द को बिहारी सतसई में खोजा गया है वह केशव द्वारा प्रयुक्त हो चुका था। विहारी के संबंध में तो प्रसिद्ध ही है—'जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल।' लड़कपन के गहरे संस्कारों से बिहारी का श्रस्पृष्ट रह जाना ही श्रस्वामाविक होता:

कौन भाँति रहिहैं बिरद श्रव देखवी मुरारि। बीधे मोंसों श्रानि के गीधे गीधहिं तारि॥

इस दोहे में 'देखबी' तो बुंदेलखंडी है ही, 'गीधे', 'बीधे' भी ठेठ बुंदेलखंडी हैं। 'धैरु' शब्द का प्रयोग भी अनेक कवियों ने किया है। अन्य कवियों की रचनाओं में आए हुए बुंदेलखंडी शब्दों के उदाहरण देखिए:

- (१) लोग मिलें, घर घेर करें, ग्रव ही ते ये चेरे भए दुंलही के।
  ---सितराम
- (२) घीर घरवी न घरा कुतुब के धुर की। — भूपस
- (३) सोचै सुख मोचै सुकसारिका लघाये चोचै, रोचै न रुचिर बानि, मानि रहै श्रंमा सी। —देव
- (४) दास घर बसी घेठहारिति के डर हियो, , चलदल पात लों है तोसों बहलात लों।

(५) लागत बसंत के सु पाती लिखी प्रीतम को,
प्यारी परबीन है 'हमारी सुधि आनवी।'
कहे पद्माकर इहाँ को यों हवाल
विरहानल की ज्वाल सो दावानल ते मानती॥
ऊव को उसासन को पूरो परगास, सो ती
निपट उसास पौन हू ते पहिचानवी।
नैनन के ढंग सो अनंग पिचकारिन तें,
गातन के रंग पीरे पातन ते जानवी॥

-- पद्माकर

फहना न होगा कि मोटे ग्रचरों में छपे हुए सभी शब्द बुंदेलखंडी के हैं।

श्रवधी में भ्तकालिक कियाशों के लघ्वंत रूप खूब चलते हैं; इसमें लिंग, वचन श्रीर पुरुपगत विकार की श्राशंका नहीं रहती। व्रजमापा में भी इन प्रयोगों को देखा जा सकता है। श्रवधी श्रीर पूर्वी के श्रन्य बहुत से शब्द भी व्रजमापा में इस तरह प्रयुक्त हुए हैं कि उन्हें सरलतापूर्वक श्रलग करना कठिन हो जाता है। श्रवधी से प्रभावित व्रजमापा के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं:

- (१) माता पिता कवन कौनहि कर्म कीन ? विद्या विनोद सिख, कौनहि ग्रस्त दीन ?
  - -- केशव
- (२) किती न गोक्कल कुलबध्, काहि न किहि सिख दीन।
  कोने तजीं न कुल गली हैं मुरली सुर-लीन॥
  पिय तिय सो हँसिके कहची लखे दिहोना दीन।
  चंदमुखी मुखचंद तें, भलो चंदसम कीन॥
  - --बिहारी
- (३) जो विहँसे मुख सुंदर तो मितराम विहान को बारिज लाजै। —मितराम
- ( ४ ) भालुकिप कटक ग्राचंभा जिक ज्वे रहयो।
  - ---दास
- (५) सावनी तीज सुद्दावनी को सिंज सूद्दे दुक्त सबै सुख सार्था।

किंतु व्याकरिश्वक श्रानियंत्रश का परिशाम यह हुन्ना कि कुछ किवयों ने शब्दों की मनमानी तोड़मरोड़ की । ऐसे किवयों में भूषश श्रीर देव का नाम खास तौर पर बदनाम है । भूपश ने ब्रजमाषा के शब्दों के साथ साथ श्रारबी फारसी के शब्दों

को भी अपने ढंग पर तोड़ा मरोड़ा। सुन्छ के लिये सुटार, आदिलशाह के लिये आीदिलु, तनाव के लिये तनाय, बलगार के लिये बगार, पार्थ के लिये पथ्थ, विदन्र के लिये विधनोल, नगरों में के लिये नैरिन शब्द प्रयुक्त किए गए हैं जो भूपण के मनमानेपन के स्पष्ट उदाहरण हैं। तुक के आग्रह से देव की कविता में कंदुक का कंद वन जाता है, इच्छा का ईछी, अभिलापिणी का अनिख्या, हिरग्य का हिरन, तुला का तुलही, उछितित हृदयवाली का हिये उलही, विदित का विद्योत, हंद्र का दंदरा इसी तरह यमक अनुप्रास के आग्रह से भी पूर्णेंदु का पुमनेंदु, व्यामोह का व्योह, जल्पना का लपना, पांडुर का पंडल, हेमंत का हैउँत वन गया है :

- (१) लपने कहाँ लों बालपने की विकल बातें -
- (२) है उत देव बसंत सदा इत 'है उँत' है हिय कंप महाबस।

इन समस्त वातों का परिणाम यह हुन्ना कि व्रजभाषा कभी भी व्याकरण-संमत नहीं वन सकी। यह सही है कि कविता में सर्वत्र व्याकरण के नियमों का पालन नहीं हो पाता। तुकों का न्नामह, छंदगत वर्णों न्नीर मात्रान्नों की नियमितता के कारण किव जगह जगह निरंकुश हो जाता है। पर व्रजभाषा के किवयों की निरंकुशता त्रत्यिक वढ़ गई थी। फलतः उनमें कारकिचिहों की गड़बड़ी, लिंग संबंधी दोष, कियारूपों की त्रानेकरूपता, पदिवन्यासगत शिथिलता का दिखाई पड़ना स्वामाविक हो गया। कोई भी रीतिकवि इन सब दोपों से सर्वथा मुक्त नहीं है। फिर भी रीतिकवियों में विहारी की भाषा को, श्रपने कितपय दोषों के बाबजूद भी, श्रादर्श कहा जा सकता है।

(४) व्याकरण्—यह पहले ही कहा जा चुका है कि व्याकरणिक प्रतिबंधों के श्रभाव में व्रजमाण दोपपूर्ण बनी रही। श्रपने हिंदी साहित्य के इतिहास में श्राचार्य रामचंद्र शुक्त ने इस श्रोर हमारा ध्यान श्राकृष्ट करते हुए लिखा है—'रीतिकाल में एक वड़े श्रभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुँची उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी जिससे उस च्युतसंस्कृति दोप का निराकरण होता जो व्रजमापा काव्य में थोड़ा बहुत सर्वत्र पाया जाता है। श्रीर नहीं तो वाक्यदोषों का ही पूर्ण रूप से निरूपण होता जिससे भाषा में कुछ श्रीर सफाई श्राती। बहुत थोड़े कवि ऐसे मिलते हैं जिनकी वाक्यरचना सुव्यवस्थित पाई जाती है। भूपण श्रच्छे किय थे। जिस रस को उन्होंने लिया उसका पूरा श्रावेश उनमें था, पर भाषा उनकी श्रनेक स्थलों पर सदीष है। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते श्रीर शुद्ध रूपों के प्रयोग पर

<sup>ैं</sup> डा॰ नगेंद्र: रीतिकाच्य की भूमिका तथा देव श्रीर उनकी कविता, उत्तरार्ध, पृ० २०८

कारकिचहों के विकल्पों का उल्लेख किया जा चुका है। विभक्तिव्यत्यय के कारण भी कम गड़वड़ी नहीं हुई। ब्रजभापा को यह श्रपभ्रंश की विरासत में मिला है। इस तरह का निर्देश हेम व्याकरण में मिलता है—'पष्ठी कचिद् द्वितीयादेः', 'द्वितीया तृतीययोः सप्तमी' श्रादि। रीतिकालीन कविताश्रों में भी इसके उदाहरण मिल जायँगे:

(१) जोरि करि जैहें श्रव श्रपर नरेस पर लरिहें लराई ताके सुभट समाज पै।

<del>--- भूप</del>ण

(२) खुले अुजसूल प्रतिकूल विधि वंक सैं

--- देव

दोनों उदाहरणों में करण के स्थान पर ऋधिकरण का प्रयोग किया गया हैं।

( आ ) क्रियं रूप— व्रजमापा में कारकचिहों के विकल्पों की माँति क्रियापदों के भी अनेक विकल्प मिलते हैं। भूतकाल में छुंद के आवश्यकतानुसार 'करना' आदि के अनेक रूप बना लिए जाते हैं— कियो, कीनो, करचो, करियो, कीन, किय। इसी तरह और क्रियारूपों को भी समभना चाहिए:

(१) बदन-दुरावन क्यों बने चंद कियों जिहिं दीन।

. —बिहारी

(२) रावरे रूप भरचौ श्रॅंखियाँन, भरचौ सु भरचौ, उमड्चौ

स ढरची परे। -देव

(३) मनु सिंस सेखर की अकस किय सेखर सतचंद।

े--- बिहारी

'जाना', 'होना' के भूतकाल 'गयो', 'हुयो' का काम 'गो', 'भो' से भी लिया जाने लगा:

- (१) एक घरी घन से तन सों श्रांखियान घनो घनसार सो दैगो।
  - मतिराम
- (२) मोहि लिख सोवत विथोरिगो सु वेनी बनी तोरिगो हियो को हरा छोरिगो सुगैया को ।

— पद्माकर

(२) हिय को हरप सरुधरित को नीर भो री जियरों मदन-तीर गन को तुनीर भो। ए री बेगि करिके मिलाप थिर थाप न त ज्ञाप ग्रब चाहत ग्रतन को तुनीर भो। — दास भविष्यत् काल की सूचक मुख्य विभक्ति 'गो' है जो लिंग वचन के अनुसार 'गे' और 'गी' भी हो जाती है। इसके अतिरिक्त 'इहै' के रूप में भी भविष्यत् काल-सूचक विभक्ति आती है जिसका प्रयोग सूर और तुलसी के काव्यों में भी मिलता है। दोनों प्रयोग रीतिकवियों को विरासत में मिले है:

(१) सुख की दिवैया वह प्यारी परदेसन तें, फ़ेर कब आवेगों री सखि! धन लावेगों।

—सोमनाथ

(२) साँचे बुलाई बुलावन आई हहा कहि मोहि कहा करिहें हरि।

— दव भग

ज्यों 'पदमाकर' धीर समीरनि जीय धनी कहु नयों धरि जैहैं।

---पद्माकर

पर देव ने जहाँ भविष्यत् कालस्चक दुहरी विभक्तियाँ लगा दी हैं वहाँ क्रियापद बहुत ही भोंडा हो गया है :

> माधव को मिलिए बिना धव कितै हो मास माधव बितैहोगी उमाधव के ध्यान के।

'वितेहीगी' में ही (यहाँ 'है' को भी 'हों' कर दिया गया है ) भविष्यत्-स्चक पहले ही से मौजूद है, उसके बाद 'गी' निरर्थक जोड़ा गया है।

खड़ी बोली में त्राज्ञा और विधि में श्राइए, कीजिए, दीजिए आदि रूप पाए जाते हैं। वज में यह इसी रूप में सुरचित है। इनके दूसरे रूप कीजै, दीजै, पीजै भी मिलते हैं। इसमें पहला अपभंश इज्जाइ का ईए और दूसरा उसी का ईजै हो गया है। एक ही कवि की रचनाओं में दोनों प्रयोग मिल जायँगे:

(१) वरज्यो न मानत ही चार बार बरज्यो मैं,

कौन काम मेरे इत भीन में न आइए।

(२) है बनमाल हिए लगिए श्ररु है मुरली श्रधरा रस पीजै।

— मतिराम

तिङ्त प्रत्यय लगाकर भी उपर्युक्त क्रियाएँ वनती हैं। इसका व्यवहार ब्रजमापा में पहले से ही चला आ रहा था—

(१) रहिमन करुए मुखनि कों, चहियत यही सजाय।

- रहीस

(२) कहा चतुराई, ठानियत प्राण्यारी तेरी

मान जानियत रूखे मुँह मुसकान सी ।

— मतिराम

### (३) क्यों किर सूठी मानिए, सिख सपने की वात। ज हिर हस्यो सोवत हियो, सो न पाइयत प्रात॥

— पद्माकर

'कीजै', 'दीजै' तथा 'इयत' प्रत्यय से संयुक्त क्रियाएँ भाववान्य हैं। रीति-काव्यों में 'इयत' लगाकर अनेक जगह क्रियाएँ वनाई गई हैं। इस संपदा का सहारा प्रायः प्रत्येक किन ने लिया है:

- (।) विरह तिहारे लाल ! विकल भई है बाल नींद, भूख, प्यास, सिगरी विसारियतु है। —मतिराम
- (२) दीनता को डारि औं श्रधीनता बिडारि दीह दारिद को सार तेरे द्वार आइयतु है।

— भूषण (३) नीकी के अनैसी पुनि जैसी होइ तैसी तक यौवन की मूरि तें न दूरि भागियतु है। — पद्माकर

पर देव तथा म्रान्य कवियों ने इसके कुछ चित्य प्रयोग किए हैं:

- (१) श्रोभा सुनै नाकी किव देव कहै कोन कोन होत चित चीकनो चतुर चेरियत है।
- (२) 'देव' सुर मंजु रस पुंज कुंज मंदिर में
  - सुंदरी सुनी सुचित चो पै चुनियती है।
- (३) मोहिनी की मूरित सो मोही मन मोहिनी सु, मोहि महामोह ब्योह मो हिय मढ़ायत ।

प्रथम उदाहरण में तुक के आग्रह से 'चोरियतु' का 'चेरियतु' कर दिया गया है। दूसरे में व्यर्थ में ही 'त' का 'ती' प्रयोग हुआ है। तीसरे में 'मढ़ायत' शब्द के कारण यह अर्थ निकालना होगा कि दृदय मोह से मढ़ाया जा रहा है, जो औचित्य-पूर्ण नहीं कहा जा सकता।

(इ) वाक्यवित्यास—वाक्य की परिभाषा करते हुए विश्वनाथ ने लिखा है—'वाक्यं स्याद्योग्यताकां ज्ञासि चियुक्तः पदोच्चयः।' श्रर्थात् योग्यता, श्राकां ज्ञा श्रीर श्रासि से युक्त पदसमूह वाक्य कहा जाता है। पदार्थों के पारस्परिक संबंध का वाधाभाव योग्यता है। वाक्यार्थ के पूर्त्यर्थ जिज्ञासा का बना रहना श्राकां ज्ञा है। श्रीर प्रकरण से संबद्ध पदार्थों के बीच व्यवधान न श्राने देना श्रासि है। पर कविता में वाक्यगत इन विशेषता श्रों को प्राप्त करना साधारणतः कठिन ही है।

मात्रा, वर्ण, प्रवाह श्रीर तुकों के श्राग्रह से सभी व्यवस्थाश्रों का उचित निर्वाह नहीं हो पाता। उपर्युक्त व्यवस्था का पूर्ण पालन गद्य में ही देखा जा सकता है। पद्य में छंद की सुविधा के लिये गद्य का क्रम नहीं रखा जा सकता। पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि क्रिया, कर्ता श्रादि में इतनी श्रिधिक दूरी श्रा जाय कि श्रर्थवोध में किठनाई उत्पन्न होने लगे। इसी को श्रन्वय दोष कहा गया है। इस प्रकार के दोषों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

(१) प्राज कछू ग्रीरै भए, छए नए ठिक ठेन। चित के हित के खुगल ए नित के होहिं न नैन।

—विहारी

(२) काके कहें लूटत सुने ही दिधदान मैं। —देः

बिहारी के दोहे में 'भए' किया से कर्ता 'नैन' दूर पड़ गया है। दूसरे उदाहरण का अन्वय होगा 'काके कहै दिघ दान लूटत मैं सुने हो।'

वाक्य में न्यूनपदत्व दोष के कारण ग्रर्थ के लिये काफी खींचतान करनी पड़ती है, साकांचता श्रादि का निर्वाह नहीं हो पाता। इस तरह के दोष भूषण श्रीर देव में श्रिधक मिलते हैं:

दिच्छिन के सब दुग्ग जिति दुग्ग सहाय विलास। सिव सेवक सिव गद्दपती कियो रायगढ़ वास॥

—-भूषग

'दुग्ग सहाय' का श्रर्थ दुर्ग को सहायक बना लेना किया जाता है, जो 'सहाय' शब्द से नहीं निकलता । सामान्यतः इसका मतलब होगा—दुर्ग है जिसका सहायक । इसमें 'बनानो' जोड़ना पड़ेगा ।

श्रव देव का एक उदाहरण लीजिए-

श्रंत रुके निह श्रंतर के मिलि, श्रंतर के सु निरंतर धारें। ऊपर वाहि न, ऊपर वाहित, ऊपर बाहिर की गित चारे। बातन हारति, दारित नीभ न बातन हारे। देव रंगी सुरस्यो सुरस्यो मनु देवर की सुरस्यों न विसारे।

इस पर डा॰ नगेंद्र की टिप्पणी है:

'श्रव इसका श्रर्थ कीजिए। पहले तो श्रंतिम पंक्ति से देवर शब्द लीजिए। देवर से श्रंतर करके भी श्रंत में नहीं रुकती श्रर्थात् उससे मिलती ही है। मिलकर जब पृथक् होती है तो उसे निरंतर हृदय में धारण करती है। ऊपर से (प्रकट रूप में ) उससे प्रेम नहीं करती, प्रकट रूप में तो वर अर्थात् पित से प्रेम करती है। इस प्रकार ऊपर बाहरवाली गित से अर्थात् प्रकट रूप में श्रौचित्य का ध्यान रखते हुए चलती है ''इत्यादि। इस छंद में न्यूनपदत्व श्रौर कष्टार्थत्व तो स्पष्ट ही है, कथितपदत्व भी पहली पंक्ति में मिलता है।'

वाक्य का दूसरा मुख्य दोप है श्रिधिकपदत्व। इस दोष के श्रंतर्गत श्रना-वश्यक रूप से ले श्राए गए पदों की गणना की जाती है:

संका दे दसानन को डंका दे सुबंका वीर डंका दें बिजे को किप कृदि परयो लंका में।

—-पन्नाकर

इसमें एक 'ढंका दैं' श्रनावश्यक रूप से प्रयुक्त किया गया है। फिर भी श्रिधकपद दोप विहारी, मितराम श्रीर पद्माकर में हूँ ढ़ने पर ही मिलेगा। इस दोप का उत्तरदायित्व भूषण श्रीर देव पर श्रिधक है:

- (१) कातिक की विमल पून्यों राति की जुनहाई जोति जगमग होति रूप श्रीप उपजित है।
- (२) बहदं हो। गंध, बहबहो। है सुगंध

---देव

पहले उदाहरण में 'राति' श्रिधिक पद है श्रीर दूसरे में 'बहबह्यो है सुगंध' श्रिनावश्यक पिष्टपेषण ।

(ई) लिंग की गड़बड़ी—कोई भी भाषा अपनी माता तथा मातामही भाषा से बहुत कुछ ग्रहण करती हुई भी बहुत कुछ बदल जाती है। संस्कृत के बहुत से शब्दों ने हिंदी में आकर अपना लिंग बदल लिया। संस्कृत का नपुंसक लिंग तो हिंदी से उड़ा ही दिया गया। संस्कृत के आत्मा, अग्नि, वायु, अंजलि आदि पुल्लिंग शब्द हिंदी में आकर स्त्रीलिंग बन गए। संस्कृत का 'तारा' स्त्रीलिंग है पर हिंदी में 'नच्त्र' के पर्याय के रूप में वह पुल्लिंग हो गया। स्त्री का पुरुष, पुरुष का स्त्री हो जाना (वह भी आज के वैज्ञानिक युग में) आश्चर्यजनक नहीं माना जा सकता। संस्कृत के अधिकांश नपुंसक हिंदी में पुंवर्ग में आ डटे, डटे ही नहीं वे पुल्लिंग हो भी गए। जल, वन, दुग्ध आदि संस्कृत के नपुंसक शब्द हैं जो हिंदी में पुल्लिंग हो गए हैं। पर यह आश्चर्य का विषय नहीं है और इसके कारण कोई गड़बड़ी भी नहीं होती। गड़बड़ी तो तब आरंभ होती है जब एक ही वर्ग के कुछ शब्द पुंवर्ग में चले जाते हैं और कुछ स्त्रीवर्ग में। परमात्मा और आत्मा एक ही वर्ग के हैं किंतु पहला पुंवर्गीय माना गया तो दूसरा स्त्रीवर्गीय।

हिंदी में इस तरह की गड़बड़ी का एक मुख्य कारण यह है कि इसके भिन

भिन्न ग्रंचलों की वोलियों में शब्दों के लिंगों में एकरूपता नहीं मिलेगी। रीतिकाव्यों के कि भी, जैसा पहले दिखाया जा चुका है, बहुत सी वोलियों से प्रमावित थे। इसिलिये उनके शब्दप्रयोग में लिंग का दोप ह्या जाना स्थास्वाभाविक नहीं माना जा सकता। पर है यह दोप ही, भाषागत श्रव्यवस्था ही।

कुछ उदाहरण देखिए:

(१) भूपन भनत पातसाहन त्यों बंधुबन, बोलला बचन यों सताह की इलाज के।

— भूपण

(२) उचके कुच कंद कदंय कली सी। -- देव

पहले उदाहरण में 'सलाह' के बाद 'के' श्रीर 'इलाज' के बाद 'की' होना चाहिए । दसरे में 'सी' की जगह 'से' व्याकरणसंगत है ।

यह अञ्चयस्या तो अपने आप ही श्रमाहा है, किंतु जब एक ही शब्द कभी स्त्रीलिंग और कभी पुल्लिंग में व्यवहृत होने लगता है, और वह भी एक ही किंव हारा, तो अञ्चवस्या अपनी सीमा तोड़ देती है:

- (१) लपटी पुहुप पराग पर, सनी स्वेद मकरंद। श्रावित नारि नवोद लों, सुखद वायु गतिमंद ॥
- (२) चुवत स्वेद मकरंदकन, तरु तरु तर विरमाइ। श्रावत दन्छिन देस तें, थनयो बटोही बाहु॥

पहले दोहे में 'वायु' स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है, दूसरे में पुर्लिंग में ।

इसी तरह देव ने भी 'लंक' शब्द को कहीं पुल्लिंग में श्रीर कहीं स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया है:

- (1) सुभयो छिब दूबरो लंक विचारो ।
- (२) लंक लचिक लचिक जात।

उपर्युक्त श्रव्यवस्थाश्रों का दुष्परिणाम जो होना था वही हुआ। गद्य के उदय के साथ साथ ज्ञजभाषा श्रस्त हो गई। यहाँ पर भाषा की जिस शिथिलता, दोष श्रोर श्रिस्परता का उल्लेख किया गया है उससे स्पष्ट है कि इस तरह की भाषा गद्य के लिये व्यावहारिक नहीं हो सकती थी। इसका मतलब यह नहीं है कि परि-निष्टित ब्रजभाषा लिखनेवाले किव थे ही नहीं। रसखान, घनश्रानंद की भाषा को सव लोगों ने परिनिष्टित ब्रजभाषा माना है, विहारी की भाषा श्रपनी त्रुटियों के बावजूद भी टक्साली ही कही जायगी। किंतु श्रिधकांश ने भाषा की शुद्धता की श्रोर प्राय: ध्यान नहीं दिया है।

### षष्ठं अध्यायः

### रीतिवद्ध कवियों का वर्गीकरण

रीतिकाल में निर्मित रीतिशास्त्रीय ग्रंथों पर विहंगम दृष्टिपात करने से सप्ट हो जाता है कि ये ग्रंथ दो प्रकार के हैं। एक वर्ग उन ग्रंथों का है जिनमें शास्त्रीय चर्चा भी की गई है तथा उसके उदाहरणस्वरूप मुक्तक पद्यों की रचना भी। दूसरे शब्दों में, इन प्रंथों में लच्चा तथा लच्य दोनों रूपों को समुचित स्थान मिला है। उदाहरणार्थ, चिंतामणि का कविकुलकल्पतरु, मतिराम का रसराज, कुलपित का देव का शब्दरसायन और सुखसागरतरंग, श्रीपति का काव्यसेरोज, सोमनाथ का रसपीयूपनिधि, भिखारीदास का काव्यनिर्ण्य, प्रतापसाहि का काव्यविलास श्रादि इसी कोटि के प्रथ हैं। दूसरा प्रकार उन प्रथों का है जिनमें लच्चणवद्ध रूप में शास्त्रीय चर्चा तो प्रस्तुत नहीं की गई—केवल कवित्वमय पद्यों को ही स्थान मिला है, पर उन पद्यों की रचना करते समय कवियों का ध्यान रीतिशास्त्रीय सिद्धांतों पर श्रवश्य रहा होगा, इसमें संदेह नहीं है। इन ग्रंथों में शास्त्रीय सिद्धांतनिरूपक लच्या भले ही न हों, पर इनके पद्य किसी न किसी काव्यांग के किसी न किसी रूप में लक्ष्य भ्रवश्य हैं। उदाहरणार्थ विहारी सतसई, मतिराम सतसई, रसनिधिका रतनहजारा, रामसहाय की रामसतसई आदि ग्रंथ इसी कोटि के हैं। इनके श्रतिरिक्त रीतिकाल में रचे गए कतिपय नखशिख, पड्तरतु, बारहमासा श्रादि भी इसी फोटि के ग्रांतर्गत ग्राते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये रीतिग्रंथ दो प्रकार के हैं--लच्चण-लक्ष्य-बद्ध तथा लच्यबद्ध । इन दो प्रकारों के स्राधार पर रीति-कवियों को भी दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-शास्त्रकवि, तथा काव्य-कवि । चिंतामणि, तोष, जसवंतसिंह, मतिराम, भूषण, कुलपति, सुखदेव, देव, स्रति मिश्र, कुमारमिश, श्रीपति, सोमनाथ, गोविंद, रसलीन, भिखारीदास, दूलह, पद्माकर, वेनीप्रवीन, प्रतापसाहि आदि लच्चण-लच्य-बद्ध प्रथीं के निर्माता होने के कारण रीति-शास्त्र-किव हैं, श्रीर बिहारी श्रादि लद्यबद्ध ग्रंथों के निर्माता होने के कारण रीति-काव्य-कवि । वस्तुतः दूसरे वर्ग के विशुद्ध कवियों की संख्या प्रथम वर्ग के कवियों की अपेद्या बहुत कम है। ऐसे अनेक कवि है जिन्होंने दोनों प्रकार की रचनाएँ की हैं। उदाहरणार्थ कुलपित ने रसरहस्य की भी रचना की है तथा नखशिख की भी। इसी प्रकार मतिराम ने ललितललाम, अलंकारपंचाशिका और रसराज के श्रतिरिक्त मितराम सतसई का भी प्रण्यन किया है। देव की भी दोनों

प्रकार की रचनाएँ उपलब्ध हैं। एक श्रोर शब्दरसायन, सुखसागरतरंग श्रादि ग्रंथ हैं तो दूसरी श्रोर देवशतक श्रादि।

निष्कर्प यह कि रीतिकालीन संपूर्ण रीतियंथों को हम दो व्यापक वर्गों में विभक्त कर सकते हैं—(१) लच्च लच्च-चद्ध श्रीर (२) लच्च बद्ध । इनके श्राधार पर इनके निर्माताश्रों के भी दो वर्ग हो जाते हैं—(१) शास्त्रकवि श्रीर (२) काव्यकवि । इनमें कृतिपय कवि ऐसे हैं जो शास्त्रकवि भी हैं श्रीर काव्यकवि भी ।

# तृतीय खंड श्राचार्य कवि

तौत, भट्ट नायक ग्रौर श्रमिनवगुप्त के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें से श्रमिनवगुप्त की टीका श्रिमनवभारती उपलब्ध है। श्रन्य टीकाकारों का इसी टीका में उल्लेख मिलता है। उद्भट ने भामह के ग्रंथ की भी टीका परतुत की थी। दंडी के ग्रंथ के प्रसिद्ध टीकाकार तक्या वाचस्पति हैं। उद्भट के प्रथ के दो टीकाकार हैं—राजानक तिलक तथा प्रतिहारेंदुराज । वामन के ग्रंथ के प्रसिद्ध टीकाकार हैं गोपेंद्र त्रिपर हरभूपाल । ज्ञानंदवर्धन के ग्रंथ के टीकाकारों में ज्ञिमनवगुप्त का नाम उल्लेख्य है। धनंजय के ग्रंथ के टीकाकार धनिक हैं श्रौर महिंग भट्ट के रुय्यक। सम्मट के ग्रंथ के लगभग सत्तर टीकाकार बताए जाते हैं जिनमें से उद्भावक एवं प्रख्यात टीकाकार गोविंद ठक्कर हैं। विश्वनाथ के ग्रंथ के प्रसिद्ध टीकाकार रामचरण तर्कवागीश और शालग्राम हैं तथा जगन्नाथ के नागेश मह। इन टीकाकारों के गंभीर, प्रौढ़ एवं तर्फरमत व्याख्यान विवेचन ने काव्यशास्त्रीय समस्यात्रीं को सुलकाने में महत्वपूर्ण सहायता दी है। मम्मट से पूर्व श्रौर उनके पश्चात् श्रनेक श्राचार्यों ने संग्रहग्रंथों का भी निर्माण किया। मन्मट से पूर्ववर्ती त्राचार्यों में रहट, भोज श्रौर श्रमिपुराणकार के नाम उल्लेखनीय है एवं परवर्ती ख्राचार्यों में जयदेव तथा विश्वनाथ के ख्रतिरिक्त हेमचंद्र, वाग्मट प्रथम, वाग्मट द्वितीय, विद्याधर, विद्यानाथ, केशव मिश्र और कवि कर्रापूर के । सम्मट के परवर्ती प्रायः सभी श्राचार्यों पर सम्मट का विशिष्ट प्रभाव है। इन सभी श्राचार्यों ने फाव्य के सभी श्रंगों का निरूपण किया है। इनके श्रतिरिक्त भान मिश्र ने दो ग्रंथों का निर्माण किया। इनमें से रसतर्गिणी रसविषयक ग्रंथ है श्रीर रसमंजरी नायक-नायिका-भेद-विषयक। श्राप्यय दीचित के तीन ग्रंथों में से वृत्तिवार्तिक का वर्ण्य विषय शब्दशक्ति है श्रीर कुवलयानंद तथा चित्रमीमांसा का ग्रलंकार।

संस्कृत के काव्याचारों ने काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों के स्रातिरिक्त नाट्यशास्त्रीय सिद्धांतों का भी समय समय पर विवेचन किया। भरत के नाट्यशास्त्र की व्यापक, विस्तृत एवं बहुविध विषयसामग्री यह मानने को बाध्य करती है कि यह ग्रंथ नाट्य-विधान संबंधी स्रानेक ग्रंथों की सामग्री के स्राधार पर रचित है। इसके पश्चात स्रानेक शताब्दियों से प्रचलित यह परंपरा समाप्त सी हो गई। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि काव्यविधान के उत्तरोत्तर गंभीर निर्माण ने स्रान्वायों को उस दिशा से विमुख सा कर दिया। इनके तेरह चौदह सौ वर्ष उपरांत धनंजय, सागरनंदी, रामचंद्र गुणचंद्र, शारदातनय स्रोर शिंगभूपाल ने प्रमुखत: नाट्यशास्त्र के ग्रंथों का निर्माण कर इस काव्यांग का पुनरुद्धार किया। सर्वागनिरूपक स्नाचार्यों में स्रकेले विश्वनाथ ने ही धनंजय के ग्रंथ से प्रेरणा प्राप्त कर नाट्यविधान को भी स्रपने ग्रंथ में संमिलित किया है। हमारे विचार में नायक-नायिका-मेद का विपय काव्यशास्त्र की स्रपेत्ता नाट्यशास्त्र से ही स्रधिक संबद्ध है। यही कारण है कि उक्त सभी नाट्य-शास्त्रकारों ने इस प्रसंग का भी निरूपण स्रावश्यक समक्ता है। इनके स्रतिरिक्त शास्त्रकारों ने इस प्रसंग का भी निरूपण स्रावश्यक समक्ता है। इनके स्रतिरिक्त

रहर, रहं भट्ट, भोज, अग्निपुरागकार, भानु मिश्र, रूप गोस्वामी, श्रकवर शाह आदि ने भी इस प्रकरण का शृंगार रस के अंतर्गत निरूपण किया है। इनमें से रह भट्ट, भानु मिश्र, रूप गोस्वामी और अकवर शाह के ग्रंथों का तो प्रधान विषय ही नायक-नायिका-भेद है।

काव्यिखांत श्रीर नाट्यिखांत के श्रितिरिक्त संस्कृत काव्यशास्त्र का तीसरा प्रधान विषय है—किविशिद्धा । राजशेखर, वाग्मट द्वितीय, श्रमरचंद्र श्रीर देवेश्वर ने श्रपने ग्रंथों में श्रन्य काव्यांगों के साथ किविशिद्धा का भी विस्तार से श्राख्यान किया है । इस प्रकार दो सहसाब्दियों तक व्यात यह काव्यशास्त्रीय परंपरा काव्य, नाटक श्रीर किविशिद्धा संबंधी सिद्धांतों का निरंतर सर्जन, विवेचन एवं संकलन प्रस्तुत करती रही ।

#### २. हिंदी रीतिकालीन लक्ष्यात्रद्ध काव्य

(१) विवेच्य विषय एवं स्नोत-ईसा की १७वीं शती के मध्य भाग में संस्कृत की उक्त काव्यशास्त्रीय परंपरा के चीग होते ही इसे हिंदी के श्राचार्यों ने श्रपना लिया। संस्कृत के श्रंतिम प्रकांड श्राचार्य जगन्नाथ श्रीर हिंदी के प्रथम प्रतिनिधि ग्राचार्य चिंतामिशा, दोनों समकालीन थे। जगनाथ शाहजहाँ के समापंडित थे और चिंतामणि का शाहजहाँ द्वारा पुरस्कृत किया जाना इतिहासी-ल्लिखित घटना है। वस्तुतः हिंदी की यह काव्यशास्त्रीय परंपरा ईसा की १६वीं शती के उत्तरार्ध से प्रारंभ हो गई थी। इस शती के पिछले ५० वर्षों में कृपाराम, सूरदास, नंददास, रहीम, मोहनलाल, सुंदर ग्रादि नायक-नायिका-भेद संबंधी प्रंथों का श्रीर गोपा तथा करनेस श्रलंकार संबंधी ग्रंथों का प्रणयन कर चुके थे। इनके श्रतिरिक्त केशव ने काव्य के लगभग सभी श्रंगों का निरूपण किया था। १७वीं शती का पूर्वार्घ, द्रार्थात् केशव के उपरांत ५० वर्ष तक का समय, काव्यशास्त्रीय ग्रंथ-निर्माण की दृष्टि से नितांत निष्क्रिय समभा जाता है। परंतु यह धारणा तभी तक रहेगी, जब तक इस काल में निर्मित काव्यशास्त्रीय प्रयों की उपलब्धि नहीं होती। हमारा विख्वास है कि यह परंपरा इस श्रांतराल में भी विन्छिन्न नहीं हुई। हाँ, यह श्रलग बात है कि इस कालखंड के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ संख्या की दृष्टि से श्रपेचाकत श्रत्यल्प तथा साधारण कोटि के भी हों श्रीर संभवतः इसी कारण काल के कराल गर्त में लुप्त हो गए हों। ऋस्तु। हिंदी काव्यशास्त्र की यह धारा वि० सं० १७०० ( सन् १६४३ ई० ) के ऋासपास तीव वेग से प्रवाहित हुई ऋौर लगभग वि० संं १६०० ( सन् १८४३ ) तक निरंतर चलती रही । हिंदी के तत्कालीन श्राचार्यी ेने फाव्यशास्त्रीय सिद्धांतों को 'रीति' नाम से श्रमिहित किया है। इसी श्राधार पर त्राधुनिक इतिहासकारों ने दो सौ वर्षों के इस साहित्यिक काल को 'रीतिकाल' की चंजा दी है। इस काल के प्रथम प्रतिनिधि श्राचार्य चिंतामिए हैं श्रीर श्रंतिम

प्रतापसाहि । लगभग २०० वर्षों के इस दीर्घ काल में शतशत रीतिग्रंथों का निर्माण हुआ ।

जैसा हम संकेत कर चुके हें, रीतिकालीन लच्चणबद्ध रीतिग्रंथ श्रपने शास्त्रीय विवेच्य विपय के लिये संस्कृत के काव्यशास्त्रों के ऋणी हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र में काव्यविधान, नाट्यविधान तथा कविशिचा इन तीनों विपयों का विवेचन होता रहा है, पर इधर हिंदी रीतिकालीन रीतिग्रंथों में श्रिधकांशतः काव्यविधान को ही स्थान दिया गया है, शेष दो विपयों को नहीं। नाट्यविधान से संबद्ध हिंदी का केवल एक ग्रंथ उपलब्ध है—नारायणकृत नारायणदीपिका। कविशिचा संबंधी उल्लेख भी केवल एक ही ग्रंथ—केशवप्रणीत कविशिया—में उपलब्ध हैं पर यह ग्रंथ रीति-पूर्व युग का है।

संस्कृत का काव्यशास्त्र समय समय पर रसवाद, त्रालंकारवाद, रीतिवाद, ध्वनिवाद तथा वक्रोक्तिवाद का समर्थन एवं खंडन मंडन प्रस्तुत करता रहा है। इधर हिंदी के रीतिकालीन श्राचार्य इन वादों के पचड़े में नहीं पड़े। इनमें से श्रिधिकांश ने नायक-नायिका-भेद विषयक ग्रंथों का निर्माण किया है, कुछ ने श्रलंकार प्रंथों का ग्रीर कुछ ने इन दोनों का। नायक-नायका-भेद के लिये वे प्रायः भानु मिश्र के ऋगी हैं तथा श्रलंकारों के लिये प्रायः श्रप्पय्य दीचित के। संस्कृत के ये दोनों श्रान्वार्य वस्तुतः किसी भी उपर्युक्त वाद श्रथवा संप्रदाय से संबद्ध नहीं थे। श्रंततः इनके श्रनुकर्ता हिंदी के श्राचार्यों को भी किसी वाद श्रथवा संप्रदाय का समर्थक कहना युक्तियुक्त नहीं होगा। हिंदी के कुछेक श्राचार्यी ने विविधांगनिरूपक ग्रंथों का भी निर्माण किया है जिनकी संख्या श्रपेचाहत अत्यलप है। इस चेत्र में वे प्राय: मम्मट अथवा विश्वनाथ अथवा दोनों के ऋगी हैं। मम्मट ध्वनिवादी स्नाचार्य थे स्नौर विश्वनाथ रसवादी। ये दोनों स्नाचार्य काव्यशास्त्रीय अन्य वादों एवं संप्रदायों से पूर्णात्या अवगत थे। उनसे अवगत रहकर इन्होंने ध्वनिवाद श्रथवा रसवाद का निर्वाचन एवं समर्थन किया है। इधर हिंदी के श्राचार्य श्रलंकारवाद, रीतिवाद तथा वक्रोक्तिवाद से पूर्णतया श्रवगत नहीं थे-श्रतः इनके लिये पाँचो वादों में से किसी एक वाद के निर्वाचन का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । वस्तुतः सम्मट के उपरांत उनके ग्रंथ का इतना श्रिधिक प्रभाव एवं प्रचार हो गया था कि संस्कृत के स्त्राचार्य भी शताब्दियों तक ध्वनि को छोड़ अन्य वादों की ओर प्रायः प्रवृत्त नहीं हो सके। हेमचंद्र, वाग्भट प्रथम, वाग्भट द्वितीय, जयदेव, विद्याधर, विद्यानाथ, विश्वनाथ, जगन्नाथ—ये सभी प्रख्यात श्राचार्य ध्वनिवाद के समर्थक श्रौर श्रिधिकांशत: सम्मट के श्रनुकारक रहे हैं। एक भी ऐसा श्राचार्य नहीं है जिसने श्रलंकारवादी भामह, दंडी श्रीर उद्भट का श्रनुकरण किया हो, अथवा जो रीतिवादी वामन श्रथवा वक्रोक्तिवादी क्रंतक का श्रनुगामी रहा हो। यहाँ तक कि जयदेव ने भी, जिन्हें श्रलंकारवादी समक्ता जाता है, उक्त तीनों श्रलंकारवादियों का श्रनुकरण नहीं किया । इस प्रकार मम्मट श्रीर फिर विश्वनाथ के श्रनुकरण की यह परंपरा संपूर्ण हिंदी रीतिकाल तक श्रनुरण बनी रही । इसी परंपरागत मार्ग का श्रवलंबन करते हुए विविध काव्यांगनिक्षकों में से किसी ने मम्मट के समान ध्वनि का तथा किसी ने विश्वनाथ के समान रस का समर्थन किया । पर इस समर्थन का उत्तरदायित्व इस बात पर इतना नहीं है कि वे किसी एक सिद्धांतिविशेप के प्रति विवेचनबुद्धि से उन्मुख हुए थे, श्रिपतु इस बात पर श्रिधक है कि उन्होंने मम्मट श्रथवा विश्वनाथ में से किसी एक के ग्रंथ का श्राधार लिया था । हिंदी के प्रख्यात श्राचार्यों में देव ने श्रलंकारों के लच्चणों के लिये दंडी के ग्रंथ से भी सहायता ली है पर इसका कारण भी श्रलंकारवाद का समर्थन नहीं है । एक कारण तो केशव का श्रनुकरण है श्रीर दूसरा कारण संग्रहपत्रित्त है । इन्होंने श्रपने एक ग्रंथ में श्रलंकारों के स्वरूप के लिये मम्मट श्रीर विश्वनाथ की सहायता ली है, तो दूसरे ग्रंथ में दंडी की ।

#### निष्कर्प यह है कि:

- (१) नायक-नायिका-मेद-निरूपक श्राचार्यों को यदि हम रसवादी श्राचार्य मानं, तो इस कारण नहीं कि इन्होंने विश्वनाथ के समान रस को काव्य की श्रात्मा मानते हुए रस की तुलना में ध्वनि, वकोक्ति श्रादि को श्रपेक्ताइत निम्न कोटि का काव्यांग स्वीकृत किया है, श्रपित इसलिये मानेगे कि इन्होंने भानु मिश्र के समान रस प्रकरण के एक व्यापक श्रंग नायक-नायिका-भेद का विस्तृत निरूपण प्रस्तुत किया है, जिससे प्रकारांतर से इनकी प्रवृत्ति 'रसवाद' की श्रोर प्रतीत होती है।
- (२) ठीक यही स्थिति श्रलंकारनिरूपक श्राचार्यों की भी है। इन्हें यदि हम श्रलंकारवादी मानेंगे तो इस दृष्टि से नहीं कि ये भामह, दंडी एवं उद्भट के समान श्रन्य काव्यांगों का श्रंतर्भाव 'श्रलंकार' में करने के समर्थक हैं, श्रिपतु इसलिये मानेंगे कि इन्होंने जयदेव एवं श्रप्पय्य दीचित के समान 'श्रलंकार' का विस्तृत निरूपण प्रस्तुत कर प्रकारांतर से श्रलंकारवाद की श्रोर श्रपनी प्रवृत्ति दिखाई है।
- (३) इसी प्रकार विविधांगनिरूपक श्राचार्य ध्वनिवाद श्रथवा रसवाद से इसिलये संबद्ध समभे जाने चाहिए कि वे मम्मट श्रथवा विश्वनाथ के ग्रंथों के ऋगी हैं, न कि इसिलये कि वे पाँचों वादों के पूर्ण ज्ञाता होकर किसी एक वाद को सर्वोत्कृष्ट समभने के कारण उसके समर्थक हो गए हैं।
- (२) संस्कृत के आवार्यों और हिंदी के रीतिकालीन आवार्यों की उद्देश्यिभन्नता—रीतिकालीन ग्रंथों के विवेच्य विषय के सामान्य ग्रवलोकन के उपरांत स्वामाविक प्रभ उपस्थित होता है कि ये कवि लच्च एवद्ध साहित्यनिर्माण की

पारिषदों को श्रृंगाररस के चपकों के साथ साथ काव्यशास्त्र की सुनोध शिचा भी अवर्ण आवर्ण अथवा पठन पाठन के रूप में मिलती रही।

उधर संस्कृत के काव्यशास्त्री इन बंधनों एवं दरवारी वातावरण से नितांत

विनिर्मक्त विद्याव्यसनी ग्राचार्य थे। इनमें से ग्रिधिकतर स्वयं कवि भी नहीं थे। डेट दो हजार वर्षों की काव्यशास्त्रीय शृंखला में केवल दो चार आचार्यों दंढी, जयदेव, विद्याधर, विद्यानाय, जगन्नाय श्रौर नरसिंह कवि—ने स्वनिर्मित उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इनमें दंडी, जयदेव श्रीर जंगन्नाथ का उद्देश्य उदाहरणिनर्माण द्वारा किसी को प्रसन्न करके आश्रय एवं पुरस्कार प्राप्त करना नहीं था। शेष तीनी श्राचार्यों ने स्वनिर्मित उदाहरणों को श्रपने श्राश्रयदाताश्रों के स्तृतिगान का माध्यम त्र्यवश्य बनाया है, पर शृंगार रस के चपक पिलाना इनका लच्य नहीं था। श्रीर फिर, ये तीनों ग्रान्वार्य संस्कृत काव्यशास्त्र के महारथी भी नहीं समके जाते। पर इधर हिंदी के अधिकांश काव्यशास्त्रियों का प्रमुख लक्ष्य शृंगार एवं स्तुतिपरक उदा-हरणों का निर्माण करना है। इस सामान्य प्रवृत्ति के कतिपय श्रपवाद भी है। भूषण के उदाहरणों में श्रंगार रस की मृदु एवं मादक तरंगों के स्थान पर वीर रस की उच्छल श्रीर उत्तेजक तरंगें हैं। पर काव्यनिर्माण के विभिन्न उद्देश्यों में से उनका एक उद्देश्य कदाचित् शिवाजी की स्तुति गाकर पुरस्कारपाति भी था। इस उद्देश के भी श्रपवाद उपलब्ध हैं। राजा जसवंतसिंह जैसे श्राश्रयदाताश्रों को न तो स्वरचित उदाहरणों द्वारा किसी को प्रसन्न करने की चिंता थी श्रीर न राजसभामंडप को हर्षध्विन से गुंजित करने के लिये उदाहरण के रूप में कवित्त सवैया प्रस्तुत करने की । जयदेव के समान उन्होंने शास्त्रीय विवेचन श्रीर उदाहरण को एक ही छोटे से छंद ( दोहा ग्रीर खोरठा ) में समाविष्ट करने का सफल प्रयास किया है। इस दृष्टि से उनका भाषाभूपणा विशुद्ध काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। पर ऐसे ग्रंथ गिने चुने ही है। श्रिधिकतर ग्रंथ उदाहरणिनर्माण की दृष्टि से ही लिखे गए हैं, और उनमें अनेक-रूपता लाने के उद्देश्य से परंपरागत काव्यांगों का आश्रय लिया गया है। हाँ, शृंगार-रस-परिपूर्ण उदाहर एनिर्माण की प्रवृत्ति का परिणाम यह हुन्ना कि केवल उन्हीं काव्यांगीं का निरूपण श्रिधकता से किया गया, जिनके निरूपण में श्राचार्यों को सरस उदाहररानिर्माण के लिये पर्याप्त सामग्री एवं सुविधा मिल जाती थी। फल-स्वरूप नायक-नायिका-भेद संबंधी जितने ग्रंथों का निर्माण हुआ, उतने अन्य काव्यांग संबंधी ग्रंथों का नहीं। ग्रंथसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान अलंकार ग्रंथों का है ग्रौर तीसरा स्थान विविधांगनिरूपक ग्रंथों का ।

#### ३. प्रतिपाद्न शैली

हिंदी रीतिकालीन ग्राचार्यों की प्रतिपादन शैली पर प्रकाश डालने से पूर्व संस्कृत के ग्राचार्यों की, प्रतिपादन शैली पर सामान्य दृष्टिपात ग्रावश्यक है। इन श्राचार्यों की शैली को तीन प्रधान रूपों में विभक्त कर सकते हैं—पद्यात्मक शैली, वृत्ति शैली श्रीर कारिकावृत्ति शैली।

- (क) पद्यात्मक शैली संस्कृत के कुछ त्राचार्यों ने केवल पद्यात्मक शैली को त्रपनाया है। उदाहरणार्थ भरत, भामह, दंडी, उद्भट, वाग्भट प्रथम, जयदेवं, त्रप्रय दीचित त्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें से भरत ने कुछ स्थलों पर गद्य का भी त्राश्रय लिया है।
- (ख) सूत्रवृत्ति शैली—वामन श्रीर रुय्यक के शास्त्रीय सिद्धांत सूत्रवद्ध हैं, श्रीर सूत्रों की वृत्ति गद्यात्मक है। उदाहरणों के लिये इन दोनों ने पद्य का श्राश्रय लिया है। इनसे मिलती जुलती शैली भानु मिश्र, जगनाथ, श्रकवर शाह श्रादि की है।
- (ग) कारिकावृत्ति शैली—आनंदवर्धन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ आदि ने कारिकावृत्ति शैली को अपनाया है। इनके प्रमुख शास्त्रीय चिद्धांत कारिकावद्ध हैं। उनकी व्याख्यात्मक विवेचना गद्यबद्ध वृत्ति में है और उदाहरण पद्यात्मक हैं।

इधर हिंदी के अधिकतर आचार्यों ने सामान्यतः प्रथम शैली को अपनाया है। वाग्मट प्रथम की प्रतिपादन शैली के समान शास्त्रीय विवेचन के लिये इन्होंने दोहा श्रीर सोरठा जैसे छोटे छंदों का प्रयोग किया है श्रीर उदाहरण के लिये प्राय: कवित्त सवैया जैसे बड़े छंदों का । केशव, तोष, मतिराम, भूषण, देव, कुमारमणि मह, भिखारीदास, दूलह, पद्माकर, वेनीप्रवीन त्रादि की प्रतिपादन शैली यही है। जसवंतसिंह की शैली इन त्राचार्यों से थोड़ी भिन्न है। इन्होंने जयदेव के समान शास्त्रीय विवेचन श्रौर उदाहरण को प्रायः एक ही दोहे में समाविए करने का प्रयास किया है। स्वृत्ति शैली में रचित हिंदी का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। कारिकावृत्ति शैली में चिंतामणि, कुलपति, सोमनाथ, प्रतापसाहि के ग्रंथों को रख सकते हैं। पर वस्तुतः ये ग्रंथ संस्कृत ब्राचार्यों की इस शैली के ठीक अनुरूप नहीं हैं। स्रानंदवर्धन, मम्मट स्रादि स्राचार्यों ने गद्यवद्ध वृत्ति को कारिकागत शास्त्रीय सिद्धातों की व्याख्या का साधन बनाया है। इधर कुलपति ब्रादि उक्त ब्राचार्यों ने भी कहीं कहीं गद्यवद्ध दृत्ति का आश्रय इसी उद्देश्य से लिया है, पर इनका गद्यभाग एक तो संस्कृत यंथों में प्रयुक्त गद्यभाग की तुलना में मात्रा की दृष्टि से शतांश भी नहीं है, श्रीर दूसरे, न तो यह परिष्टत एवं पुष्ट है, श्रीर न इसमें गंभीर विवेचन का प्रयत ही किया गया है। 'शृंगारमंजरी' ग्रंथ निस्संदेह एक ग्रुपवाद है। पर एक तो यह हिंदी का मौलिक ग्रंथ न होकर संत श्रकवर शाह की त्रांघ रचना 'शृंगार-मंजरी' का संस्कृत के माध्यम से चिंतामणिकृत हिंदी अनुवाद है, और दूसरे, इसके श्रनुवादक ने प्रायः सर्वत्र पद्मात्मक शैली का भी समावेश कर दिया है। कारिकावृत्ति शैली में लिखनेवाले संस्कृत श्राचार्यों का इन श्राचार्यों से एक भेद श्रीर भी है कि

उन त्राचार्यों के उदाहरण जहाँ उद्धृत हैं वहाँ इनके स्वनिर्मित है। इस शैली के कुछ उदाहरण लीजिए:

कुलपति-

श्रथ काव्य का कारण ॥

दो॰---शब्द ग्रर्थ जिनतें वनें नीकी भाँति कबित । सुधि धावन समरध्य तिन कारण किं को चित्त ॥

टी० वैसे चित्त का कारण कहीं शक्ति, कहीं वित्यत्ति, कहीं श्रम्यास, कहीं तीनों जानिए विशेष भेद कहने के लिये कवित्त की शरीरसामग्री कहते हैं।

प्रतापसाहि---

अनुचितार्थ-याको नाम ही लक्षण है ॥ यथा-सहे घाव श्रंगन शमित सुनि हुंदुभि घनघोर । समरभूमि श्रविचल रहे ह्वे कर काठ कठोर ॥

टी०—इहा काठ पद ते कातरता श्रनुचितार्थ है सब के घाव सहै श्राप काहू को न नम्यो ताते सुमेर कह्यो चाहिए ॥

शृंगारमंजरी —

#### श्रथ प्रगलभा निरूपन

रसमंजरीकार पितमात्रविषयकेलिकलापकोविदा प्रगलमा, यह प्रगलमा की लच्छन लिख्यो है इहाँ संका। पितमात्र यह पद जो दीन्हों है तो परकीया श्रक सामान्या प्रगलमा कैसे कहाइ हैं जो कोउ कहे कि वै प्रगलमा नाहीं सो न कि सके काहें तें जो उनमें मुग्यात्व श्रक मध्यात्व न किह सिकए प्रगलमात्व तो उनमें प्रगट देखियत है तार्त रसमंजरीकार की लच्छन स्वीया प्रगलमा ही मैं नीको वनत है साधारन प्रगलमा में नीको नाहीं। श्रामोदकार मदन-विजित-लजा प्रगलमा, यह प्रगलमा को लच्छन कियो है। सोई हमहूँ श्रंगीकृत कियो।

#### श्रथ प्रगल्भा लच्छन

सदन विजित-लजा जु तिय, खु तो प्रगल्मा जानि । सकत प्रगल्मा भेद जे, तिन मैं प्रापित मानि ॥

निष्कर्ष यह है कि हिंदी के श्रिषकतर श्राचार्यों ने पद्यात्मक शैली को श्रपनाया है। जिन्होंने कारिकावृत्ति शैली को श्रपनाया है, वे उसके वृत्तिमाग में संस्कृताचार्यों के समान गंभीर, प्रौढ़ एवं खंडनमंडनात्मक विवेचन प्रस्तुत नहीं कर सके।

### ४. विषयसामग्री के चयन में सरल मार्ग का अवलंगन

जहाँ तक विषयसामग्री के निरूपण का प्रश्न है, इन्होंने संस्कृत ग्रंथों का कहीं सरल अनुवाद किया है, कहीं उसका भाव लेकर अपने सुबोध शब्दों में ढाल लिया है और कहीं वही का वही शब्द प्रयोग करते हुए इधर उधर हेरफेर कर उसे रूपांतरित मात्र कर दिया है। सामग्री के निर्वाचन में भी इन्होंने सरल मार्ग का अवलंबन किया है। नायक-नायिका-मेद तथा अलंकार के निरूपकों ने तो जान व्यक्तर सरल विषय का चयन कर दुरूह शास्त्रार्थ एवं जटिल समस्याओं से अवकाश पा लिया है। इधर विविधांगनिरूपकों में भी यही प्रवृत्ति लिखत होती है। गंभीर शास्त्रार्थों से दूर रहकर इन्होंने अधिकांशतः स्थूल विषयसामग्री तक—काव्यांगों तथा उनके स्थूल मेदोपमेदों के लच्या एवं उदाहरणनिर्माण तक—ही अपने रीतिकर्म को सीमित रखा है। जहाँ इन्होंने सक्ष्म और जटिल समस्याओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया भी है, वहाँ प्राय: ये असफल रहे हैं। इस धारणा की पुष्टि के लिये कुछ उदाहरण लीजिए:

विश्वनाथ ने काव्यलच्या प्रकरण में मम्मट के लच्या का खंडन किया है। इस प्रसंग को कुलपित और प्रतापसाहि के सिवा शायद किसी भी अन्य आचार्य ने अपने अंथ में स्थान नहीं दिया। परंतु कुलपित में भी यह प्रसंग एकांगी और अपूर्ण रूप में, तथा प्रतापसाहि में सर्वथा शास्त्रासम्मत और भ्रामक रूप में प्रस्तुत किया गया है।

शन्दशक्ति प्रकरण के श्रंतर्गत तात्पर्य वृत्ति के प्रसंग में श्रन्वितामिधानवादी श्रौर श्रमिहितान्वयवादी के मतों को समभाने का किसी श्राचार्य को साहस नहीं हुशा। कुलपित ने इस प्रसंग को श्रवश्य छेड़ा है, पर पाठक उसमें उलभकर रह जाता है। इसी प्रकार व्यंजनास्थापना जैसे गंभीर प्रसंग पर भी लेखनी चलाना इनकी सामध्य से बाहर था। रस प्रकरण में भरतस्त्र के चारों व्याख्याताश्रों के मंतव्यों पर भी इन्होंने प्रकाश नहीं हाला। प्रतापसाहि इस मार्ग की श्रोर श्रवश्य बढ़े, पर कुछ दूर तक जाकर वे वापस मुद्ध श्राए। जहाँ तक गए हैं, उसे भी साफ नहीं कर सके। गुण प्रकरण में गुण श्रौर श्रवंकार के पारस्परिक श्रंतर पर कुछ एक श्राचार्यों ने थोड़ा बहुत प्रकाश हालने का प्रयास किया है, परंतु वे उद्भट के मत को भी यथेष्ट रूप में प्रकाशित नहीं कर सके। लगभग यही श्रवस्था श्रन्य काव्यांग प्रसंगों की भी है। दोषप्रकरण के शास्त्रार्थ प्रसंगों का तो नितात त्याग ही कर दिया गया है, श्रपेचाइत जटिल दोषों का स्वरूप भी निरूपित नहीं किया गया। कुछ श्राचार्यों ने प्राचीन शास्त्रीय प्रसंगों में इधर उधर नवीनता लाने का प्रयास किया है, पर उसमें वे प्राय: पूर्णतः सफल नहीं हुए हैं। उदाहरणार्थ दास ने श्रवंकारों को तथाकथित मूल श्रवंकारों के श्रंतर्गत वर्गीकृत किया है, पर यह

वर्गीकरण न वैज्ञानिक है श्रौर न संगत। इसी प्रकार कुलपित की शांत रस संबंधी नवीन धारणा भी पूर्णतः शास्त्रसंमत नहीं है।

देखा जाय तो रीतिकालीन विविधांगनिरूपक ग्रंथों में एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो काव्यप्रकाश अयवा साहित्यदर्पण का, जिनके आधार पर इनका निर्माण हुआ है, पूर्ण, शुद्ध और व्यवस्थित उल्था उपस्थित कर सके। एक ही क्यों, यदि सभी उपलब्ध ग्रंथों की सामग्री का संच्यन करके देखा जाय, तो भी इन संस्कृत ग्रंथों की सामग्री व्यवस्थित रूप में इमारे संमुख उपस्थित नहीं होती। इनके नायक-नायिका-मेद प्रकरण निरसंदेह विशालकाय हैं। इन्होंने भानु मिश्र और उनकी रसमंजरी का नाम अमर कर दिया है। इनका उदाहरण पच्च सरस, शास्त्रसंमत और जीवन के मार्मिक चित्रों का उद्घाटक है, पर ऐसे प्रसंगों का भी शास्त्रीय पच्च दुर्वल है। ऐसा एक भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं, जिसमें रसमंजरी के समान नायकनायिका के मेदोपमेदों के अव्याप्ति तथा अतिव्याप्ति दोषों से रहित लच्चण प्रस्तुत किए गए हों। यहाँ तक कि चिंतामणि ने शृंगारमंजरी के शास्त्रीय पच्च का शब्दशः अनुवाद करने का प्रयास करते हुए भी उसे नितांत अस्पष्ट बना दिया है, जिसे मूल पाठ के बिना समक्त सकना हमारे विचार में नितांत असंभव है।

इस प्रकार संस्कृत काव्यशास्त्र की तुलना में हिंदी का रीतिकालीन काव्यशास्त्र वगर्य विषय की दृष्टि से लगभग समान होता हुन्ना भी विषय की व्यापकता, शास्त्रीय विवेचना ग्रौर प्रतिपादन शैली की दृष्टि से शिथिल है ग्रौर इस शिथिलता का प्रधान कारण है उद्देश्य की भिन्नता। वहाँ लद्द्यग्रंथों को ध्यान में रखकर लच्च-निर्माण प्रमुख उद्देश्य रहा है ग्रौर यहाँ लद्द्यनिर्माण को ही प्रमुख उद्देश्य बनाकर पूर्वनिर्मित लच्चणों का ग्राधार ग्रहण किया गया है।

हाँ, अपने प्रमुख उद्देश्य—उदाहरण (लद्य) निर्माण—में ये आचार्य निस्तंदेह अत्यंत सफल रहे हैं। इन्होंने सरस उदाहरणों का एक अत्त्य कोश सा तैयार कर दिया है। काञ्यसौंदर्य की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण हैं ही, तत्कालीन सामाजिक, पारिवारिक एवं गाईस्थ्य जीवन पर भी इनके द्वारा पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। पर साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि इन ग्रंथों में उदाहरणों की संख्या इतनी अधिक है कि इन्होंने अपना अनुपात खोकर शास्त्रीय विवेचन को आञ्छादित सा कर दिया है। इस प्रकार ये ग्रंथ लद्याग्रंथों की अपेत्वा लद्यग्रंथ ही अधिक वन गए हैं, और इसी आधार पर कह सकते हैं कि रीतिकालीन रीतिग्रंथकार वस्तुतः किव पहले थे और आचार्य बाद में। इधर इनके विपरीत संस्कृत के काव्यशास्त्र-निर्माता, विशेषतः वे जिनका इन्होंने आधार ग्रहण किया है, अपने ग्रंथों में केवल आचार्य थे, किव नहीं थे।

#### 🗸 🗶 शास्त्रीय विवेचन में असफलता के कारण

जैसा हम स्पष्ट कर चुके हैं रीतिकालीन त्र्याचार्य शास्त्रीय विवेचन को न तो पूर्णतः शुद्ध श्रौर व्यवस्थित रूप में रूपांतरित कर सके हैं श्रौर न हिंदी साहित्य को लदय में रखकर उन्होंने कोई महत्वपूर्ण स्थापनाएँ की हैं। उनकी इस विफलता का प्रथम ग्रीर प्रधान कारण है--ग्राचार्यत्व ग्रीर कवित्व का एकींकरण तथा कवित्व द्वारा त्र्याचार्यत्व का त्र्याच्छादन । इसके त्र्यतिरिक्त कुछ त्र्यन्य गौगा कारगा भी हैं । ये श्राचार्य-विशेषतः एकांगनिरूपक श्राचार्य-काव्यशास्त्र के प्रकांड पंडित नहीं थे। विविधांगनिरूपक श्राचार्य श्रपेचाङ्त श्रधिक निष्णात थे, पर उनमें भी संस्कृत के परंपरागत, शास्त्रीय, गंभीर विवेचन से पूर्णतया त्रवगत होने की न तो चमता थी, न दरवारी वातावरण में रहकर उन सिद्धांतों से श्रवगत होने के लिये उनके पास समय था। वस्तुतः उन्हें इसमें उलभने की श्रावश्यकता ही नहीं थी। फिर, संस्कृत का काव्यशास्त्र ऋत्यंत गंभीर, विशाल, एवं सूद्रमजटिल होने के साथ साथ इतना पूर्ण एवं संपन्न बन चुका था कि श्रब उसमें श्रन्य धारगात्रों के समावेश के लिये . स्रवकाश कम रह गया था । इनके श्रतिरिक्त एक वड़ी वाधा थी उपयुक्त गद्यशैली का स्रभाव। संस्कृत का गद्य गंभीर एवं पौढ़ विवेचन के लिये जितना सशक्त तथा समर्थ था, हिंदी का गद्य उतना ही शिथिल एवं अशक्त। गद्य के अभाव में एक छोटे से छंद दोहा अथवा सोरठा में किसी काव्यांग के शास्त्रीय विवेचन की समा देने की प्रचलित प्रक्रिया भी उनके ऋपूर्ण एवं ऋव्यवस्थित विवेचन के लिये ग्रंशतः उत्तरदायी है। फिर भी ये सब गौरा कारण ही हैं, मूल श्रौर प्रमुख कारण तो यही है कि उनका म्राचार्यकर्म उनके कविकर्म का म्राधार मात्र था, मुख्य उद्देश्य कविकर्म ही था।

वर्गीफरण न वैज्ञानिक है श्रौर न संगत। इसी प्रकार कुलपति की शांत रस संबंधी नवीन धारणा भी पूर्णतः शास्त्रसंमत नहीं है।

देखा जाय तो रीतिकालीन विविधांगनिरूपक ग्रंथों में एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो कान्यप्रकाश अथवा साहित्यदर्पण का, जिनके आधार पर इनका निर्माण हुआ है, पूर्ण, शुद्ध और न्यवस्थित उल्था उपस्थित कर सके। एक ही क्यों, यदि सभी उपलब्ध ग्रंथों की सामग्री का संचयन करके देखा जाय, तो भी इन संस्कृत ग्रंथों की सामग्री न्यवस्थित रूप में हमारे संमुख उपस्थित नहीं होती। इनके नायक-नायिका-भेद प्रकरण निस्संदेह विशालकाय हैं। इन्होंने भानु मिश्र और उनकी रसमंजरी का नाम अमर कर दिया है। इनका उदाहरण पन्न सरस, शास्त्रसंमत और जीवन के मार्मिक चित्रों का उद्घाटक है, पर ऐसे प्रसंगों का भी शास्त्रीय पन्न दुर्वल है। ऐसा एक भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं, जिसमें रसमंजरी के समान नायकनायिका के भेदोपभेदों के अन्याप्ति तथा अतिन्याप्ति दोषों से रहित लच्चण प्रस्तुत किए गए हों। यहाँ तक कि चिंतामिण ने शृंगारमंजरी के शास्त्रीय पन्न का शब्दशः अनुवाद करने का प्रयास करते हुए भी उसे नितांत अस्पष्ट बना दिया है, जिसे मूल पाठ के बिना समक्त सकना हमारे विचार में नितांत असंभव है।

इस प्रकार संस्कृत काव्यशास्त्र की तुलना में हिंदी का रीतिकालीन काव्यशास्त्र वर्ण्य विषय की दृष्टि से लगभग समान होता हुआ भी विषय की व्यापकता, शास्त्रीय विवेचना और प्रतिपादन शैली की दृष्टि से शिथिल है और इस शिथिलता का प्रधान कारण है उद्देश्य की भिन्नता। वहाँ लच्यग्रंथों को ध्यान में रखकर लच्च निर्माण प्रमुख उद्देश्य रहा है और यहाँ लच्यनिर्माण को ही प्रमुख उद्देश्य बनाकर पूर्वनिर्मित लच्चों का आधार ग्रहण किया गया है।

हाँ, त्रपने प्रमुख उद्देश्य—उदाहरण (लदय) निर्माण—में ये त्राचार्य निरसंदेह त्रत्यंत सफल रहे हैं। इन्होंने सरस उदाहरणों का एक त्रज्ञय कोश सा तैयार कर दिया है। कान्यसोंदर्य की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण हैं ही, तत्कालीन सामाजिक, पारिवारिक एवं गाईस्थ्य जीवन पर भी इनके द्वारा पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। पर साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि इन ग्रंथों में उदाहरणों की संख्या इतनी त्र्राधिक है कि इन्होंने ग्रपना त्रजुपात खोकर शास्त्रीय विवेचन को त्राच्छादित सा कर दिया है। इस प्रकार ये ग्रंथ लज्ज्ज्ञांयों की त्र्रपेक्चा लच्यग्रंथ ही त्र्राधिक वन गए हैं, त्रौर इसी ग्राधार पर कह सकते हैं कि रीतिकालीन रीतिग्रंथकार वस्तुतः कि पहले ये त्रौर त्र्राचार्य बाद में। इधर इनके विपरीत संस्कृत के कान्यशास्त्र-निर्माता, विशेषतः वे जिनका इन्होंने त्राधार ग्रहण किया है, त्रपने ग्रंथों में केवल त्राचार्य थे, किव नहीं थे।

# ४. शास्त्रीय विवेचन में असफलता के कारण

जैसा हम स्पष्ट कर चुके हैं रीतिकालीन त्र्याचार्य शास्त्रीय विवेचन को न तो पूर्णतः शुद्ध त्रौर व्यवस्थित रूप में रूपांतरित कर सके हैं त्रौर न हिंदी साहित्य को लद्दय में रखकर उन्होंने कोई महत्वपूर्ण स्थापनाएँ की हैं। उनकी इस विफलता का प्रथम त्रीर प्रधान कारण है—न्त्राचार्यत्व ग्रीर कवित्व का एकीकरण तथा कवित्व द्वारा त्राचार्यत्व का त्राच्छादन । इसके त्रतिरिक्त कुछ त्रन्य गौण कारण भी हैं । ये त्राचार्य-विशेषतः एकांगनिरूपक श्राचार्य-काव्यशास्त्र के प्रकांड पंडित नहीं थे। विविधांगनिरूपक श्राचार्य श्रपेचाकृत श्रिषक निष्णात थे, पर उनमें भी संस्कृत के परंपरागत, शास्त्रीय, गंभीर विवेचन से पूर्णतया स्रवगत होने की न तो समता थी, न दरवारी वातावरण में रहकर उन सिद्धांतों से श्रवगत होने के लिये उनके पास समय था। वस्तुतः उन्हें इसमें उलभने की श्रावश्यकता ही नहीं थी। फिर, संस्कृत का काव्यशास्त्र ऋत्यंत गंभीर, विशाल, एवं सूद्मजटिल होने के साथ साथ इतना पूर्ण एवं संपन्न बन चुका था कि श्रव उसमें श्रन्य धारणाश्रों के समावेश के लिये श्रवकाश कम रह गया था। इनके श्रितिरिक्त एक वड़ी वाधा थी उपयुक्त गद्यशैली का श्रभाव। संस्कृत का गद्य गंभीर एवं प्रौढ़ विवेचन के लिये जितना सशक्त तथा समर्थ था, हिंदी का गद्य उतना ही शिथिल एवं ग्रशक्त। गद्य के श्रमाव में एक छोटे से छंद दोहा अथवा सोरठा में किसी काव्यांग के शास्त्रीय विवेचन की समा देने की प्रचलित प्रक्रिया भी उनके ऋपूर्ण एवं श्रव्यवस्थित विवेचन के लिये श्रंशतः उत्तरदायी है। फिर भी ये सब गौगा कारगा ही हैं, मूल श्रौर प्रमुख कारगा तो यही है कि उनका श्राचार्यकर्म उनके कविकर्म का श्राधार मात्र था, मुख्य उद्देश्य कविकर्म ही था।

# द्वितीय अध्याय

### रीतिकालीन रीतिशास्त्र के वर्ग

रीतिकाल के दो सौ वर्षों के दीर्घ काल में शतशत रीतिशास्त्रों (लक्ष्ण-लक्ष्य-ग्रंथों ) का निर्माण हुन्ना । विषयानुसार इन ग्रंथों को प्रमुखतः तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—रस विषयक ग्रंथ, म्रालंकार विषयक ग्रंथ, विविध काल्यांग-निरूपक ग्रंथ, तथा पिंगलनिरूपक ग्रंथ।

- (१) रस विपयक ग्रंथ—रस विपयक प्रायः सभी ग्रंथ श्रिधिकांशतः श्रंगार रस की विविध सामग्री से परिपूर्ण हैं। इनमें से श्रंगार रस के श्रालंबन के रूप में नायक नायिका-भेदों का विस्तृत निरूपण है श्रीर उद्दीपन विभाव के रूप में नखिशल, वारहमासा तथा षड् ऋतुश्रों का। कुछेक ग्रंथों में श्रंगारेतर रसों को भी स्थान मिला है, पर श्रत्यल्प मात्रा में श्रीर चलता सा। कुछ प्रख्यात एवं उपलब्ध ग्रंथों के नाम ये हें—सुधानिधि (तोप), रसराज (मितराम), रसविलास तथा सुखसागरतरंग (देव), रससारांश तथा श्रंगारिनर्ण्य (मिखारीदास), रसप्रवोध (रसलीन), जगिद्दिनोद (पद्माकर), नवरसतरंग (वेनीप्रवीन), व्यंग्यार्थकीमुदी (प्रतापसाहि)। इन ग्रंथों का शास्त्रीय विवेचन श्रिधकांशतः भानु मिश्र प्रणीत रसमंजरी पर श्रापृत है।
- (२) श्रलंकारग्रंथ—श्रलंकारग्रंथों का निर्माण रसग्रंथों की श्रपेचा वहुत कम हुश्रा है। उपलब्ध श्रलंकारग्रंथ निम्नलिखित हें—भाषाभूषण ( जसवंतिष्ट ), लिलतललाम तथा श्रलंकारपंचाशिका ( मितराम ), शिवराजभूषण ( भूषण ), भाषाभूषण ( श्रीधर किन ), श्रलंकारचंद्रोदय ( रिक सुमित ), रिक्तमोहन ( रघुनाथ ), कर्णाभरण ( गोविंद किन ), किनकुलकंठाभरण ( दूलह ), श्रलंकारमण्णमंजरी ( ऋषिनाथ ), श्रलंकारदर्पण ( रामितंह ), पद्माभरण ( पद्माकर ), भारतभूषण ( गिरिधरदास )। इनमें से श्रिधकतर ग्रंथों का शास्त्रीय निरूपण जयदेव-प्रणीत चंद्रालोक तथा श्रप्यय दीचित प्रणीत कुवलयानंद पर श्राधारित है।
- (३) विविध काव्यांगनिरूपक ग्रंथ—इन ग्रंथों की संख्या अत्यल्प है। केवल १५ स्रान्तार्थों के १५ ग्रंथ उपलब्ध हैं—कविकुलकल्पतरु (चिंतामणि), रसरहस्य (कुलपित), काव्यरसायन अथवा शब्दरसायन (देव), काव्यसिद्धांत (स्ति मिश्र), रसिकरसाल (कुमारमणि), काव्यसरोज (श्रीपित), रसपीयूपिनिर्धि (सोमनाथ), काव्यनिर्णय (भिखारीदास), रूपविलास (रूपसाहि), कवितारस-

विनोद (जनराज ), साहित्यसुधानिधि (जगतिसंह ), काव्यरताकर (रण्वीरसिंह ), काव्यविलास (प्रतापसाहि ), दलेलप्रकाश (थान किंव ), फतहप्रकाश (रतन किंव )। इनमें से अधिकतर ग्रंथ मम्मटकृत काव्यप्रकाश तथा विश्वनाथकृत साहित्य-दर्पण की सहायता से निर्मित हुए हैं।

(४) पिंगलनिरूपक श्रंथ—छंदमाल (केशवदास), पिंगल (चिंता-मिण), छंद्सार (मितराम), वृत्तविचार (सुखदेव मिश्र), श्रीनाग पिंगलछंद-विलास (माखन), पिंगलरूपदीप भाषा (जयकृष्ण मुजंग), छंदोर्णव (भिखारी-दास), छंदसार (नारायणदास), वृत्तविचार (दशरथ), पिंगलप्रकाश (नंद-किशोर), लघुपिंगल (चेतन), वृत्ततरंगिणी (रामसहाय), छंदपयोनिधि (हरिदेव), छंदानंद पिंगल (श्रयोध्याप्रसाद वाजवेयी)।

# तृतीय अध्याय

# सर्वाग ( विविधांग ) निरूपक त्राचार्य

जैसा पीछे लिख ग्राए हें, रीतिकालीन रीतिबद्ध ग्रंथ वर्ण्य विषय की दृष्टि से चार प्रकार के हें—सर्वाग (विविधांग) निरूपक, रसनिरूपक, श्रलंकारिनरूपक ग्रीर पिंगलिनरूपक। इन ग्रंथों में से प्रौढ़ता की दृष्टि से सर्वागनिरूपक ग्रंथ सर्वोच कोटि के रीतिग्रंथ हें ग्रीर इनके प्रग्तेता सर्वोच्च कोटि के रीतिग्रंथ हें ग्रीर इनके प्रग्तेता सर्वोच्च कोटि के रीतिग्राचार्य। इनके प्रस्तात कमशः ग्रलंकारिनरूपक ग्रीर रसनिरूपक ग्रंथों ग्रीर ग्राचार्यों का स्थान है।

सर्वागनिरूपक ग्रंथों एवं श्राचार्यों की प्रमुखता की पुष्टि में श्रनेक कारण दिए जा सकते हैं। सर्वप्रमुख कारण है उदाहरणनिर्माण की ग्रोर इनकी ग्रपेचाकृत कम प्रवृत्ति । स्पष्ट है कि सरस उदाहर शनिर्माश के लिये ग्राचार्यों को रस, नायक-नायिका-भेद तथा त्र्रालंकार के निरूपण द्वारा जितनी सुविधा मिल जाती है उतनी काव्य के श्रन्य श्रंगों द्वारा सुलभ नहीं है। ध्वनि तथा गुणीभूतव्यंग्य के भेदोपमेदों में भी सरस उदाहर शनिर्माश की सामग्री जुटाने की चमता श्रवश्य निहित है, पर इनके शास्त्रीय प्रतिपादन के लिये परिपक्ष ज्ञान ख्रौर ख्रनल्प घैर्य ख्रपेन्नित है। अर्थ श्रौर यश के श्रमिलाधी रीतिकालीन सभी श्राचार्यों के लिये यह सब सुगम न था। इधर कान्य के शेष अंगों--कान्यस्वरूप, शन्दशक्ति, दोपगुग श्रौर रीति एवं वृत्ति में न तो उदाहरणों की सृष्टि के लिये पर्याप्त अवकाश है और न प्रतिपादन की दृष्टि से रस, नायक-नायिका-भेद नामक कान्यांगों की भाँति ये सरल हैं। इस ग्राधार पर यह निष्कर्ष निकाल लेना असंगत नहीं है कि रस और अलंकार संबंधी ग्रंथ के प्रगोतात्रों की जितनी प्रवृत्ति उदाहरणनिर्माण की श्रोर थी, उतनी सर्वोग-निरूपक ग्राचार्यों की नहीं थी। यह श्रलग प्रश्न है कि ये ग्राचार्य भी उदाहरखों की सरसता और शास्त्रीयता की दृष्टि से उतने ही सफल हुए हों जितने एकांग-निरूपक श्राचार्य। इससे यह भी सिद्ध होता है कि उन ग्राचार्यों के समान इनका लक्ष्य केवल सुगम काव्यांगों का चयन नहीं था। इसके स्रतिरिक्त कविशिच्छ पद के श्रिषकारी भी ये ही श्राचार्य हैं, क्योंकि काव्यशास्त्रों की विभिन्न सामग्री का अपेचाकृत जितना पूर्ण श्रौर प्रौढ़ ज्ञान इन्हें प्राप्त था उतना एकांगनिरूपक श्राचार्यों को नहीं।

निष्कर्षतः निम्नोक्त त्राधारों पर सर्वागनिरूपक त्राचार्यों को हम प्रमुख त्राचार्यपद से भूषित कर सकते हैं:

. १—इन्होंने स्रान्वार्यकर्म को स्रिधिक मनोनिवेश के साथ ग्रहण किया यां।

#### सर्वाग (विविधांग) निरूपक श्राचार्य [संद ३: श्रध्याय ३]

२—लद्यकाव्य के निर्माण की श्रोर इनका ध्यान कम था, लच्चणकाव्य की श्रोर श्रिषक।

३---केवल सुगम काव्यांगनिरूपण की श्रोर इनकी प्रवृत्ति नहीं थी।

४-—इनका अध्ययन अपेक्ताकृत पूर्ण था, अतः कवि होने के साथ ये आचार्य कवि शिक्तक भी थे।

इसी प्रमुखता के श्राधार पर केशव श्रीर चिंतामिशा जैसे सर्वागनिरूपक श्राचार्यों में से किसी एक को रीतिकाल का प्रवर्तक मानने का प्रश्न उपस्थित होता है, श्रन्यथा रस एवं नायक-नायिका-भेद तथा श्रलंकारनिरूपक श्राचार्यों का श्रभाव न तो केशव से पूर्व रहा और न केशव और चिंतामणि के बीच। रीतिकाल के प्रवर्तन का श्रेय ऐसे किसी प्रमुख श्राचार्य को ही देने के उद्देश्य से केशव श्रीर चिंतामणि पर इतिहासकार विद्वानों की दृष्टि गई है। यह ठीक है कि परवर्ती दो ढाई सौ वर्षी में कम श्राचार्यों ने ही इनके श्रनुकरण पर सर्वोगनिरूपण प्रस्तुत किया है, पर किसी लेखक को 'प्रमुख एवं प्रवर्तक मानने का वास्तविक कारण श्रनुकर्ताशों की संख्या न होकर ज्ञानपरिधि का विस्तार एवं शास्त्रीय प्रौडता ही होता है। इस दृष्टि से निस्तंदेह ये ही श्राचार्य प्रमुख हैं। इस निष्कर्प की पुष्टि संस्कृत के श्राचार्यों के साथ इन ग्राचार्यों की तुलना करने पर श्रीर भी श्रिधिक हो जाती है। जो प्रतिष्ठा श्रीर प्रमुखता मम्मर, विश्वनाथ श्रादि विविधांगनिरूपक श्राचार्यों को प्राप्त है, वह रहमह, मानु मिश्र, श्रापय्य दीन्नित श्रादि रस श्रथवा श्रलंकारनिरूपक श्राचार्यों को नहीं। इसलिये केशव, चिंतामणि आदि विविधांगनिरूपक आचार्य मतिराम, भूपण श्रादि रस श्रथवा श्रलंकारनिरूपक श्राचार्यो की श्रपेचा निस्संदेह श्रेष्ठ हैं। इसी दृष्टि से प्रस्तुत ग्रंथ में सर्वप्रथम इन्हीं श्राचार्यों का विवेचन किया जा रहा है। श्रद्याविधक गवेपणा के श्राधार पर केवल निम्नोक्त सर्वीगनिरूपक श्राचार्यी के ग्रंय उपलब्ध हो सके हैं, श्रतः हमें श्रमी इन्हीं पर संतोप करना होगा :

केशव, चिंतामिण, कुलपित, पदुमनदास, देव, स्रित मिश्र, कुमारमिण, श्रीपित, सोमनाथ, भिखारीदास, जनराज, जगतसिंह, रसिक्गोविंद, प्रतापसाहि श्रीर खाल ।

#### १. केशवदास

केशवदास ने श्रपना परिचय स्वप्रशीत निम्नोक्त पाँच ग्रंथों में प्रस्तुत किया है—कविषिया, रिसक्षिया, रामचंद्रिका, विज्ञानगीता श्रीर वीरसिंहचरित। इनमें से कविषिया ग्रंथ में यह परिचय श्रपेचाकृत श्रिपेक विस्तृत है, शेप ग्रंथों में प्रायः उसी का पुनरावर्तन है तथा जो कुछ न्तन है भी वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कविषिया के श्रमुसार इनका जन्म सनाद्य ग्राह्मण कुल में हुश्रा था। इनके पिता

का नाम काशीनाथ था जिन्हें राजा मधुकरशाह से विशेष संमान प्राप्त था। ये तीन भाई थे, बड़े का नाम बलभद्र था श्रीर छोटे का नाम कल्यान। इनके कुल के दास भी भाषा में न बातें कर संस्कृत बोलते थे। ऐसे कुल में उत्पन्न होकर भी परिस्थितियों के कारण केशव को 'भाषा' में किवता करनी पड़ी। श्रोरहानरेश महाराज इंद्रजीतिसिंह केशव को श्रपना गुरु मानते थे श्रीर उन्होंने इन्हें इकीस गाँव दान में दिए थे। महाराज इंद्रजीतिसिंह के ही कारण उनके बड़े भाई रामशाह भी केशव को मंत्री श्रीर मित्र के समान मानते थे। रिसक्तिया से ज्ञात होता है कि केशवदास जी बुंदेलखंड के श्रोरछा राज्यांतर्गत तुंगारराय के निकट वेतवा नदी के तट पर श्रोरछा नगर में रहते थे। विज्ञानगीता के श्रनुसार राजा वीरिसंह ने केशव के माँगने पर इनके पुत्रों को बही वृत्ति श्रीर पदवी दी जो राजा वीरिसंह के पूर्वजों ने इनके पूर्वजों को दी थी। इस ग्रंथ से यह भी ज्ञात होता है कि इनसे रुष्ट होकर महाराज रामसिंह ने कुछ काल तक इनकी पैतृक वृत्ति का श्रपहरण कर लिया था।

केशवदास का जन्मसंवत् श्रनुमानतः १६१२ विक्रमी माना जाता है श्रीर मृत्युसंवत् श्रनुमानतः १६७४ विक्रमी।

निम्नलिखित ६ ग्रंथ केशव की प्रामाणिक रचनाएँ मानी जाती हैं। रिसक्पिया, नखिशिख, कियिया, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीरसिंहदेवचरित, रतनवावनी, विज्ञानगीता ग्रीर जहाँगीरजसचंद्रिका, । इनमें से प्रथम चार ग्रंथ काव्यशास्त्र से संबद्ध हैं। रामचंद्रिका रामचरित से संबद्ध महाकाव्य है। रतनवावनी में श्रोरछा नरेश मधुकर शाह के पुत्र रतनसेन की वीरता का वर्णन है। वीरसिंहदेवचरित में इंद्रजीतिसिंह के श्रनुज वीरसिंह की वीरगाथा का गौरवगान है श्रीर जहाँगीर जसचंद्रिका में वीरसिंह के परम हितेषी सम्राट् जहाँगीर का यशोगान है। विज्ञानगीता में रूपक शैली पर ग्राध्यात्मिक विषयों का निरूपण किया गया है। इन ग्रंथों के वर्ण्यविपय को देखकर कह सकते हैं कि केशव में हर शैली में ग्रंथनिमाण की चमता थी। एक तो उन्होंने श्रादिकालीन ग्रंथों के समान वीरचरितात्मक काव्य का सर्जन किया, दूसरे, रामचंद्रिका जैसे भक्तिपरक प्रबंधकाव्य की रचना की, तीसरे, विज्ञानगीता के निर्माण द्वारा 'प्रबोधचंद्रोदय' नाटक की रूपक शैली को काव्य के रूप में ढाला, श्रीर चौथे, हिंदी की उस काव्यशास्त्रीय परंपरा को पुनर्जीवन

<sup>े</sup> इनके अतिरिक्त उनके नाम से अन्य आठ ग्रंथ भी संगद्ध किए जाते हैं: जैमुनि की कथा, इनुमानजन्मलीला, वालिचरित्र, आनंदलहरी, रसललित, कृष्णलीला, अमीवृँट और रामालंकत मंजरी। इनमें से अंतिम ग्रंथ की स्थिति संदिग्ध है, शेष ग्रंथ अप्रामाणिक माने जाते हैं।

प्रदान किया, जो पुष्य, कृपाराम, मोहनलाल, रहीम, कर्णेश (करनेस) श्रादि कियों श्रथवा श्राचार्यों की रचनाश्रों में पिछली कई शताब्दियों से मंद गित से वहती चली श्रा रही थी। इनमें से किविप्रिया ग्रंथ हिंदी साहित्य में श्रपने प्रकार का प्रथम प्रयास है। इसमें काव्य के विविधांगों का निरूपण प्रस्तुत हुआ है, जबिक पूर्ववर्ती श्राचार्यों के काव्यशास्त्र विपयक ग्रंथ एक श्रयवा दो काव्यांगों से संबद्ध थे। रिकम्प्रिया ग्रंथ का प्रमुख वर्ण्य विषय श्रंगार रस है, श्रीर नखिशाख में किविनियमानुसार राधा के नख से शिख तक प्रत्येक श्रंग का वर्णन है। इसके दोहे में प्रत्येक श्रंग के लिये किव-परंपरा-सिद्ध उपमानों का उल्लेख है श्रीर उसके बाद किविचों में उन उपमानों की सहायता से श्रंगविशेष का वर्णन है। किविप्रिया के चौदहवें प्रकाश में उपमालंकार के श्रंतर्गत भी नख-शिख-वर्णन किया गया है, पर वह 'नखिशख' ग्रंथ से भिन्न है।

देखा जाय तो उक्त चारो विषयों में से किव की चिचवृत्ति काव्यशास्त्र में ही श्रिक्ष रमी थी। उनकी ख्याति के श्राधारमूत ग्रंथ किविप्रया श्रीर रिकिषिया ही हैं। रामचंद्रिका के निर्माण का भी प्रमुख उद्देश्य श्रलंकारों श्रीर छंदों के उदाहरण प्रस्तुत करना श्रीर गीण उद्देश्य रामचिरतगायन प्रतीत होता है। इधर काव्य-शास्त्रीय विविधांगों के निरूपण का सर्वप्रथम श्रेय भी इन्हीं को प्राप्त है। यह श्रलग प्रश्न है कि श्रगले ५० वर्षों तक काव्यशास्त्र की परंपरा में प्रायः श्रवरोध ही बना रहा श्रीर श्रागे चलकर चिंतामणि से लेकर प्रतापसाहि तक पूरे दो सौ वर्षों तक काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का निर्माण पूरे वेग से हुश्रा वे केशव के श्रादर्श पर निर्मित नहीं हुए, फिर भी श्रनेक प्रमुख श्राचार्यों ने केशव के ग्रंथों से सहायता श्रवश्य ली है। इस प्रकार केशव प्रमुखतः श्राचार्य रूप में श्रीर गौणतः कि रूप में हमारे संमुख उपस्थित होते हैं। इन्हीं दो दृष्टियों को लद्य में रखकर हम केशव की उक्त चार कृतियों पर प्रकाश डालेंगे।

#### (१) श्राचार्यत्व—

रिषकिपिया—रिसकिपिया की रचना संवत् १६४८ में हुई । यह ग्रंथ प्रमुखतः श्रृंगार रस से संबद्ध है। इसके १६ प्रकाशों में से प्रथम १३ प्रकाशों में इसी रस का सांगोपांग निरूपण है। १४वें प्रकाश में श्रृंगारेतर रसों का वर्णन है। १५वें प्रकाश में श्रृंगारेतर रसों का वर्णन है। १५वें प्रकाश में केशिकी ध्रादि चार वृत्तियों का वर्णन है ध्रौर ध्रंतिम प्रकाश में श्रृंगार रस के प्रकरण

भ संवत सोरह से वरस बीते अक्तालीस। कातिक सुदि तिथि सप्तमी वार वरन रजनीश॥ —र० प्रि०, ११

के ग्रांतर्गत नायक-नायिका-भेद का निरूपण भी किया गया है जो श्रिकाशतः भातु मिश्र की रसमंजरी तथा विश्वनाथ के साहित्यदर्पण पर समाधृत है। इनके ग्रितिरिक्त इस विषय से संबद्ध जो श्रन्य प्रसंग इसमें वर्णित किए गए हैं, इस प्रकार है।

(क) नायक तथा नायिकाच्यों के प्रकाश्य तथा प्रच्छन उपमेद। इन दोनों भेदों का उल्लेख संस्कृत काव्यशास्त्रों में रुद्रटप्रगीत काव्यालंकार तथा भोजप्रगीत श्रंगारप्रकाश में उपलब्ध हो जाता है, पर वे रिसक्रिया से मिन प्रसंग में निर्दिष्ट हुए हैं।

(ख) कामशास्त्र संबंधी चार प्रकार की नायिकाएँ—पिद्यानी, चित्रिणी, शंखिनी और हस्तिनी। संस्कृत के काव्यशास्त्रों में अकवर प्रणीत शंगारमंत्री में ये मेद निरूपित हुए हैं। श्रीकृष्ण किव ने अपने अंथ मंदारमरंद चंपू में इनका उल्लेख किया है। उधर कामशास्त्रीय अंथों में हमें इनका उल्लेख कक्कोक (कोका पंडित) रचित रितरहस्य, कल्याणमल्लरचित अनंगरंग, ज्योतिरीश्वररचित पंचसायक में देखने को मिला है। हरिहररचित 'शंगारदीपिका' में भी इन मेदों का निरूपण है। केशव के उक्त निरूपण का आधार कौन सा अंथ है, यह निश्चयपूर्वक कहना कितन है। अनुमानतः रितरहस्य और अनंगरंग दोनों रहे होंगे।

(ग) मुग्या नायिका के नवलवधू, नवलग्रनंगा तथा लज्जाप्राहरति उपमेदों का ग्राधार शिंगभूपालकृत रसार्णव सुधाकर में निर्दिष्ट नववयसा, नवकामा तथा सत्रीडसुरतप्रयत्ना नामक उपमेदों को माना जा सकता है।

इन मेदोपमेदों के श्रातिरक्त केशव ने एतत्संबंधी श्रान्य प्रसंगों का भी उल्लेख किया है—यथा, दंपित-चेष्टा-वर्णन, स्वयंदूतत्व, प्रथम मिलनस्थान, वाहर रित, श्रांतर रित, श्रांग्या वर्णन श्रादि । इनमें से प्रथम प्रसंग साहित्यदर्पण तथा कामसूत श्रीर श्रांगरंग में मिल जाता है । 'स्वयंदूती' नामक दूती, बाहर रित, श्रांतर रित तथा श्राम्या नारियों का उल्लेख भी प्रकारांतर से कामसूत्र में उपलब्ध है । 'मिलनस्थान' का प्रसंग साहित्यदर्पण में प्राप्य तो है, पर केशव का प्रसंग इनसे भिन्न है । संभव है, इन्हें प्रेरणा यहीं से मिली हो ।

उदाहरणों की दृष्टि से इस ग्रंथ की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि ये सभी राधाकृष्ण को आलंबन मानकर निर्मित किए गए हैं; यहाँ तक कि श्रंगारेतर रसों में भी यही अप आलंबन रूप में गृहीत है और प्रकारांतर से इन रसों को श्रंगार रस में अंतर्भृत करने का प्रयास किया गया है। ग्रंथारंभ में 'नवरस में ब्रजराज नित' लिखकर आचार्य ने ग्रंथ की मूलवर्तिनी विचारधारा का संकेत प्रारंभ में ही कर दिया है। इस प्रक्रिया से दो बातें सिद्ध हो सकती हैं। एक यह कि केशव ने रूपगोस्वामी आदि भक्त आचार्यों का अनुमोदन करते हुए राधाकृष्ण के प्रति अपनी आस्था

प्रकट की है, दूसरी यह कि इन्हें शृंगार रस को, जिसे इन्होंने सब रसों का नायंक माना है सर्वोपरि रस इसलिये भी मानना ग्रामीष्ट है कि इसमें ग्रान्य रस प्रकारांतर से ग्रांतर्मृत हो जाते हैं। पर उनका यह प्रयास ग्राशास्त्रीय तो है ही, साथ ही हास्यास्पद भी बन गया है। दो उदाहरण लीजिए:

अीकृष्ण का वीभत्स रस-

हूटे टाटि घुनघुने घूम घूम सेन सने,

भींगुर छगोड़ी साँप बिन्छिन की घात जू।
कंटक लिलत त्रिन विलत विगंध जल,

तिनके तल पत लता को ललचात जू।
कुलटा कुचील गात श्रंघ तम श्रधरात,

किह न सकत बात श्रति श्रकुलात जू।
छेड़ी में घुसे कि घर ईंधन के घनइयाम,

घर घर धरनीति जात न धिनात जू॥

वीभत्सपूर्ण छेड़ी (संकर गली) में राधा के मिलनेच्छुक कृष्ण के इस प्रसंग को केशव ने श्रंगाररस की पृष्ठभूमि में बीभत्स रस के उदाहरण स्वरूप उपस्थित किया है। इसी प्रकार का एक श्रन्य उदाहरण लीजिए:

श्रीकृष्ण का सम ( शांत ) रस---

खारिक खान न दारों उदाखन,

माखन हूँ सह मेटि हठाई।
केशव अख मयूखहि दूखत,

श्राहहीं तोपहूँ छादि जिठाई।
तो रद नच्छद को रस रंचक,

चाखि गए करिके हूँ दिठाई।
ता दिन ते उन राखी उठाय,

समेत सुधा चसुधा की मिठाई॥

राधा के मधुर ग्रधर रस को चलनेवाले कृष्ण ने संसार के सभी स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों को तिलांजिल दे दी है। केशव ने इस प्रसंग को भी शृंगार रस की पृष्ठभूमि में शांतरस के उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है।

१ नवहूरस को भाव वहु, तिन के भिन्न विचार । सबको केराबदास हरि, नायक है खंगार ॥ ३६

कविप्रिया—कविप्रिया की रचना संवत् १६५८ में हुई । इस ग्रंथ रे १६ प्रभाव हैं। केशव ने प्रभावों की इतनी संख्या जान ब्रुभकर रखी है, र कवियों की यह 'प्रिया' षोडश-श्रंगार-भूषिता' वने :

> केशव स्रोरद्द भाव शुभ खुवरनमय सुकुमार। कवित्रिया के जानिए ये स्रोरह श्टंगार॥

ग्रंथनिर्माण का उद्देश्य किन के शन्दों में है सुकुमारबुद्धि पाठकों के लिये कान्यशास्त्र जैसे जटिल निषय का सुगम रूप से श्रनबोध :

समुक्तें बाला बालकहुँ, वर्णन पंथ अगाध। कवित्रिया केशव करी, छमियो कवि श्रपराध॥

ग्रंथ के प्रथम दो प्रभावों में केशव ने ग्रपने ग्राश्रयदाता इंद्रजीतिसंह, ग्रपनी प्रेयसी एवं शिष्या प्रवीगाराय तथा ग्रपने वंश का परिचय प्रस्तुत किया है। तीसरे प्रभाव में दोषप्रकरण है, चौथे प्रभाव में कविशिचा प्रसंग है, ग्रौर शेष प्रभावों में श्रलंकारनिरूपण है।

कविशिक्ता के श्रंतर्गत तीन प्रकार के किवयों तथा तीन प्रकार की रीतियों का उल्लेख किया गया है। तीन प्रकार के किव हैं—उत्तम, मध्यम श्रीर श्रधम। इनके जो लक्तण केशव ने प्रस्तुत किए हैं उनका स्त्रोत भर्तृहरि के प्रसिद्ध श्लोक "एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः" को माना जा सकता है। वस्तुतः ये लक्क्ण केवल कविसमाज पर घटित नहीं होते, संपूर्ण मानवसमाज पर घटित होते हैं। तीन प्रकार की कविरितियाँ ये हैं—सत्य बात का वर्णन करना, भूठ को सत्य मानकर वर्णन करना श्रीर कविपरंपरागत वर्णन करना । इस प्रसंग का स्त्रोत श्रमरकविकृत 'काव्यकल्पलता-वृत्ति' तथा केशव मिश्र कृत 'श्रलंकारशेखर' में प्राप्त है।

केशव ने कुल मिलाकर २३ दोषों का निरूपण किया है, १८ दोषों का किविप्रिया में श्रौर ५ दोषों का रिसकिप्रिया में । किविप्रिया के प्रथम पाँच दोष नाम की दृष्टि से संमवतः केशव की मौलिक उपज हैं—श्रंघ, विधर, पंगु, नम्र श्रौर मृतक। वस्तुतः 'श्रंघ' मम्मटसंमत प्रसिद्धिविषद्ध है। 'विधर' के केशवप्रस्तुत उदाहरण में मम्मटसंमत श्रसमर्थ दोष की छाया है। 'पंगु' दोष परंपरागत हतवृत्तता है। श्रलं-

<sup>े</sup> प्रकट पंचमी को भयो कविशिया श्रवतार । सोरह से श्रद्धावनी फागुन सुदि बुधवार ॥ —क० प्रि०, १।५

र साँची वात न वरनहीं, भूठी वरनिन वानि।

प्रकृति वरने नियम के, किव्मत त्रिविध वसानि॥ = कि प्रिन, ४।४

कारिवहीन रचना में केशव ने नमदोष माना है। यह दोष भामह श्रादि श्रलंकार-वादी श्राचार्यों को भले ही स्वीकृत हो, पर 'श्रनलंकृती पुनः कािप' माननेवाले मम्मट श्रादि परवर्ती श्राचार्य इसे स्वीकृत नहीं करेंगे। निर्थिक रचना को केशव ने 'मृतक' दोष माना है। पर इस दोष की सत्ता ही काव्य में संभव नहीं है। निर्थिक वाक्यावली को जब वैयाकरण 'भापा' के नाम से श्राभिहित ही नहीं करता, तो चम-त्कारित्रय काव्यशास्त्री का उसे काव्य न मानना स्वतः सिद्ध है। किवित्रिया में विर्णित श्रन्य १३ दोपों में से श्रिधिकांश का स्रोत दंडी का काव्यादर्श है, तथा शेष मम्मट-संमत दोनों के रूपांतर मात्र हैं। रिसकित्रिया में विर्णित पाँच श्रनरस (रसविरोधी) दोपों के नाम ये हें—प्रत्यनीक, नीरस, विरस, दुःसंधान श्रीर पात्रादुष्ट। प्रत्यनीक मम्मट के प्रतिकृत्विभादिग्रह दोप से मेल खाता है। विरस वस्तुतः उक्त दोष का प्रभाग मात्र है। नीरस तथा दुःसंघान दोष मम्मट के मत में रसाभास है, दोष नहीं, तथा पात्रादुष्ट को मम्मटसंमत श्रपुष्टार्थता नाम दिया जा सकता है।

कविशिया में केशव ने वर्ग्य विषय को तथा उसे भृषित करनेवाले साधनों को 'श्रलंकार' कहा है। प्रथम को उन्होंने 'साधारण' श्रलंकार नाम दिया है श्रीर द्वितीय को 'विशिष्ट' श्रलंकार। साधारण श्रलंकार के चार मेद हैं—वर्ण, वर्ग्य, भूशी श्रीर राजश्री। इन तथाकथित श्रलंकारों की विषयसामग्री का स्रोत काव्यकल्पलतावृत्ति तथा श्रलंकारशेखर ग्रंथ हैं। पर इन संस्कृत ग्रंथों के प्रणेताश्रों ने इन प्रसंगों को 'श्रलंकार' नाम नहीं दिया। यह केशव की श्रपनी धारणा है, जो समुचित नहीं है। ये वर्णादि चारो वर्ग्य विषय हैं, श्रतः श्रलंकार हैं, स्वयं श्रलंकार नहीं हैं।

विशिष्ट अलंकारों के अंतर्गत इन्होंने स्वभावोक्ति, विभावना आदि चालीस अलंकारों का निरूपण किया है। इन्हें इन्होंने प्रभावों में विभक्त किया है, पर इस वर्गोकरण का आधार वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत नहीं है। इनमें से कुछ अलंकार दंडी के काव्यादर्श के आधार पर निरूपित हुए हैं, कुछ रुप्यक के अलंकारसर्वस्व के आधार पर। पर वे इन्हें पूर्णतः निर्आत रूप में निरूपित नहीं कर पाए। कहीं इनके लच्चण, कहीं उदाहरण और कहीं दोनों आमक, अपूर्ण अथवा शिथिल हैं।

श्रलंकार के संबंध में केशव की निम्नलिखित धारणाएँ उल्लेखनीय हैं:

(१) उनके निम्नोक्त कथन से प्रतीत होता है कि उन्हें वामन के अनु-सार काव्यशास्त्रीय सभी उपादेय श्रंगों को अलंकार नाम देना श्रभीष्ट है:

> श्रलंकार कवितान के सुनि सुनि विविध विचार। कविभिया केशव करी, कविता को सिंगार॥

<sup>ै</sup> सौंदर्यमलंकारः। का० स्० वृ० शशस्

यही कारण है कि भामह, दंखी एवं उद्भट के समान इन्होंने नवरस का निरूपण रसवत् त्रालंकार के अंतर्गत करके प्रकारांतर से रस ( त्रालंकार ) को भी श्रालंकार मान लिया है:

रसमय होय सु जानिए, रसवत केशवदास। नवरस को संक्षेप ही, समुक्ती करत प्रकाश॥

(२) उन्होंने त्रालंकार को कविता का त्रानिवार्य तत्व स्वीकार करते हुए सर्वगुणसंपन्न त्रालंकाररहित कविता को भी उसी प्रकार शोभाहीन माना है, जिस प्रकार सर्वगुणसंपन्न त्राभूपणरहित नारी:

जदिप खुजाति खुलक्षगी सुनरन सरस सुवृत्त । भूषगा विनु न बिराजई कविता विनता मित्त ॥

उनकी यह धारणा भामह के इस कथन का रूपांतर है:

न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनितामुखम्॥

इन दोनों धारणात्रों के त्राधार पर केशव को त्रालंकारवादी त्राचार्य कहा जाता है। पर इतना होते हुए भी केशव का रस के प्रति समादर भाव भी कुछ कम नहीं है:

> ज्यों बिन डीठ न भोगिए, लोचन लोल विशाल। त्यों ही केशव सकल कवि, बिन वाणी न रसाल॥

इसके श्रतिरिक्त रसों का, विशेपतः श्रंगार रस का, सांगोपांग निरूपण करने वाले तथा रसविरोधी दोषों का उल्लेख करनेवाले केशव को हमारे विचार में भामह, दंडी श्रादि के समान कोरा श्रलंकारवादी मानना युक्तसंगत नहीं है। यहाँ एक शंका का उपस्थित होना स्वाभाविक है कि उन्होंने मम्मट श्रीर विश्वनाथ जैसे प्रख्यात परवर्ती विविधांगनिरूपक काव्यशास्त्रियों का श्रादर्श ग्रहण न कर पूर्ववर्ती दंडी का श्रादर्श क्यों ग्रहण कर लिया। इस शंका का समाधान दो तीन विकल्पों में संभव है। शायद उनके हाथ केवल दंडी का ही ग्रंथ लगा हो, श्रथवा इन्होंने केवल इसी का श्रध्ययन श्रीर मनन किया हो श्रथवा उन्हें यही ग्रंथ श्रपेत्ता-कृत श्रिषक सरल प्रतीत हुआ हो। कारण जो भी हो, इसमें संदेह नहीं कि शता-विदयों पश्चात् उन्होंने काव्यशास्त्रीय इतिहास के पुनरावर्तन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। संस्कृत काव्यशास्त्रीय इतिहास के पुनरावर्तन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। संस्कृत काव्यशास्त्र में जिस प्रकार भामह, दंडी, उद्भट श्रादि श्रलंकारवादियों के पश्चात् श्रानंदवर्धन श्रादि रस-ध्वनि-वादियों का श्रागमन हुआ, उसी प्रकार हिंदी के काव्यशास्त्र में भी श्रलंकारवादी केशव के पश्चात् रस-ध्वनि-वादियों का श्रागमन हुआ है।

केशव का छंद संबंधी ग्रंथ है—'छंदमाला'। इस ग्रंथ का उल्लेख प्राचीन इतिहास ग्रंथों में नहीं मिलता। इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद से प्रकाशित 'केंशव ग्रंथावली' के द्वितीय माग में हुआ है। पुस्तक प्रामाणिक है। श्री वर्धमान जैन ग्रंथालय में इस ग्रंथ का एक इस्तलेख उपलब्ध है जिसका लिपिकाल सं० १८३६ है। इस पुस्तक में उदाहरण रामचंद्रिका से ही ग्रहीत हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने रामचंद्रिका में विविध छंदों का प्रयोग इस प्रकार किया था मानो ये छंदशास्त्र का उदाहरणग्रंथ लिख रहे हों और फिर लच्चणों के अभाव की पूर्ति करके इन्होंने छंद का यह एक नया ग्रंथ ही रच डाला। ग्रंथकार का उदेश्य छंदशास्त्र का विवेचन नहीं है, छंद का उपयोग करनेवाले उदीयमान कियों या छात्रों के उपयोग के लिये लघु पुस्तिका का निर्माण करना है:

## भाषाकवि समुभैं सबै सिगरे छंद सुभाइ। छंदन की माला करी सोभन केसवराइ॥

यह ग्रंथ दो भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में ७७ वर्णिक वृत्तों का निरूपण है, श्रीर दितीय भाग में २६ मात्रिक छंदों का। वर्णिक छंदों में से श्रांतिम एक छंद दंडक है, शेप ७६ वृत्त साधारण हैं। मात्रिक छंदों के श्रांतर्गत गाथा, दोहा श्रीर पट्पद के श्रानेक भेदों का उल्लेख भी केशव ने कर दिया है। कुल मिलाकर यह ग्रंथ साधारण कोटि का है, फिर भी हिंदी का प्रथम छंदग्रंथ होने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व श्रवश्य है।

(२) कवित्व—रीतिकाल के ख्रंतर्गत ख्राचार्यत्व की दृष्टि से ही नहीं कवित्व की दृष्टि से भी केराव का ख्रत्यंत गौरवपूर्ण स्थान है। मध्यकालीन साहित्य के ख्रंतर्गत वे ही ख्रभी तक ऐसे प्रथम किव देखने में ख्राए हैं जिन्होंने ब्रजमाण के ख्रंतर्गत मुक्तक काव्य के साथ प्रबंध काव्य की रचना का भी सूत्रपात किया। इस प्रकार वर्गीकरण की दृष्टि से उनके काव्य को दो भागों में रखा जा सकता है—(१) प्रबंध ख्रौर (२) मुक्तक। प्रबंध काव्यों में उनकी 'रामचंद्रिका' ख्रत्यंत प्रसिद्ध है। इसके ख्रंतर्गत मर्यादापुरपोत्तम भगवान् राम की जीवनगाथा का महाकाव्य की शैली पर वर्णन है। परंतु ख्राज विद्वान् इसके महाकाव्यत्व को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। बात यह है कि इस विशव अंय में न तो वह कथाक्रम हे जो महाकाव्य के लिये ख्रपेचित है, ख्रौर न समुचित प्रवाह का ही इसमें सम्यक् निर्वाह किया गया है— प्रसंगों को भी किव ने ख्रपनी रुचि के ख्रनुसार विस्तार ख्रौर संकोच प्रदान किया है। दूसरी ख्रोर चरित्रचित्रण ख्रौर भाषाशैली की दृष्टि से भी यह ग्रंथ ख्रपने ख्राप में ख्रव्यवस्थित ही है। किंतु फिर भी इसके महत्व को उपेचित नहीं किया जा सकता। स्थान स्थान पर छंदपरिवर्तन भले ही इसके प्रवाह में व्यावात उत्पन्न कर देता हो, पर शैली की दृष्टि से तो यह नया प्रयोग है ही। इसी प्रकार विपयवस्तु में वर्णन का

श्रनुपात न होना भी इसी बात का द्योतक है कि इस ग्रंथ का रचिता जीवनं के सरस्य प्रसंगों को ही श्रिधिक मनोयोग के साथ ग्रहण करना उचित समभता रहा है। इसर राजकीय वर्णनों श्रीर संवादों की दृष्टि से यह कान्य श्रपने श्रापमें इतना श्रनूठा है कि इस सीमा तक हिंदी साहित्य का कोई भी किन नहीं पहुँच पाता। ऐसी दशा में यह कहना श्रसंगत प्रतीत नहीं होता कि रामचंद्रिका केशव का ऐसा श्रसाधारण महाकान्य है जिसमें परंपरापालन के स्थान पर वैशिष्ट्य के समावेश का ध्यान श्रिक रखा गया है।

रामचंद्रिका के श्रांतिरिक्त विज्ञानगीता, वीरसिंह देवचरित, जहाँगीर-जस-चंद्रिका श्रोर रतनवावनी, इन चार प्रबंध काव्यों की रचना भी इन्होंने की है, किंतु इनमें प्रथम का महत्व जहाँ तत्वचिंतन तक ही सीमित है वहाँ शेष तीन ऐतिहासिक सामग्री के लिये श्रच्छे, साधन सिद्ध हो सकते हैं। कवित्व की दृष्टि से इनमें रतनवावनी को ही थोड़ा श्रादर दिया जा सकता है जिसमें वीरस का उत्कृष्ट रूप दृष्टिगोचर होता है।

मुक्तक कान्यों में केशवं के रिलक्षिया, कियिया और नखिशल ये तीन ग्रंथ श्राते हैं। इनका वर्ण्य विषय मुख्यतः श्रंगार ही है, यद्यपि रिलक्षिया के श्रंतर्गत इतर रसों का भी संन्तित वर्णन मिल जाता है। परंतु यहाँ यह कह देना श्रमंगत न होगा कि इनका रचियता रिलक्ष होता हुश्रा भी रस का समुचित परिपाक करने में पूर्ण रीति से समर्थ नहीं हो पाया। इसका मुख्य कारण यह है कि उसने रसपरिपाक को श्रनुभावों के वर्णन तक ही सीमित माना है—संचारियों का वर्णन खोजने पर ही उसकी किवता में मिलता है। दूसरी श्रोर इस व्यक्ति ने प्रतिमा होने पर भी उसका समुचित उपयोग नहीं किया। किसी भी विषय को रसात्मक बनाने के लिये कल्पना के उचित प्रयोग को श्रीर उसके फलस्करण जिस भव्य चित्रयोजना की श्रावश्यकता होती है उसको, वह प्रायः उपेन्तित ही कर गया है। इसीलिये रचनाश्रों में वह रमणीयता नहीं श्रा पाई जो श्रपनी स्वाभाविकता द्वारा सह्दय को श्राह्मादित कर देती है। इसका कारण वस्तुतः यही मानना चाहिए कि इस प्रकार के वर्णनों में उसका मन नहीं रमा—बुद्धि के सहारे ही सब कुछ किया गया, क्योंकि दूसरी श्रोर राजसी ठाटबाट के वर्णनों में उसका काव्य श्रत्यंत निखरता हुश्रा प्रस्तुत होता है।

श्रमिन्यंजना की दृष्टि से केशव का समग्र साहित्य शिथिल ही कहा जायगा। उसमें न तो भावों के श्रनुकूल गुण श्रीर रीति का ही उपयोग किया गया है श्रीर न शब्दों का ही यथार्थ प्रयोग हुआ है। साधारणतः काव्यरचना की दृष्टि से ही नहीं, कहीं कहीं व्याकरण की दृष्टि से भी वे श्रत्यंत शिथिल हो गए हैं। वस्तुश्रों के रूप, रंग, श्राकार श्रादि को स्पष्ट करने के लिये जिन उपमानों की श्रपेचा होती

है, उनको प्रस्तुत करने पर भी विषयों को अस्पष्ट अथवा हास्यास्पद बना दिया गया है। कोई कोई उपमान तो ऐसा है जिसे देखकर आश्चर्य होता है कि केशव जैसा आवार्य यह क्या कर बैठा! इसके अतिरिक्त छंदों में अनगढ़पन है जिससे लगता है मानो केशव से ही इनका आरंभ हुआ है— उनमें न संगीत है और न लय ही। न्यूनपदत्व और अधिकपदत्व दोषों से इनमें और भी भोंडापन आ गया है। भावों की मीलिकता की भी इनमें न्यूनता ही है। इनकी अधिकांश विदग्ध उक्तियाँ संस्कृत की उक्तियों का अजभाषा में रूपांतर हैं। परंतु इतना होते हुए भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि भाषा को अर्थवहन करने की शक्ति और गांभीर्य प्रदान करनेवाले अजभाषा कवियों में वे ही प्रथम व्यक्ति हैं। उदाहरण के लिये कुछ छंद दिए जाते हैं। देखिए:

- (१) केशोदास लाख लाख माँ तिन के श्रमिलाप,
  वारि दे री घावरी न वारि हिए होरी सी।
  राधा हरि के री प्रीति सबते श्रधिक जानि,
  रित रितनाह हू में देखो रित थोरी सी।
  तिन हूँ में भेद न भवानि हूँ पे पारची जाह
  भारती की भारती है कहिबे को भारी सी।
  एके गित एक भित एके प्राच एके मन
  देखिने को देह हैं हैं मैनन की जोरी सी।
- (२) भूषण सकत घनसार ही के घनश्याम इसुम कलित बेसरिह छिब छाई सी। मोतिन की तरी शिर कंड कंडमाल हार और रूप बोति जात हेरत हेराई सी। चंदन चदाए चारु सुंदर शरीर सब राखी शुभ शोभा सब बसन बसाई सी। शारदा सी देखियतु देखी जाह केंगीराय बाढ़ी वह कुँविर जुन्हाई में अन्हाई सी॥
  - (३) काछे सितासित काछनी 'केशव' पातुर उर्थो पुतरीन विचारो । कोटि कटाक्ष नचे गति भेद नचावत नायक नेह निहारो । बाजत है सृदु हास सृदंग सो दीपति दीपति को उजियारो । देखत हों हरि देखि तुम्हें यह होतु है आँखिन बीच श्रखारो ॥
  - (४) आये ते आवैगी आँ खिन आगे ही डोलिहै मानहु मोल लई है। सोवैन सोवत देय न यो तब सों इनमें उन सास दई है। मेरिए भूल कहा कहीं 'ढेशव' सीति कहूँ ते सहेली भई है। स्वारथ ही हितु है सबके परदेश गए हरि नींद गई है।
  - (५) रे किप कीन त् ? श्रक्ष को घातक दूत बली रघुनंदन जू को । को रघुनंदन रे ? त्रिशरा-खर-दूपण-दूपण भूपण भू को ॥ सागर कैसे तर्थो ? जस गोपद, काल कहा ? सिय घोरहि देखो । कैसे वैंघायो ? ज सुंदरि तेरी छुई हम सोवत पातक लेखो ॥

(३) भाषाशैली—केशव की इतियों की भाषा प्रमुखतया व्रजभाषा है। बुंदेलखंड का निवासी होने के कारण इनकी भाषा में बुंदेलखंडी मुहावरों श्रीर परों का भी प्राचुर्य मिलता है। केवश संस्कृत के उद्भट विद्वान् थे, श्रतः संस्कृत की छाप भी उनकी भाषा पर स्पष्ट है। श्ररवी श्रीर फारसी के शब्द भी उनकी कृतियों में मिलते हैं, पर केशव ने उन्हें व्रज की प्रकृति के श्रनुरूप ढाल लिया है। काव्य को श्रलंकृत करने की श्रतिशय प्रवृत्ति ने उनकी भाषा को पांडित्य से वोभिल कर दिया है। श्रनुप्रास के लिये बहुधा उन्हें श्रपने शब्दों को विकृत भी करना पड़ा है। श्रलंकारिता की धुन में व्यर्थ का शब्दजाल बुनने की प्रवृत्ति भी इनमें लिन्ति होती है, जिसके परिणामस्वरूप इनकी कविता दुर्वोध श्रीर क्षिष्ट हो गई है। श्रालोचकों ने तो इन्हें 'कठिन काव्य का प्रेत' तक कह डाला है। रामचंद्रिका का भाषाविधान व्युतसंस्कृति, श्रक्रमता, न्यूनपदता, श्रधिकपदता श्रादि दोषों से दूषित है। वखतः केशव की भाषा श्रीर केशव का वाग्जाल उसके कवित्व के नहीं, श्रिपतु पांडित्य के ही परिचायक हैं।

इस प्रकार ख्राचार्यत्व, कवित्व छौर भाषाशैली के ख्राधार पर यद्यपि केशव सफल ख्राचार्य ख्रथवा कवि नहीं कहे जा सकते, फिर भी ख्रपनी कतिपय विशिष्ट-ताख्रों के कारण इन्हें जनशृति सूर ख्रौर तुलसी के उपरांत तृतीय स्थान देती ख्राई है।

# स्र स्र तुलसी ससी उहुगन केशवदास।

तथा दास स्रादि रीतिकालीन स्राचार्यों ने इनकी गणना प्राचीन स्राचार्यों के साथ बड़े संमानपूर्वक की है। देव, रामजी उपाध्याय 'गंगापुत्र' ने इनके स्रलंकारप्रकरण से, पदुमनदास स्रीर शिवप्रसाद कवीश्वर ने इनके किविश्वाप्रकरण से, देव, सोमनाथ, जानकीप्रसाद ने इनके नायक-नायिका-भेद प्रकरण से तथा रामजी उपाध्याय 'गंगापुत्र' ने इनके दोषप्रकरण से कुछ प्रसंग ग्रहण किए हैं। यह स्राधारग्रहण केशव की महानता का सूचक है। इस स्रनुकरण का प्रमुख कारण है केशव का हिंदी के स्राचार्यकर्म में सर्वप्रथम स्रग्रसर होना, दूसरे शब्दों में, हिंदी काव्यसरिण को मिक्तपथ से रीतिपथ की स्रोर मोड़ देना, भले ही वे स्वयं इस नूतन पथ के पूर्णतः सफल यात्री न हो सके हों।

## २. चिंतामिंग

चिंतामणि तिकवाँपुर (कानपुर) के निवासी रहाकर त्रिपाठी के पुत्र थे।
भूपण, मितराम श्रीर जटाशंकर, ये तीनों इनके भाई कहे जाते हैं। इनका जन्मकाल
संवत् १६६६ के लगभग माना जाता है। ये बहुत दिनों तक नागपुर में सूर्यवंशी
भोंसला राजा मकरंदशाह के यहाँ रहे श्रीर उन्हीं के श्राज्ञानुसार इन्होंने श्रपने ग्रंथ
'पिंगल' की रन्ना की थी:

# सर्वाग (विविधांग) निरूपक श्राचाय [ खंड ३ : अध्याय ३ ]

स्रजबंशी भीसला लसत साह मकरंद।
महाराज हिंगपाल जिमि, भाल समुद सुभ चंद ॥
वितामणि कवि को हुकुम कियो साहि मकरंद।
करी लच्छि लच्छन सहित भाषा पिंगल छंद॥

वाब् इत्रसाहि सोलंकी , बादशाह शाहजहाँ । श्रीर जैनदी श्रहमद ने इनकी बहुत दान दिया था। इनके बनाए पाँच ग्रंथों का उल्लेख मिलता है—काव्यविवेक, कविकुलकल्पतर, काव्यप्रकाश, रसमंजरी, पिंगल श्रीर रामायण। इनमें से प्रथम पाँच ग्रंथों का उल्लेख ठाकुर शिवसिंह ने किया है श्रीर श्रांतिम ग्रंथ का संकेत काशी नागरीप्रचारिणी की प्रथम नैवार्षिक रिपोर्ट में किया गया है। इनके श्रांतिरक्त राज पुस्तकालय, दितया में श्रंगारमंजरी नामक एक श्रन्य ग्रंथ भी उपलब्ध हुन्ना है जिसके श्रारंभिक छंदों में चिंतामणि का नाम श्राया है। पर यह ग्रंथ मूलतः संत श्रक्तर शाह द्वारा श्रांध्र भाषा में प्रणीत है। फिर इस ग्रंथ का संस्कृत में श्रनुवाद हुन्ना। संभवतः संस्कृत श्रनुवाद से चिंतामणि ने उसकी हिंदी छाया प्रस्तुत की। चिंतामणि के उक्त छः मौलिक ग्रंथों में से केवल दो ग्रंथ उपलब्ध हैं—कविकुल-कल्पतर श्रीर पिंगल। इनमें से प्रथम ग्रंथ सर्वागिनरूपक है श्रीर दितीय ग्रंथ पिंगलशास्त्र से संबद्ध है।

कविकुलकल्पतर ग्रंथ का रचनाकाल श्राचार्य रामचंद्र शुक्त ने संवत् १७०७ वि० माना है, पर इस धारणा की पृष्टि में उन्होंने कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया। इघर चिंतामिण के ग्रंथ में भी इस संबंध में कोई निर्देश नहीं है। इस ग्रंथ में एक स्थान पर श्रंगारमंजरी ग्रंथ का उल्लेख हुन्ना है । डा० वी० एस० राधवन ने इस ग्रंथ के मूल रचियता संत श्रक्तचर शाह का जन्मकाल सन् १६४६ ई० अर्थात् सं० १७०३ माना है श्रोर मृत्युकाल सन् १६७२-७५ श्रर्थात् सं० १७२६-३२ के बीच। इस श्राधार पर मूल श्रंगारमंजरी ग्रंथ का निर्माणकाल संवत् १७२० के श्रासपास मानना चाहिए। चिंतामिणकृत श्रंगारमंजरी की हिंदी छाया का निर्माणकाल सं० १७२२ वि० के श्रासपास श्रीर कविकुलकल्पतर का निर्माणकाल सं०

<sup>े</sup> साहेब सुलंकी सिरताज बाबू रुद्रसाह तासी रन रचत बचत खलकत है। —कि कि त• (शि सिं स॰, १४ =६ से उद्धृत)

२ कॅमिन हिस्ट्री श्राफ् इंडिया ( नोलजले हेग ), जिल्द ४, मुगल पीरियड, ५० २२१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> प्रोषितभर्तुका को लच्या । शृंगारमंजरी यथा—

<sup>--</sup> क० क० त० धाराश्वह

१७२५ के आसपास। शाहजहाँ का शासनकाल सं० १६८४-१७१५ है। आताः उनसे पुरस्कारप्राप्ति के समय तक चिंतामिण के इस ग्रंथ का निर्माण नहीं हुआ होगा। यदि शुक्त जी के अनुसार इनका जन्मसंवत् १६६६ के लगभग माना जाय, तो इस ग्रंथ के निर्माण के समय इनकी आयु लगभग ६० वर्ष रही होगी। पर हमारे विचार में कविकुलकल्पतरु जैसे शास्त्रीय तथा श्रंगार रसपूर्ण उदाहरणों से युक्त ग्रंथ के निर्माण के समय ग्रंथकार की आयु ३०-३५ वर्ष होनी चाहिए, इस हिं से इनका जन्मसंवत् १६६०-६५ मानना चाहिए। शिवसिंह सेंगर ने इनका जन्मसंवत् १७२६ माना है, पर यह समय यथार्थ नहीं प्रतीत होता, क्योंकि संवत् १७२३ में तो शाहजहाँ की मृत्यु हो चुकी थी।

कविकुलकल्पतर ग्रंथ में कुल आठ प्रकरण हैं और ११३३ पदा। ग्रंथ के पहले प्रकर्ण में काव्यभेद, काव्यलक्त्या, काव्यस्वरूप, रूपक की चर्चा के उपरांत गुगानिरूपण को स्थान मिला है। दूसरे श्रीर तीसरे प्रकरगों में शब्दालंकार का निरूपण है। शब्दालंकार प्रकरण में मम्मट के अनुकरण पर अनुप्रासालंकार के श्रंत-र्गत 'रीतिप्रसंग' की भी चर्चा की गई है। चौथे प्रकरण में दोपनिरूपण है। पाँचवें प्रकर्ण के तीन भाग हैं। प्रथम भाग का नाम 'शब्दार्थनिरूपण' है। द्वितीय भाग से लेकर ग्रंथ की समाप्ति पर्यंत ध्वनिनिरूपण है। ध्वनि के एक भेद 'श्रसंलद्यकम व्यंग्य' के श्रांतर्गत ही 'रस' का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है श्रौर श्रंगाररस के त्रालंबन विभाव के त्रांतर्गत नायक-नायिका-भेद का । इस प्रकार 'गुगीभूत व्यंग्य' को छोड़कर शेप सभी काव्यांगों को इस ग्रंथ में स्थान मिला है। काव्यस्वरूप, शब्दशक्ति, ध्वनि, गुण और दोषप्रकरणों के लिये ये मम्मट के ऋणी हैं। इनके रस स्रौर स्रलंकार प्रकरण स्रिधकांशतः विद्यानाथ प्रणीत प्रतापरुद्रयशोभूपण पर श्राधृत हैं पर साथ ही सम्मट श्रीर विश्वनाथ के ग्रंथों के श्रतिरिक्त रस प्रकरण में धनंजय के श्रीर श्रलंकार प्रकरण में श्रापय्य दीचित के ग्रंथ से भी सहायता ली गई है। इनके नायक-नायिका-भेद प्रकरण में निरूपणपद्धति तो विश्वनाथ की है, पर श्रियकांश विषयसामग्री भानु मिश्र से ली गई है।

इस ग्रंथ में कान्यशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादन दोहा सोरठा छंदों में किया गया है और उदाहरणों को अधिकांशतः किवत्त सवैया में प्रस्तुत किया गया है। कुछ स्थलों पर गद्य का भी आश्रय लिया गया है, पर ऐसे स्थल संपूर्ण ग्रंथ में दो चार ही हैं। इनमें भी इन्होंने स्वनिर्मित लक्ष्णोदाहरणों का समन्वय मात्र दिखाया है—मम्मट, विश्वनाथ आदि संस्कृत के आचार्यों के समान शास्त्रीय विवेचन नहीं प्रस्तुत किया।

विषयप्रतिपादन की दृष्टि से इस ग्रंथ में चिंतामिए की उल्लेखनीय विशे-पता यह है कि ये संस्कृत ग्रंथों को सामने रख लेते हैं श्रीर उनमें से श्रिधिकाधिक सामग्री का संकलन प्रस्तुत करते हुए प्रायः उसे शान्दिक श्रनुवाद के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। उदाहरसार्थ, यमक श्रलंकार का स्वरूप द्रष्टव्य है:

कहीं कहीं यह अनुवाद अत्यधिक शाव्दिक हो जाने के कारण दुरूह भी हो गया है, पर ऐसे स्थल श्रिधिक नहीं हैं। शब्दशक्ति तथा गुणप्रकरण को छोड़कर शेप ग्रंथमाग में इनकी शैली गंभीर, विषयानुकूल एवं न्यवस्थित होने के कारण विषय को स्पष्ट कर देने में पूर्ण सशक्त है। वस्तुतः शब्दशक्ति प्रकरण में चिंतामणि की श्रात्मा रमी नहीं है। यही कारण है कि रुचिजन्य श्रम के श्रमाव में यह प्रकरण श्रपूर्ण भी है श्रीर श्रस्पष्ट भी । गुराप्रकररा में इनकी शैली व्यासप्रधान एवं विस्तृत हो गई है । इस शैलीपरिवर्तन का एक संभव कारण यह है कि यह प्रकरण त्र्राधिकतर मम्मट के गद्य भाग का ही हिंदी पद्यवद्ध रूपांतर है। उनके गद्य की व्रजभापा पद्य का मुसंबद्ध रूप दे पाना संभव था भी नहीं। फारण जो भी हो, पर केवल इन्हीं दो प्रकरगों को छोड़कर इनका शेष ग्रंथमाग गंभीर, न्यवस्थित एवं सुसंबद्ध शैली में प्रतिपादित हुन्ना है। शास्त्रीय सामग्री के निर्वहण की दृष्टि से भी चिंतामिण का प्रयास ग्रत्यंत स्तुत्य है। इनके समग्र ग्रंथ में कुछ ही प्रसंग ऐसे हैं जो खटकते हैं। उदाहरणार्थ, इनके शन्दशक्ति तथा दोषप्रकरण शास्त्रीय दृष्टि से शिथिल भी हैं श्रीर श्रपूर्ण भी । नायक-नायिका-भेद प्रकरण में धीरा श्रीर श्रधीरा नायिकाश्रो के कोपजन्य व्यवहार का शास्त्रीय स्वरूप स्पष्ट नहीं हुन्ना है। प्रोपितपतिका के तीन रूप भी शास्त्रसंमत नहीं हैं। पर इन्हीं दो चार स्थलों को छोड़कर इनका संपूर्ण ग्रंथ विशुद्ध रूप में प्रतिपादित हुन्ना है। गंभीर प्रसंगों के विवेचन की न्नोर भी इनकी प्रवृत्ति है। उदाहरणार्थ, गुणप्रकरण में वामनसंमत गुणों का मम्मटसंमत तीन गुणों में समावेश इन्होंने सफलतापूर्वक दिखाया है। कुछ एक स्थलो पर इन्होंने मूल ग्रंयंकार से श्रसहमति भी प्रकट की है। मम्मटसंमत काव्यल च्या को श्रपनाते हुए भी श्रलंकार की श्रनिवार्यता का प्रश्न न उठाकर इन्होंने प्रकारांतर से उसके महत्व को कम नहीं किया । विश्वनाथ के समान हाव, भाव ग्रादि सत्वज ग्रलंकारों को स्वतंत्र न मानकर इन्हें श्रनुभाव का ही श्रंग माना है। मद तथा मरण नामक संचारी भावों को इन्होंने श्रपेद्धाकृत पुष्ट एवं स्वस्थ रूप दिया है। इसी प्रकार उदारता गुण में श्रर्थचाहता श्रीर श्रर्थव्यक्ति गुण में श्रलंकियता के समावेश द्वारा इन्होंने इन गुणों का रूप श्रीर भी श्रधिक निखार दिया है।

इस प्रकार श्रपने ढंग से प्रथम हिंदी श्राचार्य का यह समग्र प्रयास श्रत्यंत

सहत्वपूर्ण है। यह ठीक है कि इनके ग्रंथ से भावी आचार्यों ने सामग्री नहीं ली, पर विविधांगनिरूपण से संबद्ध जो मार्ग इन्होंने दिखाया, उसी का अनुकरण आगे के प्रमुख आचार्यों ने भी किया। चाहे हम इसे एक संयोग कह लें, पर इसमें संदेह नहीं कि मम्मट के आदर्श को लेकर चलनेवाले सर्वप्रथम आचार्य ये ही है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि नायक-नायिका-भेद अथवा अलंकार ग्रंथों के रीति-कालीन निर्माताओं ने इनके आदर्श का अनुकरण नहीं किया। नायक-नायिका-भेद प्रकरण में इन्होंने जिस ग्रंथ-रसमंजरी—का प्रधानतः आश्रय लिया, उसी का आश्रय कृपाराम आदि सभी पूर्ववर्ती आचार्य पहले ही ले चुके थे। इसी प्रकार इनके परवर्ती अलंकारिनरूपक अधिकांश आचार्यों ने इनके समान मम्मट अथवा विद्यानाय का आदर्श न लेकर अपयय दीचित का ही आदर्श लिया, जिसे उपलब्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वप्रथम जसवंतिसंह ने अपनाया था। इस प्रकार यद्यपि सभी आचार्य इनके स्वीकृत आदर्श पर नहीं चले, पर विविधांग निरूपक आचार्यों का इन्हों के स्वीकृत आदर्श पर चलना इनके लिये कम गौरव की बात नहीं है।

चिंतामिश कृत छंदग्रंथ का नाम पिंगल है, जैसा कि पुस्तक के श्रारंभ श्रीर श्रंत के इन दोनों उद्धरशों से स्पष्ट है:

श्रथ चितामिषा पिंगल लिख्यते। इति श्री चितामनि कवि कृत पिंगल संपूर्णं॥

त्राचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ का नाम 'छंदिवचार' भी लिखा है, जो निम्नोक्त दोहे के श्राधार पर निर्धारित जान पड़ता है:

ताते चिंतामनि करत नीको छंदविचार । पिंगल को मत देखिकै निज मति के श्रनुसार ॥

पर वस्तुतः यहाँ 'छंदविचार' शब्द ग्रंथनाम का वाचक नहीं है, श्रिष्तु प्रसंग के विषय का निर्देशक है। इस पुस्तक की एक इस्तलिखित प्रति राज पुस्तकालय, दितया में प्राप्त है श्रीर तीन प्रतियाँ नागरीप्रचारिणीसमा, काशी के पुस्तकालय में प्राप्त हैं। सभा की प्रतियों में से दो तो श्रपूर्ण हैं श्रीर एक पूर्ण हैं। पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर भी 'पिंगल' नाम ही मिलता है। पुस्तक प्रामाणिक प्रतीत होती है। विभिन्न प्रतियों में पाठ समान मिलते हैं।

प्रंथ के आरंभ में छुंदनियमों पर साधारण सा प्रकाश डाला गया है।

े लिपिकार कुम्हेर (भरतपुर राज्यनिवासी ) मोइनलाल मिश्र, लिपिकाल संवत १८१० शुक्र श्रमावस शुभ्र की श्रभ्र ब्रह्म गजिमन्दु। इन मिलि संवत होत है जाकी (१) बुद्धिविलन्दु॥ इतका श्राधारग्रंथ प्राकृत पिंगल है, श्रतः इसी के श्रनुरूप छुंदों के लच्या प्रस्तुत किए गए हैं, तथा छुंदों का कम भी इसी ग्रंथ के कम के समान है। इसके श्रितिरक्त कित्य नृतन छुंदों का उल्लेख भी इस ग्रंथ में है। छुंदनियमों के उपरांत 'वरनमेर श्रीर मात्रामेर' का निरूपण है श्रीर इसके उपरांत वरनपताका, मात्रापताका, वरनमर्कटी, मात्रामर्कटी, गाथा, गाहा, विग्गाहा, संघनी श्रीर श्रश्वमेधा का। इसके पश्चात् दोहाप्रकरण प्रारंभ हो जाता है जिसमें दोहा के श्रनेक भेद निर्दिष्ट हुए हैं। इसके बाद रोला, गंधान, चौपैया, घत्ता, घत्तानंद, पद्धिर, श्रिरल्ल, पादाकुलक, चौबोला छुंदों के लच्चणोदाहरण प्रस्तुत हुए हैं श्रीर फिर छुप्पय प्रकरण के श्रंतर्गत इसके श्रजय, विजय श्रादि श्रनेक भेदों का उल्लेख है श्रीर ग्रंत में पद्मावली, कुंडलिया, श्रमृतध्विन, द्विपदी श्रीर भूलना के लच्चणोदाहरण प्रस्तुत करने के बाद ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है।

कुल मिलाकर यह ग्रंथ साधारण कोटि का है। सरल ब्रजमाणा में जैसे तैसे लक्षण उपस्थित किए गए हैं। उदाहरणों में भी कवित्व साधारण है। भापा के लालित्य या चमत्कार का समावेश नहीं है। इस ग्रंथ का फिर भी श्रपना स्थान है। केशवदास जी की 'छंदमाला' इससे पूर्व लिखी गई थी, पर वह शास्त्रीय दृष्टि से श्रपूर्ण पुस्तक थी, उसमें छंदशास्त्र के प्रारंभिक प्रकरण लघु, गुरु, गण, प्रस्तार, मर्कटी श्रादि का कोई उल्लेख न था। चिंतामणि के पिंगल में छंद संबंधी सभी विचार मिलते हैं। साथ ही इस ग्रंथ में कुछ नए छंद भी हैं, पर इन्हें निश्चित रूप से चिंतामणि की मौलिक उद्भावना नहीं कही जा सकती। कदाचित् इन्होंने तत्कालीन कवियों या प्राचीन कवियों से ही इन्हें लिया है।

(१) किवत्व—विंतामिण यद्यपि त्राचार्य ही हैं, तथापि किवकर्म की दृष्टि से भी ये रीतिकाल के श्रंतर्गत श्रत्यंत गौरवपूर्ण स्थान रखते हैं। ये सिद्धांततः रसवादी ये, इसीलिये इनकी किवता में रस, विशेपतः श्रंगार रस, का सम्यक् परिपाक देखने को मिलता है—केशव के समान रस की दुहाई देकर भी किवता को नीरस नहीं रहने दिया गया है। परंतु इस संबंध में यह कह देना श्रसंगत न होगा कि इनका काव्य देव श्रादि परवर्ती किवयों के समान नहीं है—न तो इनमें देव का सा श्रावेग ही श्रा पाया है श्रीर न वैसी चित्रमयता ही। कल्पना की ऊँची उड़ान भी ये नहीं भर पाए। केवल मितराम के समान सीधी सादी शब्दावली में श्रपनी सच्ची श्रमभूति को व्यक्त कर गए हैं। यही कारण है कि इनके काव्य में बिहारी की सी नक्काशी के स्थान पर ऐसी स्वामाविकता देखने को भिलती है, जिससे इनकी रचनाश्रों को मितराम के समकच कहने में संकोच नहीं होता।

भाषाशैली की दृष्टि से भी इनकी रचनाएँ श्रत्यंत परिष्कृत कही जा सकती हैं। पूर्वी प्रदेश के निवासी होते हुए भी इन्होंने ब्रजभाषा का श्रत्यंत स्वच्छ प्रयोग

किया है। केशव के पश्चात् संभवतः ये ही प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने भाषा की नियमानुसार व्यवहृत किया है। इतर शब्दावली का भी सही प्रयोग इनके काव्य में मिलता है। भावात्मक शब्द ही नहीं, ध्वन्यात्मक शब्दों का भी उत्कृष्ट रूप इनकी रचनाग्रों में सामान्य है—पदावली में मितराम की किवता का सा लालित्य श्रीर श्रमुप्रासयोजना है। केशव के समान श्रलंकारों के पीछे हाथ धोकर ये नहीं पड़े। छंदयोजना भी श्रपने श्रापमें सुंदर कही जा सकती है—किवच श्रीर सवैयों में यिर स्वर श्रीर लय की श्रिधिक संगति नहीं श्रा पाई तो कम से कम उनपर श्रनगढ़पन का श्रारोप तो नहीं लगाया जा सकता। कुल मिलाकर चिंतामिण का काव्य उपादेय है। उदाहरण के लिये कुछ छंद दिए जाते हैं। देखिए:

- (१) देसरि बारहि बार उतारत केसरि श्रंग लगाविन लागी। श्राई है नैनिन चंचलता हम श्रंचल श्राप छिपाविन लागी॥ दूलह के श्रवलोकन को वा श्रटानि भरोखन श्राविन लागी। द्योस दो तीनक ते वितया मनभावन की मन भावन लागी॥
- (२) श्रवलोकिन में पलकें न लगें पलकी श्रवलोकि विना ललके।
  पति के परिपूरन प्रेम पगी मन श्रीर सुभाव लगे न लके॥
  तिय की बिहँसौंही विलोकिन में 'मिन' श्रानंद श्राँखिन यों भलके।
  स्सवंत कवित्तन की रसु ज्यों श्रखरान के ऊपर हैं छलके॥
  - (३) श्रोहे नील सारी घन घटा कारी 'वितामनि'
    कंचुकी किनारी चारु चपला सुहाई है।
    ईद्रबध् जुगुन् जवाहिर की जगी जीति
    वग सुकतान माल कैसी छिष छाई है॥
    लाल पीत सेत बर बादर बसन तन
    बोलत सु म्टंगी धुनि न्पूपर बजाई है।
    देखिने को मोहन नवल नटनागर को
    बरपा नवेली श्रलबेली बिन श्राई है॥
- (४) को महा मूढ़ छबीली के श्रंगन जाय पखों ज्यों ससारी बहीर मैं।
  ठानै श्रठान श्रधीन जो श्रापते ताहि को श्रानि सके पुनि तीर मैं॥
  जोवन पूर बिलासन रंग उठे मन मोद उमंग समीर मैं।
  सेल उरोज तै कृदि पखी मनु जाइ प्रभानदि भौर गंभीर मैं॥

इस प्रकार <u>त्राचार्यत्व श्रीर कवित्व दोनों दृष्टियों से चिंतामणि श्रपना</u> महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। श्रपने प्रकार के प्रथम श्राचार्य होने के नाते वे रीति-कलीन प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रथम श्राचार्य होते हुए भी शास्त्रीय प्रसंगों की श्रिधिकांशतः स्वच्छ रूप में प्रस्तुत करने के कारण वे निस्संदेह एक सफल श्राचार्य हैं। इधर कवित्व की दृष्टि से भी ये सफल किव हैं। श्रपनी श्रनुभूतियों को सीधी सादी शब्दावली में श्रिभिव्यक्त कर देना एक विशिष्ट गुण है—इस नाते रीतिकालीन श्राचार्यों में जो संमान मितराम को प्राप्त है, वही चितामिण को भी प्राप्त है श्रीर यह संमान किसी भी रूप में कुछ कम गौरवपूर्ण नहीं है।

# ३. कुलपति मिश्र

कुलपित मिश्र श्रागरा के निवासी माथुर चौवे परशुराम मिश्र के पुत्र थे। प्रिसद्ध किव विहारी इनके मामा कहे जाते हैं। ये जयपुर के कूर्मवंशीय महाराज जयसिंह के पुत्र महाराज रामसिंह के दरबार में रहते थे । इनके बनाए पाँच ग्रंथ उपलब्ध हैं—द्रोगिपर्व, मुक्तितरंगिगि, नखशिख, संग्रामसार श्रौर रसरहस्य। इनमें से ग्रंतिम ग्रंथ काव्यशास्त्रीय है। इन्होंने इस ग्रंथ की रचना श्रपने श्राश्रयदाता रामसिंह के श्राज्ञानुसार उनके विजयमहल में की। इस ग्रंथ के श्रंत में ग्रंथ का रचनाकाल संवत् १७२७ कार्तिक बदी एकादशी दिया हुश्रा है:

संवत सन्नह सी बरस श्ररु बीते सत्ताईस। कातिक वदि एकादशी, बार बरनि वानीस।।

इस ग्रंथ में त्राठ वृत्तांत हैं स्त्रीर ६५२ पद्य । शास्त्रीय सिद्धांतों को दोहा सोरठा में प्रतिप्रमिदत किया गया है स्त्रीर उदाहरणों को किवत्त सबैया में । ग्रंथ में यत्रतत्र गद्य का भी स्त्राश्रय लिया ग्या है जिसमें श्रिधकांशतः लच्चण श्रीर उदाहरण का समन्वय प्रदर्शित किया गया है स्त्रीर कहीं कहीं शास्त्रीय विषय का स्पष्टीकरण भी । कहने को कुलपित की इस निरूपण शैली को काव्यप्रकाश शैली कह सकते हैं, पर यह उसके ठीक श्रमुरूप नहीं है । पहला कारण यह है कि इस ग्रंथ का गद्यभाग काव्यप्रकाश के गद्य की तुलना में मात्रा की दृष्टि से शतांश भी नहीं है तथा विवेचन शिक की दृष्टि से नितांत शिथिल एवं श्रपरिपक्व है । दूसरा कारण यह है कि इस गद्य में काव्यप्रकाशानुरूप गंभीर तर्क वितर्क को स्थान नहीं मिला । तीसरा कारण यह है

<sup>े</sup> बसत आगरे आगरे गुनियन की जहँ रास। विप्र मथुरिया मिश्र है हरि चरनन के दास॥ अभुवं मिश्र तिन वंश में परसराम जिमि राम। तिनके सुत कुलपित कियो, रसरहस्य सुखधाम॥

<sup>---</sup>रसरहस्य, ५.२०८, २०६

र राजाधिराज जयसिंह सुव जित्त कियउ सद जगत वसि । अभिराम काम सम लसन महि, रामसिंह कूरम वलसि ॥

<sup>—</sup>वही, ११५

श्रीर इनकी चौथी मौलिक धारणा है नाटक में शांत रस को स्थान न देने के संबंध में यह नवीन कारण कि 'नाटक बहुविषयी है श्रीर काव्य एकविषयी है, 'निवेंद वासनावंत' श्रर्थात् विरक्त पुरुष इस भय से (शांत-रस-प्रधान भी) नाटक नहीं देखता कि कहीं कोई विषय उसके लिये विकारोत्पादक न हो, श्रतः काव्य में तो शांत रस को स्थान मिलना चाहिए, पर नाटक में नहीं । संस्कृत श्राचार्यों में धनंजय की भी यही धारण थी कि शांत रस नाटक का विषय नहीं है । उनके टीकाकार धनिक ने इस संबंध में जो विवेचन प्रस्तुत किया है , कुलपित उसके नितांत श्रप्रभावित हैं। उन्होंने उपर्युक्त जो कारण प्रस्तुत किया है वह मौलिक है, यह प्रक्ष श्रलण है कि वह पूर्णतः मान्य नहीं है।

इनके ग्रंथ में कुछ दोप भी हैं। उदाहरणार्थ शब्दशक्ति प्रकरण के ग्रंतर्गत वाचक शब्द, व्यंजना शक्ति ग्रोर तालपर्यार्थ वृत्ति का स्वरूप स्पष्ट नहीं हुग्रा है। रस प्रकरण में भाव का स्वरूप ग्रस्पष्ट है तथा उसके चार मेद—विभाव, ग्रनुभाव, संचारिभाव ग्रोर स्थायिभाव कुछ सीमा तक ग्रसंगत हैं। उद्दीपन विभाव का स्वरूप भी भ्रांत है। दोष प्रकरण में रस-दोष-प्रसंग ग्रपूर्ण है। 'ग्रनंगाभिधान' नामक दोष का लच्चण एवं उदाहरण नितात भ्रामक है। गुण प्रकरण भी पर्याप्त मात्रा में ग्रपूर्ण है। पर केवल इन्हीं दोषों की गणना की जा सकती है। इनका शेप सभी निरूपण शास्त्रसंमत, विशुद्ध, व्यवस्थित तथा गंभीर एवं सुवोध शैली में प्रति-पादित हुग्रा है।

(१) कवित्व—श्राचार्य कुलपित ने यद्यपि 'काव्यप्रकाश' के श्राधार पर रसध्विन की स्थापना की है, तथापि इनके काव्य में उसका सम्यक् निर्वाह बहुत कम हिणत होता है। इस दिशा में प्रयत्न तो इन्होंने पर्याप्त किया है पर श्रनुभ्ति की सचाई का समावेश न हो पाने से इनका काव्य प्रायः रसत्व की प्राप्त नहीं हो पाया। इसका मुख्य कारण यह भी है कि यह व्यक्ति श्राचार्य पहले था किन बाद में श्राचार्यकर्म को श्रात्यंत मनोयोग के साथ प्रहण करने के कारण किन्त श्रीर सवैयों में ध्यान श्रिषक केंद्रित नहीं कर सका। इसीलिये 'रसरहस्य' के किन्त श्रीर सवैयों में

१ यह (शांत) रस कान्य में ही होता है, नाटक में नहीं होता। सो इसके न होने का कारण कहते हैं। निवेंद वासनावंत सहृदय की नाट्य देखने की इच्छा नहीं होती, इस ढर से कि नृत्य में बहुतरे विषय हैं, कदाचित किसी से विकार उपने और काव्य तो एक विषय ही है, इससे इसके अवण करने में कुछ अटक नहीं, इस कारण कवित में इसको कही। —रसरहस्य, ३।६२ चृत्ति।

२ राममाप केचित्वाहुः पुष्टिनीट्येषु नैतस्य । —दशरूपक, ४।३५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> दशरूपक, ४।३४, ४५ ( वृत्ति भाग )

कल्पनावैभव श्रोर उसके फलस्वरूप चित्रयोजना को स्थान नहीं मिल पाया। फिर भी, इतना तो निश्चित ही है कि रसपारिपाक की दृष्टि से उनका काव्य किसी प्रकार से हीन नहीं कहा जा सकता—यद्यपि तत्कालीन कियों की तुलना में इसके उत्कर्प को स्वीकार करने में संकोच होता है। दूसरी श्रोर भाषा यद्यपि व्याकरण की दृष्टि से स्वच्छ है, तथापि उसमें वह लोच लचक नहीं श्रा पाई जो सत्काव्य के लिये ग्रानिवार्य है—शैली में श्राभिव्यक्ति की निश्छलता का सर्वथा श्रामाव है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि श्राचार्यकर्म की दृष्टि से कुलपित मिश्र का चाहे श्रपने युग के कियों में प्रथम स्थान हो पर काव्यचेत्र में इनका स्थान दितीय श्रेणी का ही है। उदाहरण के लिये इनके कुछ श्रत्यंत उत्कृष्ट छंद देते हैं:

- (१) लोचन लजी हैं सी हैं होत न सलीन हू सी,

  बातन में कीजत श्रन्य सुरभंग की।

  मन-मन श्रानंदमगन हैं बिहेंसति,

  याही तें सहेली न सुहाति कोऊ संग की।

  डगमगी डगे पल भपिक भपिक लगे,

  कहे देत गित तन भलक श्रनंग की।

  श्राली श्रीरे श्रामा श्राज भई है बदन पर,

  जगर-मगर जीति होति श्रंग-श्रंग की॥
- (२) मेरी चित चाह तें मिटो हे उरदाह पिय,
  ग्राए हरबरें पायँ धारे भय मन के।
  सीतल समीर लांगे कंपित हैं गात यातें,
  बातें तुतरात ही रखेया निज पन के।
  देखें छिब आज भूलि गए दुख साज कोटि,
  कोटि जुग वारि डारों ऊपर या छन के।
  पूप की निसा में लाल आए मोसों प्यार करि,
  करी हीं बयारि सुखें स्वेद कन तन के॥
- (२) देह धरी परकाजिह कीं जग माँस है तोसी तुद्दी सब लायक। दौरे थके श्राँग स्वेद भयो समभी सखी हाँ न मिंले सुखदायक। मोही सौं प्यार जनायो अली विधि जानी जु जानी हित्तिकी नायक। साँच की मूरति सील की सूरति मंद किए जिन काम के सायक।
  - (४) मेरे युद्ध उद्ध करि श्रायुध सकै न कोइ, मानस की कहा गति दानव न देव की । श्रर्जुन की गर्जं कहा सनमुख हमारे रहे, कछू हू न जाने गति बानन के सेव की ।

कुटिल विलोकिन तें होत लोक खंड खंड, जाकों कर प्रगट धराधर की टेव की। भीषम हों ग्रायो रन भीषम मचाई श्राजु, खगा बल पेजहिं छुड़ाऊँ वासुदेव की॥

इस ग्रंथ में कुलपित ने एक उदाहरण रेखता भाषा में भी प्रस्तुत किया है। इसमें रेखता भाषा, हिंदी छंद श्रीर रीतिकालीन वातावरण, इन तीनों का एक साथ समन्वय दर्शनीय है:

हूँ वे मुश्ताक तेरी स्र्रत का न्र देख,

दिल भिर पूरि रहे कहने जवाब सों।

सिहर का तालिब फकीर है मिहरवान,

चातक ज्यों जीवता है स्वांति वारा श्राव सों।

त् तौ श्रयानी यह खूबी का खजाना तिसे,

खोलि क्यों न दीजे सेर कीजिए सबाब सों।

देर की न ताब जान होत है कवाब बोल,

ह्याती का श्राब बोलो सुख महताब सों॥

#### ४. पदुमनदास

पदुमनदास का एक ही ग्रंथ उपलब्ध है 'काव्यमंजरी'। इस ग्रंथ के साल्य के अनुसार बादमनगर के शासक तथा रामसिंह के पुत्र दलेलसिंह के यहाँ कवि ने इसका निर्माण संवत् १७४१ में किया:

एकगं ल चालीस शत सत्रह सम्वत् जान । दरसी ऋतुपति पंचमी कविमंजरी प्रमान ॥ बादमनगर महीपमिण सिंह दलेल प्रवीन । परम भागवत संत हित संतत हरिरस लीन ॥ तिन्हके पिता पुनीत नृप रामसिंह बल भीम । दरी न तिन्हकी बचन इमि जियि प्रजातिरेषु सीम ॥

ग्रंथकार ने ग्रनेक स्थलों पर नृप दलेलसिंह की स्तुति की है तथा ग्रंथ के प्रत्येक ग्रध्याय के समाप्तिस्चक वाक्य से विदित होता है कि नृप दलेलसिंह ने इस ग्रंथ को प्रकाशित कराया था। उदाहरगार्थ:

इति श्री पदुमनदास विरचितायां श्री दलेलसिंह प्रतापवर्क प्रकाशित काव्यमंजर्याम् प्रथमकलिका प्रकाशः॥

इस ग्रंथ में १४ कलिकाएँ ( ग्रन्याय ) है। सिद्धांतनिरूपण दोहों में है

तथा उदाहरण प्रायः कवित्तों में । स्वयं कवि के कथनानुसार इस प्रंथ के कुल पद्यों की संख्या ७१६ है :

पटुमन भिष्ति सोहावने, काव्यमंत्ररी माहि । कवित दोहरनि सात सी, सोरह श्रधिक सोहाहि ॥

ग्रंथ के प्रथम श्रध्याय में श्रिधिकांशतः कविशिचा संबंधी सामग्री संग्रहीत है। सर्वप्रथम कवि का लच्चण प्रस्तुत किया गया है:

> ज्ञान ब्याकरण कीप में छद अंथ की जान। श्रलंकार रस रीति में निपुन सुकवि तेहि मान॥

पुनः कान्य के प्रसिद्ध तीन हेतुश्रों की चर्चा है। फिर उत्तम, मध्यम श्रौर श्रधम इन तीन प्रकार के कवियों का उल्लेख श्रौर श्रंत में तीन प्रकार के कवि-संप्रदायों का निरूपण है:

संप्रदाय तिन्ह कविन की तीनि भाँति बुध जान।
श्रमत निबंधन त्याग सत नृतिय नियम परिमाण।।

'श्रसत निवंध' से श्राचार्य का तात्पर्य है मिथ्या को सत्य रूप में वर्णित करना :

मिथ्या हे तेहि साधु के कविकुल करहि बखान । - श्रस्त निबंधन ताहि कहि संप्रदाय कवि जान ॥

'सत्यत्याग' श्रथवा 'सत्यश्रनिवन्ध' कहते हैं सत्य का वर्शन जान व्भक्तर न करना:

#### साँची है तिहि कहहिं नहिं सत श्रनिबंध वसान।

श्रीर 'नियमपरिमाण' श्रथवा 'कवि-नियम-निवंध' के श्रंतर्गत शेप सभी किवसमय श्रा जाते हैं। उदाहरणार्थ, मलय पर्वत पर चंदन की प्राप्ति, वर्षा में मयूर का उल्लास, विभिन्न पदार्थों, देवताश्रों श्रथवा भावों के छिन्न भिन्न वर्णन श्रादि।

प्रंथ के दूसरे श्रध्याय का नाम प्रत्यंगवर्णन है। इसमें नायिका का नख-शिख सोदाहरण रूप में निरूपित है। तीसरे श्रध्याय में पुरुप के चरण, वक्त, भुजा, स्कंप, वाणी, पीठ श्रौर नेत्र का सोदाहरण निरूपण है। चौथे श्रध्याय का नाम 'वर्णकरत्न सामान्यालंकार वर्णन' है। संभवतः सामान्यालंकार नाम इन्होंने केशव के ग्रन्थ 'कविप्रिया' से लिया है। इस श्रध्याय में राजा, राणी, नगर, देश, ग्राम, घोटक, गज, प्रयाण, श्राखेटक, संग्राम, स्योंदय, चंद्रोदय, नदी, सरोवर, सिंधु, गिरि, तरु, तथा ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत श्रौर शिशिर ऋतुश्रों का सोदाहरण वर्णन है। पाँचवें श्रध्याय का नाम भी 'वर्णकरत्न' है। इसमें श्रंधकार, वयःसंधि, श्रिमसार, व्याह, स्वयंवर, सुरापान, संभोग, जलकेलि, विरह श्रौर उद्यान का वर्णन किया गया है। छठे श्रध्याय में संख्यावर्णन है। इसमें एक से सोलह तक संख्याश्रों तथा विचीस संख्यावाले पदार्थों की सूची प्रस्तुत की गई है। सातवें श्रध्याय में सीधे, कुटिल, त्रिकोण, मंडल, स्थूल, पातर (पतला), कुरूप, सुंदर, कोमल, कठोर, करु, मधुर, शीतल, तप्त, मंदगति, चंचल, निश्चल, सदागित, साँचमूठ, दुलद श्रीर सुखद पदार्थों की सूची उदाहरणसहित प्रस्तुत की गई है।

काव्यशास्त्रीय प्रकरण का द्यारंभ सातवें द्यायाय से होता है। सर्वप्रथम नैद्र्मी, गोडी ग्रीर मागधी रीतियों की सामान्य चर्चा है। इसके पश्चात् 'उक्तिप्रसंग' के ग्रंतर्गत लोकोक्ति, छेकोक्ति, ग्रमंकोक्ति ग्रीर उन्मचोक्ति के लच्चण तथा उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। पुनः प्रयंगत, १२ वाक्यगत ग्रीर प्रश्चेगत दोपों की मम्मटानुसार चर्चा है, यहाँ तक कि जुगुप्साव्यंजक ग्रश्लील का मम्मटप्रस्तुत उदा-हरण दे दिया गया है। इस प्रसंग में उन्होंने कतिएय उपमादोपों का भी उल्लेख किया है। दोषत्याग के संबंध में इनकी धारणा दंडी के श्रनुरूप है।

#### **फाव्यमं**जरी---

ते दूपण लघु जानि जनि, देहु कथित निकासु। ऐसे सुंदर देह में इंठ छींट ते नाशु॥

## काव्यादर्श---

तद्वपमित नोपेक्ष्यं कान्यं द्वुष्टं कथंचन । स्याद् वपुः सुंदरमित श्विश्रेणेकेन दुर्भगम्॥

नवें श्रध्याय में काव्यगुणों का निरूपण है। गुण तीन प्रकार के हैं—शब्द-गत, श्रथंगत श्रीर वैशेषिक। संचित्त, उदात्त, प्रसाद, उक्ति श्रीर समाधि ये पाँच शब्दगुण हैं। संस्कृताचार्यों में इनकी चर्चा केशव मिश्र ने की है । श्रथंगुण चार हैं—भाविकत्व, पर्यायोक्ति, सुधर्मिता श्रीर सुशब्दता। इनकी चर्चा भी केशव मिश्र ने की है । वैशेषिक गुणों की स्थिति उन काव्यप्रसंगों में मानी जाती है, जहाँ कोई काव्यदोष दोपरूप में स्वीकृत नहीं किया जाता:

> जे जे दोष प्रथम कहै, तिन्ह में एकक ठाम। दोष न मानहिं विदुष तहि, वैशेषिक गुण नाम॥

संचित्तत्वभुदात्तत्वं प्रसादोत्तिसमाधयः ।
 श्रत्रेवान्यसमावेशात्पंच शब्दगुणाः स्मृताः ॥ — श्र० शे० ३।१।२

र भाविकत्वं सुशब्दत्वं पर्यायोक्तिः सुधर्मिता । चत्वारोऽर्थं गुणाः प्रोक्ताः परे त्वत्रैव संगता ॥ — श्र० शे० ३।२।१

इस अर्थ में वैशेषिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भोजराज ने किया है।

दसम् श्रीर ग्यारहवें श्रध्याय में क्रमशः शन्दालंकार तथा श्रयीलंकार का निरूपण है। इन प्रकरणों में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं है। बारहवें श्रध्याय में विभाव, श्रनुभाव श्रीर संचारी भावों का निरूपण है। इस प्रकरण में उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वितर्क नामक संचारी भाव के चार रूपों की चर्चा की गई है—संशय, विचार, श्रनध्यवसाय श्रीर विप्रतिपत्ति।

ग्रंथ के ग्रंतिम दो श्रध्यायों में रसप्रकरण का निरूपण है। तेरहवें श्रध्याय में श्रंगार रस के श्रालंबन विभाव के ग्रंतर्गत नायक-नायिका-भेद प्रसंग की संचित चर्चा है। नायिकाभेदों में मध्या नायिका के इन नवीन उपभेदों का भी उल्लेख हुश्रा है—सावहित्था, सादरा श्रोर सुरतोदासा। चौदहवें श्रध्याय में विप्रलंभ श्रंगार तथा श्रन्य श्राठ रसों का निरूपण है। श्रंत में नृप दलेलसिंह के गुण्कथन तथा ग्रंथ को विष्णु के चरणों में श्र्पण करने के उपरांत उसकी समाप्ति हो जाती है।

इस ग्रंथ की प्रमुख विशेषता है किविशिक्ता का सविस्तर निरूपण्। हिंदी आचार्यों में सर्वप्रथम यह प्रयास केशव ने किया था। इस दिशा में दूसरा प्रयास संभवतः इन्हीं का है। केशव के संमुख इस संबंध में केशव मिश्र, अमरचंद्र आदि संस्कृताचार्यों का आदर्श था। इधर पदुमनदास ने संभवतः केशव की 'किविप्रिया' से भी सहायता ली है। पर इनका यह प्रकरण किविप्रिया के इस प्रकरण की अपेक्ता कहीं अधिक स्वच्छ, व्यवस्थित एवं सशक्त है। निदर्शन के लिये संग्रामवर्णन का प्रसंग देखिए:

युद्ध धर्म बत बरिणए बंबा तोप श्रधात।
घूरि-धूम शोणित नदी, सर मंदप निघात॥
भंग पताका चमर रथ, किर कर धनुया किष्टि।
सूरि नारि सूरन्ह बरें, सुर सुमनस की विष्टि॥
भूमि भयानक भूतमय योगिनि गण को गान।
काक कंक जंबुक शिवा, लोथिन में लपटान॥
उठि उठि गिरिह कबंघ रण तुमुल रोर चहुँ श्रोर।
वरणह पदुमन जिमि लरे, मागध नंद किशोर॥

यथा कत्रित्त---

छाइ बाल मंडप कलस गज शिशनहकी, बाँधे देत कंचन दिया से बरत है। चारो श्रोर चंगुलनि गीध लए उडत श्रति, मानो तरु तीरण को बंधन करत है। तुपक श्रवाजे तोप बाजत कबंध नाचे, योगिनि हू गीत गाए श्रानेंद भरत हैं। यदुपति जरासिंधु समर में व्याह बिधि, श्रछरी श्रनेक सुर बरन्ही बरत है॥

पर इस ग्रंथ का काव्यशास्त्रीय भाग सामान्य कोटि का है। रीति प्रमाण श्रात्यंत संचित है। गुरा प्रकरण में उन गुर्णों का उल्लेख है जो न परंपरासंमत हैं श्रीर न माधुर्य श्रादि तीन गुर्णों के समान रस के साथ साचात् संबद्ध हैं। इनके उक्ति प्रसंग में से लोकोक्ति श्रीर छेकोक्ति को श्रालंकार प्रकरण में स्थान मिलना चाहिए था। श्रमंकोक्ति तथा उन्मत्तोक्ति कोई काव्यांग श्रथवा उसका उपभेद नहीं हैं, श्रतः इनका उल्लेख काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में नहीं होना चाहिए। इस ग्रंथ के श्रन्य प्रकरण साधारण कोटि के हैं।

(१) क्रिवित्य—काव्यमंजरी का श्रिषकांश भाग लच्यापरक ही है, इसके उदाहरण संबंधी छंद श्रिषक नहीं हैं। ऐसी दशा में उनके काव्य के संबंध में किसी प्रकार का श्रांतम निर्याय तो नहीं दिया जा सकता, केवल इतना कर सकते हैं कि इस ग्रंथ में उपलब्ध गिने जुने छंदों के श्राधार पर ही उनके काव्य का मूल्यांकन किया जाय। इस दृष्टि से सूत्र रूप में यह कहा जा सकता है कि ये केशव की परंपरा के किव हैं। यह ठीक है कि इनकी रचनाश्रों में केशव की विषयवस्त की सा व्यापकता श्रोर भाषा में उनका जैसा श्रानगढ़पन नहीं, पर श्रलंकार सामग्री श्रोर श्रमिव्यंजना शैली लगभग वैसी ही है—प्रायः किसी भी वस्तु के रूप को स्पष्ट करने के लिये वही परंपरागत उपमानों श्रयवा कविसमयों का चयन मात्र कर दिया गया है। इसका परिणाम प्रायः यह हुशा है कि यह व्यक्ति कहीं पर भी श्रपने भाविचों में कल्पना को उचित स्थान नहीं दे पाया श्रीर यदि कहीं उसने देने का प्रयत्न भी किया है तो वह श्रपने श्रापमें केशव जैसा ही स्थूल हो गया है। पट्ऋतु, गज, वाजि श्रादि का वर्णन यद्यपि संचित्त है तथापि कवित्व की दृष्टि से श्रवश्य ही उत्हृष्ट कहा जा सकता है—श्रुगारिक रचनाश्रों में किव श्रपने समकालीनों के समान मावात्मकता नहीं ला पाया। उदाहरण के लिये कितपय छंद देखिए:

(१) नूतन देंतारे भारे भूधर से कारे तन,
चुचुयत कपोल मद मोतिया के माथ में।
मंद गित चपल चलत कान काँघ ते,
महाउत न उत्तरत श्रंकुश ले हाथ में॥
होलत श्रधारी हारे जकरे जंजीर पद,
संतत समीप गहदार भोज साथ में।

श्ररिद्व दारक सिंगार नित्र दल के,

उदार दल साहि ताहि दीन्हें धेजनाथ में ॥

(२) सदन भुयार फौजदार ऋतुपति जाके, बना फहरात नव परजव छहू छहू।

दक्षिण पवन द्त दिशि-दिशि भावत है,

दक्षिण पत्रन दूत ।दाश-।दाश भावत ६, गावत है मधुकर करना सुहू

भने 'पहुमन' सुमनस के समूह बाण,

बिहुरें जो दंपति तो बधत दुहू दुहू।

कोकिला कसाई ताको बिरहिन कुहिने की, योजत न पूछे ऋतुरान सो कुह कुह ॥

(३) कपटी कुटिल मित्र पुत्र न गदाने बात,

बादी वक्तवादी नाम दास चित्त चोरी में। थोरी बोन प्रापति किया धारा प्रभू पाश,

ऋरण याचन ते प्राप्त नित खास पर धोरी में ॥

दारिद दुरित दुखदाई घने घेरे पाश, तौहू न तजत सुख श्रास मति थोरी में।

'पद्मुन' प्रभु भगवंत में न भाव श्राए,

वासर गवाए परवार के श्रगोरी में॥

( ४ ) कोड कहे कुच कंचन कुंम सुधारस ते मरिए रिल सीऊ। श्रीफल शंसु सुमेरु सरोज मनोज के गेंद कहे किव कोऊ॥ मो मन में उपमा यह श्रावत विश्व सबै वश याहि के होऊ।

जीति जगत्रय श्रींधि धरौ कि मनो मनमस्य के टुंदुशि होऊ॥

#### ४. देव

(१) जीवनवृत्त — देव किव का पूरा नाम देवदत्त था, 'देव' इनका उप-नाम था। अपने भावविलास प्रंथ के रचनाकाल का उल्लेख करते हुए इन्होंने लिखा है कि संवत् १७४६ में मेरी आयु १६ वर्ष की थी:

> शुभ सत्रह से छियालिस, चढ़त सोरहीं वर्ष । कड़ी देव मुख देवता, भावविलास सहर्ष ॥

श्रतः इनका जन्म संवत् १७३०-३१ मानना चाहिए। इसी ग्रंथ में इन्होंने श्रपने को इटावा ( उत्तर प्रदेश ) का निवासी तथा द्योसरिया ब्राह्मण लिखा है:

> धौसरिया कवि देव को नगर इटायो बास । जीवन नवल सुभाव रस कीन्ही भावविलास ॥

द्यौसरिया अथवा दुसरिहा कान्यकुन्ज ब्राह्मणों की अल्ल होती है। देव के प्रपौत्र भोगीलाल के पास उपलब्ध वंशवृत्त से भी देव काश्यपगोत्रीय कान्यकुन्द ब्राह्मण सिद्ध होते हैं:

# काश्यपगोत्र द्विवेदि कुल कान्यकुटन कमनीय। देवदत्त कवि जगत में भए देव रमनीय॥

देव के वंशजों से प्राप्य वंशवृत्त से इनके पिता का नाम विहारीलाल दुवे जात होता है। मौलिक रूप से प्राप्त एक छंद से भी इस तथ्य की पृष्टि होती है।

# दुवे विद्यारीलाल भए निज कुल मह दीपक। तिनके भे कवि देव कविन में ह श्रनुपम रोचक॥

देव को श्रपने जीवननिर्वाह के लिये अनेक श्राश्रयदाताश्रों के पास भरका पड़ा था। श्रांतःसाद्य के श्रनुसार इनके कितपय श्राश्रयदाताश्रों के नाम ये हैं— (१) श्राजमशाह, जिन्हें इन्होंने श्रपने दो ग्रंथ भावविलास और श्रष्टयाम मेंट किए थे। (२) चर्खी—(ददरी) पित राजा सीताराम के भतीजे सेठ भवानीदत्त वैर्य। इनके नाम पर देव ने भवानीविलास ग्रंथ का निर्माण किया था। (३) फर्इंद रियासत के राजा कुशलसिंह। कुशलविलास ग्रंथ की रचना इनके नाम पर की गई। (४) राजा श्रथवा सेठ भोगीलाल, जिन्हें देव ने निम्नलिखित श्रद्धांजिल भेंट की है:

# भोगीलाल भूप लख पाखर लिवैया जिन,

# लाखिन खरचि खरचि आखर खरीदे हैं।

(५) इटावा के समीपवर्ती ड्योंडिया खेरा के राजा (जमींदार) उद्योतिसह। इन्हें देव ने श्रपना 'प्रेमचंद्रिका' ग्रंथ समर्पित किया था। (६) दिल्ली के रईम पातीराम के पुत्र सुजानमिण, जिनके लिये 'सुजानिवनोद' की रचना की गई थी। (७) पिहानी के श्रिधपित श्रकवर श्रली खाँ, जिन्हें देव ने 'सुखसागरतरंग' समर्पित किया है।

देव की मृत्यु अनुमानतः संवत् १८२४-२५ में मानी जाती है। इस समय इनकी आयु ६४-६५ वर्ष हुई थी।

(२) प्रंथ—जैसा ऊपर कहा गया है, देव के उपलब्ध ग्रंथों की संख्या १८ है। इनकी सूची इस प्रकार है:

| क्र॰ सं० यंथ      | •                  | निर्माणकाल            |
|-------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>१</b> भावविलास | संवत् १७४६         |                       |
| २ श्रष्टयाम       | <b>त्र</b> नुमानतः | <b>3</b> 3 <b>3</b> 3 |
| २ भवानीविलास      | <b>&gt;&gt;</b>    | ,, શહ્યુ૦-પ્રપ        |
| ४ प्रेमतरंग       | 72                 | ,, १७६०               |

| ¥,           | कुशलविलास                | श्रनुमानतः | संवत् | १७६०           |
|--------------|--------------------------|------------|-------|----------------|
| ६            | <b>जा</b> तिविलास        | "          | ′ 33  | १७८०           |
| હ            | देवचरित्र                | **         | 53    | १७⊏० के बाद    |
| 5            | रसविलास                  | "          | "     | १७८३           |
| 3            | प्रेमचंद्रिका            | **         | "     | १७६०           |
| १०           | सुजानविनोद या रसानंदलहरी | **         | "     | १७६० के उपरांत |
| ११           | शब्दरसायन या काव्यरसायन  | "          | "     | <b>१</b> 500   |
| <b>१</b> २   | सुखसागरतरंग              | "          | "     | १८२४           |
| १३           | रागरताकर                 | "          | "     | त्रज्ञात       |
| १४           | जगदर्शन पचीसी वैराग्यशत  | ष्क        |       | श्रंतिम दिनों  |
| <b>શ્</b> પ્ | श्रात्मदर्शनपचीसी श्रथवा |            |       | की             |
| ₹ξ           | तत्वदर्शनपचीसी देवशतः    |            |       | रचना -         |
| १७           | प्रेमपचीसी               | ••         |       | , , , ,        |
| १८           | देवमायाप्रपंच (नाटक)     |            |       | ग्रहात         |

इन ग्रंथों को वर्ग्य विषय के आधार पर दो भागों में विभक्त किया ना सकता है—काव्यशास्त्रीय ग्रंथ तथा श्रन्य ग्रंथ । प्रेमचंद्रिका, रागरताकर, देवशतक के चारो भाग, देवचरित्र और देवमायाप्रपंच को छोड़कर शेष ग्रंथ काव्यशास्त्र से संबद्ध हैं। इन ग्रंथों का परिचय इस प्रकार है:

- (श्र) प्रेमचंद्रिका—इसका वर्ण्य विषय प्रेम है। देव ने इसमें सशक्त शब्दों में विषय का तिरस्कार करते हुए प्रेम का माहात्म्य प्रतिष्ठित किया है। इस पुस्तक में चार प्रकाश हैं। पहले में साधारण प्रेम का वर्णन है, जिसके श्रंतर्गत प्रेमरस, प्रेमस्वरूप, प्रेममाहात्म्य तथा प्रेम श्रौर विषय का श्रंतर स्पष्ट रूप में व्यक्त किया गया है। दूसरे प्रकाश में प्रेम के पाँच मेद किए गए हैं—सानुराग श्रंगार, सौहार्द, भिक्त, वात्सल्य श्रौर कार्पण्य। तीसरे प्रकाश में मध्या श्रौर प्रौढ़ा का प्रेम विश्वत है। चौथे प्रकाश में प्रेम के शेष चार भेदों का—कमशः गोपियों के सौहार्द, गोपियों की भिक्त, यशोदा के वात्सल्य श्रौर राजा नृग के कार्पण्य श्रादि के व्याज से—वर्णन है।
- (श्रा) रागरत्नाकर—संगीत से संबद्ध लज्ञ्णग्रंथ है। इसमें दो श्रध्याय हैं। पहले श्रध्याय में छः रागों का उनकी भार्याश्रों सहित सांगोपांग वर्णन है श्रीर दूसरे में तेरह उपरागों का उल्लेख मात्र है। रागों श्रीर उनकी भार्याश्रों का वर्णन रीतिनिरूपण श्रीर कान्य दोनों दृष्टियों से श्रत्यंत रोचक है।
- (इ) देवशतक—जैसा ऊपर कह आए हैं, इसमें चार पृथक् पचीसियाँ हैं— जगदर्शनपचीसी, आत्मदर्शनपचीसी, तत्वदर्शनपचीसी और प्रेमपचीसी। प्रथम

वादी संमत तात्पर्य शक्ति के वास्तविक स्वरूप पर किसी भी रूप में प्रकाश नहं पड़ता। ऐसा प्रतीत होता है कि तात्पर्य से उनका श्रिभेषाय या तो व्यंग्यार्थ से या वाच्यादि तीनों श्रथों से :

> (क) सुर पलटत ही शब्द ज्यों वाचक व्यंजक होत। तातपर्ज के श्रर्थ हूँ तीन्यों करत बदोत॥

> > ----श० र०, पृष्ठ २

( ख ) तातपर्जं चौथो अरथ तिहूँ शब्द के बीच ।

—बही, पृ०.₹

(ग) सकल भेद के लक्षना श्रीर व्यंजना भेद। सातपर्ज प्रकटत तहाँ, दुख के सुख सुख खेद॥

—वही, पृ० १२

लच्चा के मम्मटसंमत गौर्या नामक मेद को देव ने 'मिलित' नाम दिया है:

हिविध प्रयोजन लक्षना सुद्ध मिलित पहिचानि।

—वही, पृ० ४

—का० प्र० (वा० बी०), प्र० २६

पर यह नाम हमारे विचार में गौगी के यथार्थ स्वरूप-सादृश्य-संबंध का किसी भी रूप में द्योतक नहीं है।

जाति, किया, गुन श्रीर यद्रच्या को इन्होंने श्रिमिधा के मूल मेद कहा है । पर वस्तुतः वे श्रिमिधा के मूल मेद न होकर संकेतित (वाच्य) श्रर्थ के ही विभिन्न हत्य हैं । इन चारो के देवसंमत उदाहरणों में गुण को छोड़कर शेष प्रकारों के उदाहरणा भ्रांत हैं:

भिन्न भिन्न पदों के ही संकेतित अर्थ का ज्ञान होता है, पदों के छी संकेतित अर्थ का ज्ञान होता है, पदों के अन्वित अर्थ अर्थात् वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं होता, इस अर्थ के लिये तात्पर्य वृत्ति माननी पड़ती है। ऐसा माननेवाले मीमांसक कुमारिल भट्ट के मतानुयायी होने के कारण 'भट्ट' मीमांसक कहाते हैं। ये अभिहतान्वयवादी भी कहाते हैं, क्यों कि इनके मत में अभिधा से अभिहित (प्रोक्त) अर्थों का आपत में एक अन्य तात्पर्य नामक वृत्ति के द्वारा अन्वय (संबंध) स्थापित करना पड़ता है: अभिहितानां रवस्ववृत्या पदेश्पस्थापितानामर्थानामन्वय इति वादित अभिहितान्वयवादिनः।

र शब्दरसायन, पृष्ठ २१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> कान्यप्रकाश, राद

जाति श्रहीरी किया पकरि हर गुन सुकुल सुवानि । चोर यद्रस्या चहुँ विभि श्रमिधा मूल बखानि ॥

—वही, पृ० २३

इस प्रकार देव ने लच्चणा श्रीर व्यंजना के भी चार चार मूल मेदों का उल्लेख किया है:

लच्चणा--कारजकारण, सदृशता, वैपरीत्य, श्राह्रेप । व्यंजना--वचन, क्रिया, स्वर, चेष्टा ।

पर इनमें उक्त शक्तियों का संपूर्ण चेत्र समाविष्ट नहीं हो सकता। लच्चणा के ये मेद क्रमशः शुद्धा, गौणी, विपरीत लच्चणा श्रीर उपादान लच्चणाश्रों से संबद्ध हैं। पर लच्चणा का विपय कहीं श्रिधिक विस्तृत है। व्यंजना के उक्त मेदों में स्वर श्रीर चेष्टा श्रार्थी व्यंजना से संबद्ध हैं। क्रिया को भी चेष्टा का रूपांतर मानते हुए इसी व्यंजना से संबद्ध कहा जा सकता है। वचन मेद श्रस्पष्ट है। यदि यह 'वाच्य' का पर्याय हैं; तो यह भी श्रार्थी व्यंजना से संबद्ध है। पर व्यंजना का भी विशाल चेत्र इन तथाकथित मूल मेदों पर न तो श्राधृत है श्रीर न इन्हीं तक सीमित। इन्हें 'मूल मेद' जैसे गौरवास्यद नाम से भूषित करना भी भ्रांतिजनक है।

देव ने <u>श्रमिधादि - शक्तियों</u> के परस्पर-संबंध-जन्य १२ प्रकार के श्रयों का उल्लेख किया है। पर इनमें से कुछ शास्त्रसंमत हैं श्रीर कुछ शास्त्रसंमत:

शास्त्रसंमत-( १-३ ) अभिधा, अभिधा में लच्चणा, अभिधा में व्यंजना

(४-५) लच्या, लच्या में व्यंजना

(६-७) व्यंजना, व्यंजना में व्यंजना

शास्त्रासंमत—( १ ) श्रिमिधा में श्रिमिधा

( २-३ ) लच्या में श्रिभधा श्रौर लच्या में लच्या

(४-५) व्यंजना में श्रमिधा श्रौर व्यंजना में लच्चणा

(आ) रस—ऊपर निर्दिष्ट कर श्राप् हैं कि रस प्रकरण इनके सभी काव्य-शास्त्रीय ग्रंथों में निरूपित हुद्या है। निरूपण का श्राधार विश्वनाय तथा मानु मिश्र के ग्रंथ है। उल्लेखनीय विशिष्टताओं का संन्तिप्त विवरण इस प्रकार है:

देव ने भाव के दो भेद माने हैं—कायिक श्रौर मानसिक। स्तंभ, स्वेद श्रादि (सात्विक) भाव कायिक हैं, तथा निर्वेद श्रादि (संचारिभाव) मानसिक। इस वर्गीकरण का श्राधार भानु मिश्र की रसतरंगिणी है। छल को चोड़कर इन्होंने

<sup>े</sup> शब्दरसायन, पृष्ठ २३, २५

संचारिमावों की संख्या ३४ मानी है। यह संचारिमाव भी रसतरंगिणी से लिया गया है। रस दो प्रकार का है—लौकिक और अलौकिक। लौकिक रस के संगार आदि नो भेद हैं तथा अलौकिक रस के स्थापनिक, मानोरश तथा औपनायका—वे तीन भेद। इन भेदों का स्रोत भी रसतरंगिणी है। देव ने शंगार रस को सर्वाधिक महत्व दिया है—रसों की संख्या नौ मानना समुचित नहीं है। वस्तुतः रस एक ही है—वह है शंगार:

# भूलि कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार।

देव की यह धारणा भोजराज पर त्राश्रित है। शृंगार रस के महलग्रक निम्नलिखित कथन पर भी भोज की छाया स्पष्ट भलकती है:

भाव सहित सिंगार में नव रस भलक श्रनता। ज्यों कंकन मनि कनक को ताही में नव रतन ॥

रसों के पारस्परिक संबंध के विषय में देव ने दो रूपों का उल्लेख किया है-

(क) नौ रसों में तीन रस मुख्य हैं—शृंगार, वीर श्रौर शांत। इनमें भी शृंगार ही मुख्य है, शेष दोनों इनके श्राश्रित हैं। फिर, इन्हीं तीनों पर शेष छ; रस श्रिश्रत हैं—शृंगार के श्राश्रित हास्य तथा भय हैं, वीर के श्राश्रित रौद्र तथा करण हैं श्रौर शांत के श्राश्रित श्रद्भुत तथा वीभत्स। देव की यह धारणा पूर्णतः वैज्ञानिक न होने के कारण संमान्य नहीं है।

(ख) मूल रस चार हैं—शृंगार, वीर, रौद्र ग्रौर वीभत्स। शेष चार रस—हास्य, ग्रद्भुत, करुण ग्रौर भयानक—क्रमशः इन्हीं के श्राक्षित हैं। इस क्यन का श्राधार भरतप्रणीत नाट्यशास्त्र है।

देव ने शृंगार के दो रूप गिनाए हैं प्रच्छन और प्रकाश। संस्कृत श्राचारों में सर्वेप्रथम रुद्रट ने इस श्रोर संकेत किया था और फिर भोज ने। हिंदी श्राचारों में देव से पूर्व केशव ने इन मेदों के श्रानेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने हास रस के तीन मेद माने हैं—उत्तम, मध्यम और श्रधम। इन मेदों का श्राधार सिनत विहसित श्रादि प्रचलित छः भेद ही हैं। देव ने करुण के पाँच मेद गिनाए हैं—करुण, श्रधंकरुण, महाकरुण, लघुकरुण श्रीर सुखकरुण। वीमत्स के दो रूप—

सप्ताचिषं धृतिचया इव वर्धयन्ति ॥ —शृं० प्र०, पृ० ४६६

<sup>े</sup> तुलनार्थ---रत्यादयोऽर्धशतमेकविवर्जिता हि भावाः पृथग्विधविभावसुवी भवन्ति । श्वेगारतत्त्वभमितः परिवारयान्तः

बुगुप्राबन्य तथा ग्लानिजन्य श्रीर शांत के दो मेद—मिक्तमूलफ तथा शुद्धमिक-मृतक । शांत के तीन उपमेद हैं—प्रेममिक, शुद्धमिक श्रीर शुद्धप्रेम ।

(१) नायक नायिक भेद-नायक नायिक भेद की दिए से देव अपेक्षाइत अधिक विस्तारिप्रय आचार्य थे। रीतिकालीन अन्य कवियों एवं आचार्यों ने नहाँ नायिका मेद का वर्णन कर्म, काल, गुरा, वयः कम, दशा और नाति के आधार पर किया है, वहाँ देव ने इनके अतरिक्त देश, प्रकृति और सत्व के आधार को भी ग्रहरा किया है। उदाहरणार्य, देशगत मेद—मध्यदेशवधू, मगधवधू, कोशलवधू, पाटल वधू, उत्कलवधू आदि। इनका विस्तार और भी आगे चला है और नाति अर्थात् वर्णव्यवसाय तथा वास की दृष्टि से भी भेदों को वढ़ाया गया है। उदाहरणार्थ:

नागरी—देवलदेवी, पूजनहारी, द्वारपालिका । राजनगर—जौदरिन, छीपिन, पटवाइन, सुनारिन, गंधिन, तेलिन, तमोलिन श्रादि ।

ग्रामीग्य—श्रहीरिन, काछिन, क्लारिन, कहारी, नुनेरी।
पथिकतिय—जनजारिन, जोगिन, नटनी, कुघेरनी।

इसी प्रकार देव ने वात, पित्त श्रौर कफ—इन तीन प्रकार की प्रकृतियों, सुर, किन्नर, यत्त, नरिपशाच, नागर, खर श्रौर कि —इन तत्वों के श्राधार पर भी नायिकामेदों की श्रोर संकेत किया है। पर स्पष्ट है कि इस मेदिवस्तार से काव्य-चमत्कार में कुछ वृद्धि नहीं होती श्रपितु इनका बोभित्त व्यापार इसे श्राकांत कर विकृत कर देता है। इनके श्रितिरिक्त इन नायिकाश्रों की स्थिति न तो किसी सुक्चि-पूर्ण पाठक का मनोरंजन कर सकती है श्रौर न काव्यशास्त्रीय परंपरागत नायकों के साथ इनका गठबंशन शोमनीय लगता है।

देव ने शब्दरसायन में श्रन्य दोपों के श्रतिरिक्त निम्नलिखित रसदोप भी गिनाए हैं—सरस, निरस, उदास, संमुख, विमुख, स्वनिष्ठ श्रौर परनिष्ठ । संस्कृत काव्यशास्त्रों में इन्हीं नामों के दोपों का उल्लेख हमें कहीं नहीं मिला । देव ने केशव के श्रनरस दोपों से प्रेरणा प्राप्त कर इन दोपों की कल्पना की है श्रयवा स्वतंत्र रूप से, निश्चयपूर्वक कुछ कह सकना कठिन है । शब्दरसायन में वामनसंमत गुणों का निरूपण करते हुए इन्होंने गुण को 'गुण' नाम से श्रमिहित न कर 'रीति' नाम से श्रमिहित किया है तथा श्रनुप्रास श्रौर यमक को भी तथाकथित 'रीति' के श्रांतर्गत निरूपित किया है ।

(ई) अलंकारप्रकरण—भावविलास और शब्दरसायन, इन दोनों ग्रंथों में से प्रथम ग्रंथ में ३६ श्रलंकारों का निरूपण है जो दंडी और भामह के ग्रंथों में उपलब्ध है। द्वितीय ग्रंथ में उक्त श्रलंकारों के श्रातिरिक्त ४५ श्रन्य श्रलंकारों का प्रतिपादन है जो भामह श्रीर श्रप्य्य दीचित के बीच विभिन्न श्राचार्यों द्वारा प्रचलित श्रौर प्रतिपादित हुए हैं। इन ग्रलंकारों के लिये देव ने किसी एक ग्रंप विशेष को श्रपना श्राधार नहीं बनाया।

उपर्युक्त सिंहावलोकन से स्पष्ट है कि देव का आचार्यत्व उच कोटि का पूर्णातः शास्त्रसंमत नहीं है। पर कवित्व की दृष्टि से रीतिकालीन आचार्यों में इनका विशिष्ट स्थान है।

(उ) पिंगल—देव ने अपनी काव्य की परिभाषा में रस, भाव और अलंकार के साथ छंद का भी उल्लेख किया है, इसलिये सापे दिक्त महत्व के अनुसार शब्द रसायन के अंतिम भाग में उन्होंने उसका भी वर्णन कर दिया है। छंद को उन्होंने किवताकामिनी की गति माना है। इस प्रसंग में किव ने लघु, गुरु, गण, देवता, फल आदि का परिपाटी मुक्त वर्णन करने के उपरांत, फिर केवल उन वर्णिक एकं मात्रिक छंदों का विवरण दिया है जो हिंदी में प्रचलित हैं। वर्ण हुन के तीन भेद माने हैं—(१) गद्य, जिसमें कोई संख्या नहीं होती, (२) पद्य, जिसमें एक गए अर्थात् तीन वर्णों से लेकर २६ वर्ण तक होते हैं (नाड़ी से लेकर सवैया तक अनेक प्रकार के छंद इसके अंतर्गत आ जाते हैं), और (३) दंडक, जिसमें २७ से ३३ वर्णा तक होते हैं। मात्रिक छंदों में दोहा से लेकर चौपैया, अमृत्रविन आदि तक का वर्णन है।

पिंगल वास्तव में विवेचन का विषय न होकर वर्णन का ही विषय है, श्रतएव मुख्यतया इसकी वर्णनशैली में ही थोड़ी बहुत नवीनता लाई जा सकती है। इस प्रसंग में देव के दो तीन प्रयन उल्लेखनीय हैं—(१) छंद का लक्षण श्रीर उदाहरण उसी छंद में दिया गया है। यह शैली संस्कृत के पिंगल ग्रंथों में भी ग्रहण की गई है—उदाहरण के लिये वृत्तरताकर या छुंदोमंनरी में। बाद में हिंदी में भी छंदप्रभाकर श्रादि में इसका प्रयोग मिलता है। (२) सवैया के विभिन्न मेदों के लक्षण भगण द्वारा किए गए हैं। यह एक नई सूभ श्रवश्य है परंतु इसी विद्यार्थी की कठिनाई बढ़ जाती है, उसको कोई विशेष लाभ नहीं होता। दूरिरे, श्रकेला भगण विभिन्न सवैयों की गति का पूर्णतः द्योतन करने में भी श्रसमर्थ रहता है। (३) सवैया और घनाचरी के कुछ नवीन भेद भी दिए हैं— सवैया: मंजरी, लिलत, सुधा, त्रलसा । ये चार भेद सवैया के साधारण भेदों के त्रितिरिक्त हैं, श्रीर देव ने इनको 'नवीन' मत के श्रनुसार माना है। घनाचरी में ३१<sup>-३२</sup> वर्णों की घनाच्चरियों के श्रतिरिक्त देव ने ३३ वर्ण की घनाचरी भी मानी है ने त्राज 'देव घनाचरी' के नाम से प्रसिद्ध है। ये उद्भावनाएँ वास्तव में महत्वपूर्ण है, परंतु इनसे देव के आचार्य रूप की अपेचा उनके कलाकार रूप पर ही अपिक प्रकाश पड़ता है। श्रंत में, देव ने मेरु, पतका, मर्कटी, नप्र श्रीर उद्दिष्ट को केवल फीतुक का विषय मानते हुए उनको त्याज्य व्रताया है।

(४) कवित्व—देव के काव्य का मुख्य विषय शृंगार है। इसके श्रांतिरक्त भी उन्होंने यद्यपि तत्वचिंतन संबंधी रचनाएँ की हैं, पर उनके रीतिकाव्य के साय इनका कोई संबंध नहीं। ये मूलतः उनके शृंगारी जीवन की प्रतिक्रिया के रूप में ही प्रस्कृदित हुई हैं। इसी कारण इनमें निर्वेद तथा तत्वचिंतन श्रिषक है, सूर श्रीर उलसी की सी श्रपने उपास्य के प्रति भक्तिभावना नहीं है। शृंगारिक रचनाश्रों में देव के रागपच का सबसे श्रिषक निखरा हुश्रा रूप दृष्टिगत होता है। उन्होंने सिद्धांत रूप से रस की स्थापना जिस विश्वास के साथ की है, उसका सही निर्वाह उतने ही मनोयोग के साथ उनके काव्य में देखने को मिलता है। किसी भी छुंद को उठाकर परीचा कर लीजिए, उसमें प्रेम का श्रावेग इतना श्रिषक मिलेगा कि सहज ही उनकी रसचेतना की गंभीरता का श्राभास मिल जायगा।

देव की रचनात्रों में कल्पनावैभव भी क्रम नहीं है। इस संबंध में यह कहना अनुचित न होगा कि उनके समस्त शृंगारी काव्य की रसार्द्रता में कल्पना की ऊँची उड़ान का पर्याप्त योग रहा है जिसे मूर्त रूप प्रदान करने के लिये उन्होंने साधारणतः ऐसे चित्रों की योजना की है जिनमें प्रत्येक रेखा अपना विशेष महत्व तो रखती ही है, साथ में रंगवेभव और प्रसाधनसामग्री ने उसमें और भी सौंदर्यसृष्टि की है। क्या स्थिर और क्या गतिशील, किसी भी चित्र को उठा लीजिए, सबमें कि की भावना का आवेश अपने आप ही उभरता सा दिखाई देगा, और यही कारण है कि सहृदय को उनकी अनुभूति के धरातल तक पहुँचने में देर नहीं लगती। यद्यपि इन चित्रों में कहीं कहीं कि छता आ गई है, तथापि इसका कारण कि का दृष्टिदोप न मानकर उसकी भावना का आवेग ही मानना चाहिए।

चित्रों को सजीव बनाने तथा भावसामग्री की निश्छल श्रमिव्यक्ति करने में भी देव ने श्रत्येत संतर्कता से काम लिया है। विपयवस्तु के श्रमुरूप ही उन्होंने शब्दों का चयन किया है—भावावेग की श्रमिव्यक्ति के समय वे प्राय: भावात्मक शब्दावली का प्रयोग करते हैं जिससे सहृदय को उसकी श्रमुभूति श्रमायास ही हो जाती है। इसमें संदेह नहीं कि व्याकरण की दृष्टि से उनकी भाषा श्रपेचाइत सदोप है, उसमें शब्दों की तोड़मरोड़ श्रीर व्याकरण रूपों की श्रव्यवस्था है, पर ऐसा उन्हें श्रपनी रचनाश्रों की सौंदर्यदृद्धि के लिये ही करना पड़ा है—पुनरिक्त, श्रमुप्रास श्रादि भाषाप्रसाधनों की योजना तथा छंद में लय के श्राग्रह को वे उपेचित नहीं कर सके। फिर भी, काव्यगुणों को देखते हुए उनके ये दोष उपेच्चित है। कितिपय छंद दिए जाते हैं, वात स्पष्ट हो जायगी:

(१) ऐसो जो हों जानतो कि जैहै तू विपे के संग,
पुरे मन मेरे हाथ पाँग तेरे तीरती।

हिंदी साहित्य का वृहत् इतिहास

ष्राजु लों हों कत नरनाइन की नाहीं सुनि,

नेह सो निहारि हारि बदन निहारती

चलन न देतो 'देव' चंचल अचल करि,

धाबुक चिताउनीति मारि मुँह मोरतो । भारो प्रेम पाथर नगारी दे गरे सीं बाँधि,

राधावर विरद के वारिधि में बोरतो॥ (२) पीतरंग सारी गोरे छंग मिलि गई 'देव',

श्रीफल-सरोज-श्राभा श्राभासै अधिक सी। छूटी अलकिन छलकिन जलवूँदन की,

विना बेंदी बंदन बदन सोभा विकसी। तिन तिन कुंन पुंज ऊपर मधुप गुंज गुंजरत,

मंजु रव बोले बालं पिकसी। नीवी उकसाइ नेक नयन हँसाय हैंसि,

सिंसुखी सकुचि सरीवर तें निकंसी॥ ( ३) रीमि रीमि रहसि रहसि हैंसि हैंसि उँह,

साँसें भरि धाँसू भरि कहत दई दई। चौंकि चौंकि चकि चकि प्रौचकि उचिक 'देव',

जिक जिक बिक बिक परत वई गई। दुहुन को रूप गुन दोऊ बरनत फिरें,

घर न थिरात रीति नेह की नई नई।

मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधामय, राधासन मोहि मोहि मोहन मई मई॥

(४) 'देव' मैं सीस बसायौ सनेह कै भाल मृगम्मद बिंदु के भाख्यो। कंचुकी में चुपरचो किर चोवा लगाय लियो उर सों श्रभिलाख्यो॥

के मखतूल गुहे गहने रस मूरतिवंत सिंगार के चाल्यो। साँवरे लाल को साँवरो रूप में नैननि को कजरा करि राख्यो॥

६. सुरति मिश्री

श्राचार्य स्रिति मिश्र के संबंध में किसी भी प्रकार की सामग्री उपलब्ध नहीं है। इनके विषय में केवल इतना ही पता चला है कि ये आगरानिवासी कान्यकुळा ब्राह्मण् थे श्रौर इन्होंने निम्नलिखित ग्रंथ लिखे : १—श्रलंकारमाला, २—रस-

<sup>९</sup> यह विवरण 'हिंदी साहित्य का इतिहास' (आ० शुक्त ) के आधार पर है।

माला, ३—सरस रस, ४—रस ग्राहक-चंद्रिका, ५—नखशिख, ६—काव्यसिद्धांत, ७—रसरत्नाकर, ८—ग्रमरचंद्रिका (विहारी सतसई की टीका), ६—कविप्रिया की टीका श्रौर ११—वैताल पंचविंशति का व्रजभापा श्रनुवाद।

इनके श्रलंकारमाला का रचनाकाल सं० १७६६ वि० श्रीर श्रमरचंद्रिका का सं० १७६४ वि० है। श्रतएव कहा जा सकता है कि ये विक्रम की १८वीं शताब्दी के श्रंतिम चरण के बाद तक विद्यमान रहे। इनके इन ग्रंथों में से संप्रति एक भी उपलब्ध नहीं है। केवल एक छंद श्राचार्य शुक्ल ने श्रपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उपन किया है जिसके श्राधार पर किसी भी प्रकार का निर्णय देना हमारे लिये कठिन है। श्राचार्यत्व के संबंध में भी यही स्थिति है। श्रतएव उस सरत छंद को उपन करते हैं जिससे उनके कवित्व के संबंध में श्रनुमान मात्र लगाया जा सकता है:

तेरे ये कपोल बाल श्रित ही रसाल,

मन जिनको सदाई प्रपमा विचारियत है।
कोऊ न समान जाहि कीजै उपमान,

श्रद बापुरे मधूकन की देह जारियत है॥
नेकु दरपन समता की चाह करी कहूँ,

भए श्रपराधी ऐसी चित्त धारियत है।
'सुरति' सो याही तें जगत बीच श्राजहूँ लों,

उनके बदन पर छार डारियत है॥

### ७. कुमारमणि शास्त्री

कुमारमणि शास्त्री के पिता का नाम हरिवल्लभ शास्त्री था। ये वत्सगोत्री तैलंग ब्राह्मण थे। इनके एक वंशन कंडमणि शास्त्री के कथनानुसार इनके पूर्वपुरुप १४वीं-१५वीं शतान्दी के बीच दिल्लिण भारत से उत्तर भारत के ग्रंतर्गत मध्य प्रांत में श्रा बसे थे। ये एक विद्वान् परिवार के थे। पिता प्रख्यात पौराणिक, धर्मशास्त्र तथा हिंदी भाषा के प्रसिद्ध किन थे श्रीर सप्तशतीकार गोवर्धनाचार्य के छोटे भाई बलभद्र जी की छठी पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे। इनके भ्राता बासुदेव तथा मातुल जनार्दन ने भी संस्कृत भाषा में श्रार्यासप्तशित्यों की रचना की थी। ये स्वयं हिंदी श्रीर संस्कृत दोनों भाषाश्रों के विद्वान् थे। पौराणिक वृत्ति तो इनकी वंशपरंपरागत भी ही, साथ ही ये कान्यशास्त्र से भी श्रवगत थे। रिसकरसाल ग्रंथ इस कथन

रिसकरसाल, भी विधाविभाग, काँकरोली से प्रकाशित ( भूमिका भाग ), पृष्ट ४

-- रसिकरं जन

का प्रमाण है। रसिकरंजन ( संस्कृत ग्रंथ ) में इन्होंने अपने गुरु पं॰ पुरुपोक्तम क्षी वंदना की है और रसिकरसाल ( हिंदी ग्रंथ ) में पं॰ जयगोविंद की। संभवता पे दोनों विद्वान् इनके क्रमशः संस्कृत और हिंदी के साहित्यगुरु रहे होंगे।

कुमारमिशा का जन्म संवत् १७२०-२५ के बीच मानना चाहिए, न्योहि इनके प्रंथी—रिसकरंजन श्रीर रिसकरसाल—का रचनाकाल क्रमशः संवत् १७६५ श्रीर १७७६ है:

- (क) कथिता 'कुमार' कविनः प्रथिता रसिकानुरंजने प्रथिता। सप्तशाती शरपण्युख युखर्सिधुविधिश्रिते (१७६५) राधे॥
- (ख) रससागर रिवतुरग बिधु (१००६) संवत मधुर बसंत।
  विकस्यो 'रिसिकरसाल' लिख हुलसत सुहृद बसंत॥
  —रिसिकासाल

ये दोनों ग्रंथ इनकी प्रौढ़ावस्था के सूचक हैं। रसिकरंजन के निर्माण के समय उनकी श्रायु ४० वर्ष के श्रासपास रही होगी। यदि रसिकरंजन ग्रंथ का संकलन इन्होंने २५-३० वर्ष की श्रायु में कर लिया हो, तो इनका जन्म संवत् १७३५-४० में मानना चाहिए।

'शिवसिंहसरोज' के श्राधार पर 'मिश्रबंधुविनोद' के प्रथम संस्करण में कुमारमणि को दासकाल (सं० १७६१-१८१०) के श्रंतर्गत रखा गया था, पर उक्त कंटमणि शास्त्री के संशोधन उपस्थित करने पर दूसरे संस्करण में उसका सुधार कर लिया गया था।

कुमारमिशा ने रिकरिसाल में कई बार रामनरेंद्र की खिति की है। संभवतः यह इनके किसी श्राश्रयदाता का नाम होगा:

- (क) राम नरपाल को निहारि रन ख्याल खगा, खुले विकराल दिगपाल कसकात हैं।
- ( ख ) राम निरंद की सेन सजै, अरि नारि अलंकिन संकती केती।
- (ग) राम नरेश के संगर धाकहिं घीरिनि में रहे धीरज काको ? (घ) रासनरिंद! तिष्टारे पयान, धुकै धरनी धर धारन हारे 1-इत्यादि
- े (क) मण्डनतन्ज्ञमनुजं जयगोनिन्दस्य, वन्धगुणवृन्दम् । श्रीमन्तं पुरुषोतममिव गुरुपुरुषोत्तमं वंदे॥ (स) मुरगुरुसम मंडनतनय बुध जयगोनिन्द ध्यादः।

कवितरीति गुरुपद परित अरु पुरुषीत्तम पाइ॥

यह 'राम' नामक नरपाल कौन थे, इस संबंध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। कंठमिण शास्त्री का अनुमान है कि ये दितया के कोई राजा होंगे। दितया राज्य के आश्रय की पृष्टि इससे और भी श्रिधिक होती है कि संप्रति भी किन कुमारमणि के नंशज, इस लेखक (कंठमिण शास्त्री) के पितृचरण पूज्य बालकृष्ण शास्त्री जी को भी दितया से संमान प्राप्त है। कुमारमणि के पूर्वपुषणें को सागर जिले में धर्मसी, केनरा आदि ग्राम जयसिंहदेन राजा द्वारा प्रदान किए गए थे जिनमें से प्रथम ग्राम अब भी उनके नंशजों के पास माफी के रूप में है। सागर जिला और बुंदेलखंड ये दोनों परस्पर संयुक्त हैं, श्रतः स्थायी निवासस्थान सागर जिले का गढ़पहरा ग्राम होने पर भी किन कुमारमणि का आवागमन बुंदेलखंड में चालू रहा होगा, और इसी कारण उन्हें वहाँ की रियासतों में राज्यसंमान समय समय पर ग्राप्त होता होगा । कंठमिण शास्त्री के पितृच्य श्रीकृष्ण शास्त्री के कथनानुसार कुमारमणि को कारखंड में कुछ भूमि प्राप्त हुई थी जो श्रागे चलकर नंशजों की उपेचा तथा राज्यकांति के कारण हस्तांतरित हो गई ।

कुमारमिण्रिचित दो ग्रंथ उपलब्ध हैं—रिलक्रंजन श्रौर रिलक्रसाल। रिलक्रंजन स्किलंग्रह है। इसमें संस्कृत की कितपय श्रायांसप्तशितयों का संकलन प्रस्तुत किया गया है। इनमें से एक सप्तशिती इनकी श्रपनी है, एक इनके भाई वासु-देव की है श्रौर एक किसी मधुसूदन किन की है। इनके श्रितिरिक्त निम्नलिखित कियों तथा उनकी कितपय स्कियों का संग्रह इसमें प्रस्तुत किया गया है—गोवर्धनाचार्य, चिंतामिण दीचित, जनार्दन, जयगोविंद वाजपेयी, बालकृष्ण भट्ट, वाण्भट्ट श्रौर लीलावतीकार। कंठमिण के श्रनुसार ये सभी किन श्रोष्ठ हैं।

कुमारमिण्रिचित दूसरा ग्रंथ रिकरसाल है। इसका विषय कान्यशास्त्र है। इसमें दस उल्लास हैं। इस ग्रंथ की श्रिधकांश शास्त्रीय सामग्री कान्यप्रकाश पर समाधृत है। कवि स्वयं इस श्राधार की स्वीकृति ग्रंथारंम में ही कर देता है:

## काव्यप्रकाश विचार कछु रचि भाषा में द्वाल । पंडित सुकवि 'कुमारमनि' कीन्द्रों 'रसिकरसाल' ॥

प्रथम उल्लास का नाम 'त्रिविध काव्यनिरूपण' है। इसमें मम्मट के श्रनु-सार काव्य के तीन मेदों—ध्विन, श्रगुरुव्यंग (गुणीभूत व्यंग) श्रीर चित्र के श्रितिरिक्त काव्यप्रयोजन एवं काव्यहेतु की चर्चा की गई है। पर इनका काव्यलच्चण मम्मट पर श्रापृत न होकर श्रिधिकांशतः जगन्नाथ श्रीर श्रंशतः विश्वनाथ के काव्य-लच्चण की छाया पर निर्मित है:

<sup>े</sup> रसिकरसाल, भूमिका भाग, ५० १३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वही, पृ० ११

उपजत श्रद्भुत वाक्य जो शब्द शर्थ समीय। सोई कहियतु कवित है, सुकवि कर्म कमनीय॥

ग्रंथ के दूसरे उल्लास का नाम 'चतुर्विध व्यंगकथन' है। उल्लाह के श्रारंभ में लेखक ने 'व्यंग्य' श्रयात् ध्वनिकाव्य के पाँच प्रमुख मेद गिनाए है। श्रमिधामूला ध्वनि के तीन मेद चसतुरात, श्रलंकारगत श्रोर रसगत, तथा लक्षा मूला ध्वनि के दो श्रयांतरसंक्रमित वाच्य श्रोर श्रत्यंतिरस्कृत वाच्य। हमें से रसध्विन को छोड़ कर शेष चार ध्वनिमेदों का सामान्य निरूपण किया गा है, इसीलिये इस उल्लास का नाम 'चतुर्विध व्यंगकथन' है। इसके श्रितिक इसी उल्लास में उन्होंने वृत्ति (शब्दशक्ति) के मेदोपमेदों की चर्चा भी कर दी है श्रोर इसका कारण उनके शब्दों में यह है कि 'श्रयंव्यंग जानिवो को वृत्तिविचा कहियत है।' पर उनका यह कथन श्रशास्त्रीय एवं श्रसंगत है। शब्दशक्ति प्रकरण को स्वतंत्र उल्लास में निरूपित करना समुचित था, ध्वनिकाव्य प्रकरण के एक प्रमाण रूप में नहीं। इस उल्लास में उन्होंने रसव्यंग के दो मेद गिनाए हैं—श्रलद्यक्रम श्रोर लच्यकम। पर ये दोनों मेद श्रमिधामूला व्यंजना के हैं। इनमें से प्रथम मेद रसध्विन का पर्याय है श्रोर द्वितीय मेद के उक्त दो उपमेद हैं—वस्तुध्विन श्रोर श्रलंकारध्विन।

ग्रंथ के तृतीय उल्लास का नाम 'रस-व्यंग-निरूपण' है श्रीर चतुर्य का नाम 'स्थायिभाव, संचारिभाव, श्रनुभाव निरूपण'। वस्तुतः इन उल्लासों का विपयका विपरित होना चाहिए था। स्थायिभाव श्रादि रसाभिव्यक्ति के साधन हैं श्रीर रसाभिव्यक्ति साध्य है। श्रतः साधनों से प्रथम परिचित कराना श्रिधिक वांछनीय है। इन दोनों उल्लासों की विपयसामग्री में एकाध स्थल को छोड़कर विशेष नवीनता परिलक्तित नहीं होती। एक स्थान पर कुमारमणि ने रस को दो वर्गों में विभक्त किया है: लौकिक श्रीर श्रलौकिक। लौकिक रस से उनका तात्पर्य है सांसारिक विषयोपभोगजन्य श्रानंदप्राप्ति श्रीर श्रलौकिक रस को वे काव्य, वृत्य श्रादि (लित कला) का पर्याय मान रहे हैं:

लौकिक तथा श्रलोकिक है जानहु रस ठौर। तौकिक लोकप्रसिद्ध त्यों, कवित नृत्य में श्रोर॥ श्रंगारादिक लोकगत कवित नृत्य में त्याइ। होत श्रलोकिक हैं सबै रस श्रानन्द बढ़ाइ॥ सकल लोकरस के सिरे श्रानंद लोक विलच्छ। रसे एक श्रनुभवत हैं पंदित सहदय दच्छ॥

कान्य (शृंगारादि रसों ) को श्रलौिक मानना तो निस्संदेह शास्त्रसंगत है, पर लौिक विषयानंद को 'रस' जैसे पारिभाषिक शब्द का भेद स्वीकार करना श्रशास्त्रीय है। इसके श्रातिरिक्त सभी लौकिक श्रनुभूतियाँ श्रानंदप्रद नहीं मानी जा सकतीं। लोक में शोक, भय, घृणा श्रौर कोघ के प्रसंग कदापि श्रानंदजनक नहीं हो सकते।

ग्रंथ के पंचम उल्लास का नाम 'श्रालंबनोद्दीपनविभाव व्यंगकथन' है। श्रन्य रीतिकालीन ग्रंथों के समान श्रालंबन विभाव के श्रंतर्गत यहाँ भी नायक-नायिका-मेद प्रसंग का निरूपण किया गया है। इस प्रसंग में कतिपय नूतन नायिकाश्रों का भी उल्लेख हुश्रा है। उदाहरणार्थ, मध्या के ये मेद—उन्नतयौवना, उन्नतकामा श्रीर लघुलजा, तथा प्रौढ़ा के ये मेद—श्रधिककामा, सकलतावरण्या, रितमोहिनी श्रीर विविधमावा। इन्होंने सामान्य नायिका के भी तीन मेदों का उल्लेख किया है—स्वाधीना, जनन्याधीना श्रीर नियमिता। इन मेदों का मूल स्रोत श्रक्तर शाह कृत श्रंगारमंजरी है।

ग्रंथ के छठे उल्लास का नाम 'मध्यम काव्यविचार' है। इसमें गुणीमूत व्यंख के मम्मटसंमत श्राठ मेदों की चर्चा है। ग्रंथ के सातवें श्रोर श्राठवें उल्लासों में कमशः शब्दालंकारों श्रोर श्र्यांलंकारों का निरूपण है। श्रनुप्रास श्रलंकार के श्रंतर्गत रीतिप्रसंग की भी चर्चा है। सातवें उल्लास में काव्यप्रकाश तथा साहित्यदर्पण की सहायता ली गई है तथा श्राठवें उल्लास में कुवलयानंद की। नवें उल्लास में काव्य के तीन गुणों का निरूपण है श्रीर दसवें उल्लास में सोलह दोणों का। दोप प्रकरण की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें निम्नलिखित हिंदी कवियों की रचनाश्रों को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है—जगदीश, केशवदास, वेनी, गंग, सविता, ब्रह्म, मुरलीधर, कासीराम, गदाधर, मितराम, केसवराय श्रीर मिनकंठ। संस्कृत श्राचार्यों में तो यह परिपाटी प्रचलित थी, पर हिंदी श्राचार्यों में श्रीपित श्रीर कुमार-मिण जैसे इने गिने श्राचार्यों ने ही यह स्तुत्य प्रयास किया है।

कुमारमणि के शास्त्रीय विवेचन की प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी भाषा स्पष्ट श्रीर ऋज है। विविधांगनिरूपक श्राचार्यों में चिंतामणि श्रीर कुलपित के पश्चात् हमारे विचार में शास्त्रीय विवेचन की शुद्धता की दृष्टि से इन्हीं का स्थान है। इनके परवर्ती श्राचार्यों में सोमनाथ का विवेचन श्रपेद्धाइत सरल श्रवश्य है, पर इनके समान सरल होते हुए भी प्रौढ़ नहीं है। दास की मौलिक धारणाएँ उनकी निजी विशिष्टता है। कुमारमणि ने कोई उल्लेखनीय नवीन धारणा प्रस्तुत नहीं की, पर दास के विवेचन में जो भाषाशैथिलय है उसका एक श्रंश भी कुमार-मणि के ग्रंथ में परिलक्तित नहीं होता।

(१) किवित्व—काव्यरचना के श्रंतर्गत कुमारमणि श्रपने युग के किवयों में श्रप्तंत सजग हैं। सामान्यतः रीतिकालीन किव श्रपनी रचनाश्रों में श्रपनी रीति-विपयक मान्यताश्रों का सम्यक् निर्वाह नहीं कर पाद, पर कुमारमणि का प्रत्येक छंद

श्रापनी व्यनिपरकता द्वारा यह स्वतः सिद्ध कर देता है कि व्यनिकाव्य की उत्तमता संबंधी श्रापनी मान्यता के प्रति यह व्यक्ति कितना ईमानदार है ? परंतु इसका क्र्यं यह नहीं कि रसदृष्टि से यह काव्य श्रोछा है। इस दृष्टि से भी इसका उत्कर्ष उत्तम ही श्रातकर्य है—मजमून ऐसे क्लिए नहीं जो रसास्वादन में बाधक होते हों।

कल्पना के दोत्र में श्रवश्य ही यह व्यक्ति ऊँची उड़ान नहीं भर सका। इसका मुख्य कारण यह है कि श्राचार्यकर्म को मनोयोगपूर्वक ग्रहण करने हैं कारण उसने किसी ऐसी रचना को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया को किसी प्रकार से संदिग्ध कही जाय। सामान्यतः वे ही छंद लच्नणों की पृष्टि में दिए गए हैं जो संस्कृत श्रथवा हिंदी के काव्यशास्त्र के ग्रंथों में श्रत्यंत प्रसिद्ध रहे हैं। श्री यही कारण है कि रिकरसाल की श्रधिकांश उक्तियाँ ऐसी हैं जो पूर्ववर्ती संस्कृत श्रोर हिंदी किवयों एवं काव्यशास्त्रकारों की उक्तियाँ का रचिता की श्रपनी शब्दाक्त में रूपांतर मात्र हैं। किंतु फिर भी जहाँ कहीं इसे श्रपनी मौलिक रचना करने व श्रवसर प्राप्त हुश्रा है, वहाँ निश्चय ही इसका काव्य मितराम श्रीर पद्माकर की परंप में रखा जा सकता है। सवैयों पर मितराम की तरल शैली का प्रभाव सप्रतः लिंक होता है श्रीर किवतों की गंभीर शैली में वे पद्माकर का प्रथपदर्शन करते हुए हिंगत होते हैं। इसमें संदेह नहीं कि मितराम की सी स्वरंसाधना का निर्वाह

े कंठमिण ने कतिएय उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि दुवेक स्थलों में पद्माकर ने कुमारमिण का समाश्रय ग्रहण किया है। उदाहरण लीजिए:

रसिकरसाल-

दोऊ दिग है वाल इक, श्राँखिन नाँखि गुलाल। शंक माल दूजी लई चूमि कपोलनि लाल॥

जगिंदनोद —

मूँदे तहाँ एक अलवेली के अनीखे हुग,
सुदुग मिचावनी के ख्यालनि हितै हिते।
नौक्षक नवाद श्रीवा धन्य धन्य दूसरी की,
श्रीचक अचूक मुख चूमत चितै चितै॥

रसिक रसाल-

खौर को राग छुट्यो कुच को त्रिटि गी
श्रधरा रस देख्यो प्रकास है।
श्रंजन गौ दूग कंजन ते तनु,
कंपत तेरी रुमंच हुलासिहि।
नेकु हितू जन को हित चीन्ही न,
कीन्हो श्ररी ! मन मेरी निरास है।

इनके काव्य में नहीं हो पाया, पर मितराम इनके श्रादर्श किव रहे हैं, यह किसी भी प्रकार श्रस्तीकार नहीं किया जा सकता। इधर पद्माकरी शैली का श्रारंभ करके भी ये उनके समान स्थूल नहीं रहे, ध्विन ने इनके काव्य को सर्वत्र श्रपनी मर्यादा में रखा है। भाषाशैली की दृष्टि से निश्चय ही कुमारमिण को श्रादर्श कहा जा सकता है। व्याकरण श्रीर शब्दयोजना, दोनों की स्वच्छता उनके काव्य में वैसी ही है जैसी घनानंद, मितराम श्रादि व्रजमाषा के प्रसिद्ध किवयों में देखने को मिलती है। उदाहरण के लिये कुछ छंद देखिए:

(१) क्रीन्ही भलाई भली हमसों, सुकहा कहिए जग में जस लीजो।
जाहिर है घर वाहिर रीति प्रतीति यहै पर स्वारथ छीजो।
काज सुधारत ही सबको निसि बासर ऐसे सदा सुख कीजी।
हों जगदीश सों माँगों श्रसीस जुकोटि बरीसक लों तुम जीजो॥

वावरी ! बावरी न्हान गई कै, वहाँ न गई डिह पीव के पासिह ॥

जगद्विनोद--

घाइ गई केसरि कपोल कुच गोलन की,
पीक लीक अधर अमोलिन लगाई है।
कहें 'पद्माकर' स्यों नैनह निरंजन में,
तजत न कंप देह पुलकिन छाई है।
वाद मित ठानें भूठवादिनि भई री अव,
द्तिपनो छोड़ि धूतपन में सुहाई है।
आई तोहि पीर न पराई महापापिन तू,
पापी लों गई न कहुँ वापी न्हाद आई है।

रसिकरसाल--

रूप सी विचित्र कान्ह मित्र की विलोकि चित्र, चित्रित भई तू चित्र पूतरी छुमाई है। जगिद्दनोद—

मोहन मित्र को चित्र लिखे,
भई चित्र ही सी तो वित्रित्र कहा है।
रसिकरसाल—

फूल वहार के भार भरी, इक डार है 'नंदकुमार' नवाई।

जगिंद— निज निज मन के चुनि सबै फूल लेंद्व इक वार।

निज निज मन के चुनि सबै फूल लेंडु इक बार। यहि कहि कान्द कदंब की हरिप हिलाई डार॥ (२) कागद में पाटी में 'क़मार' भौन भीतिन में चतुर चितेरिन सो लिखति लिखाई है। श्रारसी निहारि निज सूरति को श्रनुहारि, मिलिबो विचारि चित्त रीमति रिमाई है। जकी सी छकी सी अनिमप डीठ हैं रही सी. बोलति न डोलति थकी सी सोह छाई है। रूप सौ विचित्र कान्ह मित्र को विलोकि चित्र.

चित्रिनि भई तू चित्र पूतरी सुभाई है।

- (३) गीने के द्यीस सलीने सुभाइ सीं, बैठे हैं चौक दुशी रसभीने। जोरि कहाँ। पट छोर सखीनि 'कुमार' ! जुरै हित नेह नवीने ॥ यों सुनिक सुसक्याइ, लजाइ, पिया मिस ही पिय त्यों हम दीने। यो पिय को हिचरो सियरो, लिख चंचल लोचन अंचल भीने॥
- (४) जोवन रसाल, अलवेली सी नवेली बाल, केली के सदन हेम बेली सी सहाति हैं। लागी प्रीति नई या 'क़ुमार' निरसंक भई. प्रेम रस रंग सई श्रंग श्ररसाति है॥ रद श्रंकनि कपोलनि, मयंकमुखी, सद उघरत श्राँचर. श्रचानक रिसाति है। खीं सतराति, हैं सि रीभि श्ररसाति. परजंक मैं लजाति, पिय श्रंक में न जाति है ॥

#### न. श्रीपति

स्रिति मिश्र के समान ही भ्राचार्य श्रीपति के जीवनवृत्त के संबंध में भी विशेष प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं। इनके संबंध में केवल इतना ही ज्ञातव्य है कि ये कालपी के रहनेवाले कान्यकुन्ज ब्राह्मण थे श्रीर इन्होंने इन सात ग्रंथों की रचना की थी: १—कविकल्पद्धम, २—रससागर, ३—श्रनुप्रासविनोद, ४—विक्रमविलास, ५—सरोजकलिका, ६—श्रलंकारगंगा श्रीर ७—काव्यसरोज । इनमें 'काव्यसरोज' का रचनाकाल संवत् १७७७ वि० है। यह ग्रंथ डा० भगीरथ मिश्र को पं० कृष्णि विहारी मिश्र के पुस्तकालय में देखने की मिला था, व किंतु अब प्रयत करने पर भी हमारी दृष्टि में नहीं आ सका है। शेष प्रथों का पता भी इस प्रथ से चलता है।

<sup>ै</sup> हिंदी साहित्य का इतिहास ( आचार्य शुक्त ), ए० २७१-७२ ( श्रठवाँ संस्करण )।

र हिंदी कान्यशास्त्र का इतिहास (प्रथम संस्करण), पृ० ११६

ऐसी दशा में कोई उपलब्ध सामग्री न होने के कारण इनके कितपय विकीर्ण छंदों के श्राधार पर ही संतोप किया जा सकता है।

जो हो, श्रान्वार्य श्रीपित का ग्रापने युग में श्रत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसका परिचय इसी बात से मिल जाता है कि दास जैसे प्रौढ़ श्रान्वार्यों ने इनके विवेचन के कितपय स्थलों को श्रपने काव्यनिर्णय में ज्यों का त्यों प्रहण कर लिया है। इन्होंने काव्यशास्त्र के दशांग का श्रत्यंत पांडित्य के साथ विवेचन किया है तथा श्रपने पूर्ववर्ती कियों तक के उद्धरण देने में संकोच नहीं किया?। इससे यह कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति ने श्रान्वार्यकर्म को श्रत्यंत मनोयोगपूर्वक ही प्रहण नहीं किया, प्रत्युत इसमें श्रालोचक की प्रतिभा श्रीर निर्णय देने का साहस था।

काव्यरचना की दृष्टि से आचार्य श्रीपित का महत्व कम नहीं है। ये रसवादी ये और रस का अपनी रचनाओं में भली प्रकार निर्वाह किया है। इनके जितने भी छुंद उपलब्ध हैं उन सबमें रस की प्रधानता पहले दिखाई देती है उसके बाद अन्य किसी काव्यांग की। अनुपास इनकी रचनाओं में प्रायः मिलता है, पर उससे इनके काव्य की श्रीवृद्धि ही हुई है और वह रसानुकूल होकर ही श्राया है। इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विषयवस्तु को अत्यंत सरल और सीधे सादे ढंग से प्रस्तुत कर दिया गया है। इसमें कल्पनावेमव का अभाव कहा जा सकता है पर चित्रों की स्वभाविकता ऐसी है, विशेषतः पावसवर्णन में, कि मन सहज ही इनमें रम जाता है। भाषा भी अनुभूति के अनुरूप ही चलती है। उदाहरण के लिये कितपय छुंद देते हैं। देखिए:

(1) कैसे रितरानी के सिघारे किव 'श्रीपित' जू,
जैसे कलघीत के सरोवह सवारे हैं।
कैसे कलघीत के सरोवह सवारे किह,
जैसे रूप नट के बटा से छिब ढारे हैं।
कैसे रूप नट के बटा से छिब ढारे हैं।
कैसे रूप नट के बटा से छिब ढारे कहु,
जैसे काम भूपित के उलटे नगारे हैं।
कैसे काम भूपित के उलटे नगारे कहु,
जैसे प्राण्यारी उँचे उरज तिहारे हैं॥
(२) कंत बिन भावत सदन ना सजिन,
मोपे विरह प्रबल मेनमंत कोण्यो बाद के।

आचार्य शुक्त का वही इतिहास, पृ० २७२। अ र डा० भगीरथ मिश्र का वही इतिहास।

'श्रीपति' कलोलै बोले कोकिल श्रमोलै स्रोल मौन गाँठ तोपे गौन राखे आद बाद के / हहरि हहरि हिय, कहरि कहरि करि, थहरि थहरि दिन बीते जिय गाद के। लहिर लहिर बिज्ज फहिर फहिर आवे, घहरि घहरि उठें वाद्र श्रसाद के॥ (३) धूम से घुँघारे कहूँ काजर से कारे ये निपट विकरारे, मोहि लागत सवन के। 'श्रीपति' सुद्दावन, सलिल बरसावन सरीर में जगावन, बियोगिनि तियन के। दरिन दरिन हिय, लरिन लरिन करि श्ररिज श्ररिज परें दूत ये मदन के। बरिज श्रति तरिज तरिज मोपे, गरिन गरिन उठें बादर गगन के॥ ( ४ ) घाँघरे की घुमिं, उमिंड चार चूनरी की पाँयन मलूक मलमल बरजीर की। भ्दकुरी बिकर छूटी श्रलकें कपोतान पै, बड़ी बड़ी आँ खिन में छवि लाल डोरे की। तरल जबाऊ जखीले जोर, तरवन स्वेदकन ललित बलित मुख मोरे की। भूलत न भामिनी की गावन गुमान भरी, सावन में 'श्रीपति' मंचावन हिंडोरे की॥

# ६. सोमनाथ

सोमनाथ का दूसरा नाम शशिनाथ भी है। ये माथुर ब्राह्मण नीलकंठ मिश्र के पुत्र थे श्रीर भरतपुर नरेश बदनसिंह के किनष्ठ पुत्र प्रतापित्ह के यहाँ रहते थे। इनके पाँच ग्रंथ उपलब्ध हैं—रसपीयूषनिधि, श्रंगारिवलास, कृष्णलिलावती, पंचाध्यायी, सुजानिवलास श्रीर माधविनोद। इनमें से प्रथम दो ग्रंथ काव्यशाक्ष से संबद्ध हैं श्रीर श्रभी तक श्रप्रकाशित हैं।

१ हुजे सहाह शरिशनाथ को जय जय सिंधुर मुप जनि।

सोमनाथ ने रसपीयूपनिधि का प्रणायन श्रपने श्राश्रयदाता प्रतापिंह के लिये किया था, जैसा ग्रंथ की हर तरंग के समाप्तिस्चक शब्दों से प्रकट होता है: 'इति श्रीमन् महाराजकुमार श्री प्रतापिंह हेत किव सोमनाथ विरिचित रसपीयूपनिधि प्रथमस्तरंग' श्रादि। ग्रंथ का रचनाकाल संवत् १७६४ है ।

इस ग्रंथ में २२ तरंगें हैं और ११२७ पद्य। कहीं कहीं गद्य का भी आअयू लिया गया है, जिसमें शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत न करके अधिकतर लच्चण उदाहरण का समन्वय ही प्रस्तत किया गया है। ग्रंथ की पहली तरंग के प्रथम ७ पद्यों में गरोश, राम, महादेव श्रीर कृष्ण की वंदना के बाद श्रगले १७ पद्यों में राजकुल, बज, नगर ग्रीर सभा का वर्णन है। दूसरी तरंग में ११ पद्य हैं, जिनमें श्राचार्य ने श्रपना परिचय दिया है। तीसरी से पाँचवीं तरंग तक छंदःशास्त्र पर प्रकाश डाला गया है जो कुल १८५ पद्यों में समाप्त हुन्ना है। छठी तरंग के प्रथम १२ पद्यों में काव्य-लत्तरा, काव्यप्रयोजन, काव्यकाररा, काव्य के शरीर की सामग्री तथा काव्यभेद की संवित सी चर्चा है। अगले ४३ पद्यों में शब्दशक्ति का निरूपण है। सातवीं से ग्रठारहीं तरंग तक कुल ४२७ पद्यों में ध्विन का वर्णन है। ध्विन के एक भेद के क्प में ही रस आदि का विस्तृत निरूपण हुआ है और शृंगार रस के आलंबन विभाव के रूप में नायक-नायिका-भेद का । उन्नीसवीं तरंग में १६ पद्य हैं। इनमें गुणीभृतव्यंग्य की चर्चा है। बीसवीं तरंग में दोष का निरूपण है श्रीर इक्रीसवीं तरंग में गुरा श्रीर शब्दालंकार का । ये निरूपरा क्रमशः ४७, १६ श्रीर ४० पद्यीं में समाप्त हुए हैं। ऋंतिम तरंग में ऋर्थालंकार का ३०३ पद्यों में विस्तृत निरूपण किया गया है।

सोमनाथ का दूसरा काव्यशास्त्रीय ग्रंथ श्रंगारिवलास है। इसमें छह पूर्ण उल्लास हैं। सातवें उल्लास में कुल चार पद्य हैं। श्रागे का ग्रंथमाग खंडित है। ग्रंथ में कुल २१ पत्र श्र्यांत् ४२ पृष्ठ हैं श्रोर २१६ पद्य। वस्तुतः श्रंगारिवलास कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। रसपीयूषनिधि में प्रतिपादित श्रंगाररस श्रोर नायिका-भेद की ही सामग्री को नाममात्र के परिवर्तन के साथ प्रस्तुत कर ग्रंथ को स्वतंत्र नाम दे दिया गया है। श्रनुमान है कि केवल एक पत्र जीर्ण होकर ग्रंथ से विलग हो चुका है जिसमें रसपीयूपनिधि के श्रनुसार नायिकाभेद की श्रंतिम सामग्री उत्तमा, मध्यमा, श्रधमा, तथा दिव्या, श्रदिव्या श्रोर दिव्यादिव्या नायिकाएँ निरूपित होंगी।

रसपीयूषनिधि के निर्माण में सोमनाथ ने संस्कृत एवं हिंदी के विभिन्न फाव्य-

भ सत्रह सौ चोरानवों संवद जेठ सु मास । कृष्ण पत्त दसमी भृगी भयो अंथ परकास ॥

<sup>-</sup>र० पी० नि०, २२।३०३

शास्त्रीय ग्रंथों का ग्राधार ग्रहण किया है। उनका रसप्रकरण प्रमुखतः भान मिश्र प्रणीत रसतरंगिणी पर त्राधृत है। कुछ स्थलों में मम्मट ग्रीर विश्वनाय की समग्री भी ग्रहीत हुई है। श्रलंकार प्रकरण में शब्दालंकारों के लिये कुलपित के रसरहस्य का ग्राश्रय लिया गया है ग्रीर श्रर्थालंकारों के लिये जसवंतसिंह का। नायक नायिका मेद प्रकरण में भान मिश्र की रसमंजरी का ग्राधार लिया गया है श्रीर शेप प्रकरणों में श्रिधिकांशतः मम्मट के काव्यप्रकाश का।

सोमनाथ के ग्रंथनिर्माण का उद्देश्य सुकुमारबुद्धि पाठकों के लिये काल्य सास्त्रीय सामग्री प्रस्तुत करना है, जैसा उनके वर्ण्य-विषय-निर्वाचन तथा निरमण शैली से स्पष्ट है। काव्यशास्त्रीय विषयों का निर्वाचन करते समय इनका प्रमुख उद्देश रहा है सरल मार्ग का अवलंबन। यही कारण है कि विषयसामग्री को वे अर्लत संचित्त और कहीं कहीं अपूर्ण रूप में भी प्रस्तुत करते चले गए हैं। उदाहरणार्थ अपने काव्य-हेतु-प्रसंग में इन्होंने मम्मटसंमत अभ्यास का तो उल्लेख किया है, पर शक्ति और व्युत्पित्त का नहीं। शब्दशक्ति प्रकरण में आर्थी व्यंजना के दस वैशिष्ट्यों में से इन्होंने केवल चार पर ही प्रकाश डाला है। रस प्रकरण में भरतस्त्र की विभिन्न व्याख्याओं में से केवल अभिनवगुप्त के सिद्धांत की चर्चा की गई है और वह भी अत्यंत संचित्त रूप में। दोप प्रकरणा में इन्होंने मूलतः मम्मट का श्राधा ग्रहण करते हुए भी उनके अनुसार लगभग ६० दोपों की चर्चा न कर केवल १६ दोषों की चर्चा की है तथा दोप-परिहार-प्रसंग में केवल एक दोष का उल्लेख कर इस प्रसंग का नमूना सा प्रस्तुत कर दिया है। इसी प्रकार गुण प्रकरण में इन्होंने न वामनसंमत गुणों की चर्चा की है और न वर्णादि की प्रतिकृतता के अवसरानुसार अभैचित्य पर प्रकाश डाला है। मम्मटसंमत तीनों गुणों का स्वरूप भी अत्यंत संचित्त रूप में प्रतिपादित किया गया है।

फिर भी इस ग्रंथ की निजी विशिष्टताएँ हैं। संपूर्ण ग्रंथ का लच्चा भाग श्रात्यंत सरल भाषा में प्रतिपादित हुन्ना है। कुछ एक उदाहरण लीजिए:

#### छप्यनक्षग्—

ग्यारह तेरह कल प्रथम चारि चरण रचि संत । पंद्रह तेरह चरण छै छप्पय कह गुणवंत ॥ काव्यप्रयोजन—

कीरति वित्त विनोद श्रह श्रति मंगल को देति। करें मलो उपदेस नित वह कवित्त चित चेति॥ लक्षणा—

> सुख्यारथ को छोड़िके पुनि तिहिं के दिंग श्रीर । कहै शु श्रर्थ सु लक्षणा वृत्ति कहत कवि श्रीर ॥

रतिलक्षण-

इष्ट मिलन की चाह जो रित समुमी सो मिच। दरसन तें के अवन तें के सुमिरन तें नित्त ॥

स्वकीया नायिका--

निज पित ही भौ प्रीति श्रित तन मन वचन वनाय। ताहि स्वकीया नाइका कहत सकल कविराय॥ कर्णकटु दोप—

सुनि कानन करवो लगे ताहि कर्णकटु जानि । वक्रोक्ति श्रलंकार—

शब्द कछू श्रीरे कहे कहे श्रीर ही शर्थ। ताही को वक्रोक्ति कहि वरगत सुकवि समर्थ॥

विभावना प्रथम-

विना हेतु जहँ कारन सिद्ध । सो विभावना जानि प्रसिद्ध ।

इस ग्रंथ की दूसरी विशिष्टता <u>प्यनि प्रकरण में (</u> जिसमें रस तथा नायक-नायिका-मेद प्रसंग भी संमिलित हैं ) <u>श्रवेच्चणीय है</u>। प्रस्तुत प्रकरण को सोमनाथ ने छोटे छोटे १२ भागों (तरंगों) में विभक्त कर काव्यशास्त्र के इस दीर्घकाय विषय को हृदयंगम कराने का सफल प्रयास किया है।

रसपीयूपनिधि की छठी तरंग छुंदःशास्त्र से संबद्ध है। सर्वप्रथम छुंदरीति के ज्ञान की महिमा वर्णित है:

> छंद रीति सममे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। पिंगलमत ताते प्रथम रचियतु सहित सयान॥

फिर मंगलाचरण के उपरांत 'गुर-लघु-विचार' प्रस्तुत किया गया है। इसके वाद मात्राप्रस्तार, वर्णप्रस्तार, गर्ण-देवता-फल, गर्णों के मित्र, रात्रु, दास, उदासीन श्रादि की चर्चा है। फिर दो से लेकर वचीस मात्राश्रों तक के छंदों का निरूपण है। तदुपरांत छुंडलिया, श्रमृतध्विन श्रीर छुप्पय नामक मात्रिक छंदों को स्थान मिला है। इसके वाद वर्णिक छंदों का प्रसंग प्रारंग हो जाता है जिनमें एक से लेकर वचीस वर्णों तक के कितपय छंदों का निरूपण है। श्रंत में दंडक का लच्चण श्रीर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।

सोमनाथ का यह प्रसंग भी ऋन्य प्रसंगों के समान साधारण कोटि का तथा साधारण मित के छात्रों के हित के लिये लिखा जान पड़ता है।

कवित्व <u>रीतिकालीन किन्यों में</u> सोमनाथ का स्थान श्रात्यंत महत्वपूर्ण है। कवित्व की दृष्टि से इनको सहज ही मितराम श्रीर देव की परंपरा में रखा जा सकता है। ध्वनि-रस-वाद की इन्होंने जिस मनोयोग के साथ स्थापना की है, श्रपने काव्य में भी उसी सहृदयता श्रीर लगन के साथ इसका, विशेषतः ध्वनि-समन्वित श्रंगार रस का, परिपाक कर दिखाया है। यह सत्य है कि इनकी श्रनुमृति में यद्यपि देव का सा श्रावेग नहीं, फिर भी मतिराम की सी स्वच्छता पर्यात है। यही कारण है कि सहृदय को इनका प्रत्येक श्रंगारिक छंद श्रपनी श्रोर वरवस ही बीच लेता है। दूसरी श्रोर राजप्रशस्ति संबंधी छंद भी इन्होंने लिखे हैं। इनमें एक श्रोर जहाँ मतिराम का सा विशुद्ध उत्साह है वहाँ दूसरी श्रोर भूषण की सी भावना की तीवता भी स्पष्टतः दृष्टिगत होती है।

कल्पनावैभव भी इनकी रचनात्रों में कम नहीं है। इस दृष्टि से इन्हें रीतिकाल के किसी भी कवि के समकत्त रखा जा सकता है। इनके किसी भी हम श्रथवा श्रनुभावचित्र को उठाकर देख लीजिए, प्रत्येक रेखा स्पष्ट होती हुई दृष्टि में श्राएगी—रूपिचत्रों में सजीवता लाने के लिये कहीं कहीं रंगों का भी उपयोग करने में इन्होंने संकोच नहीं किया। कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि इसके लिये इन्हें साधारणतः देव के समान ही भावात्मक शब्दावली का प्रयोग करना पड़ा है। इसके श्रितिरिक्त इनकी सफलता का सबसे बड़ा एक रहस्य यह भी है कि श्रपने सुमकालीनों के समान अलंकारों का सहारा न लेकर इन्होंने विषयवस्त की सीचे सारे शब्दों में सहज अभिव्यंजना ही की है। इसीलिये इनकी रचनाओं में चमत्कार का प्राधान्य न होकर अनुभूति की सरल अभिन्यक्ति है- मतिराम की भावाभिन्यक्ति की सी तरलता है। इस प्रकार यह कहना श्रनुचित नहीं कि ये सामान्य रूप से देव श्रौर मतिराम की परंपरा में श्राते हैं। किंतु फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भाषा की संगीतात्मकता की हिए से ये उक्त दोनों किनयों से कुछ हेठे हैं। इनके सवैए तो किसी सीमा तक उनकी कविता के निकट कहे भी जा सकते हैं, पर किवर्ती में इतनी श्रनगढ़ता लचित होती है कि कतिपय स्थलों पर भाव का सौंदर्य भी नए हो गया है। वैसे कुल मिलाकर इनके काव्य का उत्कर्ष स्रतक्ये है। उदाहरणार्थ कुछ छंद देखिए:

- (१) रिच भूषन प्राह प्रातीन के संग तें, सामु के पास विराति गई।
  मुखचंद मऊपिन सों 'सिसिनाथ', सबै घर में छिव छाति गई।
  हनको पित ऐहै सबार सखी कहाौ, यों सुनि के हिय तािंत गई।
  सुख पाइकै, नार नवाह तिया, मुसक्याह के भीन में भाित गई॥
  - (२) उज्जल सरद-चंद-चंद्रिका श्रनंद हुति, त्रिविध समीर की झकोर श्रानि फहरें। मुकता श्रनिंद मकरंद के से विंदु चारु, बदनारविंद की छुबीली छटा छहरें।

साजि रंग रंगिन के सुंदर सिंगार प्यारी,
गई केलिधाम दूजी जामनी की पहरें।
पेखि प्रजंक नंदनंद बिन 'सोमनाथ',
जागी श्रंग घटनि सुजंग की सी जहरें॥

- (३) हिर तो मनुहार मनाइ गए जिनपे जियरा रित वारित है। 'सिसनाथ' मनोज की ज्वालिन सीं श्रव कुंदन सो तन जारित है। हिठ लेटित सेज पै चंद्रमुखी पछिताइ के पौरि निहारित है। न कहै मुख तें दुख श्रंतर की श्रुँसुश्रानि सों श्राँखि पखारित है॥
  - (४) सोहित कर्सूँभी सारी सुंदर सुगंध सनी,
    जगमंगे देह दुति कुंदन के रंग सी।
    सील सुचराई की सी सींव श्ररविंदमुखी,
    नेनन की गित गृद तरल तुरंग सी।
    सुटती चहूँघा मिन भूपन मयूप चारु,
    'सोमनाय' लागे बानी उपमा विरंग सी।
    राजै रितमंदिर श्रनंग श्रंगना सी शास्तु
    बाहै श्रंग श्रंगनि में जोबन तरंग सी॥
  - (५) प्रवत प्रताप दावानत सो विराजै वीर,
    श्रारंन के पारे रोरि घमिक निसाने की।
    उद्घ मरहद्दा के निघट दारे बाननि सों,
    पेस करु तेता है प्रचंड तिलगाने की॥
    'सोमनाथ' कहें सिंह स्रजङ्गमार जाको,
    क्रोध त्रिपुरारि को सों लाज वर बाने की।
    चिदिके तुरंग जंग रंग किर सैलिन सों,
    तोरि डारी तीखी तरवार तुरकाने की॥

### १०. भिखारीदास

- (१) जीवंन—भिखारीदास जाति के कायस्थ थे श्रीर प्रतापगढ़ (श्रवध) के पास ट्योंगा नामक ग्राम के निवासी थे। पिता का नाम ट्रपालदास था। ये संवत् १७६१ से संवत् १८०७ तक प्रतापगढ़ के श्रिधिपति श्री पृथ्वीसिंह के भाई हिंदूपितिसिंह के श्राश्रय में थे।
- (२) ग्रंथ तथा वर्ग्य विषय—दास के सात ग्रंथ उपलब्ध हैं—रससारांश, काव्यनिर्ण्य, श्रंगारनिर्ण्य, छंदोर्ण्वपिंगल, शब्द-नाम-प्रकाश (शब्दकोश), विष्णु-पुराण भाषा श्रौर शतरंजशतिका। इनमें से प्रथम तीन ग्रंथ काव्यशास्त्रीय हैं, चौथा

ग्रंथ छंदःशास्त्र से संबद्ध है—ग्रंतिम तीन ग्रंथों का विषय उनके नाम से ही सपृष्ट है। रससारांश ग्रौर श्टंगारनिर्णय मूलतः रस तथा नायक-नायिका-भेद विपयक ग्रंथ हैं ग्रौर काव्यनिर्णय विविधांगनिरूपक ग्रंथ है।

मिखारीदास ने 'रससारांश' ग्रंथ की रचना अरवर (प्रतापगढ़) में संवत् १७६१ में की थी:

सत्रह से इक्यानवे नम शुदि छठि बुधवार। श्ररवर देश प्रतापगढ़, भयो ग्रंथ श्रवतार॥

ग्रंथनिर्माण का उद्देश्य है जिज्ञास रसिक जनों को रस का स्थूल परिचय देनाः

चाहन जानि जु थोर ही, रस कवित्त को वंश। तिन रसिकन के हेत यह, कीन्हो रस सारांश॥

ग्रंथकार ने स्वयं इस ग्रंथ का संचित संस्करण भी प्रस्तुत किया था। दोनों संस्करणों में प्रधान अंतर यह है कि मूल संस्करण में लच्चण (सिद्धांतिन रूपण) श्रीर उदाहरण दोनों हैं, पर संचित संस्करण में केवल लच्चण। संचित संस्करण का नाम 'तेरिज रससारांश' है। इनमें क्रमशः ५८६ श्रीर १५८ पद्य हैं।

रससारांश के प्रथम चार दोहों में मंगलाचरण प्रसंग है। पाँचवें दोहे में ग्रंथ का उक्त उद्देश्य बताया गया है। छुठे श्रीर सातवें दोहे में रिसक की प्रशंस श्रीर उसकी परिमाण है। नवें दोहे से वास्तविक ग्रंथ का श्रारंभ होता है। प्रथम चार दोहों में नव रसों के नाम तथा विभाव, श्रानुभाव श्रीर स्थायी भाव का साधारण सा परिचय है। चौदहवें पद्य से नायक-नायिका-भेद श्रारंभ हो जाता है जो २८०वें पद्य पर समाप्त होता है। इसके बाद संयोग श्रंगार के निरूपण के श्रंतर्गत नायिका के हावभावादि सात्विक श्रलंकारों की चर्चा है श्रीर फिर स्तंभ, स्वेद श्रादि सात्विक भावों की। वियोग श्रंगार के निरूपण के श्रनंतर श्रंगार रस संबंधी सभी सामग्री की एक लंबी सूची सी पस्तुत की गई है जो २२ दोहों में समाप्त हुई है। इस सामग्री-संचयन को श्राचार्य ने 'श्रंगार-नियम-कथन' का नाम दिया है। इस प्रकार श्रंगार रस के विस्तृत निरूपण के उपरांत ३० पदों में हास्य श्रादि शेष श्राठ रसों की संचित्त सी चर्चा की गई है श्रीर श्रगले ६३ पद्यों में ३३ संचारी भावों के लवणीदाहरण पस्तुत किए गए हैं। इसके बाद १४ पद्यों में भाव, रसाभास श्रादि का निरूपण हुआ है श्रीर श्रंत में चार रस वृत्तियाँ श्रीर पाँच रसदोपों के निरूपण के उपरांत ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है।

दास के अन्य ग्रंथ श्रंगारनिर्ण्य का निर्माण भी उपर्युक्त आश्रयदाता हिंदू-पतिसिंह के नाम पर ही किया गथा था। ग्रंथ का रचनाकाल संवत् १८०७ है श्री हिंदूपित रीभि हित, समुिक अंथ प्राचीन। दास कियो श्रंगार को निर्णय सुनो प्रवीन॥ संबद् विक्रम भूप को उद्घारह सै सात। माधव सुदि तेरस गुरौ श्ररवर थल विख्यात॥

इस ग्रंथ में कुल ३२८ पद्य हैं । पहले पद्य में गुण्या, पार्वती श्रीर महादेव की वंदना है श्रीर दूसरे पद्य में विष्णु का माहात्म्य प्रदर्शित है। श्रगले दो दोहों में ग्रंथसमपंण तथा ग्रंथ-निर्माण-काल का उल्लेख है। श्रगले एक दोहे में (गुरुसदृश) सुकवियों की वंदना की गई है। छठे दोहे से वास्तविक ग्रंथ का श्रारंम होता है। छठे श्रीर सातवें दोहों में श्राचार्य ने श्रंगारनिर्ण्य ग्रंथ की विषयसूची सी प्रस्तुत कर प्रकारांतर से रससारांश श्रीर श्रंगारनिर्ण्य ग्रंथ के वर्ण्य विषय में विभाजक रेखा सी खींच दी है:

> जिहि कहियत श्रंगार रस ताको जुगुल विभाव । श्रालंबन इक दूसरो उद्दीपन कवि राव ॥ बरनत नायक नायिका, श्रालंबन के जाल । उद्दीपन सखि दृतिका, सुख समयो सुख साज ।

स्पष्टतः श्राचार्य को इस ग्रंथ में रससारांश के समान न रसनिष्पत्ति श्रादि गंभीर प्रसंगों पर प्रकाश डालना है, न श्रंगारेतर श्रन्य रसो की चर्चा करनी है, न भाव, रसाभास, भावाभास, श्रादि का उल्लेख करना है श्रीर न रसवृत्तियों तथा रसदोपों को स्थान देना है। गंथनिर्माण का उद्देश्य केवल श्रंगार रस की ही विस्तृत विषयसामग्री प्रस्तुत करना है।

भिखारीदास की ख्याति का प्रधान कारण इनका 'काव्यनिर्ण्य' नाकम ग्रंथ है। इस ग्रंथ का निर्माण हिंदूपतिसिंह के नाम पर संवत् १८०३ में हुआ। रस-सारांश के समान इस ग्रंथ का भी 'तेरिज' संस्करण दास ने प्रस्तुत किया था। मूल संस्करण में लच्चण और उदाहण दोनों हैं, पर तेरिज संस्करण में केवल लच्चण हैं।

इस ग्रंथ के मूल संस्करण में २५ उल्लास हैं श्रीर कुल १२१० पद्य। पहले उल्लास में, मंगलाचरण, श्रांश्रयदाता रूप की स्तुति, ग्रंथ-रचना-काल, श्रपने से पूर्ववर्ती संस्कृत तथा हिंदी के काव्यशास्त्रियों का नामोल्लेख तथा उनके प्रति श्रामार. प्रकाशन श्रीर काव्यनिर्णाय के महत्वप्रदर्शन के उपरांत १०वें पद्य से वास्तविक ग्रंथ का श्रारंभ होता है। १०वें पद्य से १३वें पद्य तक काव्यप्रयोजन, काव्यकारण श्रीर काव्य के विभिन्न श्रंगों का उल्लेख है। श्रगले चार पद्यों में श्राचार्य ने भाषा पर श्रपने विचार प्रकट किए हैं श्रीर उल्लास के श्रंतिम श्रर्थात् १८वें पद्य में काव्यांग ज्ञान का महत्व निर्दिष्ट किया गया है।

दूसरे उल्लास में शब्दशक्ति का निरूपण है। तीसरे उल्लास का नाम 'श्रलंकारमूल वर्णन' है। 'श्रलंकारमूल' से दास का तात्पर्य है वे श्रलंकार जिन-पर श्रन्य श्रलंकार श्राधृत हैं। चौथे उल्लास में रस, भाव श्रादि का वर्णन है श्रीर पाँचवें उल्लास में रसवत् श्रादि सात श्रलंकारों का। छुठे श्रीर सातवें उल्लासों में कमशः ध्वनि श्रीर गुणीभूत व्यंग्य का निरूपण है। श्राठवें से इक्कीसवें उल्लास तक श्रलंकारों का विस्तृत विवेचन है। इसी के श्रंतर्गत गुण प्रकरण का भी उल्लेख हुश्रा है। बाईसवें उल्लास का नाम 'तुक वर्णन' है। श्रंतिम तीन उल्लासों में दोप प्रकरण को स्थान मिला है, श्रीर इसके बाद राम नाम का महिमा ग्रान ग्रंथ समाप्ति का सचक है।

(श्र) आधार—काव्यनिर्ण्य ग्रंथ के निर्माण में दास ने मम्मट, विश्वानाय, श्राप्यय दीक्ति श्रीर जयदेव के ग्रंथों से सहायता ली है. श्रीर उधर रससारांश तथा श्रंगारनिर्ण्य के निर्माण में भानु मिश्र एवं रद्र भष्ट के ग्रंथों के श्रातिरिक्त कुछ स्थलों पर चिंतामिण श्रीर केशव के ग्रंथों से भी सहायता ली गई प्रतीत होती है। उदाहरणार्थ हाव, हेला श्रादि सत्वज श्रलंकारों (बाह्य चेष्टाश्रों) को श्रतुभाव के श्रंतर्गत स्वीकृत करने का सर्वप्रथम संकेत चिंतामिण ने किया था। दास को भी यही मान्य है। कैशिकी श्रादि चार रसवृत्तियों के प्रसंग में वे केशव से प्रभावित जान पड़ते हैं।

इनका नायक-नायिका-भेद प्रकरण मूलतः भानु मिश्र की रसमंजरी पर श्राधारित है पर इन्होंने कुछ श्रन्य मेदों की भी गणना की है जिनकी सूची इस प्रकार है: (१) लिच्तापरकीया के दो भेद-सुरतिलिच्ता श्रीर हेतुलिचता। (२) परकीया के तीन भेद-कामवती, ऋनुरागिनी श्रौर प्रेमासक्ता तथा श्रन्य दो मेद-उद्बुद्धा श्रीर उद्बोधिता। उद्बोधिता के तीन मेद-श्रसाध्या, दुःखसाध्या श्रौर साध्या। श्रसाध्या के पाँच मेद-गुरुजनभीता, दूतीवर्जिता, ग्रिधिकातरा श्रौर खलवेष्टिता। (ग) प्रोषितभर्तृका के चार भेद-प्रवत्स्यत्पितिका, प्रोपितपतिका, स्रागच्छत्पतिका स्रोर स्रागतपतिका। (घ) खंडिता के चार भेद-मानवती, धीरा, श्रधीरा श्रीर धीराधीरा। ( ङ ) नायिका के पश्चिनी श्रादि चार कामशास्त्रीय भेद। (च) दूती के कुछ अन्य भेद—स्वयंदूती और बानदूती तथा इसकी नाइन, नटी, सोनारिन, चितेरिन म्रादि जातियाँ। ये सभी भेदोपभेद तीप, रसलीन, कुमारमणि श्रौर देव के ग्रंथों में भी निरूपित हुए हैं। पर यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इन हिंदी के ब्राचार्यों ने किन किन मेदों के लिये किसी एक श्रथवा श्रनेक संस्कृत ग्रंथों से सहायता ली है, श्रथवा इनमें से कौन किसका ऋगी है। संभावना यही है कि इनमें ऋधिकतर भेद किसी न किसी रूप में संस्कृत ग्रंथों में उल्लिखित रहे होंगे। उदाहरणार्थ—उद्बुद्धा श्रीर उद्वोधिता मेदीं तथा पिंद्यानी त्र्यादि मेदों का उल्लेख संत श्रकवर शाह प्रणीत श्रंगारमंजरी में उपलब्ध है श्रीर श्रागतपितका का उल्लेख श्रीधरदास संकलित संस्कृत पद्यकोश सदुक्तिकर्णामृत में उपलब्ध है।

(आ) प्रंथपरीक्षण—काव्यनिर्णय प्रंथ का अधिकतर भाग अलंकार प्रकरण को समर्पित हुआ है। इसमें अलंकारों का निरूपण दो बार हुआ है-प्रथम वार 'अलंकार मूल' नाम से चंद्रालोक की शैली में संचित रूप से और दितीय वार 'अलंकार' नाम से विस्तृत रूप में 'विस्तृत निरूपण' में इन्होंने ६१ अर्थालंकारों को १२ 'मूल' अलंकारों के आधार पर १२ उल्लासों में वर्गीकृत किया है, पर उनका यह वर्गीकरण पूर्णतः वैज्ञानिक एवं शास्त्रसंमत न होने के कारण सर्वांशतः मान्य नहीं है। उदाहरणार्थ, दास ने उपमावर्ग का आधार उपमान और उपमेय की समुचित विकृति अर्थात् विभिन्न रूपता को माना है:

## उपमान श्रोर उपमेय को, है विकार समुक्तो सु चित ।

पर यह श्राधार इस वर्ग में परिगणित पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, श्रनन्वय, उपमे-योपमा, प्रतीप श्रीर मालोपमा श्रलंकारों पर जितना सुघटित होता है, उतना दृष्टांत, श्रयीतरन्यास, विकस्तर, निदर्शन, तुल्ययोगिता श्रीर प्रतिवस्त्पमा पर नहीं होता। 'व्यतिरेक वर्ग' में व्यतिरेक, रूपक श्रीर परिणाम तो उपमान उपमेय से संबद्ध हैं, पर इस वर्ग में उल्लेख श्रलंकार की गणना खटकती है। इस प्रकार 'श्रन्योक्ति वर्ग' में श्राद्येप श्रीर पर्यायोक्ति श्रलंकारों को, 'सूदम वर्ग' में परिकर श्रीर परिकरांकुर को, 'यथासंख्या वर्ग' में दीपक को किसी श्राधार पर संमिलित नहीं किया जा सकता।

दास के कान्यनिर्णय की निजी विशिष्टता यह है कि इसमें कुछ मौलिक उद्भावनाश्रों को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, यद्यपि वे पूर्णतः मान्य नहीं हैं। उदाहरणार्थ सर्वप्रथम दास की वर्गीकरणप्रियता उल्लेख्य है। इन्होंने वामनसंमत दस गुणों को चार वर्गों में विभक्त किया है—श्रच्ररगुण, वाक्यगुण, श्र्यगुण श्रौर दोपाभाव गुण। नायिका के स्वाधीनपतिका श्रादि श्राठ भेदों को दो वर्गों में विभक्त किया है। ये वर्गीकरण दास की मौलिकता के उत्कृष्ट निदर्शन है। इनमें से वर्णों का वर्गीकरण तो सर्वोशतः मान्य है श्रौर शेष दो श्रांशिक रूप में मान्य है। इन्होंने श्रुंगार रस के सम तथा मिश्रित, सामान्य तथा संयोग श्रौर नायकजन्य श्रंगार तथा नायिकाजन्य श्रंगार, ये नृतन भेद भी प्रस्तुत किए हैं। सामान्यतः ये सभी मान्य हैं।

दास के विवेचन की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता यह है कि अपने कान्यशास्त्रीय ग्रंथों का निर्माण करते समय इनके संमुख हिंदी भाषा का आदर्श है। उनके कान्यप्रयोजन प्रसंग की रचना हिंदी भाषा को लदय में रखकर की गई है: एक लहें तप पुंजन के फज ज्यों तुलसी श्रह सूर गोसाई'। एक लहें बहु संपति केशव भूषन ज्यों बरवीर बढ़ाई॥ एकन्ह को जस ही सो प्रयोजन है रसखानि रहीम की नाई'। दास कवित्तनह की चरचा लुधिवन्तन को सुख दें सब हाई'॥

इनके दोप प्रकरण में भी अधिकतर उदाहरण हिंदी भाषा एवं साहिल का 'सदोष' रूप प्रस्तुत करते हैं। 'तुक' नामक काव्यांग भी हिंदी कविता की निर्ना विशिष्टता है। दास हिंदी भाषा के लिये कितने जागरूक हैं, इसका प्रमाण यह है कि इन्होंने सर्वप्रथम ब्रजभाषा के व्यापक स्वरूप की स्रोर संकेत किया है।

## व्रजमाषा हेतु व्रजवास ही न श्रनुमानो । ऐसे ऐसे कविन्ह की बानी हू के जानिये॥

इससे स्पष्ट है कि उन दिनों व्रजमाषा व्रजमंडल से बाहर के चेत्रों की भी साहित्यिक भाषा वन चुकी थी।

निस्संदेह उक्त सभी निरूपण, विवेचन एवं धारणाएँ तथा मान्यताएँ पाटक के हृदय में आचार्य दास के प्रति अद्धा उत्पन्न करती हैं, पर इनके प्रंथों में उपलब्ध सदोप एवं अपूर्ण प्रसंग तथा कतिपय अमान्य स्थापनाएँ उस शदा की चति भी करती हैं। उदाहरणार्थ, इनके विविधांगनिरूपक ग्रंथ में काव्यतच्य जैसे महत्वपूर्ण विपय की चर्चा नहीं की गई। शब्दशक्ति प्रकरण में संकेतगर, उपादान लच्चणा तथा त्रामिधामूला शाब्दी व्यंनना के प्रसंग शिथिल हैं। गृह और श्चगूढ़ व्यंग्यों को भी यथोचित स्थान नहीं मिला। इनके ध्वनि प्रकरण में परंपरा का उल्लंघन है, विषयसामग्री श्रपूर्ण है तथा कतिपय स्थलों पर भाषाशैथिल्य के कारण शास्त्रीय सिद्धांतों का श्रपरिपक्ष विवेचन भी मिलता है। इस प्रकरण में इन्होंने 'स्वयंलचित व्यंग्य' नामक एक नवीन ध्वनिमेद का भी उल्लेख किया है। पर न इसका स्वरूप स्पष्ट हो पाया है और न इसके उपमेदों का । इसी प्रकार गुर्गाभूतन्यंग्य प्रकर्ण भी श्रिधिकांशतः श्रव्यवस्थित है। रस प्रकरण में करण श्रीर करुण विप्रलंभ का अंतर स्पष्ट नहीं हो संका नायक-नायिका-भेद प्रकरण में रचिताओं की स्वकीया वर्ग में गण्ना तथा इसके 'ग्रनूढा' नामक भेद की स्वीकृति भी विवादास्पद हो सकती है। गुगा प्रकरण में इनका 'पुनक्कि प्रकाश' नामक गुरा भी हमारे विचार में गुरात्व का ऋधिकारी नहीं है।

इनके अतिरिक्त कतिपय अन्य विवेचन भी शिथिल हैं। कान्यनिर्ण्य में 'अपरांग' नामक एक उल्लास के अंतर्गत रसवत् आदि सात अलंकारों का स्वतंत्र रूप से निरूपण किया गया है। वस्तुतः अपरांग कोई स्वतंत्र कान्यांग ने होका गुणीभूत न्यंग्य का ही एक भेद है। दास ने गुणा नामक कान्यांग का पृथक् निरूपण

न करके उसे अलंकार का ही एक प्रकार मान लिया है, पर गुरा जैसे महत्वपूर्ण एवं स्वतंत्र काव्यांग को इस प्रकार गौरा बना देना समुचित नहीं है।

इस प्रकार एक श्रोर मौलिक उद्भावनाश्रों तथा दूसरी श्रोर सदोप एवं श्रपूर्ण प्रसंगों से पूर्ण इनके तीनों ग्रंथ एक विचित्र प्रकार का भाव पाठक के हृदय में श्रंकित कर देते हैं। इतना सब होते हुए भी विविधांगनिरूपक ग्रंथों में केशव की कविश्रिया के बाद दास का काव्यनिर्णय ही ख्यातिलब्ध पाठ्य ग्रंथ रहा है। इसका प्रधान कारण दास की मौलिक उद्भावनाएँ ही हो सकती हैं।

दास का छुंदार्श्व छुंद संबंधी विस्तृत ग्रंथ है। इसमें १५ तरंगें हैं। पहली तरंग में मंगलाचरण के अतिरिक्त छुंदशास्त्र संबंधी सामान्य परिचय है। दूसरी तरंग में गुर-लघु-विचार तथा मात्रिक एवं वर्णिक गणों का निरूपण है। तीसरी और चौधी तरंगों में कमशः मात्रिक और वर्णिक प्रस्तारों का विवेचन है। पाँचवीं तरंग में २ से लेकर ३२ मात्राश्रोंवाले सम छुंद प्रस्तुत किए गए हैं। छुठी तरंग में मात्रिक मुक्तक छुंदों का निरूपण है। मुक्तक छुंद से दास का तात्पर्य है वे छुंद जिनमें एक दो मात्राएँ घट अथवा बढ़ जायँ। सातवीं तरंग में मात्रिक अर्धतम छुंदों को स्थान मिला है। आठवीं तरंग में प्राकृत भाषा में प्रयुक्त छुंदों का निरूपण है। नवीं तरंग में मात्रिक दंडक अर्थात् ३२ से अधिक मात्राश्रोंवाले छुंदों का वर्णन है। दसवीं तरंग में १ से १६ वर्णवाले वर्णिक छुंदों का वर्णन है। ग्यारहवीं तरंग में २१ से २६ वर्णवाले वर्णिक छुंदों का । इन छुंदों को दास ने 'वर्णसवैया' नाम दिया है। वारहवीं तरंग में संस्कृत के प्रसिद्ध छुंदों का निरूपण है, तेरहवीं तरंग में अर्थसम तथा विपम छुंदों तथा चौदहवीं तरंग में वर्णिक मुक्त छुंदों को स्थान मिला है। श्रांतिम तरंग में वर्णिक दंडकों श्रर्थात् २६ से श्रधिक वर्णीवाले छुंदों का निरूपण है।

दास का यह ग्रंथ हिंदी के छंदशास्त्रीय ग्रंथों में श्रपना विशिष्ट महत्व रखता है। इस ग्रंथ से पूर्व हिंदी में छंद संबंधी इतना विशद एवं विस्तृत निरूपण प्रस्तुत नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त दास की वर्गीकरण्पियता इस ग्रंथ में भी उल्लेखनीय है। उदाहरणार्थ सुगीतिका, रूपमाला, गीता, शुभगीता, लीलावती आदि जिन मात्रिक छंदों का कम विशेष गर्णों पर आधारित है, उन्हें एक अलग अध्याय (छठी तरंग) में रखा गया है। इसी प्रकार प्राकृत तथा संस्कृत के छंदों को अलग अलग तरंगों में स्थान मिला है तथा वर्णिक और मात्रिक दंडकों को अलग अलग तरंगों में। हाँ, एक स्थल पर यह वर्गीकरण पद्धति अवैज्ञानिक भी हो गई है—दोहा, उल्लाला, घ्रवानंद, घत्ता आदि दो दलोंवाले छंदों, पद्मावती, दुर्मिल, त्रिमंगी, जलहरण, मनहरा आदि चार दलोंवाले छंदों तथा छप्पय, कुंडलिया, अमृतव्वनि, हुल्लास आदि मिश्र वर्ग के छंदों को एक ही तरंग (सातवीं तरंग) में स्थान देना अवश्य खटकता है।

इस प्रकरण में कितपय नवीनताएँ उपलब्ध होती हैं। विश्विक छंदों में सवैया के १४ प्रकार इनसे पूर्ववर्ती किसी छंदशास्त्र में उल्लिखित नहीं हैं। पंकावली, हदपट, बला, कंद, मोटन भ्रादि कितपय छंद नवीन से हैं, इनकी चर्चा संस्कृत के प्राचीन छंदग्रंथों में भी नहीं मिलती। संभवतः ऐसे छंदों का मूलाधार तत्कालीन जनगीत हो सकते हैं। इनके श्रितिरिक्त इन्होंने संस्कृत के कुछ एक अप्रचलित वृत्तों को भी अपने ग्रंथ में स्थान दिया है, जैसे—ितर्ना, धरा, शंखनारी, जोहा, रक्मवती, वातोभी आदि। इन छंदों के लिये दास ने छंदशास्त्र के प्राचीन ग्रंथों का आधार लिया होगा। इधर इस ग्रंथ का उदाहरण भाग भी नितांत मनमोहक एवं कवित्वपूर्ण है।

(३) किवत्व—श्राचार्यकर्म के समान ही किवकर्म की दृष्टि से भी रीतिकाल के श्रंतर्गत भिखारीदास का श्रत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनका मुख्य विपय श्रंगार ही है, यद्यपि नीति श्रादि संबंधी फुटकर रचनाएँ भी इनके ग्रंथों में देखने की उपलब्ध हो जाती हैं। काव्यप्रकाश के श्राधार पर इन्होंने रसव्यनि सिद्धांत की स्थापना की है। इसी कारण इनके काव्य में एक श्रोर रस श्रोर दूसरी श्रोर ध्वनि का समुचित निर्वाह दृष्टिगत होता है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ध्वनि के होने पर भी इनके काव्य में किसी प्रकार की क्लिप्टता नहीं श्रा पाई जबकि रसपरिपाक होने से सर्वत्र श्रनुमूति की सफाई स्पष्ट होती जाती है। कल्पनावैभव श्रीर श्रनुमूति की गहराई का धरातल यद्यपि इनके काव्य में देव का सा नहीं है, किंतु फिर भी इसकी श्रनुरंजकता में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। इधर कल्पना की ऊँची उड़ान न कर पाने पर भी उनके चित्र श्रपने श्रापमें श्रत्यंत श्राकर्षक हैं। यही कारण है कि इनकी कविता का कुल प्रभाव मर्मिक होता है।

दास की भाषा व्याकरण और अभिव्यंजना, दोनों दृष्टियों से परिमार्जित है। व्याकरण रूपों की उसमें वह गड़वड़ी न मिलेगी जो देव आदि पूर्ववर्ती कियों में विद्यमान है—सर्वत्र एकरूपता है। शब्दावली भी उन्होंने साधारणतः संस्कृत से ही प्रहण की है, पर अभिव्यंजना को स्पष्ट और मार्मिक बनाने के लिये अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग करने में भी संकोच नहीं किया गया है। कहना न होगा कि शब्दचयन प्रायः ऐसा हुआ है जो सही भाव की अभिव्यक्ति करता है—एक और उसमें व्यंग्य प्रधान रहता है और दूसरी और भाव को रसकोटि तक पहुँचाता है। ऐसी दशा में यह कहना असंगत प्रतीत नहीं होता कि भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से यह व्यक्ति अजभाषा के कियों में अत्यंत सफल है। नमूने के लिये कुछ छंद देखिए:

(१) कंज के संपुट हैं ये खरे हिय में गढ़ि जात ज्यों कुंत की कीर हैं। मेरु हैं पे हरि हाथ में शावत चक्कवती पे बड़ेई कठीर हैं। भावती तेरे उरोजिन में गुन 'दास' लक्यों सब श्रोरई श्रीर हैं। संभु हैं पै उपजावें मनोज सुवृत्त हैं पै परचित्त के चोर हैं॥

(२) भावी भूत वर्तमान मानवी न होह ऐसी,
देवी दानवीन हूँ सो न्यारी एक होरई।
या विधि की बनिता जो विधना बनायो चहै,
'दास' तौ समुक्तिए प्रकासे निज बौरई।
कैसे लिखे चित्र को चितेरो चिक जात लखि,
दिन हैक बीते दुति श्रीरे श्रीर दौरई।
श्राज मोर श्रीरई पहर होत श्रीरई है,
दुपहर श्रीरई रजनि होत श्रीरई॥

- (३) बार श्रॅंध्यारिन में भटक्यो सु निकारवी में नीठि सुबुद्धिन सो घिरि। बूदत श्रानन पानिप नीर पटीर की श्राइ सों तीर लग्यौ तिरि। मो मन बावरो यों ही हुत्यों श्रधरा मधु पान के मूद छन्यों फिरि। 'दास' मने श्रब कैसे कहै निज चाह सों ठोड़ी की गाड़ पहचो गिरि।
- (४) जेहि मोहिवे काज सिंगार सज्यो तेहि देखत मोह में श्राइ गई। न चितौनि चलाइ सकी उनहीं की चितौनि के भाय श्रद्याय गई। वृषभान लली की दसा यह 'दास' जू देत ठगौरी ठगाय गई। बरसाने गई दिघ बेचन को तहें श्रापुहि श्रापु बिकाय गई॥
- (५) फूलन के सँग फूलिहै रोम परागन के सँग लाज उदाइहै।
  परुलव पुंज के संग प्रली हियरो घ्रनुराग के रंग रँगाइहै।
  ध्रायो बसंत न कंत हित् प्रव बीर बदोंगी जो धीर धराइहै।
  साथ तरून के पातन के तरुनीन को कोप निपात है जाइहै॥

#### ११. जनराज

जनराज साधारगतः श्रलपपरिचित किव ही हैं; उनका केवल एक ग्रंथ उपलब्ध है—किविता-रस-विनोदि । ग्रंथ के श्रंतिम श्रर्थात् २४वें विनोद के श्रंत में किव के स्ववर्णित परिचय से ज्ञात होता है कि इनका वास्तविक नाम डेडराज था, पिता का नाम था दयाराम श्रौर पितामह का हीरानंद । ये सिंहलगोत्रीय श्रग्रवाल वैश्य थे। पूर्वज गठवारे नामक ग्राम के निवासी थे परंतु पिता जयपुर में श्रा बसे

<sup>े</sup> का० ना० प्र० सभा (याक्षिक संग्रहालय) से प्राप्य हस्तलिखित ग्रंथ। क्रमसंख्या ६७।२५, पत्रसंख्या २०५ श्रर्थात् ६१० १४। लिपिकाल मार्गशीर्पं कृष्या १२, संवत् १६०६।

थे। इनके गुरु का नाम श्री स्रान्वार्य (श्रिय स्रान्वारिज) था जिनसे इन्होंने काल शिन्हा भी प्राप्त की थी। इधर स्रजमेर निवासी इच्चा किव ने भी किवकमें में इनकी सहायता की थी। श्री स्रान्वार्य ने इनका नाम डेडराज से जनराज रखा था। तत्कालीन जयपुर नरेश पृथ्विसिंह ने इस ग्रंथ की रचना पर इन्हें पुरस्कृत किया था। ग्रंथ का रचनाकाल संवत् १८३३ हैं। इस ग्रंथ में २४ विनोद श्रीर २०२५ पृत्र हैं। इतने विशाल ग्रंथ में भी कोई नवीन धारणा नहीं प्रस्तुत की गई। प्रथम चार विनोदों में पिंगलशास्त्र का निरूपण है। पाँचवें विनोद का नाम 'व्यंग-मेद-वर्णन' है। इसमें काव्यस्वरूप, काव्यसेद स्त्रीर शव्दशक्ति के मेदोपमेदों का निरूपण स्त्रीकतर काव्यप्रकाश स्त्रीर साहित्यदर्पण के स्त्राधार पर स्तर्यंत साधारण रूप में प्रस्तुत किया गया है। छठे, सातवें स्त्रीर स्त्राठवें विनोदों का नाम कमशः उत्तम काव्य, मध्यम काव्य स्त्रीर स्रधम काव्य वर्णन है। इनमें कमशः ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य के निरूपण का स्त्राधार साहित्यदर्पण स्त्रीर काव्यप्रकाश में से कोई भी हो सकता है, स्रतंकार का स्त्राधार साहित्यदर्पण स्त्रीर काव्यप्रकाश में से कोई भी हो सकता है, स्तरंकार निरूपण का स्त्राधार साहित्यदर्पण स्त्रीर काव्यप्रकाश में से कोई भी हो सकता है, स्तरंकार निरूपण का स्त्राधार साहित्यदर्पण स्त्रीर काव्यप्रकाश में से कोई भी हो सकता है, स्तरंकार निरूपण का स्त्राधार साहित्यदर्पण स्त्रीर साहित्यदर्पण है। दसनें विनोद से लेकर वीरनें

१ श्रव में श्रपनी कुल कहों उपज्यो तिनमें श्राँनि। श्रग्गरवाले वैस है सिंगल गीत दखानि ॥ २४।२४ गठवारे इक याम के वासी आदि सुजांन। हीरानंद तिनके भए क्रपाराम सुषदाँन ॥ २४।२६ दयाराम तिनके सुवन श्राए जैपुर श्राम । तिनके हो मतिमंद भी डेडराज मी नाँम ॥ २४।२७ गलतो धांम प्रसिद्ध जग सब तीरथ सिरताज। गवाक रिषि तिनमै भए सकल रिषिन के राज ॥ २४। रह प्रगटे तिनके वंस मै श्रिय श्राचारिज नाम। तिन मी दिप्या दई ईष्ट धर्म के काँम ॥ २४।३० पुनि मोसों कीनी कृपा काव्य हि लगे बत्तांनि। तिनके पाइ प्रसाद तें रचन लग्यो कवितान ॥ २४।३१ विनाँ भीग के कवित्त में केत्ते दिए बनाय। श्री श्राचारिज देषिकै रीिक रहे मन लाय ॥ २४।३६ तव उन मो सों यों नहीं भीग कवित्त में देह। नाम भन्यो जनराज तव श्रीमुष ते करि नेह ॥ २४।४० पृथीसिंह तव री िमको दीनी कृपा इनाँम। तब मैं नृप के नग्र में वस्यो महा सुखधाम ॥ २४।२४ श्रठारहि से तीतस भये सुभ संवत जेष्ट सुमास वपानी । सेत सुपित तिथ दसमी शरु वार महावर भीम सु जानी ॥ २४।४४ विनोद तक भाव, श्रंगार रस, नायक-नायिका-भेद, सखी, दूत, दूती, नायकसखा, नखिश श्रादि का सांगोपांग वर्णन है। निरूपण का श्राधार भान मिश्र कृत रसमंजरी श्रीर रसतरंगिणी के श्रितिरक्त पूर्ववर्ती हिंदी रीतिग्रंथ भी हैं। यह प्रकरण वस्तुतः सामग्रीसंचयन की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। नूतनता श्रीर मौलिकता की दृष्टि से नहीं। इक्कीसवें विनोद में श्रंगारेतर रसों का सांगोपांग वर्णन है। बाईसवें विनोद में प्रदेलिका श्रीर यमक श्रलंकारों का निरूपण है, तथा तेईसवें विनोद में चित्र श्रलंकार का। श्रंतिम विनोद में किव ने जयपुर नगर, जयपुरनरेश तथा स्ववंश का परिचय प्रस्तुत करने के उपरांत ग्रंथ की समाप्ति की है।

(१) किवत्व—किवत्व की दृष्टि से भी जनराज का अपना विशेष महत्व है। रीतिकाल के अंतर्गत मितराम का अनुकरण करनेवाले किव अत्यंत विरल हैं किंतु जनराज को इनमें अअगण्य कहना अनुचित न होगा। इस व्यक्ति ने अपनी किवता में सामान्यतः मावचित्र ही अधिक प्रस्तुत किए हैं, स्थूल चित्र अत्यंत विरल हैं। इसीलिये मितराम के काव्य की सी मानसिक आनंद की सृष्टि करनेवाली हलकी तरंगें इसके काव्य की अपनी विशेषता है। यद्यपि इस व्यक्ति ने काव्य में रसध्विन की स्थापना की है, तथापि उसका काव्य रस की दृष्टि से ही अधिक खरा दृष्टिगत होता है; ध्विन का अभाव तो नहीं है, पर इसका दर्शन अत्यल्प होता है। कल्पना-वैभव और व्युत्पन्नता भी अपेन्नाकृत इसमें कम ही है।

भाषाशैली की दृष्टि से यह व्यक्ति श्रादर्श नहीं कहा जा सकता। रीतिकाल के परवर्ती कियों में ब्रजभाषा का श्रत्यंत निखरा हुश्रा रूप मिलता है, पर ज्ञात नहीं, यह व्यक्ति किस कारण से पिछड़ा हुश्रा है। व्याकरण रूपों में ही इसने गड़वड़ी नहीं की है, शब्दों की तोड़मरोड़ भी इतनी है कि भूपण श्रीर देव का स्मरण हो श्राता है। इसर श्रिमिव्यंजना भी श्रपने श्रापमें दुर्वल सी प्रतीत होती है। शब्दों का प्रयोग यद्यपि इसने ठीक किया है, तथापि उनमें वह भावात्मकता नहीं जो भावप्रधान काव्य के लिये श्रपेचित होती है। फिर भी, चूँ कि इसने श्रपनी निश्छल श्रमिव्यक्ति की है, इस कारण श्रलंकारों की भरमार से इसका काव्य शिथिल नहीं वन गया। श्रलबचा शब्दालंकारों का प्रयोग उसने प्रचुर मात्रा में किया है, जिससे उसकी छंदयोजना में इतना निखार श्रा गया है कि संगीत श्रीर लय की दृष्टि से सहज ही मितिराम की कोट का स्पर्श कर लेता है। उदाहरण के लिये कुछ छंद देते हैं, देखिए:

(१) कुंजन ते इक द्यौस चली घर श्रात भली दृपभान दुलारी। काँटो लग्यो इक पाय में श्राय परी विविद्याल सखीन की लारी॥ श्राय गए 'जनराज' तहाँ जब काइत वे झजचंद बिहारी॥ पीर गई तन भूलि तिया पिय के मिलिबे ते बढ़्यो सुख भारी॥ (३) श्रावत श्रचाँन भटू नागर उजागर सो, कुंज तें निकसि के श्रमंद छिब छै गयो। लटकीली चाल 'बनराज' छै मराल की सी,

न्पुर की शनक रसपुंज बरसे गयो॥ मंद् मुसकाय के बजाय बेन सेनन में, रूप की तरंग में श्रनेक रंग रे गयो।

लाज तरु तीर के मरोरि बंक मोहन को,

नैन कोर मोरिकै चुगय चित्त है गयो॥

(४) नागरी नवेली श्रलबेली त्रसाल बाल,

पृद्दी ज्ञजरानी श्राल काहे ते रिसानी है।

तय ते बिसारे 'जनराज' कुंज भौनन में,

तब तें बिकल कुंज भौन नाँ सुद्दानी है॥
सोच में सुनित्त मित कल ना परत कहूँ,

कछु ना सुद्दात छर बिथा सरसानी है।

याते रिस छाँ दि चिल प्रीतम पै वेगि प्यारी,

खोल उर श्रंतर की गाँस जे गढानी है।

### १२. जगतसिंह

जगतिं इकी दो कृतियाँ उपलब्ध हैं—साहित्यसुधानिधि श्रीर चित्र-मीमांसा । साहित्यसुधानिधि के श्रांत में इन्होंने नायक-नायिका-भेद से संबद स्वरचित रसमृगांक ग्रंथ का भी उल्लेख किया है:

का० ना० प्र० सभा (आर्थभाषा पुस्तकालय) में इन दोनों अंथों की इस्तलिखित प्रतिषों सुरिचत है। साहित्यसुधानिधि की क्रमसंख्या ६५ है और ए० संख्या ६३-१६२ है। अंथ के अंत में जो सन् और संवत दिए हुए है, वे इसके लिपिकाल के निर्देशक प्रतीत होते हैं—

समाप्त मिति असाढ़ सुदि ७ सन् १२४७ साल संमत १६०७ मुकाम विलराम पुर पिति। उक्त पुरतकालय में चित्रमीमांसा की दो प्रतियाँ सुरचित है, जिनकी क्रमसंख्या २६४ और २८७ है। प्रथम प्रति अत्यंत खंडित अवस्था में है और दूसरी अपूर्ण है। दोनों की प्र संस्मा कमशः १६ और ४ है।

नायकादि संचारी साखिक हाव। रसमृगांक तें जानी सब कविराव॥

चित्रमीमांसा में भी इन्होंने रसमृगांक का उल्लेख किया है। इसके श्रतिरिक्त साहित्यसुधानिधि में इन्होंने श्रपने किसी पिंगलग्रंथ की श्रोर भी संकेत किया है:

दग्धाक्षर दूषन छंद क रीति। मेरे छंद प्रथ तें मीत॥

यह श्राचार्य गोडा नामक ग्राम के निवासी थे, जो सरयू नदी की उत्तर दिशा पर स्थित था:

श्री सरयू के उत्तर गोडा नाम । स्यहिपुर बसत कविन गन् श्राठी नाम । तिन में हु येक श्रव्य कवि श्रति भतिभंद । जगतसिंह सो बरनत वरवै छंद ॥

ग्रंथ की प्रत्येक तरंग के श्रंत में किव ने श्रपने पिता का नाम महारानकुमार दिग्विजयसिंह लिखा है, जो विस्थेन (?) वंश से संबद्ध थे ।

साहित्यसुधानिधि की रचना संवत् १८६२ में हुई थी:

हा रस वसु ससि संवत श्रनु गुरवार। शुक्ल पंचमी भादों रच्यो उदार॥

इस ग्रंथ का प्रमुख श्राधार चंद्रालोक है, पर लेखक के कथनानुसार कतिपय श्रन्य प्रख्यात ग्रंथों से भी सहायता ली गई है:

भानुदत्त श्रादिक मत करि श्रनुमान । दियो प्रकट करि भाषा कवित विधान ॥

इसमें १० तरंगें हैं श्रीर ६३६ बरवै छंद:

कहे छ से छत्तिस पुनि बरवै चीन । दस तरंग करि जानो प्रंथ नवीन ॥

<sup>ै</sup> इति श्रीमन्महाराजकुमारविस्थेनवंसावतंसदिन्वजैसिंहारमज जगतसिंहकविकृतौ श्री साहित्यस्थानिधी काव्यस्वरूप निरूपण नाम प्रथमस्तरंगः।

पहली तरंग में कान्यप्रयोजन, कान्यहेतु श्रीर कान्यमेद पर ममाट के श्राधार पर सामान्य प्रकाश डाला गया है। दूसरी तरंग का नाम शन्द-स्वरूप-निरूपण है, जो पूर्णतः चंद्रालोक का रूपांतर मात्र है। उदाहरणार्थ एक प्रसंग लीजिए:

साहित्यसुधानिधि—

होति विभक्ति जाहि सो ग्रंथनि माह। सन्द ताहि को जानो पंडित नाह। तामें तीनि भेद कहि सबै श्रमूढ़। इन्द एक श्रद यौगिक यौगिक रूढ़॥

चंद्रालोक---

विभनत्युत्पत्तये योग्यः शास्त्रीयः शब्द इष्यते । रूदयोगिकतन्मिश्रेः प्रभेदैः स पुनस्त्रिधा ॥

चंद्रालोककार ने वृत्ति के तीन प्रकार वताए हैं—गंभीरा, कुटिला श्रौर सरला। उनका इनसे अभिप्राय क्रमशः व्यंजना, लच्चणा श्रौर श्रभिधा नामक शब्द-शक्तियों से है। गंभीरा (व्यंजना) के निरूपण के श्रमंतर इन्होंने गुणीभूतव्यंग्य का भी निरूपण किया है। इधर जगतिसंह ने भी इन्हीं चारों काव्यांगों का निरूपण तीसरी, चौथी श्रौर पाँचवीं तरंगों में प्रायः चंद्रालोक के श्राधार पर प्रस्तुत किया है। दुलनार्थ एक स्थल लीजिए:

साहित्यसुधानिधि---

वक्त्रसियुक्त प्रथम है दूजी ग्रीर। कहि स्वांकुरित नाम जे कवि सिरमीर ॥

चंद्रालोफ--

वक्तुस्यूतं बोधयितुं व्यंग्य वक्तुरभीष्सितम् । स्त्रांकुरितमतद्र्पं स्वयमुङ्कसितं गिरः॥

छठी तरंग में शब्दालंकारों तथा त्र्यालंकारों का निरूपण है। यह प्रकरण भी चंद्रालोक तथा कुवलयानंद के आधार पर रचा गया है। इसमें 'संग्रामोद्दाम हुंकरा' नामक एक नूतन अलंकार का भी समावेश हुआ है:

> मछ प्रति मछत्व कहि जहँ श्रस होह। संग्रामोद्दाम<sup>ें</sup> हुंकृति जानो सोह्॥

यथा----

भानु प्रभा जस ग्रे है निश्चै जानु । गई निसा तब जानो सब मतिमानु । पर यह उदाहरण उत्प्रेत्ता अलंकार का ही है, जगतिसंह द्वारा प्रस्तुत संग्रा-मोदाम हुंकार का नहीं है। वस्तुतः यह कोई अलंकार न होकर वीर अथवा रौद्र रस का उदीपन विभाव ही है।

सातवीं तरंग में माधुर्य, श्रोज श्रीर प्रसाद नामक तीन गुणों का संदित स्वरूप प्रस्तुत किया गया है जो मम्मटकृत कान्यप्रकाश पर श्राधारित है। मम्मट के ही समान इन्होंने वामनसंमत दस गुणों का उक्त तीनों गुणों में समावेश करने का भी संकेत किया है:

#### तार्ते तीनि मुख्य है कल्पित श्रीर । याही मैं सब जानी कवि सिरमीर ॥

इतना सन होते हुए भी न जाने क्यों जगतसिंह ने श्रपने इस प्रकरण को भोजकृत कंठाभरण (सरस्वतीकंठाभरण) पर श्राधृत माना है:

## कहि प्रसाद मधुर श्रनु जानी वोज । लिपे सु कंटाञ्जन में श्री नृप भोज ॥

यदि 'कंठाभ्रन' से इनका तालर्य भोजप्रणीत सरस्वतीकंठाभरण से है, तो उनका यह कथन श्रशुद्ध है, क्योंकि उसमें २४ गुणों की गणना एवं स्वीकृति की गई है, न कि केवल उक्त तीन गुणों की ।

श्राठवीं तरंग का नाम 'नौ रस निरूपन' है। इस तरंग के प्रारंभ में भावों की संख्या पाँच मानी गई है—स्थायी, संचारी, विभाव, श्रानुभाव श्रीर सात्विक। इसके उपरांत नौ स्थायिभावों तथा नौ रसों का साधारण परिचय मात्र प्रस्तुत किया गया है। श्रंगार रस के श्रंतर्गत नायक-नायिका-भेद की चर्चा नहीं की गई।

नवीं तरंग में पांचाली, लाटी, गौडी श्रीर वैदर्भी रीतियों का प्रसंग श्रत्यंत संत्रेप में—केवल ७ पद्यों में—प्रस्तुत किया गया है।

दसवीं तरंग में दोपनिरूपण है। जगतसिंह के शब्दों में दोप का लच्चण है:

### सब्द श्रर्थ सुंदरता जी हरि जेत। ताहि दोप करि जानी सुकवि सचेत॥

दोप का यह स्वरूप श्रशुद्ध न होते हुए भी वस्तुपरक है, भावपरक नहीं है। वस्तुतः दोप का स्वरूप रसापकर्षकत्व पर निर्भर है। उदाहरणार्थ, श्रुतिकटु दोष शब्द-सौंदर्य-विघातक होता हुन्ना भी रौद्र तथा वीर रस का विघातक नहीं है, पर यही दोप श्रंगार, करूण श्रादि रसों का विघातक है। जगतसिंह का उक्त कथन जयदेव के निम्नलिखित कथन का संज्ञित रूपांतर है:

स्याच्चेतो विशता येन सक्षता रमणीयता। शब्देऽर्थे च कृतोन्मेपं दोषमुद्घोषयन्ति तम्॥ इस प्रकरण में इन्होंने सो दोपों का निरूपण किया है और इन्हीं के अंतर्गत भ्रान्य दोपों की भी स्वीकृति की है:

## ये सत दोप मुख्य हैं इन्हीं के अंतरभूत में और दोष नानियो।

जगतसिंह का यह प्रकरण श्रिधकांशतः चंद्रालोक पर श्राधृत है, दोषों की वही क्रमन्यवस्था है श्रीर वही निरूपण शैली। चंद्रालोक में कतिपय नृतन दोणों का भी निरूपण है जो कान्यप्रकाश, साहित्यदर्पण श्रादि प्रख्यात ग्रंथों में उपलब्ध नहीं हैं। उनके नाम हैं—शिथिल, श्रन्यसंगति, विकृत श्रीर विरुद्धान्योन्यसंगति। इनमें से विकृत को छोड़कर शेष सभी जगतसिंह के ग्रंथ में वर्णित हैं। विकृत का संश्रं संस्कृत न्याकरण के सूत्रों के साथ है, श्रतः हिंदी के श्राचार्य जगतसिंह ने संमतः जान बूमकर इस दोष का उल्लेख नहीं किया। जैसा कह श्राप है, इन दोषों में से शिथिल दोष मम्मट स्वीकृत नहीं है। जयदेव ने इसका उदाहरण तो दिया है, पर इसका लच्चण प्रस्तुत नहीं किया, किंतु इधर जगतसिंह ने न जाने क्यों इसे मम्मट के नाम से उद्घृत कर दिया है:

उठत विलंब करि पद जहँ सिथिलो हो ह। सबट सतो लिप्यो इसि कवि कहि सो ह॥ १०-२१

इस फथन से इन्हें वस्तुतः क्या स्त्रभिष्ठेत है, यह निश्चयपूर्वक कह सकता कठिन है, क्योंकि एक तो इन्होंने इसका उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया, दूसरे यह जयदेवप्रस्तुत उदाहरण पर घटित नहीं होता।

जगतसिंह ने कुछ ग्रन्य दोषों का भी निरूपण किया है जो चंद्रालोक में उपलब्ध नहीं है। इनमें से कित्यय काव्यप्रकाश से लिए गए हैं। श्रंध, बिर, नगन (नगन), प्रयत्यनीक, निरस, विरस, दुसहधान, पात्रदुष्ट, विरथ (व्यर्थ), देशविरोध ग्रौर न्याय-श्रागम-विरोध केशव की किविप्रया ग्रौर रिकिप्रिया से गृहीत हैं। तुकमंग ग्रौर विस्मा (वीप्सा) तत्कालीन हिंदी काव्यशास्त्रों में उपलब्ध हैं। वायसपंत्तिमराल, कास्थूलक्तस ग्रौर अञ्जन्न नामक दोष इनके ग्रंथ में संभवतः प्रथम बार निरूपित हुए हैं। ग्ररबी, फारसी ब्रादि यवन भाषात्रों के मिश्रण को इन्होंने 'वायस पाँति मराल' कहा है:

मिलत जामिनि भाषा भाषा मध्य। वायस पाँति मरालिक दूवन सध्यः॥

कास्थूलक्तस दोष का लक्त्रण इस प्रकार है:

प्रथम वोन गुन बरनत पुनि परसाद । कास्यूनकस दूपन रहि तस वाद ॥ इस दोप का शुद्ध नाम क्या है, यह कहना भी कठिन है। जगतिसंह के शब्दों में अञ्जयनो (संभवतः अञ्जान ) का लन्न्ण है:

### कामिल नेन श्रापने सिस कहि पीत । श्रव्जश्रक्ष दूपन सो जानो मीत ॥

जयदेव ने दोपप्रसंग के श्रंत में दोपांकुशों की भी चर्चा की है, पर जगत-सिंह ने इस काव्यतत्व का खंडन प्रस्तुत करते हुए कहा है:

'श्री काहू ने दोषांकुस िमयो है। दोष किहकै फिरि दोष मिटाइ डाखो है। सो श्रजोग कियो है। जो किहकै मिटावना हो तो दोष काहे को लिष्यौ। ताते दोषांकुस मिथ्या है। दोष सत्य है। दोष विचारि कवित्त करिए याहि प्राचीन मत जानियो।'

नगतिसंह की यह धारणा काव्यशास्त्रीय दृष्टि से भ्रांत है। किसी भी दोष का काव्यविधातक तत्व उसके रसापकर्ष पर निर्भर है। यही कारण है कि झाचार्यों ने दोप को सर्वत्र हेय स्वीकार न करते हुए इसकी झन्य तीन गतियाँ भी मानी हैं। जयदेव के शब्दों में:

### दोषेगुण्यत्वं तनुते दोष्यःवं वा निरस्यति । भवन्तमथवा दोषं नयस्यस्याजतामासौ ॥ च० श्रा० २।४१

दोप प्रकरण के उपरांत प्रस्तुत ग्रंथ की महिमा, स्वप्रणीत अन्य ग्रंथों का नामनिर्देश तथा इस ग्रंथ के निर्माण-काल-निर्देश आदि के साथ इस ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है।

समग्र रूप में यह ग्रंथ साधारण कोटि का है। इसकी केवल एक ही विशेषता है कि जसवंतिसंह प्रणीत भाषाभूषण आदि ग्रंथों के समान इसमें चंद्रालोक के आधार पर प्रमुखतः अलंकारनिरूपण ही न करके अन्य काव्यांगों का भी विवेचन किया गया है। दोष प्रकरण में कुछ एक नवीनताओं का उल्लेख हम यथास्थान कर आए हैं, पर वे या तो सामान्य कोटि की हैं या भ्रमपूर्ण।

(१) किवत्व—किवत्व के स्तर की दृष्टि से जगतसिंह का स्थान अपेचाकृत हीन है। आचार्यकर्म में संचित्तता की ओर प्रवृत्ति रखने के कारण उन्होंने किवत्त और सवैया जैसे छुंदों की रचना नहीं की जहाँ किवत्वप्रदर्शन के लिये किव को पर्याप्त अवसर मिल जाता है। यो तो छोटे छुंदों में भी किव अपनी प्रतिमा का प्रदर्शन कर सकता है और वरवे छुंद तो इनसे पूर्व गुलसी और रहीम जैसे किवयों का कंठहार भी रहा है, पर जगतसिंह इस छुंद का अजभापा में सही प्रयोग करने पर भी अपनी उक्तियों में सौंदर्यसृष्टि इसलिये नहीं कर पाए कि संस्कृत किवयों की अधिकांश उक्तियों का इन्हें अनुवाद करना पड़ा। संख्या की दृष्टि से भी ये छुंद

"श्रन्य ज्ञान रहित जो श्रानंद सो रस । प्रश्न—श्रन्य ज्ञान रहित श्रानंद तो निद्राहू है। उत्तर—निद्रा जड़ है, यह चेतन। भरत श्राचार्य स्त्रकर्ता को मत्विभाव, श्रनुभाव, संचारी भाव के जोग में रस की सिद्धि। श्रथ काव्यप्रकाश को मत—कारण कारज सहायक है जो लोक में इनहीं को नाट्य में, काव्य में, विभाव संज्ञा है। श्रथ टीकाकर्ता को मत तथा साहित्यदर्पण को मत—सत्व, विशुद्ध, श्रवंड, स्वप्रकाश, श्रानंद, चित् श्रन्य ज्ञान निर्ह संग, ब्रह्मास्वाद सहोदर रस।

- (१) श्रालस सों संद मंद धरा पे धरित पाय
  भीतर तें घाहिर न श्रावे चित चाय के।
  रोकित दगिन छिन छिन प्रति लाज साज
  बहुत हैंसी की दीनी वानि विसराय के॥
  बोलित घचन सृदु मधुर बनाय उर
  श्रंतर के भाव की गैंभीरता जताय के।
  वात सखी सुंदर गोविंद को कहात तिन्हें
  सुंदरि बिलोके बंक भुकुटी नचाय के।
- (२) मुकलित पछ्च फूल सुगंध परागहि फगरत।

  गुग मुख निरित विपिन जनु राई लोन उतारत॥

  फूल फजन के भार टार मुक्ति यों छिन छाजै।

  मनु पसारि दृह मुजा देन फल पिथळन काजै॥

  मधु सकरंद पराग लुब्ध श्रिल मुदित मंत मन।

  विरद पढ़ें ऋतुराज नृपन के मनु वंदीजन॥

#### 🗷 १४. प्रतापसाहि

- (१) जीवनवृत्त—प्रतापसाहि बुंदेलखंड निवासी रतनेस बंदीजन के पुत्र थे। इनके ग्राश्रयदाता चरखारी (बुंदेलखंड) के महाराज विक्रमसाहि थे। शिविष्ट सरोज के ग्रनुसार ये किव महाराज छत्रसाल परनापुरंदर के यहाँ भी रहे। इनका रचनाकाल सं० १८०० से १६०० तक माना जाता है।
- (२) रचनाएँ—इनके द्वारा रचित ये ग्रंथ कहे जाते हैं—जयसिंहपकाश, श्रंगारमंजरी, व्यंग्यार्थकौमुदी, श्रंगारशिरोमणि, श्रलंकारचिंतामणि, काव्यविनोद श्रीर जुगलनखशिख। अपने काव्यविलास ग्रंथ में इन्होंने रसचंद्रिका ग्रंथ का भी उल्लेख किया है। इनमें से जयसिंहपकाश की छोड़कर शेष सभी काव्यशास्त्रीय ग्रंथ प्रतीत होते हैं। परंतु उपलब्ध केवल दो ही ग्रंथ हैं—काव्यविलास ग्रीर व्यंग्यार्थ की मुदी। इनके श्रतिरिक्त इन्होंने भाषाभूषणा (जसवंतसिंहकृत), रसराज (मिति

रामकृत ), नखशिख ( बलभद्रकृत ) श्रीर सतसई ( संभवतः बिहारीकृत ), इन ग्रंथों की टीकाएँ भी लिखी थीं।

व्यंग्यार्थकी मुदी की रचना संवत् १८८२ में हुई । इस ग्रंथ के दो भाग हैं—
मूल भाग ग्रीर वृत्ति भाग । मूल भाग में १३० पद्य हैं । पहले १४ पद्यों में गर्गेशवंदना के उपरांत शक्ति, ग्रिभिधा, लच्चा, व्यंजना ग्रीर ग्रलंकार के स्वरूप का
संचित्त निर्देश है ग्रीर व्यंग्यार्थ का महत्व बताया गया है । ग्रंतिम पाँच पद्यों में
ग्रंथनिर्माण के प्रयोजन तथा काल का उल्लेख है । वास्तविक ग्रंथ का ग्रारंभ १५वें
पद्य से होता है ।

शेष १११ पद्यों में इन्होंने अधिकतर भानु मिश्र के नायक-नायिका-मेदों को लद्य में रखकर उन्हों के कमानुसार उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वृत्ति भाग में प्रत्येक उदाहरण से संबद्ध नायकभेद अथवा नायिकाभेद, शब्दशक्ति और अलंकार के मेदों का गद्य में निर्देश कर इनके सामान्य परिचयात्मक पद्मबद्ध लद्मण भी प्रस्तुत कर दिए हैं। इस प्रकार वृत्ति भाग से समन्वित यह एक लद्मण्यंथ है और इसके विना मूलतः लद्मग्रंथ। निस्तंदेह यह अपने प्रकार का विचित्र प्रयोग है। संभव है, ऐसे ग्रंथ उस युग में और भी लिखे गए हों। लगभग इसी आदर्श पर लिखित राव गुलावितंह प्रणीत 'बृहद्व्यंग्यार्थ कीमुदी' नामक एक प्रकाशित ग्रंथ और देखने में आया है। दोनों में अंतर यह है कि प्रतापसाहि ने टीका भाग में गद्य और पद्य दोनों का आश्रय लिया है और राव गुलावितंह ने केवल पद्य का। प्रतापसाहि का अपने ढंग का यह निराला ग्रंथ एक साथ तीन उद्देश्यों की पूर्ति करता है—इसका संबंध एक साथ नायक-नायिका-मेद, अलंकार और ध्वनि तीनों से है। फिर भी मूलतः इसका प्रतिपाद्य नायक-नायिका-मेद, अलंकार और ध्वनि तीनों से है। फिर भी मूलतः इसका प्रतिपाद्य नायक-नायिका-मेद, अलंकार और ध्वनि तीनों से है। फिर भी मूलतः इसका प्रतिपाद्य नायक-नायिका-मेद, अलंकार हो है, न कि ध्वनि तथा व्यंग्यार्थ, जैसा

इस ग्रंथ में भानु मिश्र संमत नायिकाभेदों के ग्रतिरिक्त कतिपय श्रन्य भेद भी विर्णित हैं: (फ) ग्रवस्था के श्रनुसार नायिका के दो भेद—प्रवसत्पतिका तथा श्रागतपतिका। (ख) गिणिका के तीन उपभेद—स्वतंत्रा, जनन्याधीना श्रोर नियमिता। (ग) वासकसज्जा के दो उपभेद—ऋतुकालस्नानोपरांत वासकसज्जा तथा प्रवासी पित की प्रतीत्ता में वासकसज्जा। इन भेदों में से प्रवस्तपितिका का उल्लेख रसमंजरी की 'सुरिभ' टीका में उपलब्ध है। श्रतः प्रतापसाहि ने यह भेद संभवतः किसी टीका से लिया होगा। श्रागतपतिका का सर्वप्रथम उल्लेख हिंदी श्राचार्य रसलीन ने श्रपने ग्रंथ रसप्रवोध में किया है। संभवतः प्रताप-

भंवत सित बसु वसु रु है गिन श्रपाट को मास।
 किय व्यंग्यारथकौमुदी सुकवि प्रताप प्रकास॥ — व्यं० कौ०, १२४।

(२) ननद निठानी अनखानी रहें आठी जाम,

बरबस बातन बनाय आय अरती।
रचि रचि बचन अलीक बहु भाँतिन के,

करि करि अनख पिया के कान भरती।
कहें 'परताप' कैसे बसिए निकसिए क्यों,

भौन गहि रहिए तक न नेक ठरती।
निज निज मंदिर में साँक ते सबेरे दीप,

मेरे केलिमंदिर में दीपकी न धरती।

(३) अंग अंग भूषन विभूषन विरिच,

जोति जोबन जवाहिर की जाहिर जगाई तें।

चहचहे चोवा चारु चंदन अरगजा औ,

अंगराग हेत कल केसर मँगाई तें।

कहें 'परताप' दुति देह की दुरंग होत,

सुरँग इसुंभी ऐसी चूनिर रँगाई तें।

रीक्तिवारी एरी सुनि सुंदिर सुजान वारी,

भाल क्यों न बेंदी मृगमद की लगाई तें॥

(४) आई रितु पावस 'प्रताप' घनघोर भारी,
सघन हरी री बन मंहन बहाए री।
कोकिल कपोत सुक चातक चकोर मोर,
ठौर ठौर छुंजन में पंछी सब छाए री।
जसुना के कूल श्री कदंबन की डारन पै,
चारों श्रोर घोर सोर मोरन मचाए री।
एरी मेरी बीर! शब कैसे के मैं घरों धीर,
श्राए घन स्याम, घनस्याम नहिं श्राए री।

#### १४. ग्वाल

(१) जीवनवृत्त—रीतिकाल के श्रंतिम चरण के कियों में ग्वाल है श्रापना विशेष स्थान है। परंतु इस युग के अन्य कियों के समान ही इनके नीवन वृत्त के संबंध में भी प्रामाणिक और प्रचुर सामग्री उपलब्ध नहीं है। श्री प्रमुद्याल मीतल ने ग्वाल के समकालीन किव श्री नवनीत चतुर्वेदी और रामपुर दरवार अमीर अहमद मीनाई की पुस्तक 'इंतखावे यादगार' के साक्ष्य पर 'अजभादी (वर्ष ६, संख्या ४) में इनके जीवनवृत्त पर जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं, उन्हीं है

संतोष करना पड़ता है। श्री मीतल जी का कथन है कि हिंदी में ग्वाल नामधारी दो किन हुए हैं—एक निकम की १८नीं शताब्दी में, जिनके छंद कालिदास के हजारा में देखने को मिलते हैं श्रीर दूसरे निकम की १६नीं शताब्दी के उत्तराई में, जो प्रसिद्ध श्रीर हमारे श्रालोच्य हैं। मीतल जी इनका जन्मसंनत् १८४८ मानते हैं। उनके श्रनुसार ये जाति के ब्रह्मभट्ट (बंदीजन) थे तथा इनका श्रारंभिक जीवन बृंदावन में श्रीर बाद का मधुरा में व्यतीत हुश्रा। इनके पिता का नाम सेनाराम माना जाता है, यद्यपि रिसकानंद में मुरलीधर राव भी देखने को मिलता है। इनके संबंध में यह प्रसिद्ध है कि गुरु ने रुष्ट होकर इन्हें पाठशाला से निकाल दिया था, पर बाद में किसी तपस्त्री के श्राशीर्वाद से ये काशी श्रादि स्थानों में निद्याध्ययन करके श्रच्छे किन बने। इनका श्रिधकांश जीवन राजाश्रयों में व्यतीत हुश्रा। महाराज नामा श्रीर महाराज रण्जीतसिंह के ये निशेष रूप से इपापात्र रहे। रामपुर दरवार से भी इनका श्रच्छा संबंध रहा श्रीर यहीं पर संवत् १६२५ के श्रासपास इनका स्वर्गनास हुश्रा।

(२) प्रंथपरिचय—श्रपने जीवनकाल में इन्होंने कितने ग्रंथ लिखे, यह कहना कठिन है, पर विद्वान श्रव तक इन ६ ग्रंथों का इनके साथ संबंध जोड़ते रहे हैं — रिक्तानंद ( श्रलंकारग्रंथ ), रेसरंग ( रचनाकाल सं० १६०४ ), कृष्ण जू को नखिश ( रचनाकाल सं० १८८४ ), वृष्णदर्पण ( रचनाकाल सं० १८६१ ), हम्मीरहठ (रचनाकाल १८८१ ), गोपीपचीसी, राधा-माधव-मिलन, राधाश्रष्टक श्रौर श्रलंकार-भ्रम-मंजन । दुर्भाग्य से श्राज इनमें से कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है । श्रलंकार-भ्रम-मंजन का प्रकाशन सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने 'ग्रजभारती' में कराना श्रारंम किया था, पर केवल ७१ छंद ही छप सके । रसरंग पर श्री मीतल जी का केवल एक परिचयात्मक लेख ही उपलब्ध है । ऐसी दशा में इतनी सामग्री श्रौर कितपय प्रकीर्ण छंदों के श्राधार पर ही इनका मूल्यांकन किया जा सकता है ।

श्रस्त, श्राचार्यत्व की दृष्टि से रसरंग श्रीर श्रतंकार भ्रम-भंजन का ही विशेष महत्व है। इनमें रसरंग<sup>3</sup> रसविवेचन संबंधी विशालकाय ग्रंथ है। इसमें श्राठ श्रध्याय हैं जिन्हें 'उमंग' कहा गया है। प्रथम उमंग में स्थायी भावों,

<sup>ै</sup> ग्वाल के जीवनवृत्त की समस्त सामग्री मीतल जी के उक्त लेख के श्राधार पर ही दो गई है।

र इन यंथों में अलंकार-अम-भंजन की छोड़कर सबका उल्लेख आचार्य शुक्ल के इतिहास के आधार पर किया गया है।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> रसरंग संबंधी यह विवरण 'व्रजभारती' में प्रकाशित श्री प्रमुदयाल मीतल के लेख के श्राधार पर दिया गया है।

विषय इन्हें स्पष्ट होता हुन्ना दिखाई नहीं दिया तो ब्रजभापा गद्य में उसकी व्याख्या भी कर दी है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इस व्यक्ति ने श्राचार्यकर्म के श्रात्यंत मनोयोग के साथ प्रहण किया है। इसी कारण यह कहने में सेकीच नह होता कि श्राचार्यत्वनिरूपण की दृष्टि से ये चितामणि, कुलपित श्रादि की परंपा किये हैं, यद्यपि इन्होंने न तो उनके समान काव्य के दशांग का निरूपण ही किया श्रोर न उनकी सी शैली को प्रहण किया है। यहाँ उनकी श्रलंकार-निरूपण-शैली करिए करने के लिये श्रलंकार-भ्रम-भंजन का एक श्रंश देते हैं, देखिए:

## श्रथ परिनाम, चंद्रालोके

है को करे अभेद जहें सो परिनाम कहीय। विय रहस्य पूछ्यो सुतिय मौनहिं उत्तर दीय ॥ ६५॥ रूपक में अति न्यापती या लड्छन की जात। कहाँ। कुवलयानंद में कहीं जु सीं विख्यात॥ ६६॥

कुवलयानंदे

परिनाम सुहित किया के विसयी विसय हुहोय।
नैन सरोज प्रसन्न ते लखत तिया त जोय॥ ६७॥
वार्ता

विसयी को श्रर्थ श्रारोप्यमान श्रर्थात् उपमान—

तर्के.

तौ लच्छन ते लच्छ यह निरुध रह्यो सिरमौर।

उपसेय सु उपमान है किया करी हहि ठौर ॥ ६८॥

उपमेय सु उपमान है किया करें इमि चाँहि।

कमस तिया के नेन है तकत प्रसन्न दिखाँहि॥ ६९॥

लिख्यो उहाँ ज प्रगाँन सो समान बस घार।

हारद हाँ कमलाच्छ हैं लच्छन के श्रनुसार॥ ७०॥

वार्ता

कुवलयानंद की टीका अलंकारचंद्रिका में समासाख्य लिखी है।

(३) कवित्व जहाँ तक कवित्व का प्रश्न है, खाल का महत्व श्रोचाक कम है। यह सत्य है कि इनकी भाषा में श्रोज और चमत्कार है—संस्कृत, श्रामी फारसी, पंजाबी श्रादि की शब्दावली का प्रयोग करने में इन्होंने तिनक भी संकीच नहीं किया, किंतु फिर भी कल्पनावैभव श्रीर चित्रयोजना का वैसा उत्कृष्ट रूप इनकी रचनाश्रों में उपलब्ध नहीं होता जैसा देव, पद्माकर श्रादि रससिद्ध कवियों के ग्रंथों में

5

1

मिलता है। परवर्ती होने के नाते इनके काव्य में इन कवियों की अपेद्धा उत्कर्ष होना चाहिए था। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि इनका समस्त काव्य हीन कोटि का है। रस का परिपाक इनमें सम्यक् रूप से हुआ है, इनकी अभिव्यंजना भी कम प्रभाव-शाली नहीं। पट्अस्तु वर्णन तो इन्होंने इंतने मनोयोग के साथ किया है कि उस सीमा तक सेनापित के सिवाय ब्रजमापा साहित्य का कोई भी किन नहीं पहुँच सका। संदीप में, यद्यपि ग्वाल का काव्य भाव और अभिव्यक्ति की दृष्टि से उपादेय है, तयापि रीतिकाल के पूर्ववर्ती उत्कृष्ट कवियों का सा प्रतिभाजनय वैशिष्ट्य कम और एक प्रकार का सस्तापन होने के कारण इनको प्रथम श्रेणी के कवियों में स्थान नहीं दिया जा सकता। उदाहरण के लिये इनके कतिपय सरस छंद उद्घृत करते हैं; देखिए:

(१) भीषम की गजब धुकी है धूप धाय धाम,
गरमी भुकी है जाम नाम श्रति तापनी।
भीजें खस बीजन भूलें हूँ न सुखात स्वेद,
गात न सुहात बात दावा सी डरापिनी॥
'ग्वाल' किव कहैं कोरे कुंभन तें कूपन तें,
लें लें जलधार बार बन मुख थापनी।
जब पियो तब पियो श्रव पियो फेर श्रव,
पीवत हू पीवत बुकै न प्यास पापनी॥

(२) सूम सूम खलत चहुँचा घन घूम घूम,
लूम लूम च्छवे च्छवे धूम धाम से दिखात हैं।
तूल के से पहल पहल पर उठे द्यावें,
महल महल पर सहल सुहात हैं॥
'ग्वाल' कवि भनत परम तम सम केत,
छम छम छम छम दारे घूँ देन रात हैं।
गरज गए हैं एक गरजन लागे देखी,
गरजत श्रावें एक गरजन जात हैं॥

(३) ब्याकुल वियोगिन वितावै [ बुरे वासरन,
विर्द्ध बली की श्राति दुखिया करी भई ।
ऐत मैं श्रली ने कहे बचन , नवीने भीने,
लागि ख़ली सीने इयाम श्रावन घरी भई ॥
'ग्वाल' कवि त्यों ही उठि श्रंक लगी गीतम के,
बदन मयंक जोति ई जाहिर खरी भई ।
मानो जरी जेठ की जलाकन में बेलि भोलि,
श्ररसा विना ही बरसा हरी भई ॥

वर्णन किया गया है और वियोग या विप्रलंभ के प्रसंग में मान और विरह की दह दशाओं का वर्णन प्रधान है। नायिकाभेद का वर्णन विविध श्राधारों पर कृषियों है किया है और अधिकांशतया भानुदत्त की रसमंजरी की परिपार्टी ही उन्होंने श्रपनार है। यह कहा जा सकता है कि इन रस और नायिकाभेद संबंधी ग्रंथों से विपर के शास्त्रीय विवेचन का विकास तो नहीं हुआ, परंतु, इसमें कोई संदेह नहीं कि इसे वहाने शुद्ध काव्यपद्धति पर सुंदर, ललित और मनमोहक तथा स्मरणीय कृषिता है। पंक्तियों का प्रणयन हुआ और अजभाषा का कलात्मक सौंदर्य पूर्णत्या निखर श्रादा

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, रस के भीतर शृंगार श्रीर उसके भीतर गायिता. भेद का वर्णन इन ग्रंथों में श्रा ही जाता है, श्रतः इन ग्रंथों के एक दूसरे से निजंव भिन्न वर्ग स्थापित नहीं किए जा सकते । परंतु श्रध्ययन की सुविधा श्रीर एक हिंदें देख लेने के उद्देश्य से इन ग्रंथों के तीन वर्ग किए जा सकते हैं:

> (क) प्रथम वर्ग—समस्त रसों का निरूपण करनेवाले ग्रंथ, (ख) द्वितीय वर्ग—केवल श्रंगार रस का निरूपण करनेवाले ग्रंथ श्रीर (ग) तृतीय वर्ग—केवल नायिकाभेद पर लिखे गए ग्रंथ।

इनमें से प्रत्येक वर्ग की सूची यहाँ दी जाती है:

### (क) सर्व-रस-निरूपक प्रंथ

| ानाकाल<br>४० वि०के लगभग<br>४८ " |
|---------------------------------|
|                                 |
| χ <b>ε</b> ,                    |
| 5 -1 <b>3</b> 3                 |
| ٦0 <sub>33</sub> ,              |
| ٤٩ ,,                           |
| ११ "                            |
| २६ "                            |
| ३० ,, के लगम                    |
| <b>४</b> ६ ,,                   |
| <b>10</b> ,,                    |
| ξο <sub>,</sub> ,,              |
| ĘŲ "                            |
| 90 ,,                           |
| ૭૫ ,,                           |
| ١ ,,                            |
| <u> </u>                        |
|                                 |

| ###•                    | रसनिरूपक श्राचाय       | [ संड ३ : श्रध्याय ४ ]                                                                                                   |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १६-गुरुदत्तसिंह (भूपति) | रसरत्नाकर, रसदीप       | सं० १८वीं शती का श्रंत                                                                                                   |
| १७-रघुनाथ               | <b>काव्यकलाधर</b>      | "१८०२ वि०                                                                                                                |
| १८-उदयनाथ कवींद्र       | रसचंद्रोदय 💮           | ,, ₹ <b>८०</b> %-,,                                                                                                      |
| १६-शंभुनाथ              | रसकल्लोल, रसतरंगिणी    | ,, १८०६ ,,                                                                                                               |
| २०-समनेस                | रसिकविलास              | ,, १८२७ ,,                                                                                                               |
| २१-शिवनाथ               | रसवृष्टि               | ं ,, १८२८ ;,                                                                                                             |
| २२-दौलतराम उजियारे      | रसचंद्रिका, जुगलप्रकाश | ,, १⊏३७ ,,                                                                                                               |
| २३-रामसिंह              | रसनिवास                | ,, १८३६ ,,                                                                                                               |
| २४-सेवादास              | रसदर्गण                | ,,                                                                                                                       |
| २५-वेनी बंदीजन 🧼        | रसविलास                | ,, ₹58£ ,,                                                                                                               |
| २६-पद्माकर              | जगतविनोद               | ,, १८६७ ,,                                                                                                               |
| २७-वेनी प्रवीन          | नवरसतरंग               | ,, १८७४ ,,                                                                                                               |
| २८-करन कवि              | रसकल्लोल               | ,, ۲ <u>۸</u> ٤٥ ,,                                                                                                      |
| २६-नवीन                 | , <b>रं</b> गतरंग      | <b>,,</b> १८६٤ ,,                                                                                                        |
| ३०-चंद्रशेखर            | रसिकविनोद              | ,, १६०३ ,,                                                                                                               |
| ३१-ग्वाल कवि            | रसरंग                  | ,, १६०४ ,,                                                                                                               |
|                         |                        | , ,                                                                                                                      |
|                         | ख ) शृंगारनिरूपक प्रंथ | ,                                                                                                                        |
| १-मोहनलाल 🕟 👑           | श्रंगारसागर            | सं० १६१६ वि०                                                                                                             |
| २-सुंदर कवि             | सुंदरश्टंगार           | ,, १६८ <b>८</b> ,,                                                                                                       |
| ३–मतिराम                | रसरांज                 | .,, १७२० ,, के लगभग                                                                                                      |
| ४–मंडन                  | रसरत्नावली ़           | ,, १७२० ,,                                                                                                               |
| ५-सुखदेव मिश्र          | शृंगारलता              | ,, १७३३ ,,                                                                                                               |
| ६-देव                   | भवानीविलास             | ,, १७५० ,,                                                                                                               |
| ७-कृष्णभद्द देवऋपि      | श्टंगार-रस-माधुरी      | ,, १७६६ ,,                                                                                                               |
| ५-श्राजम                | शृंगार-रस-दर्पण        | ,, १७८६ ,,                                                                                                               |
| ६-सोमनाथ                | र्श्वगारविलास          | ,, १७६५ ,,                                                                                                               |
| १०-उदयनाथ               | रसचंद्रोदय             | ,, ₹5°8.,,                                                                                                               |
| ११-भिखारीदास            | शृंगारनिर्णय           | ,, १८०७ ,,                                                                                                               |
| १२-चंददास               | र्श्वगारसागर           | ", <sup>°</sup> , <sup>°</sup> |
| १३-शोभा कवि             | नवल-रस-चंद्रोदय        | ", <del>የ</del>                                                                                                          |
| १४-देवकीनंदन            | शृंगारचरित             | " '१८४१: " · · · · · ·                                                                                                   |
| , ,                     | विष्णुविलास            | ,, <b>१८५०</b> ,,                                                                                                        |
| १६-मोगीलाल दुवे         | वखतविलास               | <b>,,</b> १८५६ ,,                                                                                                        |
|                         | *                      | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                   |
|                         |                        |                                                                                                                          |
|                         |                        |                                                                                                                          |
|                         | ·                      | •                                                                                                                        |

| १७-यशवंतसिंह<br>१८-वंशमिण<br>१६-कृष्ण कवि                                                                                                                      | श्टंगारशिरोमिया<br>रसचंद्रिका<br>गोविंदविलास                                                                                                                           | सं० १८५६ वि०<br>॥ श्रज्ञात<br>॥ १८६३ वि०                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| • , • ,                                                                                                                                                        | (ग) नायिकाभेद प्रंथ                                                                                                                                                    |                                                                   |
| १—कृपाराम २-स्रदास ३-रहीम ४-नंददास ५-गंददास ५-गंददास ५-गंसुनाथ सोलंकी ६-चिंतामिण ७-देव ८-कालिदास ६-कुंदन १०-केशवराम ११-बलवीर १२-खङ्गराम १३-रंग खाँ १५-जगदीशलाल | हिततरंगिणी साहित्यलहरी वरवे नायिकाभेद रसमंजरी नायिकाभेद शृंगारमंजरी जातिविलास, रसविलास वधूविनोद नायिकाभेद नायिकाभेद दंपतिविलास नायिकाभेद नायिकाभेद नायिकाभेद नायिकाभेद | " \$ 685 " " \$ 685 " " \$ 685 " " \$ 684 " " \$ 684 " " \$ 684 " |
| १६-गिरिधरदास<br>१७-श्रज्ञात                                                                                                                                    | व्रजविनोद नायिकाभेद<br>रसरताकर<br>नायिकाभेद                                                                                                                            | १६वीं शती का श्रंत<br>सं० "<br>श्रज्ञात                           |

# (२) विषयप्रवेश

रस श्रीर नायिकाभेद पर ग्रंथ लिखने की परंपरा प्रमुखतया रीतियुग में विकसित हुई। इस युग (सं० १७०० से १६०० वि० तक) में इन विषयों को लेकर हिंदी में बहुसंख्यक ग्रंथ लिखे गए। इन सब ग्रंथों का विवरण श्राज भी हमें पूर्णतया प्राप्त नहीं हो पाया है। फिर भी श्रनुमान इस बात का होता है कि भिक्त, वीर श्रौर श्रुंगार इन तीनों रसों पर लिखनेवाले श्रिधकांशतया इस युग के कवियों ने रस श्रीर नायिकाभेद पर कुछ न कुछ श्रवश्य लिखा। कुछ फुटकल ग्रंथ रीतियुग के पूर्व भी लिखे गए जिन्हें हम प्रायः इस नवीन परंपरा का प्रारंभिक रूप कह सकते है। इपाराम कत हिततरंगिणी का नाम इस प्रसंग में सबसे प्रथम श्राता है। इसकी रचना सं० १५६८ में हुई श्रीर इसका विषय था नायिकामेद। वल्लम संप्रदायी कृष्णभक्त श्रीर श्रष्टछाप के दो प्रसिद्ध कवियों —सूरदास श्रीर नंददास —ने

भी नायिकामेद पर थोड़ा बहुत लिखा ही। सर की साहित्यलहरी में श्रप्रत्यच्च रूप से तथा नंददास की रसमंजरी में प्रत्यच्च रूप से नायिकामेद का वर्णन हुन्ना है। रहीम ने श्रपने बरवै नायिकामेद में वरवै छंदों में नायिका का वर्णन किया है।

रस श्रीर नायिकामेद पर ही नहीं, वरन् काव्यशास्त्र श्रीर रीतिपरंपरा पर हत्ता से पदन्यास करनेवाले दो परिवार हैं। प्रथम श्राचार्य केशवदास का श्रीर द्वितीय श्राचार्य चिंतामणि त्रिपाठी का। श्राचार्य केशवदास ने स्वयं तो किविप्रया समस्त काव्यांगों पर श्रीर रिकिप्रिया रस श्रीर नायिकामेद को लेकर लिखी है, परंतु इसके साथ ही साथ केशवदास के बड़े भाई बलभद्र मिश्र ने इस रीतिपरंपरा से संबंधित दो ग्रंथ लिखे—एक शिखनख श्रीर द्वितीय रसविलास। रसविलास में रसों का वर्णन श्रपनी विशेषता लिए हुए है। रसविलास को बलभद्र ने महाकाव्य कहा है। इसमें वर्णन संचारी, लिलत श्रीर स्थायी भावों का ही हुश्रा है। रस का स्वतंत्र वर्णन नहीं है, परंतु इन वर्णनों के श्रनेक उदाहरण रसपूर्ण हैं। इनकी रचना में शब्दों पर विलच्चण श्रिधकार तथा पांडित्य दिखलाई पड़ता है। श्रपने ग्रंथ के संबंध में इन्होंने लिखा है:

पूपन भूषन दिवस को, निसि भूषन सिस जानि । भूषन रसिक सभानि को, रसिवलास कवि मानि ॥ ६ ॥

इस ग्रंथ में श्राठ सात्विक भाव, बचीस संचारी भाव श्रौर बीस लिलत भावों का वर्णन हुश्रा है। इन लिलत भावों में कुछ तो हाव हैं श्रौर कुछ श्रनुभाव। विभाव का वर्णन भी इसमें श्रपने निजी ढंग पर है। इसके भीतर प्रतिभाव, सुभाव, काकु, व्यंग्य, श्रन्योक्ति, संभाव, विभाव, कलहांतरित, जुगुति, श्रभाव, सुपसंचित श्रादि का वर्णन है। वर्णन की यह परंपरा श्रागे ग्रहीत नहीं हुई। यही बात केशवदास की कविप्रिया श्रौर रिसकप्रिया के लिये भी कुछ श्रंशों तक कही जा सकती है। दुसरे परिवार में चिंतामणि, भूषण श्रौर मितराम श्राते हैं जो त्रिपाठी बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। काव्यांगों का सबसे पुष्ट विवेचन चिंतामणि का है। भूषण ने केवल श्रलंकारों का रीतिबद्ध वर्णन किया है श्रौर मितराम ने श्रलंकार श्रौर श्रंगार तथा नायिकाभेद का। चिंतामणि ने नायिकाभेद पर श्रलग श्रंगारमंजरी लिखी। श्रन्य ग्रंथ काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण, चंद्रालोक श्रादि की पद्धित पर हैं श्रौर यही पद्धित श्रागे के रीतिकवियों द्वारा ग्रहण की गई।

रीतियुग का प्रारंभ चिंतामिण से ही माना जाता है। केशवदास का समय मिक्तियुग में है। इन दोनों के बीच शाहजहाँ के दरवारी 'महाकवि' उपाधिभूपित सुंदर कि का सुंदरशृंगार सं० १७८८ वि० में लिखा गया, जो यों तो इस युग के पूर्व पड़ जाता है, पर प्रचृत्ति की दृष्टि से है वह रीतियुग की ही एक कड़ी। इसमें शृंगार, नायिकामेद श्रीर नखशिष्त्र तीनों का ही वर्णन हुन्ना है। नायिकामेद भानुदत्तकृत रसमंजरी के आधार पर है। लच्चण इसमें दोहा या दोहरा छंद में तथा उदाहरण जिल्हा कि स्था उदाहरण सरस एवं कवि की रसिकता के परिचायक है।

सुंदरश्रंगार के बाद रस श्रीर नायिकामेद पर कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ चिता-मिला के पहले नहीं प्राप्त होता । चिंतामिला के साथ ही रीतियुग की रस-नायिका-भेद ग्रंथों की परंपरा प्रारंम होती है । इन ग्रंथों का प्रेरणास्रोत प्रधानत्या केशवदासकत रिसक्तिया ग्रंथ है परंतु उसका श्राधार पूर्णत्या ग्रहण नहीं किया गया। संस्कृत साहित्य के इस रस श्रीर नायिकामेद पर लिखे गए ग्रंथ ही इन ग्रंथों के श्राधार के जैसा पहले कहा जा चुका है ।

श्रागे के पृष्ठों में हम (क) सर्व-रस-निरूपक ग्रंथ, (ख) श्रंगार-रस-ग्रंथ तथा (ग) नायिकामेद ग्रंथ—इस क्रम से इस युग के रस एवं नायिकामेद साहित्य का परिचय दे रहे हैं।

## (३) सर्व-रस-निरूपक आचार्य और उनके प्रंथ

## १. केशवदासकृत रसिकप्रिया

केशवदास का जीवनवृत्त श्रीर उनकी रसिकप्रिया का विवेचन, सर्वोगनिरूपक प्रसंग में यथास्थान दिया गया है।

# २. तोष का सुधानिधि

केशवदास के बाद समस्त रसों का वर्णन करनेवाला तोष का सुधानिधि ग्रंथ है। यह ग्रंथ सं० १६६१ वि० की रचना है। ५६० छंदों में यह ग्रंथ पूर्ण हुन्ना है। तोष किव सिंगरीर के रहनेवाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र ये इसमें रसवर्णन के वहाने राधाकृष्ण की विलासलीलान्नों का वर्णन है। ग्रातः यह स्पष्ट ही है कि इसमें प्रयत्न काव्यात्मक है, शास्त्रीय विवेचन का नहीं। इसमें नवरसों, मावों के वर्णन के साथ ही भावोदय, भावशांति भावशवलता, भावसंधि, रसाभास, रसदोष, इति एवं नायिकाभेद का वर्णन किया गया है। सखा-सखी-भेद भी विस्तार से वर्णित है ग्रीर हावों का वर्णन किया गया है। रसवर्णन के समस्त प्रसंग इस ग्रंथ में संमिलित हैं। इसमें लच्च्या दोहों में तथा उदाहरण दोहा, कवित्त, सवैया, छ्प्यय ग्रादि छंदों में दिए गए हैं। इनका काव्य बढ़ा ही लित है। तोष की रचना में भापा का प्रवाह न्त्रीर ग्रालंकारिक सौंदर्य है। इनकी रचना में उक्तिचमत्कार न्त्रीर सरसता बहुत कुछ रसखान की कविता के समान है। वर्णभेत्री, यमक, न्नान्नास न्त्रादि के साथ सहज रूप से रूपक, उपमा, उत्येचा न्नादि ग्रंथांकार भी उसमें समाविष्ट है। एक ही उदाहरण इसे स्पष्ट कर देगा:

तो तन में रिव को प्रतिबिंब परे किरनें सो घनी सरसाती। भीतर ही रिह जाति नहीं, श्रॅंखियाँ चकचौंधि हैं जाति हैं राती॥ वैठि रही बिल कोठरी में किह तोप करीं बिनती बहु भाँती। सारसी नैन लें शारसी सो श्रॅंग काम कहा कि धाम में जाती॥

इसके उपरांत १८वीं शती के प्रारंभ में लिखे गए तुलसीदासकृत रसकल्लोल (सं० १७११) श्रौर गोपालराम कृत रससागर (सं० १७२६) प्राप्त नहीं हो सके।

केशवदास के बाद रीतियुग के प्रारंभ में रस का सर्वाग निरूपण करनेवाले ख्रिनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें समस्त काव्यशास्त्र के निरूपण के बीच रसवर्णन का भी प्रसंग है। चिंतामणि, स्रति, कुलपित, श्रीपित ग्रादि के ग्रंथ इस दिशा में विशेष उल्लेखनीय हैं जिनका विवरण यथास्थान दिया गया है। परंतु केशव की रिक्तिप्रया के समान सभी रसों का विवेचन करनेवाला इन लोगों का स्वतंत्र ग्रंथ प्राप्त नहीं है। पिंगलाचार्य सुखदेव मिश्र ने छंद श्रीर काव्यशास्त्र पर श्रनेक ग्रंथ लिखे हैं। उनका एक ग्रंथ रसरताकर रसों का निरूपण करनेवाला स्वतंत्र ग्रंथ है।

# ३. सुखदेवकृत रसरत्नाकर श्रीर रसार्णव

सुखदेव मिश्र कंपिला के रहनेवाले कान्यकु॰ ब्राह्मण थे। मिश्रबंधुश्रों ने इनका समय सं० १६६० से सं० १७६० तक माना है। इनके वंशधर श्रव भी दौलत-पुर में विद्यमान हैं। इन्होंने श्रनेक स्रोतों से विद्याध्ययन किया था। काशी में इन्होंने साहित्य श्रौर तंत्र का ज्ञान प्राप्त किया था। ये कई राजाश्रों के श्राश्रय में रहे। श्रसो-थर (जिला फतेहपुर) के राजा भगवंतराय खीची, ढौंडियाखेरे के राव मर्दनसिंह, श्रौरंगजेब के मंत्री फाजिलश्रली, श्रमेठी के राजा हिम्मतसिंह श्रादि से इन्हें संमान प्राप्त हुश्रा। इनको कविराज की उपाधि श्रलहयार खॉ ने प्रदान की थी। इनके श्रिधकांश ग्रंथ छंदों पर हैं। रचित ग्रंथों की सूची इस प्रकार है—चृत्तविचार (१७२८), छंदविचार, फाजिलश्रली प्रकाश, श्रध्यात्मप्रकाश, रसार्ण्व, श्रंगारलता श्रादि। इनके श्रतिरिक्त काशी नागरीप्रचारिणी सभा में इनका समस्त रसों का विवेचन करनेवाला ग्रंथ रसरताकर भी है। इसकी प्रति खंडित है श्रीर प्रारंभ के ११ छंद नहीं हैं।

रसरलाकर में सर्वप्रथम नायिकाभेद का वर्णन है जिसका श्राधार भानुकृत रसमंजरी है। केवल भेदप्रभेदों में कुछ नवीनता इसमें कहीं कहीं मिलती है। जैसे इन्होंने लिच्चता के पहला, दूसरा, तीसरा कहकर तीन भेद कर दिए हैं, नायकवर्णन भी उसी प्रकार का है। दर्शन, सखी, दूती श्रादि का वर्णन करने के बाद भावों, हावों श्रीर रसों का वर्णन है। रसों का वर्णन श्रंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, श्रद्भुत श्रीर शांत के कम से है। इसके बाद संचारी भावों का वर्णन है श्रीर श्रंत में सात्विक भावों का नामोल्लेख मात्र है। सभी वर्णन दोहा छंदों में है। ग्रंथ की प्रतिलिपि सं० १८६२ में की हुई है। इसका रचनाकाल १७३० के श्रासपास मानना चाहिए।

रसार्णव—सुखदेव का दूसरा ग्रंथ है रसार्णव। यह डाँडियाखेर के राव मर्दनसिंह की आज्ञा से रचा गया था। इसमें भी नवरसों और नायिकाभेद का वर्णन है। काव्य की दृष्टि से यह उत्तम और रसराज के समान है। शृंगार रस और नायिकाभेद का वर्णन तो इसमें विस्तार के साथ है, परंतु अन्य रसों का वर्णन अत्यल्प है। रसार्णव की मुद्रित प्रति टीकमगढ़ के राज पुस्तकालय में है।

इनके अन्य प्रंथ छंद या काव्यांगों पर विचार करनेवाले हैं। श्रेगारलता प्राप्त नहीं हो सकी। श्रनुमानतः यह श्रंगार रस का वर्णन करनेवाली पुस्तक होगी।

सुखदेव मिश्र का काव्य श्रोज, सरसता श्रौर कल्पना से पूर्ण है। वे पिंगलाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए, क्योंकि इन्होंने छंदशास्त्र पर कई पुत्तकें लिखी थीं। इनकी शैली सहज भावमयी है जिसमें श्रालंकारिकता का पुट श्रिषक नहीं है। इस्थयोजना इनके छंदों में प्राय: देखी जाती है। इनकी उपमाएँ कहीं कहीं वड़ी स्वाभाविक श्रीर प्रकृत रूप में श्राई हैं। एक उदाहरण है:

जोहें जहाँ मगु नंदकुमार तहाँ चली चंद्रमुखी सुकुमार है। मोतिन ही को कियो गहनो सब फूलि रही जनु कुंद की डार है। भीतर ही जु लखी सु लखी श्रव बाहिर जाहिर होति न दार है। जोन्ह सी जोन्हें गई मिलि यों मिलि जात ज्यों दूध में दूध की धार है।

# ४. करन कवि कृत रसकल्लोल

करन किन पन्नानरेश हिंदूपित के यहाँ थे। ये पट्कुल, भरद्राजगोत्रीय पांडेय थे। इनके पिता का नाम श्रीधर था। इनके लिखे दो ग्रंथों—रसकल्लोल श्रीर साहित्यरस का उल्लेख मिलता है। रसकल्लोल की प्रति काशी नागरीप्रचारिणी सभा में है। इसके एक छंद में करण रस के उदाहरण के रूप में छत्रसाल की मृत्यु का उल्लेख है तथा श्रन्य छंदों में भी छत्रसाल, दत्ता श्रादि शब्दों द्वारा छत्रसाल की प्रशंसा की गई है; जैसे नीभत्स के इस प्रसंग में:

> तेग तरल छतसाल की, कतरति संगर जीन। जुरि जोगिनि करि छुंभ ते, पियद्दि गले लगि सोन॥ ७३॥

इन्होंने स्वयं लिखा है कि हमने भरत मत के अनुसार रस का वर्णान किया है। रसों का वर्णन बड़ा ही सांगोपांग है। उनके रंगों, देवताओं, विभाव, अनुभाव, संचारी आदि का उल्लेख है।

रमकल्लोल में रसवर्णन के साथ ही शब्दशक्ति श्रौर वृत्ति का भी वर्णन संत्रेप में किया गया है। रीति के संबंध में इनका मत है:

> रीति चारिहूँ देस की, सो समास ते होह। भाषा मैं याते न मैं, बरनी सुनि कवि लोह ॥ २४४ ॥

रसकल्लोल की प्रति का लिपिकाल सं० १८६० लिखा है। इसका रचनाकाल १७५७ के त्रासपास मानना चाहिए।

कि के रूप में करन सफल कलाकार हैं। इनकी रचनाश्रों में श्रालंकारिक प्रवृत्ति विशेष परिलक्षित होती है। यमक, श्रनुप्रास श्रादि के साथ काव्यगुणों का समावेश है। रचना प्रवाहमयी एवं स्मरणीय है। भावानुकूल शब्दावली का चयन बड़ा प्रभावकारी है। रीतिकालीन प्रवृत्ति के पूर्ण दिग्दर्शन इनके काव्य में होते हैं। उदाहरणार्थ:

> पत्त पंडन मंडन धरिन, उद्धत उदित उदंड। दल दंडन दाउन समर, हिंदुराज भुजदंड। सरद चंद सारद कमल, भारद होत बिसेषि। छिब छलकत मलकत बदन, ललकत मुनिमन देपि॥

## ४. कृष्णभट्ट देवऋषि कृत श्रंगार-रस-माधुरी

कृष्णभट्ट देवऋषि के संबंध में श्रिधिक विवरण प्राप्त नहीं हो सका । इनका 'शृंगार-रस-माधुरी' ग्रंथ समस्त रसों का वर्णन करता है। यह विंदवती के राजा बुद्धसिंह जी देव की श्राज्ञा से सं० १७६६ में रचा गया। लेखक प्रतिभासंपन्न किव श्रीर श्राचार्य है। मंगलाचरण के बाद विंदवती नगरी का वर्णन करता हुश्रा किव कहता है:

सब भूपित बंस सिरै अवतंस सदा सिव श्रंस निरंदवती। महिमान सिहम्मित हिम्मित की हद किम्मित की हद हिंदवती। सुप सौं सरसी सरसी सरसी सरसीरह सौरभ वृंदवती। गुन सौं श्रगरी-सगरी नगरी श्रधिराज विराजत विंदवती॥ ७॥

ग्रंथपरिचय श्रौर वर्णनकम देते हुए कवि ने लिखा है:

करो पहिलें रस कों निरधार घरों पुनि साव विभाव बखानों। फेरि करों श्रमुभाव निरूपन साव सबे व्यभिचारी वितानों। काबि के पंथन कोरिक ग्रंथ महोद्धि मंथ श्रमी डर श्रानों। भाषों सिंगार महारस माधुरी भूषन जानों न दूषन जानों॥ १०॥ इस प्रकार शृंगार के महारसत्व की प्रतिष्ठा किन ने की है। किन ने लाल का प्रयोग उपनाम के रूप में किया है। सबसे पहले शृंगार रस का वर्णन संवोग, विप्रलंभ, दो भेदों में किया है। इनके भेद प्रच्छन श्रौर प्रकाश इन दो स्प्रों में है। काव्य के उदाहरण इनके श्रात्यंत सुंदर हैं। शब्द पर विलच्चण श्रिषकार और समृद्ध कल्पना का वैभव इनके उदाहरणों से प्रमाणित होता है। विप्रलंभ शृंगार का एक उदाहरण है:

परयो ब्रज घालन में विरष्ट श्रचानक ही बाहे नेह गिरिधर लाल गुनरसी हों। देखि देखि कुंजन के श्राले पान सूपि परे फूकि परे जोर कोहलानि रंगमसी हों॥ मोर भटकाने चंपा चित श्रटकाने वे गुलाब चटकाने जब लेप्यो जगजसी हों। पीरी परि प्रात लों जुन्हेया सुरिकाइ गई कारी परि दियरा सिराइ गयो ससी हों॥२०॥

किन की उपाधि 'किन-कोनिद-चूड़ामिण-सकल-कलानिधि' थी। प्रथम साद में शृंगार के दोनों भेदों का वर्णन है। द्वितीय स्वाद में नायफ-भेद-वर्णन है। नायक के चार भेदों के प्रच्छन और प्रकाश, ये दो भेद किए गए हैं। तृतीय साद में नायिकाभेद है। पहले पिंचनी, चित्रिणी, हस्तिनी, शंखिनी आदि का वर्णन है। फिर स्वकीया आदि भेद हैं। स्वकीया के नवलवधू, नवयौवना, नवलअनंगा, लजाप्रायरता भेद हैं। प्रौढ़ा के भेद समस्त-रस-कोनिदा, निचित्रनिभ्रमा, आकामित नायिका, लब्धामित प्रौढ़ा हैं। ये भेद इनके नए हैं और परंपरा से अलग हैं। परकीया के ऊढा, अनूड़ा भेद परंपरागत हैं।

चतुर्थ स्वाद में साद्वात् दर्शन (प्रच्छन्न श्रौर प्रकाश), चित्रदर्शन, (प्रकाश, प्रच्छन्न), स्वप्तदर्शन, श्रवण्यदर्शन (प्रच्छन्न, प्रकाश) का नायक श्रौर नायिका दोनों के प्रसंगों में वर्णन है।

पंचम स्वाद में दूती का वर्णन है। सखी के प्रति नायक नायिका (कृष्ण, राषा) की प्रच्छन प्रकाश चेष्टाश्रों का वर्णन है। स्वयंदूतत्व राधा श्रौर कृष्ण का भी प्रच्छन श्रौर प्रकाश रूप में वर्णित है। मिलन के भेद भी इसमें वर्णित हैं; जैसे प्रथम मिलन, सहेली के घर मिलन, धाय के घर मिलन, सूने घर का मिलन, निरिचार का मिलन, श्रितमय का मिलन, उत्सव का मिलन, व्याधि के मिस मिलन, न्योंते के मिस मिलन, जलविहार, वनविहार श्रादि में मिलन, श्रादि।

छठे स्वाद में भाव, विभाव, स्थायी भाव, सात्विक भाव, संचारी भाव है। इनके लच्चणों को अलंकारकलानिधि में देखने का निर्देश है जो इनका रचा हुआ दूसरा ग्रंथ जान पड़ता है। हाव आदि का वर्णन इसके बाद है।

सातवें स्वाद में स्वाधीनपतिका आदि नायिका के आठ मेदों का प्रच्छन्न प्रकाश रूप में वर्णन है। अभिसारिका के प्रेमाभिसारिका, गर्वाभिसारिका और सकामा तीन मेद श्रीर हैं। उत्तम, मध्यम, श्रधम नायिकाश्रों का भी इसी में वर्णन किया गया है।

श्राठवें स्वाद में विप्रलंभ शृंगार का वर्णन है। इसमें पूर्वानुराग (प्रच्छन श्रीर प्रकाश) नायक श्रीर नायिका दोनों ही का वर्णित हुआ है। पूर्वानुराग को दश दशाश्रों में रखकर वर्णन करना इनकी विशेषता है। इसके बाद नवें स्वाद में मान का वर्णन है। यह भी प्रच्छन प्रकाश तथा प्रिया श्रीर प्रेमी के मेदों में विभक्त है।

दसर्वे स्वाद में मानमोचन का वर्णन है। सामोपाय, दामोपाय, भेदोपाय, प्रण्यति, उपेचा, प्रसंग विध्यंस, दंडोपाय, मानमोचन उपायों का नायक श्रौर नायिका दोनों भेद में वर्णन है।

ग्यारहवें स्वाद में करुण विप्रलंग का वर्णन है। इसी में प्रवास का भी वर्णन श्राया है। ये सब प्रच्छन श्रीर प्रकाश मेदों में कहे गए हैं। इसमें पाती (पत्रों) का भी वर्णन है।

बारहवें स्वाद में सिखयों का वर्णन हुआ है। इनमें धाय, जनी, नाइन, निटनी, परोसिन, मालिन, बरइन, शिल्पिन, चुरिहेरिन, सुनारिन, रामजनी, संन्यासिन, पटविन का वर्णन किया गया है। इन सबके उदाहरण बड़े सुंदर हैं।

तेरहवें स्वाद में दूतीकर्म का वर्णन है।

चौदहवें स्वाद में हास श्रौर उसके मेद—मंदहास, कलहास, श्रितहास, परिहास—का वर्णन है। करुण, रौद्र, भयानक, वीभत्स, श्रद्भुत, सम (शांत) रसीं का श्रंगार के रूप में वर्णन किया गया है।

पंद्रहवें स्वाद में वृत्तियों का वर्णन है। वृत्तियों में जो रस त्राते हैं उनका विस्तार से इसमें वर्णन है।

सोलहवें स्वाद में अनरस का वर्णन है। ये रसदोप हैं जो प्रत्यनीक, नीरस, विरस, दुस्संघान, पात्रादुष्ट हैं। यह वर्णन केशव के रस-दोप-वर्णन से साम्य रखता है। ग्रंथ केशवदास की रसिकप्रिया के आधार पर है। इस प्रकार सोलह स्वादों में श्रंगार-रस-माधरी ग्रंथ समाप्त हुआ है। रसिववेचन और कवित्व, दोनों दृष्टियों से इसका महत्व है। यह देवऋषि का उत्कृष्ट आचार्यत्व और कवित्वशक्ति प्रमाणित करता है।

इसके बाद देव की कृति भावविलास में यद्यपि रस का सामान्य विवेचन है, पर प्रधान उद्देश्य शृंगार को ही प्रमुख रस मानकर उसी का वर्णन करना है, ख्रतः इसका विवरण शृंगार रस के प्रसंग में ही दिया गया है। इसी समय के ख्रासपास श्रीनिवास का रससागर (सं० १७५०), लोकनाथ चौवे कृत रसतरंग (सं० १७६०), बेनीप्रसाद का रस-शृंगार-समुद्र (सं० १७६५) तथा श्रीपति का रससागर (सं० १७७०) ख्रादि रचनाएँ रस का वर्णन करनेवाली हैं, परंतु ये देखने को नहीं मिल सकी।

# ६. याक्रूब खाँ का रसभूषण

याकूव खाँ का और विवरण प्राप्त नहीं है, केवल उनके ग्रंथ रसभूषण का नाम ही मिलता है। रसभूषण का रचनाकाल सं १७७५ वि० है, जैसा मिश्रंपुत्रों का मत है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें रस, नायिकामेद और म्रलंका का वर्णन साथ चलता है। उपमा के साथ नायिका, लुतोषमा के साथ स्वीया म्यादि का वर्णन है। इस ग्रंथ में लच्न्णों और उदाहरणों को टीका में स्पष्ट भी किया गया है। नायिकामेद के बाद स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव का वर्णन है और उसके पश्चात् नवरसों का विवरण दिया गया है। इनके मेदों का भी उल्लेख है। याकूव खाँ ने हास्य के मृदुहास, मंदहास, अतिहास और अष्टहास ये चार प्रकार दिए हैं। रीद्र के साथ भावोदय और अद्भुत के साथ यमकालंकार का वर्णन दिया गया है। इस ग्रंथ का महत्व प्रणाली की नवीनता में ही माना जा सकता है। जहाँ तक विवचन का प्रश्न है, कोई गंभीरता इसमें नहीं है। लच्न्ण उदाहरण दोहा और सोरठा छंदों में हैं। काव्य की हिए से ग्रंथ साधारण महत्व का है।

# ७. भिखारीदास कृत रससारांश श्रीर श्रृंगारनिर्ण्य

दास सर्वोगनिरूपक कवि हैं, द्यतः इनका जीवनवृत्त तथा इनके रसनिरूपक ग्रंथों का विवेचन उसी प्रसंग में यथास्थान दिया गया है।

# मं संयद् गुलाम नवी 'रसलीन'

(१) किविपरिचय—सैयद गुलाम नबी 'रसलीन' प्रसिद्ध नगर विलग्नम (जिला हरदोई) के निवासी थे। विलग्नम किवयों के लिये उर्वर भूमि है। इस नगर में हिंदी में लिखनेवाले अनेक मुसलमान किव हुए हैं। इन किवगों में सर्वप्रसिद्ध 'रसलीन' हैं। विलग्नम के रहनेवाले अन्य पूर्ववर्ती किव शेख शाहमुहम्मद फर्मली, सैयद निजामुद्दीन 'मदनायक', दीवान सैयद रहमतुल्लाह तथा मीर अव्हुलजिलाल 'विलग्नामी' थे। मीर जलील की रचना तो रहीम के दोहों से टकर लेती है। ये बड़े उदाचचिरित्र तथा असाधारण योग्यतावाले व्यक्ति थे। फारसी के कुछ मुंदर शृंगार-रस-पूर्ण छंदों का इन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया था। इन्हों मीर जलील के भांजे रसलीन थे। रसलीन के पिता का नाम सैयद मुहम्मद बाकर था। ये हुसैनी परंपरा के थे। इनके गुरु का नाम मीर तुफेल अहमद था और मीर जलील से इन्होंने हिंदी काव्यरचना की प्रेरणा प्राप्त की थी। रसलीन केवल कि ही नहीं थे, वरन एक सुयोग्य सैनिक, तीरंदाज और घुड़सवारी में निपुण व्यक्ति थे। ये संगीतज्ञ भी थे। इन्होंने फारसी में भी रचना की थी। सैयद गुलाम नबी का जन्म सं० १७४७ के लगभग माना जाना चाहिए। ये नवाव सफदरजंग की सेवा में

काम करते थे। त्रागरा के समीप नवाव सफदरजंग की सेना श्रीर पठानों में बो युद्ध हुन्ना या उसी में ये मारे गए थे। इनका मृत्युसमय सन् ११६३ हि॰ (१८०७ वि॰) है। गुलाम नवी रसलीन की रची हुई दो पुस्तकें रीतिपरंपरा की मिलती है—श्रंगदर्परा श्रीर रसप्रवीय।

म्रांतद्र्या—यह नखशिख वर्णन फरनेवाली रचना है। नखशिख सोंदर्य-वर्णन नायिकामेद का ग्रंग माना जाता है। ग्रंगदर्पण की रचना संवत् १७६४ वि॰ में हुई थी। नखशिख नाम से कुछ लोग इनकी श्रलग रचना का उल्लेख करते हैं, परंतु वह यही श्रंगदर्पण ग्रंथ ही है। श्रंगदर्पण में कुल १८० दोहे हैं जिनमें श्रंतिम तीन उपसंहार के श्रोर प्रथम दो मंगलाचरण के दोहे हैं। यह श्रंगदर्पण लिखने का प्रयत्न रसलीन ने ग्रजभाषा सीखने के लिये किया था, जैसा निग्नांकित दोहे से प्रकट है:

> ब्रजवानी सीखन रची, यह रसलीन रसाल। गुन सुबरन नग भरथ लंहि, हिय घरियो ज्यों माल॥ १७८॥

श्रंगदर्गण में कमशः वाल, वेनी, जूरा, माँग, टीका, विंदी, श्राङ खौर, श्रवण, श्रवणाभूपण, भोंह, पलक, वरनी, नेत्र, पुतरी, कोयन, काजर, चितवन, कटाच, कपोल, शीतलादाग, स्वेदकण, श्रलक, नासा, नथ, लटकन, श्रथर, तमोल, दसन, मुसुकान, हास, रसना, वानी, मुखनास, चित्रुक, मुखमंडल, ग्रीवा, कंटाभूपण, बाँह (कराभूपण), श्राँगुरी, गात, श्रंगवास, कुच, कंचुकी, रोमावली, त्रिवली, नाभि, नांत्री, किंकिनी, पीठ, कटि, नितंत्र, जंत्र, पद, पदलाली, एड़ी, श्राँगुरी, पदनख, जावक, न्पुर, पायल, श्रनवट, बिछिया तथा संपूर्ण नायिका का वर्णन किया गया है जो वहा रोचक है। संपूर्ण वर्णन करते हुए 'रसलीन' ने लिखा है:

नवला श्रमला कमल सी, चपला सी चल चारु।
चंद्रकला सी सीतकर, कमला सी सुकुमार॥१७४॥
मुख छवि निरस्ति चकोर श्रम्, तन पानिप लखि मीन।
पद पंकन देखत भँवर, होत नयन रसलीन॥१७५॥
रसलीन का प्रसिद्ध दोहा:

श्रमी हलाहल मद भरे, स्वेत स्याम रतनार । जिमत मरत कुकि कुकि परत, जेहि चितवत एकवार ॥ ३५ ॥

श्रंगदर्पण का ही है। इस प्रकार दोहाकारों में 'रसलीन' श्रेष्ट हैं। इनका दूसरा ग्रंथ 'रसप्रवोध' है।

रसप्रत्रोय—रसलीनकृत 'रसप्रत्रोध' संवत् १७६८ की रचना है। यह

कि ये पहले कहीं श्रीर थे। संभवतः फौज से ही छुटी लेकर श्राए हों। रसप्रवीध का रचना-समाप्ति-काल हिजरी सन् ११५४ है। रसप्रवीध में सब मिलाकर १११७ दोहे हैं। रसप्रवीध में रस का वर्णन है। प्रमुख वर्णन श्रंगार रस श्रीर नायिकामेर का है श्रीर श्रंत में संचेप में श्रन्य रसों का वर्णन किया गया है। रसलीन को दोहा छंद ही सिद्ध था। इन्होंने सारे ग्रंथ में इसी छंद का प्रयोग किया है। इस प्रकार लच्चण श्रीर उदाहरण दोनों ही दोहा छंद में हैं।

रंसलीन ने रस का सर्वमान्य लक्षण लिया है। विभाव, श्रनुभाव, संचारी भाव से परिपूर्ण व्यापी स्थायी रस है। स्थायी बीज है जो चित्त की भूमि में श्रालंबन-उद्दीपन-विभाव-रूपी जल के पड़ने पर श्रनुभावरूपी वृद्ध श्रीर संचारी भावरूपी फूलों के रूप में प्रकट होता है। इन सब के संयोग से मकरंद के समान रह की उत्पित्त होती है। भाव दो प्रकार के हैं—एक स्थायी, दूसरे संचारी। स्थायी श्रपने श्रपने रस में रहते हैं श्रीर संचारी श्रन्यों में भी संचरित होते हैं। व्यभिचारी राष्ट्रार के हैं—एक तनव्यभिचारी दूसरे मनव्यभिचारी। सालिक भावों को रसलीन ने तनसंचारी माना है। इस प्रकार नो स्थायी, श्राठ सालिक श्रीर तैंतीस संचारी मिलकर पचास भाव हुए। इन भावों में स्थायी रस का मूल है। श्रतः सबसे पहले रसलीन ने उसी का वर्णन किया है। स्थायी भावों के नाम उनके कारणरूप श्रालंबन, उद्दीपन, विभाव तथा स्थायी को श्रनायास प्रकट करनेवाले श्रनुभावों का वर्णन इसके बाद किया गया है। इसके बाद श्रलग श्रलग रसों का वर्णन है।

सबसे पहले शृंगाररस का वर्णन करने का हेत रसलीन यह देते हैं कि शृंगार रस के भीतर अन्य रस या उनके सभी स्थायी संचारी रूप में आ जाते हैं इसलिये शृंगार रसराज है। रसलीन का कथन है:

> मोहन लिख यह सबन ते, हैं उदास दिन राति। उमहित हँसेति बकति दरित, बिगचित विलिस रिसाति॥ ४२॥ जब निकस्यों सब रसन में, यह रसराज कहाय। तब वर्णयो याको किबन, सब ते पहिले स्याय॥ ४३॥

जपर के प्रथम दोहे में क्रमश: निर्वेद, उत्साह, हास आश्चर्य, भय, घृणा, शोक, क्रोध आदि के श्रंगार रस में संचारी होने का संकेत है। आगे श्रंगार रस के आलंबन रूप नायिका के प्रसंग में नायिकाभेद का वर्णन किया गया है।

नायिकाभेद — रसलीन के द्वारा वर्णित नायिकाभेद का प्रसंग रसमंजरी साहित्यदर्पण श्रादि की परंपरा का श्रनुगमन करता हुश्रा भी मौलिकता से पूर्ण श्रीर रोचक है। श्रनेक प्रसंगों में भेदों के श्रन्य भेद नवीन श्राधारों पर किए गए हैं। श्रिषकांशतः उन भेदों के लच्चण रसलीन ने नहीं दिए हैं जो नाम से ही स्पष्ट हैं। नायिकाभेद का वर्णनक्रम इन प्रसंगों में पूरा हुश्रा है। स्वकीया के सुग्धा, मध्या,

प्रौढ़ा, मुग्धा के पाँच मेद—श्रंकुरितयौवना, शैशवयौवना, नवयौवना, नवलश्रनंगा, नवलवधू। शैशवयौवना शब्द रसलीन का निजी जान पड़ता है। इसके स्थान पर देव श्रादि ने सलजरित दिया है, जो रहमद्द के श्रंगारितलक के श्राधार पर जान पड़ता है, रसमंजरी (भानु भट्ट कृत) के श्राधार पर नहीं। रसलीन ने इन भेदों के भी भेद किए हैं।

नवयौवना के दो भेद हैं—श्रज्ञातयौवना श्रौर ज्ञातयौवना तथा नवलश्रनंगा के विदितकाया श्रौर श्रविदितकाया तथा नवलवधू के वोट़ा श्रौर विश्रव्धनवोट़ा ऐसे ही भेद हैं। नवलवधू का रसलीन ने एक तीसरा भेद किया है—लजाश्रासक-रित-कोविदा। मुग्धा के उपर्युक्त भेदों के साथ उसकी चेष्टाश्रों, जैसे मुद्ध चैठना, सैन, सुरित श्रादि का भी वर्णान है जो कामशास्त्र श्रौर रितरहस्य ग्रंथों का प्रभाव जान पड़ता है। मध्या के भेद हैं—उन्नतयौवना, उन्नतकाया, प्रगल्भवचना, सुरतिचित्रा। इनके श्रितिरिक्त पाँचवाँ भेद लखुलजा भी रसलीन ने कुछ लोगों के मतानुसार किया है। मध्या की कामचेष्टाश्रों का वर्णान भी इसमें है। प्रौट़ा के भेद हैं—उद्भट-यौवना, मदनमदमाती, लुल्धामितप्रौढ़ा, रितकोविदा। इनके श्रातिरिक्त रितिक्रया श्रौर श्रानंदातिसंमोहा भेद भी रसलीन ने लिखे हैं।

रसलीन ने इसके बाद पतिदुःखिता नामक नवीन मेद की कल्पना की है। इसके मेद हैं—मूट्रपतिदुःखिता, बालपतिदुःखिता, बृद्धपतिदुःखिता। धीरा, श्रधीरा, धीराधीरा श्रादि का मेदवर्णन निवेचन सहित है जो रसमंजरी के श्राधार पर है। ये सभी मेद स्वकीया के मेदों—मध्या श्रीर प्रीढ़ा—के हैं। स्वकीया के प्रसंग में ज्येष्ठा श्रीर किनिष्ठा, दो मेदों का श्रीर वर्णन है।

इसके बाद परपुरुषानुरागा, परकीया का वर्णन है। उसके भेद ऊढ़ा, अनूढ़ा, साध्या, असाध्या, उद्बुद्धा और उद्बोधिता हैं। इनमें साध्या के भेद बुद्ध- वधृ सुखसाध्या, वालवधृ सुखसाध्या, नपुंसकवधू सुखसाध्या, विधवावधू सुखसाध्या, गुणीवधू सुखसाध्या हैं तथा असाध्या के भेद सभीता, दूतीवर्जिता, गुरुजनभीता, अतिक्रांता, खलपृष्ठश्रसाध्या हैं।

श्रवस्था के मेद से परकीया के सुरितगोपना, विदग्धा, लिच्ता, कुलटा, मुदिता, श्रनुशयना, ये छः मेद हैं तथा इनके भी मेदोपमेदों के वर्णन रसलीन ने किए हैं। इसके बाद परकीया की सुरतचेष्टाश्रों का वर्णन है।

स्वकीया, परकीया दोनों के तीन भेद कामवती, श्रनुरागिनी श्रीर प्रेमासक्ता भी हैं। इस प्रकार परकीया का श्रातिविस्तार से रसलीन ने वर्णन किया है।

सामान्या के भेद स्वतंत्रा, जननीश्रधीना, नियमिता, प्रेमतुः खिता हैं। इससे श्रिथिक भेद सामान्या के सामान्यतया नहीं मिलते हैं। सामान्या की भी कामचेष्टाश्रों का इसमें वर्णन है।

रसलीन ने खंडिता त्रादि प्राचीन त्राचार्यों के भेदों को नवीन मतानुसार त्रान्यसुरतिदुःखिता (खंडिता), गर्विता (स्वाधीनपितका), मानिनी भेदों में विश्ति किया है तथा त्रावस्थाभेद से स्वाधीनपितका, वासकसज्जा, उत्कंठिता, श्रीभसिक्ति, विप्रलब्धा, कलहांतरिता, प्रोपितपितका, खंडिता—ये त्राठ भेद हैं। इनके भी प्रभेद विश्ति किए गए हैं। इस प्रकार ११५२ नायिकाभेदों का वर्णन रसलीन ने किया है। इन भेदों के त्रातिरिक्त पित्रनी, चित्रिणी, शंखिनी, इस्तिनी भेद भी हैं। उत्तमा, मध्यमा त्रीर त्राधमा नायिकात्रों का भी वर्णन हुत्रा है। नायिकाभेद का यह वर्णन भरत, रहमह त्रीर भानुभट तथा त्रान्य त्राचार्यों के विवेचन के त्रानुसार तथा रसलीन की कुछ मौलिक वातों को भी लिए हुए है।

नायकमेद भी सामान्य ग्रंथों की ऋपेंचा इसमें ऋधिक विस्तार के साथ है।

नायकमेद और दर्शन के उपरांत सखी का वर्णन है। सखीवर्णन भी रसलीन ने कुछ नवीन पद्धति पर किया है। सखी चार प्रकार की हैं—हितकारिणी, विज्ञानविदग्धा, ग्रांतरंगिनी श्रीर वहिरंगिनी। सखीकर्म का तो सामान्य ढंग पर ही वर्णन किया है। दूती के उत्तम, मध्यम, ग्राधम मेद भी किए गए हैं। इसके ग्रांतिरक्त दूती के हितावान, ग्राहितावान, हिताहितावान मेदों का वर्णन है। इसके ग्रांतिरक्त प्रसंग ये हें—दूतीकार्य, नायिका-नायक-स्तुति-निंदा, विरहिनवेदन, प्रवेष ग्रांदि। नायक-सखा-मेद के वर्णन के उपरांत उद्दीपन रूप में ऋतुवर्णन है जो उनकी कवित्वप्रतिभा का परिचायक है। ऋतुवर्णन दोहों में है। कुछ संदर उदा-हरण यहाँ दिए जाते हैं:

स्रोपधीश सँग पाइ श्ररु, लिह बसंत श्रिभराम।

मनो रोग जग हरन को, भयो धनंतिर काम ॥ ६४६ ॥

पूले छुंजन श्रिल अमत, सीतल चलत समीर।

भानजात काको न मन, जात भानुजा तीर॥ ६५० ॥

पिय छींटत यों तियन कर, लिह जल केलि श्रनंद।

मनो कमल चहुँ श्रोर ते, मुकतिन छोरत चंद ॥ ६५१ ॥

श्रतुभाव वर्णन—में इन्होंने चेष्टाश्रों के बड़े सजीव चित्र प्रस्तुत किए हैं, जैसे :

> हगन जोरि मुसुकाय श्ररु, भौं हैं दोड नचाइ। श्रीठिन श्रांठि बनाइ यह, शाग उमेठत जाइ॥ ६६१॥

इसके पश्चात् हावों श्रीर संचारी भावों का वर्णन किया गया है। संयोग-श्रंगार के बाद वियोग-श्रंगार-वर्णन पूर्वानुरागी मान, प्रवास श्रीर करण मेदों के साथ किया गया है। दस दशाश्रों का वर्णन भी इसी प्रसंग के श्रंतर्गत है। संयोग में जिस प्रकार पड्ऋत वर्णन किया गया है उसी प्रकार वियोग प्रसंग में बारहमासा वर्णन है। वारहमासा के कुछ सुंदर उदाहरण ये हैं:

लाख यतन किह राखिए, करे जारि तन राख।
शास शास जो ढाख की, फूल रही वैशाख॥ ९९०॥
पुदुप रूप इन हुमन में, श्रामि लगी है श्राह।
जामें जरि ये मैंबर सब कारे भए बनाइ॥ ९९१॥
माध मास लहिते तहीं, यह दुख भयो श्रनंत।
क्यों बसंत श्रब खेलिहें, बसे श्रंत हैं कंत॥ १००८॥
मनमोहन बिन विरद्द ते, फाग रच्यो इन चाल।
पीरो रँग श्रंगन छयो, श्रॅसुबन मस्त गुलाल॥ १०१०॥

ये छंद रसलीन की सहज मार्मिक शैली के द्योतक हैं। इसके बाद हास्य, करण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, श्रद्भुत श्रीर शांत के लच्चा श्रीर उदाहरण दिए गए हैं। भावसंधि, भावोदय, भावशांति, भावशवलता, प्रौढ़ोक्ति, भावामास, रसाभास श्रादि के वर्णन के साथ ग्रंथ की समाप्ति हुई है।

११५४ हिजरी में १११७ दोहा छंदों में यह ग्रंथ पूरा हुम्रा। यह रस का विवरण देनेवाला महत्वपूर्ण ऋौर काव्य की दृष्टि से सुंदर ग्रंथ है।

श्रुठारहवीं शताब्दी के श्रंतिम भाग में श्रमेठी (श्रवध) के राजा गुरुदत्त सिंह उपनाम 'भूपित' ने रस से संबंधित रसरत्नाकर श्रीर रसदीप नामक ग्रंथ लिखे। इनकी बनाई भूपितस्तमई प्रसिद्ध है जो विहारी के दोहों से टक्कर लेनेवाली श्रीर सं० १७६१ में रची गई है। इनके श्रन्य ग्रंथों में कंठाभरण श्रीर भागवत भाषा भी हैं।

रघुनाथ किन ने सं० १८०२ में रस निपयक कान्यकलाधर नामक ग्रंथ लिखा। ये काशीनरेश के राजकिन थे। इनके बनाए ग्रंथ रिसकमोहन ( श्रलंकार ), जगत-मोहन श्रोर हरकमहोत्सव भी माने जाते हैं। श्रंतिम ग्रंथ खड़ी वोली में लिखा गया है। कान्यकलाधर १५० पृष्ठों का बृहत् ग्रंथ है। इसके श्रंतर्गत किन ने भावभेद, रसभेद तथा नायिकाभेद का विस्तार के साथ वर्णान किया है। इसके उदाहरण भी सुंदर हैं। जगतमोहन में श्रीकृष्णचंद्र की दिनचर्या है। रघुनाथ श्रन्छे किन थे।

#### ६. समनेस कृत रसिकविलास

समनेस रीवाँ के रहनेवाले कायस्थ थे। ये रीवाँनरेश महाराज जयसिंह के बख्शी थे। इनके द्वारा श्रलंकार, रस श्रीर छुंद पर लिखे कमशः तीन ग्रंथों— काव्यभूषण, रिवकविलास श्रीर पिंगल—का उल्लेख मिला है।

रिषकविलास रस श्रीर नायिकामेद विपयक ग्रंथ है। इसका रचनाकाल एं० १८४७ वि० है जो निम्नलिखित दोहे से स्पष्ट है: संवत् रिषि जुग वसु ससी कुल पूज्यो नभमास। संपूरन समनेस कृत, बनिगो रसिकविलास॥

इनका रचनाकाल १८७६ तक रहा। रिसकिविलास में शृंगार तथा बीर, रीद्र, वीमत्स, करुण, शांत, हास्य, श्रद्भुत, भयानक रसों का वर्णन है। निषक्षिनेद, दूतीकर्म, विभाव, श्रनुभाव, सात्विक संचारी भावों का भी विवेचन है। लद्य साधारण श्रीर स्पष्ट तथा उदाहरण उपयुक्त हैं। रस पर लिखा हुआ वह सामान्यत्या अच्छा ग्रंथ है। इनकी कविता अच्छी सामान्य श्रेणी की है।

# १० शंभुनाथ सिश्र कृत रसतरंगिणी

शंभुनाथ मिश्र श्रसोथर जिला फतेहपुर के राजा भगवंतराय के यहाँ रहते थे। ये विद्वान् किव थे। इन्होंने रसकल्लोल, रसतरंगिणी श्रीर श्रलंकारदीपक नामक ग्रंथ लिखे। रसकल्लोल देखने में नहीं श्राया। रसतरंगिणी की एक खंडित प्रति काशी नागरीप्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में है। यदि यह शंभुनाथ मिश्र की है, तो रचनाकाल १८२० के श्रासपास होना चाहिए।

रसतरंगिणी—( सं० १८२० के त्रासपास ) की उक्त त्रपूर्ण प्रति पृष्ठ र हे १८ तक है। प्रथम २१ छंद नहीं हैं। इसमें रस का निरूपण है। भानुकृत रस-तरंगिणी का श्रनेक स्थलों पर प्रमाण स्वरूप उल्लेख है। इसके श्रतिरिक्त संस्कृत के श्रनेक ग्रंथों का भी प्रमाण है। उदाहरणार्थ:

मिलि विभाव श्रनुभाव श्ररु, संचारित के घृंद ।
परिपूरन थिर भाव जो, सोइ रस रूप कविंद ॥ २३ ॥
उयों पय पाइ विकार कछु, दिवि दिश्व होत. श्रनूप ।
त्यों परिण्त थिर भाव को, बरणत कवि रस रूप ॥ २४ ॥
सो रस स्वनिष्ठ, परिनष्ट श्ररु स्वनिष्ठ परिनष्टक है ।
रसानां जन्यजनक भावः ॥ २५ ॥
प्रगटत हास्य सिंगार सो, रौद्र ते करुणा होइ ।
उपजत श्रद्भुत वीर ते, भय वीभत्स ते जोइ ॥ २६ ॥

इसी प्रकार वैरी श्रीर विरोधी रसों का कथन है। श्रृंगार, हास्य, श्रद्भुत, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, करुण, शांत का वर्णन है। रौद्र श्रीर वीर का मेद प्रकट करते हुए लिखा गया है:

> समता की सुधि है जहाँ, है युद्ध उत्साह। जहँ भूळे सुधि सम श्रसम, सो है क्रोध प्रवाह ॥ ४६॥

भक्तिसुधानिधि के अनुसार लेखक ने हास्य, वात्सल्य, सख्य, रसीं का भी वर्णन किया है। इनमें अधिकांश लच्चण संस्कृत में ही हैं। इस प्रसंग में भिक्त- रसामृत-सिंधु के भी प्रमाण श्रीर उद्धरण इस प्रंथ में हैं। विद्वन्मोदतरंगिणी के श्राधार पर भी इसमें विवेचन हुआ है। साहित्यरताकर ग्रंथ के आधार पर विभिन्न रसों के उद्दीपनों का वर्णन है। इसके वाद ग्रलग ग्रलग रसों के श्रंगों के लच्च ग श्रीर उदाहरण हैं। हास्य रस का एक उदाहरण देखिए:

> पेलतीं फागु फवीं नवला चपला सीं सजे मनि भूपन सारी। मेलती मंज गुलालन मुठिन रंगती रंगन लौं पिचकारी। लेत रॅगीली गतीन छबीलों छटी गनिका गच सौंध सँवारी। ज्यों ही कुकी चटकी बहु कीने रुकी सु बजी तरुनीन की तारी ॥ ३ ॥

'इहाँ तारी पदाश्रित हासातिशयता व्यंनित है। श्रक ह्याँ ष्याल प्रमदानि प्रति है रित स्थायी अञ अनुभावादिक को अभावई है यातें हास्यरसई की मुष्यता है' इस प्रकार उदाहरणों के मार्मिक विवेचन द्वारा रस का स्पष्टीकरण िकया गया है। इसी प्रकार 'वीर' का उदाहरण द्रष्टव्य है:

> बीच ग्रनी चतुरंगिनी रावन बेष विलोकतें वानर भाजे। बाजे बजे रन के बहके करि गाजे वलाहक बंद से आले। रयों रघुवीर श्रश्नंगई धीर हुँसे सडमंगनि पंग नेवाजे। श्रानँद कोकनदे सर दे कर साजे सरासन सायक राजे ॥ १० ॥

इहाँ रक्तोत्पल कोकनद ताकी समता ते ज्ञानन श्रहनता श्रनुभाव । उमंग शास पद उत्साह स्थायी वीर रस पूर्णाताई व्यंजित है। श्रद राजे पद ते करन की श्रद प्रभा परें सरसरासनऊ समरोत्साह संजुतई से न्यंजित हैं। श्रद वेप विलोकतई भाजे तहाँ तेज से दुर्द्भाता ताते सन्मुख न ही सके। श्रद बलाहक बृंद से भ्राजे तहा रामाश्रम विरचिते श्रमरतिलको वलेन हीयते इति वलाहकः इति व्युत्पत्या श्रति बलवंतः सजलो इत्यर्थः याते करीगा के ग्रंथस्थल मदजल परिपूर्णाई प्रकाशित है।' श्रागे इस संबंध में रसतरंगिणी के नवम सर्ग से संस्कृत में प्रमाण दिया हुश्रा है-'ईषत्फुल्लकपोलाभ्यां'। इसी प्रकार भक्ति रसों में भी वात्सल्य, सख्य का विवेचन है। प्रति पूरी नहीं है, श्रतः इस ग्रंथ का पूर्ण विवेचन नहीं किया जा सकता। परंतु यह ग्रंथ लेखक की विद्वत्ता, सहृदयता, कवित्व श्रीर श्राचार्यत्व की शक्तियों का प्रमाश है।

### ११. शिवनाथकृत रसवृष्टि

शिवनाथ द्विवेदी कुरसी, जिला वाराबंकी के रहनेवाले थे। इनका रसवृष्टि श्रंग, राधाकृष्ण के श्रंगार-सुख-वर्णान रूप रस-नायिका-मेद का श्रंथ हैं। इसे कविवर शिवनाथ ने पवावा (पवायाँ) जिला हरदोई के निवासी नृप कुशलसिंह के लिये लिखा था । कुशलिंह सं० १८३१ में स्वर्गवासी हुए । इस प्रकार इसका रचना-काल मिश्रवंधुत्रों के अनुसार सं० १८२८ वि० के लगभग ठहरता है।

इस ग्रंथ में सबसे प्रथम गण्पतिबंदना, फिर वाणी, नारायण, गौरीशंकर, की स्तुतियाँ हैं श्रीर फिर किन-वंश-वर्णन है। लवकुश द्वारा स्थापित कुरसी नामक नगर में कात्यायन गोत्री दुवे ब्राह्मण ब्रह्मदास हुए। उनके पुत्र बद्गीनाथ। बद्गीनाथ के पुत्र भाऊलाल हुए। इन्हीं भाऊलाल के पुत्र पंडित किन शिवनाथ हुए। इनसे प्रवादा नगर के राजा कुशलसिंह ने नायिकाभेद ग्रंथ लिखने को कहा। इन कुशलसिंह की समा का वर्णन इंद्र की समा के समान शिवनाथ किन ने किया है।

रसवृष्टि ग्रंथ सोलह रहस्यों ( श्रध्यायों ) में विमक्त है। प्रथम में तो मंगलाचरण, परिचय, किव श्रीर श्राश्रयदाता के वंश श्रीर यश का वर्णन है। दूसरे रहस्य में नायक के पति, उपपति, वैसिक तथा श्रनुकूल, दच्च, शठ श्रीर पृष्ट भेदों का वर्णन है। नायक का लच्चण इन्होंने निम्नलिखित रूप में दिया है।

# तरुण रूप श्रमिमान तिन, परम विवेकी होइ। धनी जयी शुचि बुद्धिवर, मायक वरणीं सोइ॥

इनके श्रितिरिक्त मानी, चतुर श्रीर श्रनिम मेदों का भी इसमें वर्णन है।
तृतीय रहस्य में सबसे पहले चार प्रकार की नायिकाश्रीं—उत्तम, मध्यम, श्रथम श्रीर
लघु—का कथन है। उत्तम वह है जो संपत्ति विपत्ति में पित की श्राज्ञा के श्रनुकार
एकरस रहे। मध्यम वह है जो बड़ा श्रपराध करने पर मान करे। श्रधम वह है
जो बार बार कठे श्रीर बिना कारण कटु वचन कहे। लघु निर्लंज, निःशंक, कुबुदि
श्रीर कलइप्रिय है। यह चौथा मेद विचारणीय है, क्योंकि इसमें तो नायिका का
जो मुख्य श्राकर्षण है वही नहीं रह जाता। इसके साथ पद्मिनी श्रादि चार
नायिकाश्रों का वर्णन है।

चतुर्थ रहस्य में स्वकीया नायिकाश्रों का वर्णन है। इनके उदाहरण सुंदर काव्य की विशेषताश्रों से पूर्ण हैं। इस संबंध में सुरतिविचित्रा का उदाहरण देखिए:

भाग भरे भाल नाग मोतिन सोहाग भरी बंक भरी भोंहन सनेह भरे नेन हैं। नाज भरी नासिका श्रधर विंव रस भरे हास भरी श्रलक सकुच भरे बेन हैं। सुद भरे यौवन मनोरथ मनोज भरे अंग श्रंग रस भरे रस सुख ऐन हैं। लाज भरी गति मिंत श्रीति भरी शिवनाथ चातुरी चितौनि हाव भाव भरी सैन है।।३४॥

यह इनकी कवित्वशक्ति का नमूना है। इस प्रसंग में भेदप्रभेदों का भी उल्लेख शिवनाथ ने किया है।

पंचम रहस्य में परकीया का वर्णान है, उसके गुप्ता, लिखता, मुदिता, विदग्धा, कुलटा, अनुशयाना भेदों तथा इनके प्रभेदों का वर्णन तथा सामान्या का कथन है। छठे रहस्य में मानवर्णन है। मान के लघु, मध्यम, गुरु, सामान्य मेदों के साथ वतरस, प्रग्ति, अनायास मेद आदि प्रकारों का भी विवरग इसमें मिलता है जो नवीन है। सातवें रहस्य में मानमोचन का प्रसंग है। इसमें विभिन्न उद्यमीं की स्त्रियाँ मानमोचन की बातें कहती हैं। स्त्राठवें रहस्य में सखी-मेद-वर्णन है। इसमें सोलह श्रंगार, बारह श्राभरण, परिहासशिद्धा श्रादि का उल्लेख है। नवें रहस्य में चार प्रकार के दर्शन का वर्शन है। दसवें रहस्य में मिलन का वर्शन है। यह मिलन जलविहार, वनविहार, वाटिका, घाई के घर, सखी के घर, सूने घर, भय, न्याधि, तीर्थयात्रा, उत्तव में होता है। ग्यारहवें रहस्य में स्वाधीनपतिका श्रादि श्रष्ट-नायिका-भेद का वर्शन है। बारहवें रहस्य में विप्रलंभ श्रंगार तथा चिंता श्रादि दस दशाश्रों का वर्णन है। इसी प्रसंग में पाती त्राना, संदेश लाना श्रादि प्रसंगों में ऊधो श्रीर राधिका का संवाद भी श्राया है। तेरहवें रहस्य में हावों का वर्गान है। चौदहवें रहस्य में नखशिख, श्रंगसौंदर्य का वर्गान किया गया है। पंदहवें प्रसंग में वस्त्राभूषण की शोभा का वर्णान है। सीलहवें रहस्य में नवरसों का वर्गान किया गया है। यह वर्गान श्रिधिकांश रसिकप्रिया की परिपाटी पर है श्रीर पाठक को सर्वत्र रसानुभूति कराने में समर्थ नहीं है । रसलीन के रसप्रबोध ग्रंथ से भी कवि ने प्रेरणा प्रहण की है, ऐसा नान पड़ता है।

शिवनाथ की कविता उपयुक्त शब्दावली में प्रभावपूर्ण वर्णन की विशेषता से युक्त है।

# १२. उजियारेकृत जुगल-रस-प्रकाश श्रीर रसचंद्रिका

बृंदावन के नवलशाह के पुत्र उजियारे कवि ने हाथरस के जुगलिकशोर दीवान के लिये जुगल-रस-प्रकाश श्रीर जयपुर के दौलतराम के लिये रसचंद्रिका नामक ग्रंथों की रचना की । इन दोनों ग्रंथों में लच्चण श्रीर उदाहरण एक से हैं। विभिन्न श्राश्रयदातात्रों के कारण नाम बदल दिए गए हैं। जुगल-रस-प्रकाश की रचना सं॰ १८३७ वि॰ में हुई थी। इसका श्राधार श्रिधिकांशतया भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। अधिकतर विषय का स्पष्टीकरण रसचंद्रिका में प्रश्नोत्तर के रूप में किया गया है। इसमें श्रृंगार रस का अन्य रसों की श्रपेचा अधिक विस्तार से वर्शन किया गया है। इस वर्णन में विभाव, श्रनुभाव, संचारी भाव श्रादि का विश्लेपण है। रसिववेचन के बाद 'रसिन की रोध' के प्रसंग में रसिवरोधी बातों का वर्गान है। इन्हीं विषयों का वर्शन रखचंद्रिका में भी है। काव्य की इष्टि से इनकी रचना साभारसा कोटि की है।

#### १३. महाराज रामसिंहकृत रसनिवास

नरवर गढ़ के राजा छत्रसिंह के पुत्र महाराज रामसिंह काव्यशास्त्र के प्रितंद्व विद्वान् थे। इन्होंने कई प्रथ लिखे। जुगलविलास (१८३६), रसिरिरोमिष् (१८३०), त्रलंकारदर्पण, रसविनोद एवं रसिववास (१८३६) विशेष प्रितंद्व हैं। रसिववेचन की दृष्टि से रसिववास ग्रिधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका श्रामार मानुदत्तकृत रसतरंगिणी है। रसिववास की रचना सं० १८३६ वि० में हुई भी इसमें लच्चण श्रीर उदाहरण श्रत्यंत स्पष्ट एवं सुवोध हैं। इसमें विवेचन भी श्रच्छा है। नायिकाभेद श्रीर श्रंगार पर विस्तार से लिखने के बाद चौथे निवास में भाव का वर्णान है। छठे श्रध्याय में श्रनुभाव, सातवें में सात्विक भाव ग्रीर श्राठवें में संचारी भावों का वर्णान है। श्राठवें विलास के श्रंतर्गत ११५ छंदों में संचारी भावों का विस्तार से वर्णान है। नवें विलास में रसवर्णान है। इसमें रस के लौकिक श्रीर श्रलौकिक दो भेद किए गए हैं। हास्य रस का श्रच्छा वर्णान है। सभी रसों के

ग्यारहवें निवास में रसहिष्ट, रसभाव का संबंध तथा अलंकार का रस और भावों से संबंध विवेचित है। रसिवरोध का भी वर्णन रामसिंह ने किया है। इन्होंने रस के आधार पर काव्यकोटि का भी निर्धारण किया है। वह है अभिमुख, विमुख और परमुख। अभिमुख में रस प्रमुख है, परमुख में रस गौण है और विमुख में रस का अभाव है। यह नवीन वर्गीकरण है।

इस प्रकार रसिनवास में रस का रसतरंगिणी के श्राधार पर सुंदर विवेचन हुआ है। कुछ इनकी नवीन वातें भी हैं। रामसिंह का काव्य उत्तम कोटि का है। यद्यपि इनके श्रिधकांश उदाहरण वर्णनप्रधान श्रीर श्रिभधात्मक हैं तथा उक्तिविच्य एवं श्रिथंगीरव कम है, फिर भी लद्गण को स्पष्ट करने की दृष्टि से सुंदर श्रीर सरस हैं। श्रालंकारिकता का श्रिधक श्राग्रह इनमें नहीं। समस्त काव्य में एक समान सरसता श्रीर उत्कृष्टता नहीं। विव्छत हाववर्णन का इनका एक सुंदर उदाहरण यहाँ दिया जाता है:

साजि के सिंगार रूप जीवन गुमान भरी,

बेठी ही अनेक गोपी निकट गुपाल के।

श्रावत ही तेरे सुख चंद्र के मकास फैले,

कुंज के निवास में मथूपनि के जाल के।

भूषन विना हू लसें कालर सँवारे नैन,

श्रावयारे प्यारे मनमोहन रसाल के।

देखत ही लोचन सरोज भए सौतिन के,

चाह भरे लोचन चकोर भए लाल के॥

## १४. सेवादासकृत रसद्र्पण

सेवादास का अधिक परिचय नहीं मिलता है। ये वैष्णव मक्त एवं रिसक किव थे। इनकी रचनाओं में राम सीता और कृष्ण राधा दोनों का ही मधुर रूप चित्रित हुआ है। इनके पॉच ग्रंथों—गीतामहात्म्य, रघुनाथत्रलंकार, श्रलवेंले लाल जूको नखशिख, श्रलवेले लाल जूको छुप्पय तथा रसदर्पण्—की सं० १८४५ वि० की प्रतिलिपियाँ मिलती हैं।

सेवादास का रस से संबंधित ग्रंथ रसदर्पण है। इसका रचनाकाल सं० १८४० वि० है। मंगलाचरण श्रौर वंदना के उपरांत नायिकामेद का वर्णन इस ग्रंथ में है। स्वकीया के उदाहरण सीता के वर्णन के हैं श्रौर परकीया के उदाहरण राधा के हैं। नायिकाश्रों के श्रिधकांश वर्णन पुराणप्रसिद्ध नायिकाश्रों के हैं। नायिकाभेद का वर्णन प्रमुखतः रसमंजरी के श्राधार पर है। नायिकाभेद के बाद सात्विक भावों का वर्णन है श्रौर उसके बाद श्रांगार रस का। संयोग श्रौर वियोग दोनों पत्तों के वर्णन के बाद नवरसों का वर्णन इसमें किया गया है। श्रधिकांश वर्णनों में हीरा, मोती, माणिक्य श्रादि श्रालंकारिक वस्तुश्रों का वर्णन प्रधान है। परंतु लच्चण श्रौर उदाहरण दोनों ही दृष्टियों से सेवादास का रसवर्णन दोपपूर्ण है। यह ग्रंथ ३४६ छंदों में पूर्ण हुश्रा है।

सेवादास की कविता सामान्य कोटि की, वर्णानप्रधान एवं श्रिमधात्मक है। विवरण संकेतपूर्ण एवं व्यंग्यात्मक नहीं है। श्रानेक स्थलों पर तो साधारण नामगणना श्रीर शब्दादंवर सा जान पड़ता है। सेवादास की चित्तवृत्ति समृद्धि श्रीर ऐश्वर्य-वर्णन में श्रिधक रमती है। उदाहरणार्थ:

सुंदरता सु रची विधि ने सोधरी सुभ साजि धरी सुधरी।
मिन मानिक जाल महा सिकके पना सुचि छोरनि वेलिहरी।
सेवादास सदा सुप पावत है गुन गावत सारद धीन धरी।
श्रवली वर हीरन की भलकें सिय के पग जेहरि रूप भरी॥

प्रकृतिवर्णन के प्रसंग में भी सेवादास ने नाम गिनानेवाली परिपारी का ही श्रतुसरण किया है। राधा-कृष्ण-विहार के प्रसंग में यह बात स्पष्ट है।

#### १४. बेनी बंदीजन कृत रसविलास

ये वेनी रायवरेली के रहनेवाले प्रसिद्ध मॅड्री श्राकार थे। ये श्रवध के प्रसिद्ध बजीर टिकैतराय (लखनऊ ) के श्राश्रय में रहते थे। इन्होंने ही लखनऊ के दूसरे वेनी को वेनी प्रवीन की उपाधि दी थी। इन्होंने टिकैतरायप्रकाश (टिकैतराय के नाम पर श्रलंकारग्रंथ) लिखा श्रीर लछुमनदास के लिये रसविलास नामक ग्रंथ

रस श्रीर भावों पर लिखा । रसविलास ग्रंथ सं० १८७४ वि० में बना । यह काव्य की

वेनी किव की रचनाएँ प्रायः समाज की क़ुरीतियों श्रीर दुर्गुणों एवं वैयक्तिक श्रवगुणों की खिल्ली उड़ानेवाली हैं। इस दृष्टि से इनकी हास्यव्यंग्य से पूर्ण रचनाएँ वड़ा कठोर प्रहार करनेवाली हैं। लखनऊ की कीच पर इनका एक प्रसिद्ध छंद है:

गढ़ि जात बाजी श्रौर गयंद गन छिंद जात,

सुद्धर अकदि जात सुसिकत गऊ की।
दावन उठाय पाँच धोखे जो धरत;
होत आप गदकाब रहि जात पाग मऊ की।
बेनी किव कहै देखि थर थर काँपै गात,
रथन के पथ न विपति बरहऊ की।

बार बार कहत पुकारि करतार तोसीं,

मीच तौ कबूत पैन कीच उखनऊ की ॥

इतनी कर श्रालोचना श्राज का कोई पत्रसंपादक भी न कर पाएगा। इसके श्रातिरिक्त श्रन्य रसों के भी इनके छंद बड़े लिलत हैं। नवीन बात कहने का मोहक श्रीर श्राकर्षक ढंग वेनी की कविता को स्मरग्रीय बना देता है, जैसे:

किर की चुराई चाल, सिंह को चुरायो लंक,
सिंछ को चुरायो मुख, नासा चोरी कीर की।
पिक को चुरायो बैन, मृग को चुरायो नैन,
दसन श्रनार, हाँसी बीज़ुरी गँभीर की।
कहै कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराह जीनी,
रती रती सोभा सब रति के सरीर की।
श्रव तो कन्हेया जू को चित्तह चुराय लीनो,
छोरटी है गोरटी या चोरटी श्रहीर की॥

#### १६. पद्माकर का जगतविनोद

रीतिकाल के प्रसिद्ध किव पद्माकर ने जयपुर के सवाई प्रतापिंह के पुत्र जगतिसंह के लिये रस श्रीर नायिकाभेद पर जगतिनोद नामक ग्रंथ लिखा। यह किवत्व के गुणों से श्रोतप्रोत श्रीर पद्माकर की ख्याति का प्रमुख श्राधार है। इसमें यद्यपि नवरसों का वर्णन है, तथापि प्रमुखतया विवरण श्रंगार का ही है, जैसा पद्माकर ने स्वयं लिखा है:

नव रस में श्रंगार रस, सिरे कहत सब कीह ।
सुरस नायिका नायकहिं, श्रालंबित है होह ॥ ९ ॥

इस प्रकार सबसे पहले नायिकामेद का वर्णन है। नायिकामेद का वर्णन रसमंजरी की पद्धति पर है जिसमें उदाहरगों का सौंदर्य अतीव आकर्षक है। अप्टिविध नायिकाश्री के लच्चा न देकर केवल उदाहरण दिए गए हैं।

्र इसके बाद नायकमेद का वर्णन है श्रीर उसके बाद दर्शन, उद्दीपन, नायक-सखा, सखीकर्म आदि का वर्णन किया गया है। पद्माकर ने पड्ऋतु का वड़ा ही विशव वर्णन किया है। श्रनुभाव, हाव, संचारी भाव, स्थायी भाव के वर्णन के बाद रसनिरूपण किया गया है।

रस के संबंध में पद्माकर का विचार है कि विभाव, श्रनुभाव, संचारी भावों से मिलकर जब वाणी के रूप में स्थायी भाव परिपूर्ण होता है, तब वह रस का रूप धारण करता है। यह स्थायीमाव की रस में परिश्वित दूध की दही में परिश्वित के समान है। यह रस नौ भाँति का है जिसका वर्णन श्रलग श्रलग पद्माकर ने किया है। प्रत्येक रस के स्थायी भाव, विभाव, श्रनुभाव, संचारी भाव, रसदेवता तथा भेद देकर उसका वर्णन किया गया है। रहीं के उदाहरण तो पद्माकर के अत्यंत संदर है, इसमें किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। वियोग श्रंगार के प्रसंग में दस दशाश्रों का भी चित्रण है। ऐसे कम ग्रंथ हैं जिनमें श्रंगार के श्रतिरिक्त श्रन्य रसीं के भी प्रभावशाली उदाहरण दिए गए हों। इस दृष्टि से जगिंद्रनोद बड़ा ही सफल है। यह रसों का वर्णन करनेवाला ग्रत्यंत सरस ग्रंथ है।

पद्माकर उत्क्रप्ट प्रतिभासंपन्न कवि थे। पद्माकर के काव्य की दो विशेषताएँ सर्वो-परि हें-एक दृश्ययोजना श्रीर दूसरी शब्दयोजना । इनकी शब्दावली दृश्य को सजीव रूप में प्रस्तुत करती है श्रीर इनकी दृश्यावली भाव की सृष्टि करनेवाली है । कल्पना की प्रसन्नता पद्माकर की रचनात्रों में खूब मिलती है। यों तो पद्माकर ने सभी रसों ंग्रीर विविध भावों से युक्त छुंद लिखे हैं, परंतु इनके श्रतिशय रमणीय चित्र श्रानंदो-्ल्लास के हैं। सावन के भूले श्रीर वसंत के उत्सव के दृश्य मन की मुग्ध करनेवाले है। एक ही वजन के वर्णी श्रीर चेंशश्री एवं घटनाश्री का जगमगाता चित्र प्रस्तुत करनेवाले शब्दों के चयन में पद्माकर बड़े दत्त हैं। दो छंद प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत हैं:

> चपना चमाके चहें श्रोरन तें चाह भरी, चरित गई ती फेरि चरजन लागी री। कई पद्माकर लवंगनि की लोनी लता, . खरिन गई ती फेरि खरनन लागी री। कैसे घरों घीर बीर शिविध समीरें तन, तरिज गई ती फेरि तरजन लागी री। घुमि वमंद घटा घन की घनेरी छवे, गरिज गई ती फेरि गरजन लागी री ॥ १ ॥ 💛

वा श्रनुराग की फाग लखी जहुँ रागति राग किसोर किसोरी।
स्यों पदमाकर घाली घली फिर लाल ही लाल गुलाल की सोरी।
चैसी की चैसी रही पिचकी कर काहू न केसरि रंग में बोरी।
गोरिन के रँग भीजियो साँवरो साँवरे के रँग भीजिये गोरी॥२॥

## १७. वेनी 'प्रवीन' कृत नवरसतरंग

वेनी प्रवीन का ग्रसली नाम वेनीदीन था। 'प्रवीरा' उपाधि इनके सम-कालीन प्रसिद्ध मॅड़ीन्नाकार दूसरे वेनी ने इन्हें दी थी। ये लखनऊ के वानपेबी थे। इनके पिता का नाम शीतल था। ग्रवध के शाही दरवार में इनका ग्रीर इनके पितार का काफी संमान था। वेनी प्रवीन वल्लभ संप्रदायी वंशीलाल के शिष्य थे। इन्होंने गाजीउद्दीन हैदर के दीवान दयाकृष्ण के पुत्र नवलकृष्ण के लिये सं० १८७४ वि० में नवरसतरंग की रचना की थी, जैसा उनके निम्नांकित दोहे से स्पष्ट है:

> समय देखि दिग दीप युत्त, सिद्धि चंद्र बल पाइ। माघ मास श्रीपंचमी, श्रीगोपाल सहाइ॥ २७॥ नवरस में ब्रजराज नित, कहत सुकवि प्राचीन। सो नवरस सुनि रीक्तिहैं, नवलकृष्ण परवीन॥ २८॥

वेनी 'प्रवीन' ने तीन ग्रंथों की रचना की—श्रंगारभूषण, नवरसतरंग श्रीर नानारावप्रकाश। नवरसतरंग ही इनमें उपलब्ध है। इसमें नवरसों का वर्णन है। श्रंगार का विशेष रूप से वर्णन हुश्रा है श्रीर नायिकाभेद का भी। नवरस-तरंग का बहुत कुछ श्रादर्श पद्माकर का जगिहनोद रहा। नायिकाभेद का वर्णन इसमें भानुदत्त की रसमंजरी के श्राधार पर है। श्रनेक स्थानों पर वेनी लच्चण न देकर श्रंगारभूषण देखने की बात कहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि इनका श्रंगारभूषण नवरसतरंग से पहले बना था। इसमें शास्त्रीय विवेचन महत्वपूर्ण नहीं है। इं, किविता, जो उदाहरणस्वरूप श्राई है, श्रत्यंत ललित है श्रीर देव तथा मितराम की किविता से टकर लेती है। किवित्व संबंधी गुणों के कारण नवरसतरंग की ख्याति है।

वेनी की कविता सरस प्रवाह एवं गहरी भावुकता से युक्त है। चित्रात्मकता से साथ मर्मस्पर्शिता इसका विशेष गुण है। प्रेमभाव का एक चित्र देखिए:

मालिन हैं हरवा गुहि देत चुरी पहिरावे बने चुरिहेरी। नाइन हैं निरुवारत केस हमेस करें बनि जोगिनि फेरी। वेनी प्रवीन बनाइ बिरी, बरईन बने रहें राधिका के री। नंदिकसोर सदा वृषभानु की पौरि पे ठाड़े रहें बने चेरी॥

वेनी के प्रकृतिवर्णन के छंद भी बड़े विशद एवं प्रभावकारी हैं। पावस ऋष्ठ का एक दृश्य यहाँ प्रस्तुत किया जाता है:

घहराती कलूक घटा घन की यहराती पुहूपनि बेलि पुही।
सहराती समीर सकोर महा महराती समीर सुगंध घही।
तह राती गुविंद सों गोप सुता सिर श्रोदनियाँ फहराती सुही।
टहराती मरू करि नैननि में परि झंगनि में छहराती पुही।

इस प्रकार वेनी के वर्णन भावपूर्ण, सजीव श्रीर मर्मस्पर्शी हैं। इनकी गणना उत्कृष्ट सरस कवियों की परंपरा में होती है।

#### १८, नवीन कवि कृत रंगतरंग

रंगतरंग नामक ग्रंथ इंडिया लिटरेचर सोसायटी द्वारा सुरादाबाद में १६०० वि० में छुपा। इसे वृंदावनवासी नवीन किव ने सं० १८६६ में नाभानरेश मालवेंद्रदेवसिंह की श्राज्ञा से लिखा। ये जसवंतसिंह के पुत्र थे। नवीन जी का श्रिषक बच ज्ञात नहीं। रंगतरंग में सबसे पहले राजा की प्रशंसा, हाथी, घोड़ा, कमान, तोप, द्विजमंडली, वैद्य, किवराज, गायन, पुष्पवाटिका, नगर, प्रभुता का वर्णन है। नवीन ने मालवेंद्र के ही श्राश्रय में सरस रस, नेहिनदान नामक ग्रंथों की रचना भी की थी। फिर महाराज की श्राज्ञा से नवरस का श्रात रंगीन वर्णन करने के लिये नवीन ने रंगतरंग की रचना की। इसके उपलद्य में प्राप्त दान का वर्णन नवीन जी ने इस प्रकार किया है:

रीक चतुर महराज चर, गुन निधि मूरति काम ।
दीने श्रव तिह मीज में साज बाज धन धाम ॥ २६ ॥
बसन दिए भूपन दिए दिए मतंग उतंग ।
ग्राम दिए निज नाम हित, सुनिकरि रंगतरंग ॥ २७ ॥
रिसक किवन सों मीज यह माँगत दीन नवीन ।
गहे मीन लिख चूक के देहि सँभार प्रवीन ॥ २८ ॥

रचनाकाल संबंधी दो दोहे पुस्तक में हैं। एक प्रारंभ में और एक अंत में :

प्रभु सिधि निधि पर सिध सरस, शुभ संमत सुख सार । लीनों रंगतरंग वर, प्रय श्राह श्रवतार ॥ २९ ॥ तथा

> ठारह से निन्यानवे संवतसर निरधार। साधव सुकला तील गुरु भयो ग्रंथ श्रवतार॥

नायिकालच्या नवीन का इस प्रकार है:

रूप गुन जोबन की होइ श्रिधकाई लेह, चित उरमाई चिह्न ऐसे पहिचानिए। म्राति श्रंगार की सी प्रित सिंगारन सीं,
कोविद कुलीन जो नवीन जिय जानिए।
साँचे के ढरे से श्रंग जैसे नहीं जोग जाके,
सील भरी सुंदर श्रसील डर श्रानिए।
नैन मैन साहका हिए की सुखदाहका,
सरस जामें जाहका सो नाहका बखानिए॥

नवीन का यह लच्चा शास्त्रीय से श्रिधिक श्रनुभूत है।

नायिका-भेद-विवरण इस प्रकार है—स्वकीया, परकीया, गिएका। स्वकीया के सुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा। सुग्धा के ज्ञातयौवना छौर छ्रज्ञातयौवना। फिर नवोड़ा, विश्रव्धा। मध्या के रितप्रीता छौर छ्रानंदसंमोहा। मध्या छौर प्रौढ़ा के धीरा, छ्रधीरा, धीरा। ज्येष्ठा, किनछा। परकीया के ऊढ़ा, छ्रनृढ़ा तथा गुप्ता, विदग्धा, छ्रमुख्याना, लिच्चता, सुदिता छौर कुलटा। सामान्या के भेद नवीन ने नहीं लिखे हैं। इसके बाद अवस्थाभेद से दस प्रकार इन्होंने लिखे हैं। प्रोपितपितका, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, उत्कंठिता, वासकसज्जा, स्वाधीनपितका, ध्रिभित्यारिका, प्रवत्स्यत्पितका, छ्रागतपितका। छ्रिधिकांश छ्रान्वार्यों ने छ्राठ ही छ्रवस्थाभेदीं का वर्णन किया है। रसमंजरीकार ने दस भेद किए हैं। नवीन जी का यह नायिकाभेद-वर्णन रसमंजरी के छ्राधार पर ही है जो हिंदी के उत्तर रीतिकाल में परंपरावद्ध हो चुका था। इसके बाद उत्तमा, मध्यमा छौर छ्रधमा नायिकांश्रों का वर्णन नवीन ने किया है। नायकभेद का भी परंपरागत वर्णन है। इसके बाद चार प्रकार के दर्शन—श्रवण, चित्र, स्वप्न छौर साचात्—का वर्णन है। उपर्युक्त सब वर्णन रंगतरंग की 'छ्रालंबन विभाव' नामक प्रथम तरंग में किया गया है।

द्वितीय तरंग उद्दीपन विभाव की है। इसमें सखा, सखीं, दूती, उपवन, वाग, विहार, षड्ऋतु आदि का वर्णन है। नायकसखाओं में पीठमर्द, विट, चेट और विदूषक हैं। सखीकर्म में मंडन, शिद्धा, उपालंम, परिहास आदि का वर्णन है। षड्ऋतुवर्णन इनका बड़ा ही विशद है।

तृतीय तरंग में श्रनुभाव का वर्णन है जिसके लिये 'नवीन' का लच्चा यह है:

जिनते श्रनुभव होत है चित में रित को भाव। ते श्रनुभाव बखानहीं, रस के सब कविराव॥

श्रनुभावों के साथ ही सात्विक भावों श्रीर दुखों का भी वर्णन किया गया है। इनके उदाहरण बड़े ही सुंदर हैं। चतुर्थ तरंग में संचारी भावों का वर्णन किया गया है। संचारी भावों का लच्चण नवीन जी ने इस प्रकार दिया है: थाई भावन में रहें, श्रावत जात हमेश।
नवरस माहीं संचरे हैं संचारी तेस॥ २॥
थाई भावन में सदा या विधि प्रगट बिलाहिं।
जैसे कहर समुद्र में उठत उठत बिनसाहिं॥ ३॥

पंचम विलास में रसवर्णन किया गया है। रस के स्वरूपविवेचन में नवीन ने लिखा है:

मिलि विभाव अनुभाव अरु, विभचारी के बाल | थाई परिपूरण भयो, रस को रूप रसाल | तन विकार को पाइ ज्यों, होत छीर दिख रूप । त्यों थिर भावहि होत रस घरनत सुकवि अनुप ॥

इस प्रकार भरतादि के मतानुसार रस का परंपरागत स्वरूप स्पष्ट करके श्रलग श्रलग रसों का वर्णन रंगतरंग में किया गया है। वियोग श्रंगार के प्रसंग में मान तथा दस दशाशों का भी वर्णन है। स्मृति का एक उदाहरण है:

लित कदंषन की गहरी कलित छाया,

मंद मंद दलक समीर श्रित सीरे की।

नाचि घट्टें श्रीर मोर बीच में किसीर ठाड़े,

छाइ रही बाँसुरी की घोर सुर धीरे की॥

मूलत न भौंह की मरोर सुसकान मंछ,

कुंज के संकेत हित सैन सुख नीरे की।

नैननि में सहरे लहरदार फेंटा श्रजों,

फहरें हिरें में फहरान पट पीरे की॥

शृंगार के श्रुतिरिक्त श्रन्य रसों में वीर रस का श्रच्छा वर्णन है। शेष रसों का वर्णन साधारण कोटि का है। रसवर्णन की पंचम तरंग के बाद ग्रंथपूर्णता के किवानों के साथ रंगतरंग समाप्त हुआ है।

रंगतरंग के कुछ सुंदर उदाहरणा, जो इसकी कान्यगत विशेषता पर प्रकाश । ज्ञानते हैं, यहाँ दिए जाते हैं:

पावन के घन ऐसे घूमत चलत सूमि,
सूमि पे नगर मनों चलत पहार ये।
ऐददार उन्नत न मानें कान आँकुस की,
दिल की दलेलें खेलें सेर की सिकार ये।
महामतिवारे औ अनूप गतिवारे गल,
सोचत संचीपति हूँ मन में निहार ये।

बखत बलंद जसवंतसिंह जू के नंद, डारें तेरे बेरिन की श्राँखिन में छार ये॥ १॥ रातिव खनावत मरातिब सों पीलवान,

दान कर कुंभन ते वहत बलावली। महुरा करत घूम भूम पे भसुंदन के,

दंतन के दाव थान पायन मलामली।

भूप मालवेंद्र' के दराज गजराज ऐसे,

देखें होत दुर्जन के दिलन दलादली।

क्तीनी क्तीनी कतक जँजीरन की कूमन में,

मालरी ममक्क मक्क मूलन मलामली ॥ २ ॥

यह वर्णन मालवेंद्र के हाथियों का है। इससे स्पष्ट है कि इनके वर्णन के रोचक होते हैं। एक संदेहालंकार से युक्त नायिका का वर्णन देखिए:

त्तसे जीक सी जाकी गुराई की नैनिन,

श्रंगनि की श्रभिरामिनी है।

चमके समके दमके दुवि देह,

दुरी दरसे गजगामिनी है।

अरी आई नवीन सी को बज मैं,

तकिले निस को तुहि लामिनी है।

पट स्याम घटा में घिरी तहफे,

यह कासिनी है किथों दामिनी है॥ ३॥

विरह्वर्शन भी नवीन जी का बड़ा ही मार्मिक है। एक प्रोपितपतिका का पावस ऋतु में विरहानुभव कितना मर्मस्पर्शी है, देखिए:

बहुत दिना ते एक पाती को न पाइबो श्रौ,

द्जे पुरवा को चिल छाती को जरायबी।

तीजे घटा घन को घुमंद घिर आयबो त्यों,

मोरन की जोर बाँच सोर को मचायबो।

बिरह बलाय लाय उर में लगाय चौथे,

चपला को चौंच के कृपान चमकायबी।

तापै श्रीर बाढ्त विषाद ज्यों ज्यों आवे याद,

चातक की बोली सुने प्यारी को बुलायबी ॥ ४ ॥

नवीन जी की भाषा भी बड़ी ही प्रवाहपूर्ण है; साथ ही, इनके वर्णन दृश्य को सजीव रूप में प्रस्तुत कर भाव को जागृत करनेवाले हैं। पावस ऋतु के भूले के प्रसंग का एक छुंद इस प्रकार है: पूलत कुमुम दल बिह्नि भरे हैं बंद,

सधन कदंबन में गुंज श्रति जोरे की।

मोरन को सोर सीरी पवन भकोर धनधोर धोर परत फुहार जल थोरे की।

गाँ वें तिय तीजें भीजें चूनरी नवीन रंग,
जागि रही जोति की तरंग श्रंग गोरे की।

उभकि उभकि भूमि भूमि भीने भोंका लेत,

भूलत हिए में अजों भूलनि हिंडोरे की॥ ६॥

इस प्रकार कवित्त श्रौर विवेचन दोनों ही दृष्टियों से यह ग्रंथ सुंदर श्रौर महत्वपूर्ण है ।

## १६. चंद्रशेखर वाजपेयी कृत रसिकविनोद

चंद्रशेखर वाजपेयी श्रमनी (जिला फतेहपुर) के निकट मौजवाबाद के निवासी थे। पिता का नाम मनीराम वाजपेयी था। चंद्रशेखर का जन्म सं०१८५५ वि० में हुश्रा था। ये संस्कृत के विद्वान् श्रीर भाषाकवि थे। २२ वर्ष की श्रायु में ये दरमंगा पहुँचे जहाँ इनका बड़ा संमान हुश्रा। इसके बाद जोधपुर के राजा मानसिंह के यहाँ ६ वर्ष रहे। वहाँ से कश्मीरनरेश महाराज रणजीतसिंह के यहाँ जाने के लिये प्रस्थान किया। मार्ग में पिटयालानरेश से बहुत संमान प्राप्त कर वहीं रह गए। इनका सं०१६३२ वि० में स्वर्गवास हुश्रा। इनका वीर रस का प्रसिद्ध काव्य इम्मीरहट है। इनके श्रन्य ग्रंथ नखशिख, वृंदावनशतक, गुरुपंचाशिका, ताजक, माधवीवसंत, हरि-मानस-विलास, रसिकविनोद श्रादि हैं। चंद्रशेखर का श्रंगार एवं नायिकाभेद पर लिखा ग्रंथ रसिकविनोद है। इसके मंगलाचरण में किव ने लिखा है:

नव निकुंज नव राधिका, नव नागर नँद नंद । नित शेखर बंदत चरन, उपजत नव श्रानंद ॥ ५ ॥ इनके श्राशयदाता नरेंद्रसिंह का वंशवृत्त इस प्रकार है :

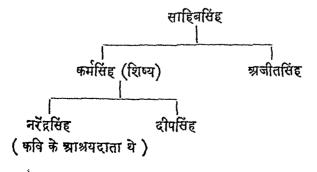

लहि विभाव अनुभाव अरु, संचारिन के संग । वर्तमान थिर भाव जो, सो रस जान असंग ॥ ३८०॥

यह 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति' के श्राधार पर साम हंग हे महा गया है। नवरसों का स्पष्ट निरूपण श्रागे किया गया है। संयोग शंगार के प्रसंग में हावों का सुंदर वर्णन है। भाववर्णन रसतरंगिणी का श्राधार श्रिक लिए हुए है।

इस प्रंथ की रचना सं० १६०३ में हुई थी, जैसा नीचे लिखे दोहे से प्रकट है:

संवत राम<sup>3</sup> अकाश<sup>°</sup> ग्रह<sup>९</sup>, पुनि श्रातमा विचार। माघ शुक्त सनि सप्तमी भयो ग्रंथ श्रवतार॥ ७४०॥

ग्रंथ में ७४७ छंद हैं श्रीर यह चंद्रवंशावतंश महाराज नरेंद्रसिंह के लिये चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया। ग्रंथ के श्रंतर्गत उदाहरण स्वरूप श्राए छंद सरस एवं सुंदर हैं श्रीर किन के भाषा पर श्रिधिकार एवं वर्णनपटुता के द्योतक हैं। सभी रसों के उदाहरण सुंदर हैं। प्रमाणस्वरूप एक वीर श्रीर वियोग श्रंगार का उदाहरण दिया जाता है:

वाजिन के ठट थो गरह गजराजन के,

गाजत तराजत सुभट्ट सरसेत में।
वज्जत निसान श्रासमान में गरद छाई,

बोजत बिरद हद बंदी बीर खेत में।
इंद्र ज्यों उमंहि चड़ो सेखर नरेंद्रसिंह,
श्रंगन श्रमंग बड़ी समर सचेत में।
लाली चड़ी बदन बहाली चड़ी वाहन पे,
काली सी कराली करवाली हथलेत में॥ १॥

चंदन पंक गुलाब को नीर सरोज की श्रोजन जाति जरी सी।
हारि थकी उपचारन को करिके ठर श्रीर ही श्रामि भरी सी।
सेखर प्यारी गयी परदेस परी तब ते द्युति हीन परी सी।
छीन भई तिय दीन दसा तलफे जलहीन परी सफरी सी॥ २॥

#### २०. खाल

ग्वाल का जीवनवृत्त तथा इनका रस एवं नायक-नायिका-भेद संबंधी निरुपण सर्वोगनिरुपक श्राचार्यों के प्रसंग में यथास्थान देखिए।

# (ख) शृंगार-रस-निरूपक आचार्य और उनके पंथ

सर्व-रस-निरूपक ग्रंथों के प्रसंग में हमने देखा है कि उनमें श्रिधिकतर शृंगार रस श्रीर नायिकामेद का वर्णन तो श्रिधिक विस्तार से हुआ है, परंतु श्रन्य रसों का विवरण श्रत्यलप है। इसी प्रकार शृंगार रस का निरूपण करनेवाले ग्रंथों में भी नायिकामेद का वर्णन श्रिधक विस्तार से मिलता है। शृंगार रस के साथ नायिकामेद श्रानिवार्य सा हो गया था। जैसा पहले कहा जा चुका है रीतियुग (सं० १७०० से १६०० वि०) के पूर्व दो तीन ग्रंथ ही इस विषय पर मिलते हैं। वे ग्रंथ भी नायिकामेद के ही हैं।

शृंगार रस पर लिखा ग्रंथ सुंदरशृंगार है। सुंदरशृंगार संवत् १६८६ की रचना है। सुंदर शाहजहाँ के दरबारी किव थे श्रीर उन्हें बादशाह ने महाकिव की उपाधि प्रदान की थी। समस्त रसों में शृंगार श्रेष्ठ है, इस बात को मानते हुए इस ग्रंथ में शृंगार रस का वर्णन है। साथ ही, शृंगार का श्रालंबन नायिका है, श्रुतः इसमें नायिकामेद का वर्णन किया गया है। नायिकामेद का श्राधार रसमंजरी जान पड़ता है। श्रुत्रराग को सुंदर किव दो रूपों में प्रकट करते हैं—एक दृष्टानुराग श्रीर दूसरा श्रुतानुराग। भाव का लच्या भरत के मतानुसार दिया गया है श्रीर किर श्राठ सालिक भावों श्रीर १६ प्रकार के हावों का वर्णन किया गया है। वियोग शृंगार का वर्णन केशव की रिसकिपिया जैसा है। विरह की दस दशाश्रों में सुंदर किव ने नौ का वर्णन किया है, दसवीं श्रुवस्था मरण का वर्णन नहीं।

सुंदरशंगार में लच्चण सामान्य किंतु सपष्ट हैं श्रीर उदाहरण भी श्रन्छे हैं। लच्चणों में दोहरा या हरिपद छंदों का प्रयोग है। श्रंगार रस का इस ग्रंथ में पूरा वर्णन है, केवल संचारी भाव नहीं है।

प्रारंभ में लिखा है, किंतु प्रसिद्ध ग्रंथ होने के कारण सुंदरश्रंगार ग्रंथ की काफी ख्याति रही। इसका उल्लेख बाद में श्रानेवाले लेखकों ने प्रायः किया है।

सुंदरश्रंगार को रीतियुग की परंपरा में ही समक्ता चाहिए। क्योंकि लगभग उसी समय चिंतामिण, मितराम श्रादि का भी काव्यकाल प्रारंभ होता है। इस युग के ग्रंथों में केशव के समान किव का श्रपना व्यक्तित्व विषयविवेचन में दृष्टिगत नहीं होता। रीतियुगीन किवयों का व्यक्तित्व तो श्रिधकांशतः उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किवता में देखा जा सकता है।

#### १. मंडनकृत रसर्त्नावली

मिश्र जैतपुर (बुंदेलखंड) के निवासी थे। इनका जन्म सं• १६६० में हुन्ना था। कुछ लोगों ने इन्हें भूषण त्रौर मितराम का भाई माना है जो निराधार है। इनके बनाए ग्रंथ रसरतावली, रसविलास, जनकपचीसी, जानकी जू को विवाह, नैनपचासा, पुरंदरमाया (१७१६) हैं। रसरतावली—( त्रपूर्ण) में, कविता के सार रूप रस का वर्णन किया गया है। पहले सभी रसों के नाम हैं। भरत मतानुसार त्राठ स्थायी भावों का वर्णन है। रसाभास के संबंध में इनका कथन है:

> रस जे होइ निवृक्ष वे, ते कहिए श्रामास। जैसे चेरी को लगनि, हॉसी गुरुजन पास॥ ११॥

विभावानुभाव संचारी से स्थायी का जागना ही रस है। जैसे दूध से दही हो जाता है वैसे ही स्थायी रस में परिणात हो जाता है। इसके बाद ख्रालंबन, उद्दीपन (विभाव), ख्रनुभाव ख्रादि का उल्लेख ख्रीर ३३ संचारी भावों का वर्णन है। शंगार को समस्त रसों का राजा मानकर इसका वर्णन पहले किया गया है।

नायक का लच्चा इस प्रकार दिया गया है:

नाइक खुघर खुहावनो, सरस सुसील कुलीन।
परकाजी परस्वारथी, पंहित परम प्रवीन॥
पंहित परम प्रवीन, दीन हुपमोचन दाता।
धीर धर्म रुचि धनी, गीत गाथा गुन पाता॥
चौंसिंठ कला निधान, ज्वान सोभा सब लायकु।
मंडन रस सिंगार होह श्रालंबनु नायकु॥ २०॥

नायक चार प्रकार के हैं। श्रानुकूल, दिल्ला, शठ, धृष्ट। दूती तीन प्रकार की हैं—उत्तम, मध्यम श्रीर श्रवर। श्रवर वह है जो श्रिधिक न जानकर केवल कहा हुश्रा संदेशा दे देती हैं।

नायिका नायक के समान गुणवाली होती है। नायिकाभेद का कम इस प्रकार है: स्वकीया, परकीया, सामान्या (गिण्का)। स्वकीया के मुग्धा, मध्या, प्रीढ़ा। मुग्धा के नवमदना, नवयौवना, नवभूपनरुचि, श्रतिलज्जा, श्रतिडरपनी, रतवामा (नवोढ़ा) मध्या के भेद लघुलज्जा, चित्ररित, बंकविलोकनि, उन्नतयौवना है। प्रौढ़ा—रितव्यसनी, रितमोहिनी, लाजनिदरनी, मटकुनी श्रादि लच्चणोंवाली है। इनके धीराश्रधीरा तथा धीराधीरा भेद कहे गए हैं। साथ ही सरस, नीरस ये दो भेद मंडन ने नए कहे हैं। ये भेद परकीया के हैं। ऊढ़ा, श्रन्ढ़ा, दो परकीया श्रीर १३ स्वकीया के भेद के साथ स्वाधीनपितका श्रादि श्राठ दशाभेदों का वर्णन मंडन ने किया है। इसके बाद प्रति खंडित है।

यह ग्रंथ मंडन को विद्वान् श्रीर किव दोनों सिद्ध करता है। मंडन की रचना बड़ी सरस है। इनकी भाषा सरल श्रीर शैली सुबोध है। वचनविदग्धा का एक उदाहरण उनकी काव्यगत विशेषताश्रों को स्पष्ट करेगा: स्रती हों तो गई असुना जल को, सु कहा कहों बीच विपत्ति परी। घहराइ के कारी घटा उनई, इतनेई में गागरि सीस धरी। रपट्यो पग घाट चड़ो न गयो, किव मंडन हैं के बेहाल गिरी। चिर जीवहु नंद को बारो श्ररी, गिह बाँह गरीब ने ठाड़ी करी॥

#### २. मतिराम कृत रसराज

रससिद्ध कवि मतिराम चिंतामिण श्रीर भूषण के भाई थे। ये कानपुर जिले के टिकमापुर ग्राम के रहनेवाले कहे जाते हैं। पिता का नाम रखाकर त्रिपाठी था। ये कश्यपगोत्रीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण् थे। टिकमापुर जमुना के निकट छोटा सा श्राम है। इसी के पास बीरवल का बनवाया हुन्ना विहारेश्वर का मंदिर है। मितराम के वंश में श्रानेक कवि हुए जिनमें चरखारी के महाराज विक्रमादित्य के श्राश्रित बिहारीलाल विशेष प्रसिद्ध थे। ये मतिराम के पौत्र थे। मतिराम ग्रंथावली के संपादक पंडित कृष्णविहारी मिश्र ने मितराम का जन्मकाल संवत् १६६० के लगभग श्रीर स्वर्गवास सं०१७५० के लगभग माना है। मतिराम श्रनेक राजाश्रीं के श्राश्रय में गए थे जिनमें बूँदी राज्य के श्रिधपति हाड़ा छत्रसाल, राव भाऊसिंह, जहाँगीर, राजा उदोतिसंह के पुत्र ज्ञानचंद, श्रीनगर के फतेहसाहि बुंदेला प्रसिद्ध हैं। मितराम की प्रसिद्ध रचनाएँ ये हैं--ललितललाम, रसराज, फूलमंजरी, छंद-सार पिंगल, सतसई, साहित्यसार, लच्चगुश्रंगार श्रौर श्रलंकारपंचाशिका। इन ग्रंथों में श्रत्यधिक प्रसिद्ध श्रीर प्राप्त इनके दो ग्रंथ हं—(१) ललितललाम श्रीर (२) रसराज। समस्त रीतियुग में इन दोनों ग्रंथों की श्रपने कान्यलालित्य के कारण धूम रही। ललितललाम अलंकार का ग्रंथ है और चंद्रालोक की पद्धति पर है। रसराज शंगार श्रीर नायिकाभेद का ग्रंथ है जो श्रपने सुकुमार भावों श्रीर काव्यसौंदर्य के लिये रिक्तों का कंठहार बना हुआ है। मितराम सरस, लिलत एवं सकमार रचना के धनी है।

#### रसराज में शृंगार श्रीर नायिकाभेद का निरूपण-

रसराज, जैसा उसके नाम से ही प्रकट है, शृंगार का, जो रसों का राजा है, निरूपण करनेवाला ग्रंथ है। परंतु प्रधानतया इसमें नायिकामेद का विस्तार है। यह शृंगार के ज्ञालंबन नायिका-नायक-वर्णन से प्रारंभ किया गया है। नायिका, मितराम के विचार से, वह है जिसकी देखकर चिच के भीतर रसभाव की उत्पिच होती है। नायिका के श्रनेक भेदों के मितराम के उदाहरण अत्यंत मनमोहक हैं। नायिका का वर्णन करनेवाला इनका सवैया बड़ा प्रसिद्ध है जो सरस एवं रमणीय काव्य का सुंदर नमूना है:

कुंदन को रँग फीको लगे झलके श्रति श्रंगन चार गुराई। श्राँखिन में श्रलसानि चितौनि में मंजु विलासन की सरसाई॥ को विन मोल विकात नहीं, मितराम लहे सुसकानि मिठाई। उयों ज्यों निहारिए नेरे हैं नैननि रयों त्यों खरी निकरें सी निकाई॥

इनका नायिकाभेद का श्राधार रसमंजरी है। इन्होंने स्वकीया, परकीया श्रीर गिराका, तीन नायिकाएँ मानी हैं। स्वकीया के तीन भेद हैं—मुग्धा, जो लज्जा के कारण पितसंग में किसकती है, नवोढ़ा कहलाती हैं। श्रीर जो प्रीतम को कुछ कुछ पितयाती है वह विश्रव्धनवोढ़ा होती है। मध्या श्रीर प्रौढ़ा के धीरा, श्रधीरा धीराश्रधीरा भेद हैं। परकीया के ऊढ़ा, श्रन्ढ़ा तथा गुप्ता, विदग्धा, लिह्ता, कुलटा, मुदिता, श्रनुशयना भेदों का वर्णन मितराम ने किया है। परकीया का इतना ही प्रकरण हैं।

गिषाका के बाद श्रन्यसंयोगदुः खिता, प्रेमगिवता, रूपगिवता, माननती नायिकाश्रों का वर्णन मितराम ने किया है। ये मेद स्वकीया के हैं जिसका संकेत मितराम ने नहीं किया। इसके बाद दशिवध नायिका—प्रोपितपितका, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, उत्कंठिता, वासकसङ्जा, स्वाधीनपितका, श्रिमंसिका, प्रवत्स्यत्प्रेयसी श्रीर श्रागतपितका—का वर्णन है। सरल, सीधे लच्चण तथा संदर उदाहरण रसराज की विशेषता है। ये मेद तीनों ही प्रकार की नायिकाश्रों के लिए जा सकते हैं। इसके बाद उत्तमा, मध्यमा श्रीर श्रधमा नायिकाश्रों का वर्णन है। मितराम का यह वर्णन भी रसमंजरी के श्राधार पर है श्रीर प्रायः स्वीकृत पदित पर है। श्रिधकांश लोगों ने इसी प्रकार नायिका-मेद-निरूपण किया है।

नायकभेद में पित, उपपित, वैसिक, ये तीन भेद किए गए हैं। इसके बाद चार प्रकार के नायकों—श्रनुकूल, दिच्या, शठ श्रौर घृष्ठ—का उल्लेख है। ये नायक के पितभेद के श्रंतर्गत हैं। उपपित श्रौर वैसिक का श्रलग वर्णन है। मानी, वचन-चतुर श्रौर कियाचतुर, इन तीन प्रकार के नायकों का वर्णन इसके श्रितिरिक्त है।

इसके बाद मितराम ने दर्शन को चार रूपों—श्रवण, स्वप्न, चित्र श्रौर साद्मात्—में प्रस्तुत किया है। इसके साथ उद्दीपन, परिहास, दूती श्रादि के वर्णन के पश्चात् श्रनुभाव, सात्विक भाव, हाब, संयोग श्रंगार का सुंदर वर्णन किया गया है। वियोग श्रंगार के पूर्वानुराग, मान, प्रवास, इन तीन भेदों का वर्णन है, कर्स्णात्मक का नहीं, जिसका देव श्रादि परवर्ती कवियों तथा पूर्ववर्ती श्राचार्य केशवदास ने वर्णन

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> रसराज, छं० ६, १०, १**३, १७**−१⊏, २४

२ वही, छं० २४-६३

किया है। वियोग की दस दशाएँ मानी गई हैं, परंतु मितराम ने नौ का ही वर्णन किया है। मरगा दशा का वर्णन नहीं है। इन वियोगदशास्त्रों के वर्णन के साथ ही ग्रंथ समाप्त हुस्रा है। मितराम का यह वर्णन भी रसमंजरी के स्राधार पर है।

जैसा पहले कहा जा चुका है, मितराम ने नायिका-भेद-वर्णन बँधी परिपाटी पर किया है। अतः विवेचन या सिद्धांत संबंधी कोई विशेष वात मितराम में नहीं मिलेगी। परंतु इनके स्पष्ट लच्चणों के उदाहरण काव्य की निधि हैं। उन्माद दशा का एक उदाहरण यह है:

जा छिन ते 'मितिराम' कहै, सुसुकात कहूँ निरस्यो मँदलालिहें। ता छिन ते छिन ही छिन छीन, बिथा बहु बाढ़ी बियोग की घालिहें। पोंछित है कर सों किसलें गिह बूसति स्थाम सरीर गुपालिहें। भोरी भई है मयंकसुखी, सुज भेंटित है भिर श्रंक तमालिहें॥

मितराम की किवता सुकुमार भावना श्रीर कोमल कल्पना के सहज गुणों से संपन्न है। इनकी श्रलंकारयोजना श्रनुभूति को स्पर्श करनेवाली है। इनके चित्रण व्यक्ति, वस्तु श्रीर भाव को सजीव रूप से प्रस्तुत करने की विशेषता रखते हैं। इनकी शैली सुसंस्कृत किंतु मर्मस्पर्शी है। मधुर, स्निग्ध भावावली के वर्णन में मितराम श्रद्धितीय हैं। उदाहरण के लिये दो छुंद देखिए:

गौने के द्यौस सिंगारन को मतिराम सहैतिन को गन श्रायो। कंचन के विद्युशा पहिरावत प्यारी सखी परिहास जनायो। पीतम स्मैन समीप सदा बजें यों किहके पहिले पिहरायो। कामिनी कौत चलावन को कर ऊँचो कियो पे चल्यो न चलायो॥ १॥ मोरपखा मतिराम किरीट में कंठ बनी बनमाल सुहाई। मोहन की सुसकानि मनोहर कुंडल होलिन में छिष छाई। लोचन लोल विसाल विलोकिन को न विलोकि भयो वस माई। वा मुख की मधुराई कहा कहीं मीठी लगे श्रीखियान लुनाई॥ १॥

#### ३. देव

देव के जीवनवृत्त तथा उनके शृंगार एवं नायिका-भेद-विवेचन के लिये सर्वोगनिरूपण के प्रसंग में यथास्थान देखिए।

देवकृत भवानीविलास की ही पद्धति पर कृष्ण भट्ट देवऋषि द्वारा लिखा शृंगार-रस-माधुरी ग्रंथ है। इसमें वर्णन नवरसों का है, परंतु वे शृंगार के रूप से ही लगते हैं। भवानीविलास में देव ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया है, परंतु शृंगार-रस-माधुरी में यह उल्लेख नहीं है। इस कारण इसका विवेचन सर्व-रस-निरूपण करनेवाले ग्रंथों के प्रकरण में पहले किया जा चुका है।

दिल्लीपति मुहम्मदशाह की आज्ञा से आजम किन ने संवत् १७८६ वि॰ में शृंगारदर्पण नामक शृंगारग्रंथ रस और नायिकामेद पर लिखा। किनल और निवेचन दोनों ही की दृष्टि से यह साधारण श्रेणी का ग्रंथ है।

# ४. सोमनाथ

सोमनाथ का जीवनवृत्त तथा इनके शृंगार एवं नायिका-भेद-निरूपण ग्रंगं का विवेचन सर्वोगनिरूपक कवियों के प्रसंग में यथास्थान देखिए।

# ४. उदयनाथकृत रसचंद्रोदय

उदयनाथ 'कवींद्र' वनपुरा के निवासी श्रीर प्रसिद्ध किव कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे। ये श्रमेठी के राजा हिम्मतिसंह श्रीर गुरुदत्तिसंह 'भूपित' के श्राश्रय में रहे। हिम्मतिसंह ने रसचंद्रोदय ग्रंथ पर ही इन्हें 'कवींद्र' की उपाधि दी थी। रसचंद्रोदय का दूसरा नाम विनोदचंद्रोदय भी है। इसकी रचना सं० १८०४ में हुई थी।

रसचंद्राद्य — शृंगार श्रीर नायिकाभेद पर लिखा गया ग्रंथ है। शृंगार के संयोग श्रीर वियोग दोनों भेदों का उल्लेख इसमें है, परंतु यह रसचंद्रोदय काव्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नायिकाभेद का वर्णन रसमंजरी की परिपारी पर है। रसचंद्रोदय में लच्गों को स्पष्ट करने के लिये दिए गए उदाहरण किनल-पूर्ण हैं। इनकी रचना सरल, सरस एवं सुवोध है। इस प्रसंग में दिवाभिसारिका का उदाहरण देखिए:

भूमि घन घटा शाई मूँ दि हुँ श्रकाश छाई,

चमकत कोंघा चकचोंघा से बगारे ते।
चटकारी चूनरी कुसुंभी वा किनारीवारी,

तैसिए दमकि रही घूँघट उघारे तें।
तेल श्रो फुलेल लागी अलकें बिशुरि रहीं,

मानों नाग लटकत कुंडल किनारे ते।
धोस में सिधारी गिरिधारी के मिलन हेतु,
जानी जाति दामिनी न कामिनी निहारे ते।

कवींद्र के वर्णन भी बड़े सजीव हैं श्रीर दृश्य को प्रभावकारी रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रीढ़ा प्रोषितभर्तृका का उदाहरण निम्नांकित है:

कुंज कुंज कौरन में भौर पुंज गुंजरत कोकिला रसालनि निकुंज ठाँव ठाँव ते। मंद मंद मारुत बहुत मलयाचल ते वाही सग आवे सुरभित होत गावते। भनत कवींद्र कोरु चलत बसंत समें तुमसे चलन कही पूजी पिय पाँव ते। गोरस की आन देहीं असकुन ठान देहीं जान देत तुम्हें पे न जान देत भावते॥

नायक के प्रसंग में इन्होने नायक के मानी, चतुर श्रौर श्रनभिज्ञ मेदों की भी चर्चा की है। इनका ग्रंथ विवेचन की श्रपेचा कवित्वगुगों से श्रधिक संपन्न है।

#### ६. भिखारीदास

भिखारीदास के जीवनवृत्त तथा शृंगार श्रौर नायिकामेद के ग्रंथों के विवेचन के लिये सर्वोगनिरूपक प्रसंग को यथास्थान देखिए।

#### ७. चंद्रदासकृत शृंगारसागर

चंद्रदास का श्रीर परिचय प्राप्त नहीं हो सका । इनका ग्रंथ श्रंगारसागर ही मिला है। इनके रचनाकाल का संकेत इस छंद में है:

दस श्रष्ट सतवत वर्षं रची पुन नव सु भनीत विवेक विचारो । श्रावण मास कला सिस की दुतिया सुभ संजम धर्म सुधारो । श्राम सु हेसपुरी बसिके, एहु प्रश्न सु दिव्य पुरान सँवारो । चंद तजे रस भाव सबै सब जोग सो छीरहि श्रान बिसारो ॥

इससे प्रकट है कि इसकी रचना १८११ वि० में हुई थी। इसका आधार रास पंचाध्यायी है, जैसा निम्नांकित दोहे से प्रकट है:

> पंचध्याची ध्यान यहु वरनौ सुक सुनि व्यास । पठत सुनत पावत सुपद नरनारी कैलास ॥

ग्रंथ में २२५ किवत्त, ७३ दोहा, २८ सोरटा हैं। चंद्रदास ने 'जयचंद्र' के नाम से भी किवता की है। यह रचना राधाऋष्ण के विनोद और विलास का वर्णन करती है, श्रतः इसे भक्तिशृंगार का ग्रंथ कहना चाहिए। लिखा है:

> नौरस पोडस भक्तरस द्वाइस भूषन मर्म । घरनड कीड़ा कृष्ण सुभ गोचर सात्विक धर्म ॥ ३`॥

इसमें लक्षों पर आग्रह नहीं, राधाकृष्ण की प्रेमलीला का ही वर्णन है, यद्यपि कुछ प्रसंग नायिकामेद ग्रंथों के से वर्णित हैं। जयचंद्र ने लिखा है:

> लच्छन जानत रसिक जन, साभू जानत ध्यान । चंद्र वयानत कृष्ण गुन, राधा रहस विधान ॥

इसमें १६ श्रंगारों का वर्णन करने के बाद पिद्मनी आदि चार नायिकाओं का वर्णन किया गया है। इनके केवल उदाहरण ही नहीं, लच्चण भी कहे गए हैं। इसके बाद स्वकीया और परकीया का वर्णन है। आंतरिक तल्लीनता न होने से

सामान्या का वर्णान इसमें नहीं किया गया है। यह सब प्रथम श्राचाय का विषव है। द्वितीय श्राच्याय दर्शनवर्णान से प्रारंभ होता है। इसके बाद सखीकर्म, राधा का श्रागमन, राधा जी की शोभा, नख-शिख-सोंदर्थ का वर्णान है। किर ऋतु-विहार-वर्णान है। मानवर्णान, विलासवर्णान, वसंत-ऋतु-क्रीड़ा, प्रेमपरीच्चा, रासकीड़ा रास पंचाध्यायी (भागवत) का प्रसंग है। इसमें सरस श्रंगारिक मिक्तमावना का वर्णान है, जो युग का प्रभाव है। इनका काव्य सामान्य कोटि का है।

# रामसिंहकृत रसिश्रोमणि

नरवरगढ़ के राजा रसनिवास के रचियता महाराज रामसिंह का शृंगार पर लिखा ग्रंथ रसशिरोमिशा है। इसका परिचय इस प्रकार है:

फ़्रस कुल नरवरनृषति छन्नसिंह परवीन।
रामसिंह तिहि तनय यह, वरन्यो ग्रंथ नवीन ॥ ३३१ ॥
बरन वरन विचारि नीकै समिक यो गुन श्राय।
सरल ग्रंथ नवीन प्रगट्यो रसिंसरीमिण नाय।
माध सुदि तिथि पूरना, पग पुष्य श्रक गुरुवार।
गिनि श्रठारह से वरस पुनि तीस संवत सार ॥ ३३२ ॥

ग्रंथ ३३२ छंदों में पूर्ण हुन्ना है। इसका रचनाकाल सं० १८३० वि० है। मंगलाचरण के बाद नायिका का लच्चण इस प्रकार दिया हुन्ना है:

चित्र विच रस को भाव श्रति, उपजत देषे जाहि। कवि जन रसिक प्रवीन जे कहत नायका ताहि॥ २॥

यहाँ पर 'रस की भाव' प्रकट होना, यह वाक्य त्रानुचित है। हो सकता है, 'रस' के स्थान पर 'रित' हो। नायिका का उदाहरण सुंदर है:

ग्रंग सलोने भरे रुचि सोने से कोमल गोरे लिए ग्रहनाई। नेन छके से रसीली चितौनि वसे सुसिक्यानि सुधा सी मिठाई। बैन सुनें सरसे सुख श्रीनिन है मनमोहन चारु निकाई। होत निहारत में न ग्रधानि लसे छबि ग्रीर ही ग्रीर सुहाई॥ ३॥

नायिकामेद का वर्णन इस प्रकार है: स्वकीया, परकीया, गनिका। स्वकीया के मेद हैं — मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा। इनके लच्च्या क्रमागत रूप में हैं। मुग्धा के ज्ञातयीवना, अज्ञातयीवना। मुग्धा के ही मेद — नवोढ़ा, विअव्धनवोढ़ा। प्रौढ़ा के रितप्रीता और रित-मुख-संमोहिता तथा मध्या और प्रौढ़ा दोनों ही के धीरादि मेद। ज्येष्ठा, किनष्ठा। परकीया के मेद ऊढ़ा, अन्दृहा तथा गुप्ता, विदग्धा, लिच्ता, कुलटा, अनुश्यना, मुदिता। इनके प्रमेद। गिष्ठाका के अन्य-संमोग-दु:खिता, गर्विता,

मानवती । श्रष्ट नायिकामेदों — प्रोधितपतिका, खंडिता, कलहांतरिता, विभलव्धा, उत्कंडिता, वासकसद्जा, स्वाधीनपतिका, श्रमिसारिका — का इसके वाद वर्णन है। इसी के कम में प्रवत्स्यत्पतिका श्रोर श्रागतपतिका का भी वर्णन है। इसके पश्चात् उत्तमा, मध्यमा श्रोर श्रधमा नायिकामेदों का विवरण दिया गया है। यह वर्णन रसमंजरी के श्राधार पर है।

इसके बाद सखीवर्णन के श्रंतर्गत मंडन, उपालंभ, शिचा, परिहास का वर्णन है। परिहासवर्णन के एकाध छंद श्रञ्छे हैं। उदाहरण के लिये नायिका का परिहास है:

> श्रुकुटी श्रित टेड़ी तिहारी श्रज्ँ श्रित टेड़ी चितौनि ठगोरी भरी। मनमोहन नाँव त्रिभंगी भली श्रेंग जैसे ही तैसिये बानि परी। कहूँ टेड़िये हाँहूँ हो जाऊँ नहीं हिय में बसती मैं उराति खरी। हैंसि के जब बात कहाो यों हैंसे हिर श्रीर सखी हैं हैंसी सिगरी॥१५७॥

इसके बाद दूतीवर्णन किया गया है। दूती के उत्तम, मध्यम, श्रधम मेदों के साथ उसके कार्यों में नायिका की लगनि नाइक सो प्रगठियों ॥ २॥ नायक की लगनि नायिका सो प्रगठियों ॥ ३॥ विरह निवेदन तथा ॥ ४॥ संघटन का वर्णन है।

नायिकावर्णन के प्रसंग में पित के श्रनुक्ल, दिस्या, घृष्ट श्रीर शठ मेद तथा उपपित श्रीर वैशिक नायकों का वर्णन किया गया है। नायिका के समान नायक के भी उत्तम, मध्यम श्रीर श्रधम भेदों का उल्लेख है। इसके श्रतिरिक्त, चतुर, प्रोपित श्रीर श्रनिमक्त नायकों का भी वर्णन किया गया है। सखाभेद में पीठमर्द, विट, चेट श्रीर विदूषक श्राते हैं।

्दर्शन के प्रकारों के वर्णन के पश्चात् भाववर्णन है।

भाव का लच्च रखिशरोमिश में इस प्रकार है:

तन मन जनित विकार जो, भाव रसे श्रनुकूल । काइक मानस दुविध सो, रस ग्रंथन में मूल ॥ २२१ ॥

रस का लच्चा रामसिंह ने इस प्रकार दिया है :

जो विभाव श्रनुभाव, सात्विक व्यभिचारीन मिलि।
होत जु पूरन भाव, थाई रस को जानिए॥ २२७॥
सो रस नव विधि बरनिए तिन में प्रथम सिंगार।
हास करुण पुनि रोद्र-कहि, चहुरुशो चीर विचार॥ ३२८॥

शृंगार के साथ सालिक भावों का प्रथम वर्णान है। संयोगवर्णान के बाद राववर्णान किया गया है। इसके उदाहरण वड़े सुंदर हैं। विन्छित्त का एक उदा-ररण दें जो रामसिंह की काव्यगत विशेषतात्रों को स्पष्ट करनेवाला है: साजि के सिंगार रूप जीवन गुमान भरी वैठी ही श्रनेक गोपी निकट गुपाल के। श्रावत ही तेरे मुखचंद्र के प्रकास फेले कुंज के निवास में मयूपनि के जाल के। सूपन विना हू लसे कानर सँवारे नैन श्रनियारे प्यारे मनमोहन रसाल के। देखत ही जीचन सरीज भए सौतिन के चाह भरे लोचन चकोर भए लाल के ॥२७।॥

पूर्वानुराग, मान, प्रवास और वियोग की दस दशाओं का यथाक्रम वर्णन इसके बाद है। तदनंतर संचारी भावों के केवल नाम गिनाए गए हैं। अन्य रहीं का वर्णन नहीं है। सब रहीं में शिरोमणि श्रंगार का वर्णन करने के कारण इस ग्रंथ का नाम रसिशरोमणि रखा गया है। रामसिंह की कविता सरल, सरस एवं सदलंकृति- युक्त है। वह समरणीयता के गुणों से संपन्न है।

१६वीं शताब्दी के मध्य में शृंगार श्रीर नायिकाभेद को लेकर श्रनेक ग्रंथ लिखे गए जिनमें से बहुत से प्रसिद्ध श्रीर प्राप्त नहीं हुए। शोभा किन का नवल-सन्चंद्रोदय सं० १८९८ में लिखा हुआ शृंगार रस का वर्णन करनेवाला ग्रंथ है। इसी प्रकार देवकीनंदन कृत शृंगारचरित (सं० १८४१), लालकिवकृत विष्णुविलास (१८६०), रामभट्ट फर्रखाबादी कृत शृंगारसीरम (१८३०), कलानिधिकृत शृंगार-रस-माधुरी आदि ग्रंथ भी लिखे गए। यशवंतसिंहकृत शृंगारशिरोमणि इनसे श्रिधिक प्रसिद्ध हुआ।

## ६. यशवंतसिंहकृत शृंगारशिरोमणि

तरवा नरेश महाराज यशवंतसिंह ने शृंगार पर शृंगारशिरोमिण नामक ग्रंथ लिखा। मिश्रवंधुत्रों ने इसका रचनाकाल सं० १८५६ वि० माना है। इसमें सर्वप्रथम स्थायी भावों का उल्लेख है, तत्पश्चात् संचारीभावों का। इसमें रसों में शृंगार को शिरोमिण मानकर उसका विवेचन किया गया है। यशवंतसिंह का कथन हैं: 'नवरस में शृंगार रस लसत शिरोमिण रूप'। ग्रंथ में श्रवण श्रौर दर्शन, इन दो प्रकारों की रित का वर्णन है। इसके बाद विभाव का वर्णन है जिसके श्रंतर्गत नायिकामेद का विशद उल्लेख है। इसमें श्रागतपितका के भीतर शकुनों का भी वर्णन किया गया है। उदीपन का भी इस ग्रंथ में विस्तृत वर्णन है जिसमें नृत्य, गान, पावस, कविच-श्रवण वनदर्शन, चपलादर्शन उपवनगमन, भूषण, सुमन, शिश, नच्चदर्शन, वर्षत, होली, पिक श्रादि के प्रसंग हैं। ये सुंदर श्रौर नव्यता लिए हुए हैं।

श्रनुभावों का तीन रूपों—श्रांगिक, वाचिक श्रीर श्राहार्य—में उल्लेख हैं। श्रनुभाव के प्रसंग में यह विभाजन सचमुच एक नवीनता है। इन तीनों के मेदों का वर्णन भी इस ग्रंथ में विशद है। सखी, दूती श्रादि का भी विस्तार से उल्लेख है, परंतु नायक के सहायक श्रीर सखा रूप में इस ग्रंथ के श्रंतर्गत मीमांसक, नैयायिक, ज्योतिषी, वैष्णव, शैव, श्रार्ण्य, पौराणिक श्रादि विशेष रोचक जान पड़तें हैं।

इसके उपरांत चौथे, पाँचवें श्रीर छठे श्रंगों में क्रमशः सात्विक, संचारी भावों श्रीर हावों का वर्णन किया गया है।

शृंगार का ऐसा विशद श्रीर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करनेवाला ग्रंथ श्रीर नहीं है, श्रतः श्रंगारशिरोमणि एक महत्वपूर्ण कृति है।

## १०. कृष्णकविकृत गोविंदविलास

कृष्णुकि गोपाल के पुत्र श्रौर ग्वालियर निवासी थे। इन्होंने श्रामेर (जयपुर) नरेश श्री हरनाथिस के पुत्र श्री गोविंदिस के लिये गोविंदिविलास की रचना की थी। कृष्णुकिव गोविंदिस के किवराज थे, जैसा निम्नांकित दोहे से प्रकट है:

### श्री गोविंद नरेश के, धित प्रसंन के काज। कियो ग्रंथ वे राज हैं, हौं उनको कविराज॥ ९॥

गोविंदिविलास का रचनाकाल सं० १८६३ वि० है। कृष्णुकवि वल्लम संप्रदाय के थे। इस ग्रंथ में इन्होंने रसों में सबसे सरस श्रंगार रस का वर्णन किया है। मंगलाचरण में गणेश, शारदा, गुरु, हरि की स्तुति के बाद ग्रंथ के उद्देश्य की चर्चा है। इसके बाद राज-वंश-वर्णन है। इसके उपरांत रसमंजरी के श्राधार पर बनी परिपाटी के श्रनुसार नायिका-मेद-वर्णन किया गया है। इसके पश्चात् भाव का लक्ष्ण श्रीर फिर संयोग-वियोग-श्रंगार का विस्तार से वर्णन है। श्रन्य रसों की बड़ी संक्षित चर्चा है। सात्विक भावों, हावों, मान, वियोगदशाश्रों श्रादि का वर्णन श्रति विशद है।

कृष्णुकवि की रचना कवित्व की दृष्टि से सुंदर है। इसमें सरसता श्रीर सहज प्रवाह है जो मनोमुग्धकारी प्रभाव डालता है। श्रालंकारिक उक्तियों श्रीर शब्दचयन के चमत्कार ने इनकी रचना को मधुर बना दिया है। इनके नायिकावर्णन से एक छुंद उदाहरण स्वरूप यहाँ दिया जाता है:

वैन सुरंग कुरंग नरंग धनंग उमंग न धंग प्रकासी।
कृष्न कहै ध्रति सुभ्र छटा सुघटा गरजै पट लागे ग्रकासी।
बार के भार लचे कटि मोइन भूषन फूलन ताई चकासी।
कोमलता सी सुपासी रसी सुनि दीप सिपा सी है जोति विकासी।

उन्नीसवीं शताब्दी के श्रांतिम भाग में श्रांगार रस पर श्रलग से लिखे हुए ग्रंथ कम मिलते हैं। श्रिथिकतर सर्वोगनिरूपक या सर्व-रस-निरूपक ग्रंथों के श्रंतर्गत श्रंगार का वर्णन श्राया है। नायिकाभेद पर, जो श्रंगार का ही एक श्रंग है, श्रवश्य इस बीच श्रिधिक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं।

## (४) नायिका-भेद-निरूपक आचार्य और उनके ग्रंथ

जैसा पहले कहा जा चुका है, नायिकामेद विषय पर, रसग्रंथों श्रीर श्रंगार-ग्रंथों में भी प्रचुर सामग्री मिलती है जिसका उल्लेख पूर्वगामी प्रसंगों में यथास्थान किया जा चुका है। परंतु श्रकेले नायिकामेद विषय पर लिखे जानेवाले ग्रंथों का भी एक वर्ग है जिसके श्रंतर्गत नायक-नायिका-मेद ही लिखे गए हैं। यह कहा जा सकता है कि नायिकामेद पर श्रिधिक प्राचीन समय से हिंदी में ग्रंथ उपलब्ध होते हैं श्रीर श्राधुनिक युग तक इन ग्रंथों के लिखने का चलन रहा है।

रीतियुग के पूर्व समस्त रसों का विवेचन करनेवाला ग्रंथ केवल रिकप्रिया है श्रीर श्रृंगार रस का विवेचन करनेवाला ग्रंथ सुंदरश्रंगार है, परंतु नायिकामेद पर भक्तियुग में ही ये चार ग्रंथ उपलब्ध होते हैं—कृपारामकृत हिततरंगिणी, स्रदासकृत साहित्यलहरी, नंददासकृत रसमंजरी श्रीर रहीमकृत वरने नायिकामेद। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हिंदी साहित्य में नायिकामेद पर ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति, काव्यशास्त्रीय या रसग्रंथ लिखने के पूर्व श्राई।

वृतारामकृत हिततरंगिणी इस दिशा में सर्वप्रथम रचना है। इसका समय संवत् १५६८ वि० है जैसा निम्नलिखित दोहे से स्पष्ट है:

> सिधि निधि शिवमुख चंद्र लिख, मात्र शुद्ध तितयासु । हिततरंगिनी हीं रची कविद्दित परम प्रकासु ॥ २०६॥

कृपाराम के प्रारंभिक कथन से यह भी स्पष्ट होता है कि शृंगार रस और नायिकाभेद संबंधी ग्रंथों का वर्णन उनके समय में बड़े छुंदों में होता या श्रीर उन्होंने संदोप श्रीर सुविधा के कारण दोहा जैसे छोटे छुंदों में इसकी रचना की:

> वरनत कवि सिंगार रस, छंद वहे बिस्तारि । में वरन्यी दोहान विच, याते सुघर विचारि ॥ ४ ॥

हिततरंगिणी में पहले विभाव का आलंबन श्रीर उदीपन रूप में उल्लेख करके फिर नायक नायिका रूप में इच्छा राधा का संकेत है। नारी के तीन मेद स्वकीया, परकीया और वारवधू—का उल्लेख करके उनके उत्तम, मध्यम श्रीर श्रधम भेद प्रकृतिमेद से किए गए हैं। ये मेद भरत के नाट्यशास्त्र के श्राधार पर हैं। मुखा के ज्ञातयौवना, नवोढ़ा, विश्रव्धनवोढ़ा मेद हैं। मध्या के अतिविश्रव्धनवोढ़ा तथा प्रौढ़ा के श्रानंदमत्ता एवं रितपीता मेद हैं। स्वकीया के तीन मेद श्रीर हैं—श्रतिहित, समहित श्रीर न्यूनहित। इनका उल्लेख बाद के श्रान्वार्थों ने नहीं किया है।

परकीया के भेद ऊढ़ा, अनूड़ा। ऊढ़ा के भेद भी इसी प्रकार दो किए गए हैं जो आगे के ग्रंथों में नहीं मिलेंगे; वे हैं—परन्याही, जब परकीया उपपति के गर

हो, श्रीर प्यारी जब वह पित के पास हो । इसके बाद लिह्तता, चतुरा, कुलटा, मुदिता, स्वयंदूतिका, श्रनुशयनिका, गुप्ता भेद भी परकीया के कहे गए हैं।

इसके बाद सबके दस भेद किए गए हैं जो ये हैं—स्वाधीनपतिका, वासक-सजा, उत्कंठिता, अभिसारिका, विश्वलब्धा, खंडिता, कलहांतरिता, प्रवत्स्यत्पतिका, प्रोषितपतिका और स्वाग्तपतिका। स्वकीया, परकीया और वारवधू के भेद से नायक के तीन भेद किए गए हैं—पति, उपपति और वैसिक।

इसके उपरांत सखी श्रौर उनके कर्म, दूतीभेद श्रौर कर्म श्रादि का वर्णन है। - कृपाराम ने सामान्या तक के मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा श्रादि भेद किए हैं जो श्रागे के श्राचार्यों ने मान्य नहीं समसे। इसमें बीच में विरह की दस श्रवस्था श्रों का भी उल्लेख है। यही कृपाराम की नायिकाभेद की वर्णनपद्धति है। परवर्ती लेखकों ने भरतमत को न मानकर भानुदच की रसमंजरी का श्राधार ग्रहण किया है।

स्रदासकृत साहित्यलहरी का समय श्रिषकांश विद्वानों द्वारा सं० १६०७ वि॰ माना जाता है। यह स्रसागर से भिन्न कृट पद्धति पर लिखा गया साहित्यक विशेषता से युक्त ग्रंथ है क्योंकि इसमें भक्तिरस के श्रमुक्ल नायिकाभेद का वर्णन है। इसका उद्देश्य लौकिक वासनाश्रों को भक्ति-रस-समुद्र में निमन्जित करना था। भिक्त के भावों का स्रसागर जैसा तन्मय वर्णन इसमें नहीं, वरन् बौद्धिक कलावाजी के रूप में नायिकाभेद प्रस्तुत किया गया है जिससे इस प्रकार की लौकिक वासनाश्रों के साथ मन समभौता न कर पाए।

नंददासकृत रसमंजरी स्पष्टतया नायिकाभेद का ही ग्रंथ है, परंतु इसका उद्देश्य प्रेम का रहस्य समभाना है। नंददास ने भानुकृत रसमंजरी के श्राधार पर रचना की है, जैसा निम्नलिखित दोहे से स्पष्ट है:

रसमंजिर श्रनुसार के, नंद सुमित श्रनुसार । बरनत बनिता भेद जहूँ, प्रेम सार विस्तार ॥ २५ ॥

उद्देश्य को स्पष्ट करता हुन्ना उनका छुंद है :

बिन जाने यह भेद सब, प्रेम न परचे होय । चरण हीन ऊँचे श्रचल, चढ़त न देख्यो कोय ॥ १६ ॥

इस प्रकार यह नायिका-मेद-वर्णन साधन है। नायिका-मेद-वर्णन का कम इस प्रकार है—स्वकीया, परकीया, सामान्या। इनके मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा मेद हैं। मुग्धा के नवोड़ा, विश्रव्धनवोड़ा एवं ज्ञातयौवना, श्रज्ञातयौवना मेद हैं। मध्या श्रौर प्रौढ़ा के धीरादि मेद। इसके वाद इनके स्वाधीनपतिकादि नौ मेद हैं। तदनंतर नायकमेद भी मान्य पद्धति पर है। यह ग्रंथ केवल लक्ष्ण वर्णन करता है श्रौर श्रिधकांशतः हिततरंगिणी के समान है। नंददास का यह नायिका-भेद-वर्णन माधुर्य भक्ति की उपासना की सीढ़ी के रूप में है।

रहीमकृत बरवे नायिकाभेद वरवे छुंदों में लिखा नायिकाभेद का उदाहरण ग्रंथ है। इसमें लच्चा नहीं हैं, केवल उदाहरणों में विविध नायिकाओं के शीर्षक है। अतः शास्त्रीय दृष्टि से नहीं वरन् कवित्व की दृष्टि से ही इसका महत्व है। बरवे वड़े सरस हैं और इस विशिष्ट छुंद से आकर्षित होकर ही रहीम ने यह ग्रंथ लिखा। वर्णन का कम रसमंजरी के अनुसार है। परंतु अवस्थानुसार दशविध नायिका का वर्णन कर यह ग्रंथ समाप्त हुआ है। आंतरिक भावों का इसमें बड़ा स्वामाविक एवं मर्मस्पर्शी वर्णन है। प्रिय के सानिध्य और सहयोग की ललक इस ग्रंथ में इस प्रकार वर्णित है कि इससे तत्कालीन समाज में नारी की दशा भी चित्रत हो जाती है।

इन ग्रंथों के बाद रीतियुग में लिखे नायिकामेद ग्रंथ श्राते हैं। इनका उद्देश्य मिक्त संबंधी नहीं, वरन् रसात्मक श्रीर साहित्यिक है। सं० १७०७ के श्रासपास शंभुनाथ सुलंकी या नृपशंभु के नायिकामेद ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, पर वे प्राप्त नहीं हैं। इसलिये इस विषय पर प्राप्त चिंतामिश त्रिपाठी कृत श्रंगारमंजरी ही प्रथम रह जाता है।

## १. घाचार्य चिंतामिणकृत शृंगारमंजरी

चिंतामिण्इत रस-नायिका-भेद ग्रंथों का विवेचन तथा उनका जीवनवृत्त सर्वोगनिरूपक प्रकरण में यथास्थान देखिए।

## २. कालिदासकृत वधूविनोद

कालिदास त्रिवेदी अंतर्वेद के रहनेवाले थे। ये औरंगजेब की सेवा में बीजापुर की लड़ाई में भी गए थे। इनके रचे अंथ—हजारा, राधामाधव-बुध-मिलन-विनोद, वधूविनोद या वारवधूविनोद हैं। वधूविनोद अंथ जालिम जोगाजीत के लिये लिखा गया।

प्रारंभिक परिचयात्मक विवरण से पता चलता है कि ये जंबूनरेश थे। छंद यह है:

> भयभीत दुर्जन होत है कर गहत को समसेर हैं। कर पगा जालिम के जगे जिमि जगत जग जस में रहे। जसु जीति जोगाजीत लीनो मच्यो सुरपुर कगर है। परिसद्ध जंबूदीप को नौथान जंबू नगर है॥ ५॥ नगर एक बीनों तहाँ, बहुविध नृपति श्रन्प। तरे बहे तृपदा नदी, त्रिपथगामिनी रूप॥ ६॥

ह्रप धरें हरिहर जहाँ तुकुटा देवी द्वार । पुनि है बाला सुंदरी लह्यों न ता गुन पार ॥ ७ ॥ पारबती नायक तहाँ सिधिदायक हैं ईशा सोभे सुरपुर मध्य में बसे चंद जा सीस ॥ ८ ॥ तिलक जानि जा देस को दुवन भए भयभीत । जाहिर भयो जहान में जालिस जोगाजीत ॥ १ १ ॥

जालिम जोगाजीत का वंशपरिचय १३वें, १४वें तथा १५वें छुंदों में दिया है। मालदेव के रामसिंह, उनके जैतसिंह, उनके माधोसिंह, उनके रामसिंह (द्वितीय), उनके गोपालसिंह, उनके सुवहरीसिंह, उनके गोकुलदास, उनके लक्ष्मीसिंह तथा उनके पुत्र वृत्तसिंह थे। इन्हीं वृत्तसिंह के पुत्र थे जोगाजीतसिंह।

> जोगाजीत गुनीन को, दीनौ श्रगनित दान । कालिदास जाते कियो, ग्रंथ पंथ उन मान ॥ १५ ॥

इसमें नायिकामेद एक कथायरंग के रूप में वर्णित है। लिलता सखी राधा को कृष्ण से मिलाने के लिये दूतीत्व का कार्य करती है श्रीर जब तक राधा नहीं श्राती, तब तक वह विविध नायिकाश्रों के मेदों का वर्णिन करती है। उसका जोर स्वकीया नायिका पर है श्रीर व्यंग्य रूप से वह राधा से विवाह की बात ही तात्पर्य रूप में कहना चाहती है:

> भेद कहे कुलवधुनि के, प्रथमिह रचि रचि वैन। मिले लाल गोकुल वधू, पे कुलवधू मिले न॥ २०॥

कुलवधू स्वकीया नायिका है जिसके मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा मेद परंपरागत हैं।
मुग्धा के श्रंकुरितयौवना, नवभूषनक्चि, लज्जावती, श्रज्ञातयौवना, ज्ञातयौवना,
विश्रब्धनवोढ़ा मेद हैं। वयःसंधि की स्थिति में होने से इसका भी वर्णन इसमें है।
कालिदास का विचार है, इस श्रवस्था में—'ज्यों दूधिहं जामन त्यों मनभावन जोबन
श्रावन जोग भयो।' एक उदाहर्स है:

मिभकत पर पोले संकुचित बोले भूपन नौले रुचि उमगे। दुलहिन होने की पिव लौने की मन गौने की बात पगे। बोदनी संभारी उरजरतारी मुप पे भारी जोति जगे। गाहूँ ने बादत लाजन डादत धूँघट कादत लाज लगे॥ ३०॥

मध्या में लाज श्रौर काम बराबर होता है। प्रौढ़ा रितकोविदा होती है। धीरा, श्रधीरा श्रादि मेद परंपरागत हैं। इन सबके उदाहरण इन नायिकाश्रों का वास्तविक चित्र खींचनेवाले हैं। ये वर्णन त्रिमंगी श्रौर ललित दुपई, चौपई श्रादि छंदों में हैं। दुपई छंद:

कली कमल की प्रोदा घीराघीरा गही मली थें। पिय तर्जन ता करि के चितई के हम कमल कली ज्यों ॥ ५३ ॥ ज्यों कली कमल की अरुनै दल की त्यों हम मलकी छिंच सरसी। तिरछो हैं जोहै तिकत न को है पिय को मोहै कर चर सी। कह तमें चलावन पिय परिपावन त्यों मन भावन गहि परसी। त्यों कीप मकोरें लोचन कोरे पिय मुप बोरे किर दरसी॥ ५४॥

ज्येष्ठा, फनिष्ठा, भेद के साथ स्वकीया प्रसंग समाप्त हुन्ना है। परकीया के ऊढ़ा, श्रन्दुा, गुप्ता, त्रिविध विदग्धा, लिच्चता, कुलटा, श्रनुसुधा, मुदिता भेदों का वर्णन है। सामान्या का वर्णन न केवल उसके लच्चणों के साथ है, वरन् उसके नृत्य एवं सौंदर्यचेष्टाश्रों का भी चित्रण है। एक उदाहरण है:

बिहसें सिर दारें, सरस उदारें दरद विदारें हम पलकें। वेसरि के पोतिन मनिगन जोतिन जरकस जोतिन तन झलकें। अरवसी न पूजें कवि कुल कुजें वसिकिनि दूजें गहि जलकें। जगमग वरवीचिन बदन मरीचिन सदन दरीचिन छवि छलकें॥१०१॥

वारवधू के नखिशाख, श्रामूपण, चेष्टा श्रादि का भी वर्णन इसमें है। यह वर्णन इतना विस्तृत है कि इसे 'वारवधूविनोद' नाम भी दिया जाता है। चेष्टा सौंदर्य का एक छंद है:

> लगे कान में बीरि की छान फैली। लगे दूरि के सूर की नोति मैली। मचै नैन नीके रचें चैन चोपें। हरें उठलसें फुछ ग्रंभोज ग्रोपें॥११८॥

इस प्रकार सामान्या का विस्तार से वर्णन है। इसके बाद अष्टनायिकाओं का कथन है। अन्यसंभोगदुःखिता, चक्रोक्तिगर्विता, रूपगर्विता, आदि के साथ विप्रलब्धा, वासकसज्जा, स्वाधीनभर्तृका, अभिसारिका, प्रोधितपतिका का वर्णन इस प्रसंग
में किया गया है। उत्तमादि नायिकाओं का वर्णन इसके बाद हुआ है। इसके बाद कुष्ण राधा के संयोगविलास का वर्णन है। इसी ग्रंथ में यह छंद है:

एक ही सेज पै राधिका माधव घाइ लें सोई सुभाई सलोने।
पारे महाकवि कान्ह कों मिद्ध पे राधा कहें यह बात न होने।
हेहाँ न साँवरी साँवरे ते मिलि बावरी बात सिखाई है कौने।
सोने को रूप कसौटी लगें पे कसौटी को रंग लगे नहिं सोने॥ २३९॥

इसके बाद नायक श्रीर नायकसखाश्री का वर्णन है। राधा कृष्ण के शृंगारवर्णन में कवि कालिदास की भक्तिभावना के दर्शन होते हैं, जैसा श्रंत के कृवित्त तथा छंद से प्रकट है: भीजे इक जाम तकि राधा घनइमाम केलि,
धाम ते निकरि दोऊ बाहरी धों आए हैं।
काजीदास श्रंगन श्रंगना मरोरि शानि,
श्रंगराग श्रंग के सबै ही महराए हैं।
कंचन सी तन ताम श्रोप परी निपरी है,
धारी मुख सुपमा समूह सरसाए हैं।
भीने पट भालकन लागी छिन छलकनि,
श्रालकनि पलकनि जलकनि छाए हैं॥ ३३९॥

दुपई---

छाय रहे जुःछहों रित जा घर प्रेम जॅजीर जिकरिके। कालिदास राधा माधव के पूजों पाइ पकरिके॥:३४०न।

इस प्रकार वधूविनोद ३४० छंदों में समात हुआ है। :इसकी रचना सं० १७४६ वि० में हुई थी। कालिदास ने महाकिव नाम से भी किवता की है, जैसा ऊपर उद्धृत छंद २३६ से प्रकट है। नायिकामेद पर यह उत्तम ग्रंथ है। इसके उदाहरण किवत्वपूर्ण है। इनकी किवता उक्तिवैचिन्य, भावन्यंजना श्रीर वर्णनसौंदर्य से संपन्न है।

नायिकाभेद विषय पर १८वीं शताब्दी के मध्य में श्रानेक ग्रंथ लिखे गए हैं। खोज रिपोटों श्रीर कुछ इतिहास ग्रंथों में श्रीधर का लिखा नायिकाभेद, कुंदन ( बुंदेलखंडी ) का नायिकाभेद, केशवराय का नायिकाभेद, खंगराम का नायिकाभेद रंग खाँ का नायिकाभेद, प्रभृति ग्रंथों का उल्लेख हुआ है। ये ग्रंथ श्रिधिक प्रसिद्ध नहीं हुए। साथ ही, ये प्राप्य भी नहीं हैं। यह तध्य इनके कवित्व श्रीर विवेचन दोनों ही के महत्व को साधारण कोटि का सिद्ध करता है। परंतु यहाँ पर यह प्रवृत्ति पूर्णत्या स्पष्ट हो जाती हैं कि श्रालंकार ग्रंथों के साथ नायिकाभेद ग्रंथों की रचना का प्रचुर मात्रा में प्रचलन था। यह प्रवृत्ति १६वीं शताब्दी के श्रंत तक परिलक्षित होती है।

### रै. यशोदानंदनकृत नांयिकाभेद

यशोदानंदन कां उल्लेख शिविसंहसरोज में मिलता है। ये संभवतः उन्नाय जिले के बैसवारा चेत्र के निवासी थे। इनका जन्म सं० १८२८ में हुश्रा था। इन्होंने बरवे नायिकामेद नामक ग्रंथ सं० १८७२ वि० में लिखा था। इसमें संस्कृत में भी कुछ वरवे भिलते हैं, शेप श्रवधी भाषां में लिखे वरवे हैं। यह रहीम के बरवे नायिकामेद के समान लिलत ग्रंथ है। महत्व कवित्व का है, विवेचन का नहीं। कविता वड़ी सरस है।

उन्नीसनीं शताब्दी के ग्रांतिम चरण में भी नायिकाभेद पर लिखे गए ग्रंथ मिलते हैं। माखन पाठक ने सं० १८६० में होली के वर्णन के साथ नायिकाभेद कहनेवाला वसंतमंजरी नामक ग्रंथ लिखा, जैसा उनके निम्नांकित कथन से सुष्ट है।

> गनी नायका राधिका, नायक नंदकुमार। तिनकी लीला फागु की, बरनों परम उदार॥१॥

इनके वर्णन अञ्छे हैं। महाकिव देव के प्रपौत्र भोगीलाल दुवे ने भी बलत-विलास नामक ग्रंथ की रचना सं० १८५६ में की जो नायिकाभेद पर लिखा हुआ ग्रंथ है। यह कूर्मनरेश वरूतावरसिंह के लिये लिखा गया था।

नायिकाभेद पर जगदीशलालकृत व्रजविनोद नामक व्रंथ भी इसी समय की रचना है।

## ः ४. प्रतापसाहिकत व्यंग्यार्थकोमुदी

प्रतापसाहिकृत रस श्रीर नायिकाभेद ग्रंथां का विवेचन तथा उनका जीवन-वृत्त सर्वोगनिरूपक प्रसंग में यथास्थान देखिए।

## ४. गिरिधरदासकृत रसरताकर, उत्तरार्ध नायिकाभेद

( भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित तथा खंगविलास प्रेस, बाँकीपुर, परना से प्रकाशित )।

भारतेंदु जी ने मंगलाचरण के बाद इस ग्रंथ में लिखा है:

रसरतनाकर नाम इक, मम पितु विश्व्यो ग्रंथ।
यथा नाम गुन गन भरयो, दरसावन रस पंथ॥ ३॥,
ताम भावादिक कहे, जेहि पितृ रहत न खेद।
काल कृपा ते रहि गयो, लिखन नायिका भेद॥ ४॥
ताको इक वरनन करत, सुमिरि कृष्ण सुख कंद।
पितु इच्छा पूरन करन, ता सुत श्री हरिचंद॥ ५॥

इस ग्रंथ में लक्ष भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने गद्य में लिखे हैं श्रीर उदाहरण गोपालचंद्र या गिरिधरदास के हैं। भारतेंद्र को लक्ष्य लिखने की श्रावश्यकता वहीं पड़ी है जहाँ पर गिरिधरदास के लक्ष्य नहीं प्राप्त हैं। पिश्चनी श्रादि के लक्ष्य गिरिधरदास जी ने स्वयं दिए हैं। चित्रिणी का लक्ष्य यो दिया गया है:

> दूबरी न मोटी नहिं लॉबी नहिं छोटी देह, उन्नत उरोन छीन कटि छवि छावती।

राग बाग श्रादि उपभोगन सों रित श्रति,
रित जल मध्य मधुगंध श्रधिकावती।
गिरिधरदास बानी बोलती मयूर ऐसी,
कारे केश वेश सेस जलना लजावती।
लोल दोऊ नित्र मिश्र सुखद चरित्र जाके,
ऐसी जो विचित्र तीन चित्रनी कहावती।

भारतेंद्र जी ने इनके मिश्र मेदों का भी संकेत किया है-जैसे पद्मिनीचित्रिणी, पिन्निनीशंखिनी त्रादि । इसके बाद दिच्या, श्रादिच्या श्रीर दिच्यादिच्या भेदों का कथन है। देवताश्रों की स्त्रियाँ दिन्या। श्रवतार लेकर श्राई हुई दिन्यादिन्या श्रौर मानुषी श्रदिन्या हैं। भारतेद्र ने श्रपनी न्याख्या में स्वकीया, परकीया श्रीर सामान्या तीन मेद न मानकर पाँच मेद-कुमारी, स्वकीया, परकीया, कुलटा श्रौर वारवधू माने हैं। उनके विचार से कुमारी में जब स्वकीयात्व ही नहीं है तो परकीयात्व कहाँ से होगा: श्रौर फिर यह तो कोई जानता नहीं कि उसका विवाह जिसको वह चाहती है उसी से होगा या दूसरे से, इससे पहले ही से उसकी परकीया मानना श्रयोग्य है। वैसे ही, कुलटा तो प्रकट श्रीर श्रनेक पुरुषों में श्रनुरक्त होती है, इससे परकीया नहीं कही जा सकती। भारतेंदु जी के ये विचार मौलिक जरूर हैं पर सर्वमान्य नहीं हो सकते। कुमारी का प्रिय रूप मे अनुराग करना, विना यह जाने कि वह उसका पति होगा या नहीं, उसे परकीयापन के लच्चण से युक्त कर देता है। इसी प्रकार सामान्या का उद्देश्य धनप्राप्ति होता है, प्रेम नहीं । कुलटा का उद्देश्य यह नहीं है। श्रतः कुलटा सामान्या नहीं। यदि उसमें प्रेम श्रौर श्राकर्षण नहीं तो नायिका ही न होगी और यदि ये बाते हैं तो वह परकीया के भीतर आ जाती है, जैसी प्राचीन श्राचार्यों की धारणा है। फिर भी, भारतेंद्र की सूफ उनके मौलिक चिंतन को स्पष्ट करती है।

स्वकीया के तीन भेद हैं—अनुकूला, समा श्रौर विषमा। ये भेद उत्तमा, मध्यमा श्रौर श्रधमा से मिन्न हूं। उत्तमा को पित के श्रातिरिक्त त्रैलोक्य में कोई पुरुष नहीं जान पड़ता। श्रौर अनुकूला पित के श्रपराधी होने पर भी सदैव अनुकूल रहती है। मध्यमा अन्य पुरुषों को भाई के समान देखती है श्रौर सम पित के अनुसार सम श्रौर विषम व्यवहार करती है। श्रधमा धर्म के भय से दूसरे पुरुषों पर चित्त नहीं चलाती श्रौर विषमा पित के चाहने पर भी नहीं चाहती। इस प्रकार दोनों प्रकारों में अंतर है। यहाँ पर यह निर्देश फर देना श्रावश्यक है कि भारतेंदु की उत्तमा श्रादि पितनता के उत्तमा, मध्यमा, अधमा भेद हैं, जैसा तुलसीदास ने सीता अनुस्था के प्रसंग में लिखा है—उत्तम के अस बस मन माँही। सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं। श्रादि। साहित्य में विर्णित उत्तमा आदि श्रनुकूला, समा, विषमा ही हैं।

परकीया के भेदनिरूपण में भी भारतेंद्र ने मौलिकता दिखाई है। उनके

मन मोहै जोहत सकत, जाने रस निरधारि। प्रीति एक ही सीं करे, सो परकीया नारि। प्रकट करे प्रितुरांग वा, राखे तीहि छिपाय। नहिं चाहे पिय को तक, परकीया कहवाय।।

इसके तीन मेद हैं—उत्तमा, समा श्रीर विषमा। उत्तमा के दो भेद हैं, प्रेमिपूर्णी श्रीर शंकिता। भारतेंदु के ये भेद मीलिक हैं। परकीया विषयक उनका प्रसिद्ध छंद है:

यह साँवन सोक निसावन है मनभावनि यामें म लाज भरो। जिसुना पे चलो सु सबै मिलिके श्रिक गाह बेनाइ के सोच हरो। इमि भाषत है हरिचंद पिया, श्रहो लाहिली देर न यामें करो। चलो सूलो सुलाओ, सुको उसको, इहि पार्से पतिवत तालें भरो।

उत्तमा, जो प्रियतम के न चाहते हुए भी चाहे। इसका भेद शिकता वह है जो लोगों की शंका से प्रीति को प्रकट न करे। तथा प्रेमंपूर्णी वह है जिससे किसी की लाज, शंका या भय न हो। नायक के 'समान प्रीति करनेवाली और लिंजों का निर्वाह करनेवाली समा परकीया है और विषमा वह है जो नायक के चाहने पर भी न चाहे। उदाहरण:

दिन पे सौ फेरे करत, तुव गंतियन के लाल। तौहू तू भाँकत न चिह, कबहुँ श्रटारी बाल॥

द्रव्य के लोम से जो प्रिय की श्रिमिलावा करती है वह सामान्या या गणिका है। भारतेंद्र ने इसके दो भेद किए हैं। एक गुप्त गणिका और दूसरी शुद्ध गणिका। जिनकी वृत्ति गणिका ने हो श्रीर गुप्त रीति से गणिकात्व करे वह गुप्त गणिका है। उदाहरण:

लप भप करि छिपि लांबहीं, कंचन चरत जहान। घनि कासी की कुलबधू, काटत गनिका कान।।

ये मेद 'रसरलाकर में गिरिघरदास के नाम पर भारतें दु जी ने प्रखतं किए हैं जिनमें भेद 'प्रमेद' के विचार 'से अनेक स्थली पर उनकी मीलिक कल्पनाएँ हैं।

#### (६) उपसंहार

यह संत्तेप में संवत् १७०० वि० से लेकर १६०० वि० तक सर्वरस, श्रंगार, नायिकामेद विपयों का वर्णन करनेवाले ग्रंथों का परिचय हुन्ना। रीतियुग में इन विपयों पर साहित्य लिखने की विशेष प्रवृत्ति थी, जैसा पहले कहा जा चुका है।

१६०० वि० के बाद भी इन विषयों पर अनेक ग्रंथ लिखे गए। समस्त रसीं का वर्णन करनेवाले ग्रंथ तो आधुनिक युग में भी लिखे जाते रहे, प्रंतु शृंगार श्रीर नायिकाभेद का निरूपण कम हो गया। ग्वाल, लिखराम, सेवक, विहारीलाल, प्रतापनारायण सिंह, भानु, ब्रजेश श्रादि अनेक किव आधुनिक युग में भी इन विपयों पर लिखने के कारण उल्लेखनीय रहेंगे।

परंतु, श्राधुनिक युग की परिवर्तित परिस्थितियों के कारण इस साहित्यिक प्रवृत्ति का श्रिषक विकास १६०० वि० के बाद नहीं हो सका। रीतियुग में तो इन विषयो पर लिखना श्रत्यंत संमान की बात समभी जाती थी, पर श्राधुनिक काल में यह प्रवृत्ति युगचेतना के प्रतिकूल सिद्ध हुई। श्रतः न केवल यही बात थी कि इसे प्रोत्साहन नहीं प्राप्त हुश्चा, वरन् श्रागे चलकर इसकी निंदा तक हुई। भारतेंदु-युग में थोड़ा बहुत संमान इसे मिलता रहा, परंतु द्विवेदीयुग में इसके विरुद्ध विचार प्रकट किए गए। वह राष्ट्रीय श्रांदोलन का युग था, श्रतएव रस-नायिका-भेद वृर्णान की श्रपेत्ता उद्बोधन श्रीर कांति के गीतों की श्रावश्यकता थी। श्रतएव यह प्रंपरा दूट गई। परंतु, उस समय के विचारों से यह हानि श्रवश्य हुई कि उस सामयिक श्रावश्यकताजन्य विरोध से लोगों में समस्त रीतिसाहित्य के प्रति निंदा की मावना जाग्रत हुई, जो श्रवांछनीय थी।

रीतियुग के रस, शृंगार श्रीर नायिकामेद पर लिखे गए काव्य का कवित्व, जीवन श्रीर मनोविज्ञान की दृष्टि से वड़ा महत्व है। विवेचना के चेत्र में श्रिष्टिक विकास नहीं हुश्रा, यह तथ्य है, परंतु इसके माध्यम से सींदर्य, रूप श्रीर भावनाश्रों का सूदम चित्रण करनेवाले श्रतीव मधुर श्रीर लिलत काव्य की रचना हुई जिसका साहित्य में सदैव संमान रहेगा। यह काव्य उपयोगी चाहे न हो, पर इसके लालित्य में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। खड़ी बोली में इस प्रकार के लालित्य को उतारना श्रभी श्रेष है।

# पंचस अध्याय

# अलंकारनिरूपक आचार्य

### . १. विषयप्रवेश

कर्नल टाड के आधार पर शिवसिंह संगर ने लिखा है— मुभको अवंतिपुरी के एक प्राचीन इतिहास में लिखा मिला है कि संवत् सात सो सचर में अवंतिपुरी के राजा भोज के पिता राजा मान काव्यशास्त्र में महानिपुरा थे। उन्होंने अलंकारिव पूषी नामक एक वंदीजन को पढ़ाई। पूषी किन ने संस्कृत अलंकारों का भाषा दोहरों में विशद वर्णन किया। उसी समय से भाषाकाव्य की नीव पड़ी । इस जनश्रुति पर पं० रामचंद्र शुक्त ने विश्वास नहीं किया। यद्यपि पूषी या पुष्य किन की रचना या उसका कोई अंश आज उपलब्ध नहीं है, इसिलये उक्त जनश्रुति को ही प्रमाण मानकर उसे इतिहास का आधार नहीं बनाया जा सकता, फिर भी यह असंभव नहीं लगता कि अष्टम शती के श्रीतम चरणा में अलंकार विषय के दोहे भाषा में लिखे गए हों, क्योंकि संस्कृत-अलंकार-शास्त्र के अनुकरण पर संस्कृतेतर सरस्वतियों में ग्रंथप्रण्यन के प्रयत्न उस समय होने लगे थे—दंडी के काव्यादर्श से अनुभेति कन्नड़ भाषा की प्रसिद्ध रचना किन-राज-मार्ग का रचनाकाल उपतुंग या अमोधवर्ण ( ८१४—८७७ ई० ) का शासनकाल ही है। कम विश्वास का तथ्य यह है कि अष्टम शती की वह 'भाषा' श्रपसंश की अपेक्ता हिंदी के अधिक निकट है।

यदि पुष्य किन के ग्रस्तित्व में सत्यांश है तो उनके ग्राश्रयदाता राजा मान ग्रीर उनका काल संवत् ७७० भी सत्य है। ग्रवंतिपुरी या धारानगरी ग्रीर उसके ग्रिधिपति राजा भोज सांस्कृतिक इतिहास में ग्रिनेक किंवदंतियों के ग्रालंबन रहे हैं। डा० एस० के० दे ने सरस्वतीकंटाभरणा ग्रीर शृंगारप्रकाश के रचिता धारानरेश भोजदेव का काव्यकाल ईसा की ग्यारहवीं शती का द्वितीय चरणा माना है। ये दोनों ग्रंथ उस प्रतापी राजा के विशाल ग्रध्ययन ग्रीर मौलिक चिंतन का ग्रव्हा परिचय देते हैं। यदि संस्कृत-काव्य-शास्त्र की ये मान्यताएँ विश्वसनीय हैं तो धारानरेशों का काव्य-शास्त्र-व्यसन संभव है। परंतु या तो राजा मान भोजदेव के पिता नहीं हैं या उनका समय विक्रम संवत् ७७० नहीं है। संभवतः इसी ग्रसंगित के

१ शिवसिंहसरीज, पृ० ह

र हिस्ट्री आव् संस्कृत पोएटिवस, प्रथम भाग।

निवारणार्थ पं॰ रामचंद्र शुक्त ने 'राजा भोज के पिता राजा मान' पदों में 'पिता' का स्त्रर्थ 'पूर्वपुरुष' लेकर पूपी किन को 'भोज के पूर्वपुरुष राजा मान का सभासद पुष्य नामक वंदीजन' माना है स्त्रीर स्त्राचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कल्पना की है कि 'मान्यखेट' का ही परवर्ती रूप राजा 'मान' हो गया स्त्रीर सभाकिन का बाद में 'भाट' हो जाना भी कुछ स्त्राक्ष्य की वात नहीं है ।

हम ऊपर निवेदन कर चुके हैं कि पूपी किव के भाषा दोहरों को हिंदी की संपत्ति नहीं माना जा सकता । संभवतः उनको पश्चिमी अपभ्रंश की निधि माना जा सकता था । उनके अंतर्धान होने का भी यही कारण है कि उत्तर भारत में अपभ्रंश का वही साहित्य बच सका है जिसका मूलं उच्छ्वास जैन मत था—काव्यशास्त्र के स्वतंत्र ग्रंथ या तो लिखे नहीं गए या विस्मृति की चादर लपेटकर सदा के लिये सो गए । अप्रम शती के चतुर्थ चरण में 'भाषा' में अलंकार विषय और दोहा छुंद दोनों की रचना संभव थी। अलंकार के दिग्गज आचार्य मामह और दंडी, जिनकी स्थायी परंपरा कमशः उत्तर भारत और दिच्या भारत में चिरकाल तक चलती रही, इस काल तक प्रसिद्ध हो गए थे। अष्टम शती में ही उद्भट ने भामह-विवरण लिखकर काव्यलंकार के सार का संग्रह सामान्य संस्कृतज्ञ पाठक के लाभार्थ तैयार कर दिया था, और स्वयंभू की छूपा से अष्टम शती में 'भाषा' तथा सरहपा के प्रयत्न से 'दोहा' छुंद का भी पर्यांत प्रचार था। अस्तु, पूर्ण कवि की कल्पना के लिये अष्टम शती की ऐतिहासिक परिस्थिति प्रतिकृत्ल नहीं है और उनका चिरलोप भी युक्तिसंगत लगता है।

अनुमान किया जाता है, अपभ्रंश के प्रसिद्ध कि पुण्यदंत ही भाषा के पूपी कि हैं। इस अनुमान का बीज 'पुण्य' या 'पुण्य' नाम की भूमि में छिपा है और इसका सिंचन इस विश्वास से हुआ है कि वह कि भाषा' अर्थात् अपभ्रंश का कि या और वह इतना प्रसिद्ध या कि उसका लोप नहीं हो सकता। कहने की आवश्यकता नहीं कि 'पुष्प' और 'पुष्पदंत' की एकता कष्टकल्पना है। उपर्युक्त अनुमान अनावश्यक है। पुष्पदंत ग्यारहवीं शताब्दी के कि ये, इनके आअयदाता राष्ट्रकृट कृष्णाराज तृतीय के महामात्य भरत और उनके पुत्र महामात्य नन्न थे, राष्ट्रकृट राजाओं का धारानगरी पर अधिकार एक वार अवश्य हुआ था परंतु केवल इसी आधार पर उनके अमात्यों को राजा भोज और राजा मान किल्पत नहीं किया जा सकता। पुष्पदंत की भाषा रचनाएँ प्राप्य हैं। उनके नाम तिसिंह महापुरिस गुगा-

१ हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० ३

र हिंदी साहित्य, पृ० म

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> श्रीराम शर्मा: दिव्खनी का गद्य श्रीर पद्य, पृ० ४७४

## हिंदी साहित्य का गृहत् इतिहास

लंकार (त्रिपष्टि महापुरुष गुणालंकार) श्रर्थात् महापुराण्, गायकुमारचरिड (कुमारचरित) श्रीर जसहरचरिड (यशोधरचरित) हैं। ये तीनों ही प्रकाशित चुकी हैं, यद्यपि महापुराण् या त्रिपष्टि महापुरुप गुणालंकार नाम की पुस्तक गुण् के श्रालंकार के संबंध में भ्रम उत्पन्न कर सकती थी, परंतु इस रचना में ६३ महापुर के गुणाना मात्र हैं, इसलिये काव्यशास्त्र की भ्रांति यहाँ संभव नहीं। श्रस्तु

पूपी किन का पुष्पदंत में अध्यवसान युक्तियुक्त नहीं लगता और हमले किनदंती पर पूर्णतः निश्वास करते हुए आचार्य हजारीप्रसाद द्विनदी से ही इस नात में सहमत होना पड़ता है कि पूपी किन अपभंश का ही किन था और हमारा अनुमान है कि अप्रम शती की अस्तवेला में अलंकार निपय तथा दोहा छंद के लिये भाषा में पर्याप्त अनुकूलता थी।

यह ऋसंभव नहीं कि पूर्ण किव के बाद भी भाषा में यदाकदा काव्यशास पर पुस्तकें लिखी जाती रही हों, क्योंकि संस्कृत में काव्यशास्त्र का जो प्रसार हुन्ना वह समकालीन भाषाकवियों को श्रवश्य पेरित करता रहा होगा। फिर भी, केशवदास से पूर्व कोई भी ऐसा श्राचार्य नहीं हुत्रा जो संस्कृत श्रीर भाषा का समान रूप से पंडित होने के कार्या संस्कृत में लिखने की चमता रहने पर भी शिष्यजन के प्रति श्रनुराग से प्रेरित होकर भाषा में काव्यशास्त्र का निश्चित श्रीर व्यवस्थित स्त्रपात कर सकता । केशव से पूर्व, पं० रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, संवत् १५६८ में कृपाराम ने नायिकाभेद की पुस्तक हिततरंगिणी लिखी, परंतु आचार्य हजारीप्रसाद दिवेदी उसे पीछे की रचना मानते हैं? । यदि यह पुस्तक गोस्वामी हितहरिवंश की प्रेरणा से लौकिक शब्दावली में त्रालौकिक रस का वर्शन करती है तो भी इसका प्रसायन संवत् १५६० में संभव नहीं। स्वयं हित जी का काव्यकाल उ संवत् १५६१ से प्रारंभ होता है। रसनिरूपण में सूरदासकृत साहित्यलहरी (सं०१६०७), नंददासकृत रसमंजरी ( लगभग सं० १६१० ). श्रीर मोहनलाल मिश्र वृत श्रंगारसागर (सं० १६१६ ) केंशव से पूर्व की रचनाएँ हैं, परंतु उनका प्रग्यनहेत मिक-उच्छ्वास है, विवेचन की इच्छा नहीं; उनमें रसनिरूपण के वीज खोजे जा सकते हैं, स्त्रपात नहीं। त्रालंकार विषय पर गोपा ने त्रालंकारचंद्रिका और करनेस कवि ने कर्गाभरण, श्रुतिमूषण श्रौर भूपभूषण केशव से पूर्व लिखी थीं, परंतु डा॰ भगीरथ मिश्र ने गोपा का गोप कवि से अभेद मानकर यह सिद्ध किया है कि गोप कवि का

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> हिंदी साहित्य, पृ० =

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वहीं, ए० २६५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> राधावल्लम संप्रदाय, सिद्धांत श्रौर साहित्य, ए० ११६

४ हिंदी कान्यशास्त्र का इतिहास, १०५१

समय सं० १६१५ नहीं, प्रत्युत सं० १७७३ है, श्रीर करनेस कवि की रचनाएँ श्रिप्राप्य हैं। इस परिस्थिति में श्रियाविध उपलब्ध प्रामाणिक सामग्री के श्राधार पर यही सिद्ध होता है कि केशवदास ने हिंदी ज्ञजभाषा में सर्वप्रथम श्रतंकार विषय का विवेचन करके काव्यशास्त्र के प्रौढ़ विवेचन का स्त्रपात किया।

केशवदास के काव्यशास्त्र संबंधी ग्रंथ तीन हैं-रिसिक्पिया (सं० १६४८), रामचंद्रिका ( सं० १६५७ ), तथा कविप्रिया ( सं० १६५८ )। रिकिप्रिया उनकी प्रथम रचना है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें रसवर्शन काव्य-शास्त्र की दृष्टि से किया गया है, भक्तिभाव से नहीं। रामचंद्रिका में रामकथा के व्याज से नाना छंदों का प्रयोग केशव ने दिखाया है। कविप्रिया का 'श्रवतार' तो सं० १६५८ में हुन्रा परंतु उसकी तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी--शनैः शनैः हमारा यह विश्वास हो चला है कि कविप्रिया का बीजवपन रिंकप्रिया से पूर्व का है श्रीर इसने रिकफिया के नामकरण को भी प्रभावित किया है। कविप्रिया का 'विषय कविशिक्ता है, कान्यशास्त्र या श्रलंकार मात्र नहीं, परंतु रीतिकाल के कवि श्रलंकार या काव्यशास्त्र का ही वर्णन करते थे। इसलिये, श्रीर इसलिये भी कि केशवदास प्रौढ़ ऋाचार्य हैं परंतु रीतिकाल के ऋधिकांश साहित्यिक कवि मात्र थे, विद्वानों का यह मत है कि केशव को रीतिकाल की परंपरा से संप्रक्त करके न देखा जाय। ये दोनो तर्क मान्य हैं श्रीर यह भी सत्य है कि केशव में संस्कृत के प्राच्य श्राचार्यों की छाया है, नव्य मम्मट, जयदेव श्रादि की नहीं। फिर भी, यह निर्विवाद है कि हिंदी ( व्रजभाषा ) में केशव ही काव्यशास्त्र के प्रथम प्रौढ विवेचक ग्रौर श्रलंकार विषय के शिरोमिश श्राचार्य हैं।

श्रस्त, केशवदास हिंदी के सर्वप्रथम श्रलंकारनिरूपक श्राचार्य हैं। मिक्तभाव से उद्देलित होकर रीतिकाल के भावोल्लास में सहस्रशः तरंगायित होनेवाली रीति-कल्लोलिनी वीच में केशव के उत्तुंग व्यक्तित्व से टकराती गई है। केशव की परंपरा के कुछ चिह्न श्रागे पदुमनदास की काव्यमंजरी (सं०१७४१), गुरुदीन पांडेय के बागमनोहर (सं०१६०) श्रोर वेनी प्रचीन के नानारावप्रकाश (सं०१८७० के श्रासपास) में दिखलाई पड़ते हैं। केशव श्रीर जसवंतसिह के वीच श्रधंशती के व्यवधान को भरनेवाला साहित्य श्राज प्राप्य नहीं है, परंतु उसके संकेत श्रवश्य मिलते हैं। भाषाभूषण में जसवंतसिंह ने लिखा है:

ताही नर के हेतु यह, कीन्हों प्रंथ नवीन । जो पंडित भाषा निपुन, कविता विषे प्रवीन ॥ २१०॥ इसमें अपनी रचना को 'नवीन' ग्रंथ कहकर किन ने यह संकेत किया है कि इससे पूर्व भी इस निषय पर पुस्तकें लिखी गई थीं। फिर भी, इस पुस्तक की रचना क्यों हुई, इसका कारण यह है कि इसके पाठक कुछ भिन्न हैं—ने लोग जो (क) भाषा के निपुण पंडित हों, और (ख) किनता निषय में प्रनीण हों, अर्थात् इसके पाठक भाषारिक हों। इनसे भिन्न प्रकार के पाठक या तो प्रौढ़ आचार्य हो सकते हैं, या शिचार्थी युनक। प्रौढ़ आचार्य उस समय संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन मनन करते थे, भाषा कृतियों का नहीं। तब शिचार्थी युनक ही बच गए, जिनके लिये केशन ने किनिप्रया लिखी:

> ससुर्भे बाला बालकहु, वर्णन पंथ श्रगाध । कवित्रिया केशव करी, छिमयो कवि श्रपराध ॥

केशव का उद्देश्य शिष्यों की शिक्षा थी। कुवलयानंदकार श्रप्पय्य दीन्ति ने भी श्रलंकार विषय पर श्रपनी ललित कृति का बालकों के श्रवगाहनार्थ ही निर्माण किया था:

> श्रलंकारेषु वालानाम्, श्रवगाहन सिख्ये । लिलतः क्रियते तेपां, लक्ष्यलक्षणसंग्रहः ॥

श्रस्तु, केशव संस्कृत के कतिपय श्राचार्यों के समान शिष्यों के हेतु ही श्रलंकारादि विषय का विवेचन करते हैं, परंतु उनके कुछ समय बाद रीतिग्रंथ भी रिसकों के लिये ही लिखे जाने लगे, फलतः श्राचार्य की प्रतिभा, न्याख्याकार की श्रध्ययनशीलता, या गुरुजनोचित लिलत श्रिभिन्यिक्त के स्थान पर कि की सहृदयता ही शेप रह गई।

हिंदी रीतिकाव्य के सर्विषय श्रंग श्रलंकार का वर्णन करनेवाले साहित्यक दो प्रकार के हैं। एक वे जो श्रलंकार विषय के ज्ञाता श्रौर लेखक थे श्रौर जो इसी हिए से काव्यरचना में लगे। इनको दूलह के शब्दों में श्रलंकती का संज्ञा दी जा सकती है। इनपर प्रधानतः चंद्रालोक तथा कुवलयानंद का प्रभाव है। दूसरे वे जो वर्णन के निमित्त श्रलंकार के व्याज से साहित्यचेत्र में श्राए। इनको दूलह के ही शब्दों में 'कर्ता' कहा जा सकता है। इनकी रुचि लच्चण में कम परंतु उदाहरणों में विशेष थी। मितराम श्रौर भूषण उस शुग के दो प्रसिद्ध 'कर्ता' हैं। श्रलंकृती का उद्देश्य छोटे से छोटे छंद में भाषारिक्षक के संमुख श्रलंकार विषय का स्थूल वर्णन कर देना है। उसकी सफलता स्वच्छता में है। इसके विपरीत, 'कर्ता' स्वयं काव्यरिक

<sup>े</sup> हिंदी अलंकार साहित्य, १० ५४-५

थे, उन्होंने उदाहरणों के लिये बड़े छंद लिखे हैं। उनमें रस की मात्रा श्रधिक है, परंत ग्रलंकार का वर्णन प्रायः उलभा हुन्ना है।

केशव से लेकर ग्वाल कवि तक अलंकारनिरूपक कवियों की संख्या अपार है। इनमें से कुछ कवियों की कृतियाँ हमारे देखने में नही श्राई श्रौर उनका वर्णन हमने दसरे विद्वानों के त्राधार पर किया है। गोपा, करनेस, छेमराज, गोपालराय, बलवीर, चतर्भज ग्रादि कतिपय कवियो की कृतियाँ सुलभ नहीं हैं। उनकी चर्चा हमने प्रस्तुत प्रसंग में नहीं की। शेष कवियो और उनके अलंकार विषयक ग्रंथो का परिचय कालक्रम से ग्रागे दिया जाता है।

#### १. केशवदास

श्राचार्य केशवदास हिंदी के प्रथम प्रौढ़ श्राचार्य हैं। इन्होंने रस, श्रलंकार छंद श्रीर फविशिद्धा का साधिकार विवेचन किया है। ये केवल संस्कृत के प्राने श्राचार्य दंडी श्रादि से प्रभावित हैं, श्रतः इनको मूलतः श्रलंकारवादी श्राचार्य कहना चाहिए । कविप्रिया में, 'भूषण बिनु न विराजई कविता, वनिता मित्त' लिखकर केशव ने काव्य में श्रलंकार का सर्वाधिक महत्व प्रतिपादित किया है। इन्होंने श्रलंकार शब्द का प्रयोग न्यापक ऋर्थ में फरके उसके दो भेद—सामान्य और विशेष—फर दिए हैं। सामान्यालंकार के श्रंतर्गत वर्ण्य विषय श्रौर विशेषालंकार के श्रंतर्गत तथा-कथित छलंकार छाते हैं। स्राचार्य केशव का विशद विवेचन सर्वागनिरूपक स्राचार्यो के प्रकरण में किया गया है।

### २. जसवंतिसंह ( सं० १६८३-१७३४ )

मारवाङ्नरेश महाराज गजसिंह की मृत्यु के उपरांत उनके द्वितीय पुत्र जसवंतसिंह १२ वर्ष की आयु में गदी पर बैठे। ये महान् तेजस्वी तथा साहित्य एवं दर्शन के पंडित थे। इतिहास में इनका नाम ग्रापने प्रताप तथा विद्याप्रेम दोनों के लिये प्रसिद्ध है। शाहजहाँ तथा श्रीरगंजेब दोनो के शासनकाल में इनका महत्व रहा है। शाहजहाँ के समय में ये कई युद्धो में संमिलित हुए। श्रीरंगजेब इनके तेज से श्राशंकित था। उसने इनको गुजरात का स्वेदार बनाया, फिर शाइस्ता खॉ के साथ शिवाजी से युद्ध करने मेजा। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी ने शाहस्तां खॉ की जो दुर्गति की थी उसमें जसवंतसिंह की अनुमति थी।

जसवंतिसंह विद्वानो के आश्रयदाता तथा स्वयं विद्याव्यसनी थे। इन्होंने श्रपरोत्त्तिस्तात, श्रनुभवप्रकाश, श्रानंदविलास, सिद्धांतवीध, सिद्धांतसार, प्रबोध-चंद्रोदय नाटक त्रादि पुस्तकें पद्य में लिखी हैं। इन रचनात्रों का विषय तत्वज्ञान है। साहित्य की दृष्टि से इनकी पुस्तक भाषाभूषण सदा श्रमर रहेगी।

भाषाभूषण से कुत्रलयानंद का श्रानुकरण करते हुए चंद्रालोक शैली पर भी प्रंथरचना प्रारंभ होती है श्रीर भाषाभूषण ही इस शैली का सर्वोत्तम ग्रंथ है। उर कालीन साहित्यिकों ने भाषाभूषण की देखादेखी श्रालंकार ग्रंथ लिखकर श्रीर में भूषण पर टीकाएँ लिखकर इस कृति का महत्व स्वीकार किया है। श्रानुकरण करने वाले ग्रंथों की तो एक दीर्घ परंपरा है। प्राचीन टीकाएँ भी कम से कम सात अवस्थ थीं जिनमें से वंशीधर, रणधीरसिंह, प्रतापसाहि, गुलाव किव तथा हरिचरणदास की टीकाएँ प्राप्य हैं। दलपतिराय, वंशीधर का तिलक श्रालंकाररलाकर (सं० १७६२) तो मूल के समान ही प्रतिष्ठा का भागी बन गया है।

श्राचार्य जसवंतिसंह ने केवल भाषाभूषण की रचना है। यह पुस्तक दोहा छंद में श्रालंकार विषय का लच्चण-उदाहरण-पूर्वक वर्णन करती है। भाषाभूषण में सब मिलाकर २१२ दोहें हैं। यदि भूमिका तथा उपसंहार के १० दोहों को श्रलग कर दें तो २०२ दोहों में से १६६ श्रालंकार विषय के हैं, शेष ३६ दोहों में काव्य के श्राप्त नायिकाभेद श्रादि की सरल चर्चा है—इन इतर श्रंगों के उदाहरण नहीं दिए गए हैं।

भापाभूपण के चतुर्थ प्रकाश में १०१ (यदि पूर्णोपमा ख्रौर लुप्तोपमा को ख्रलग ख्रलग गिनें तो १०२) अर्थालंकार हैं। यदि चित्र ख्रलंकार को ख्रलग कर लें तो इन १०० ख्रलंकारों का कम कुवलयानंद के शत ख्रलंकारों के ही अनुसार है। गुर्भ (कारणमाला) तथा गूढ़ोत्तर (उत्तर) के ख्रतिरिक्त शेष नाम भी कुवलयानंद से ख्राए हैं।

भाषाभूषण को प्रायः चंद्रालोक की छाया समका जाता है, परंतु वह कुवलयानंद के श्रिधिक समीप है। केवल श्रलंकार विषय का वर्णन, श्रलंकारों के नाम, कम, तथा संख्या, शब्दालंकार की उपेचा श्रादि इसके प्रमाण हैं। किसी श्रलंकार के जहाँ कई भेद हों, वहाँ सामान्यतः कुवलयानंद की ही कृषा समक्षनी चाहिए (दे० उल्लेख, विभावना, श्रसंगति श्रादि)। जसवंतसिंह के सभी लच्चण संस्तृत से अन्तित हैं, लेखक ने मूल शब्दावली तक को अन्त रखने का प्रयत्न किया है (दे० एकावली, प्रत्यनीक, अर्थापित, उदाच श्रादि)। फिर भी, लच्चण सरल तथा स्पष्ट है (दे० अनन्वय, परिणाम श्रादि)। उदाहरणों में अनुवाद बहुत कम हैं, मौलिक उदाहरण अधिक सरस, मधुर एवं आकर्षक हैं। लच्चण-लच्य-समन्वय दो प्रकार से हैं। एक ही दोहे में लच्चण और उदाहरण का समावेश, चंद्रालोक और कुवलयानंद के अनुकरण पर, भाषामूपण में प्रायः किया गया है। परंतु जहाँ अलंकारों के अनेक मेद हैं (विशेषतः उन अलंकारों के प्रसंग में जहाँ चंद्रालोक में तो एक ही मेद है, परंतु कुवलयानंद में अधिक मेद हो गए हैं) वहाँ लेखक पहले मेदों को अलग अलग समक्ता देता है, फिर सब मेदों के कमशः उदाहरण देता है (दे० निदर्शना, पर्यायोक्त, श्रान्तेप, अर्थगित आदि)। यह प्रणाली उतनी स्वामाविक नहीं है।

मापाभूपण त्रपनी शैली का सबसे स्वच्छ तथा प्रौढ़ ग्रंथ है। जसवंतसिंह को विषय का निर्मात बोध था श्रौर श्राचार्य पद से उसके प्रकटीकरण में भी वे कुशल थे। इस ग्रंथ की श्रद्धावधि प्रतिष्ठा इसका मूल्यांकन कर सकती है। संस्कृत में जो स्थान कुवलयानंद का है, हिंदी में वही भाषाभूषण का। किन ने लच्चणों में (श्रौर कहीं कहीं उदाहरणों में भी) कुवलयानंद से बढ़े स्वच्छ श्रनुवाद किए हैं:

- (क) प्रतीपसुपमानस्योप्रमेयस्य प्रकल्पनम् । त्वञ्जोचनसमं पर्मं त्वद्वक्त्रसद्द्यो विद्युः । सो प्रतीप उपमेय कीं, कींजे जब उपमानु । लोचन से श्रंबुज बने, सुख सो चंद बखानु ॥
- ( ख ) समासोक्तिः परिस्कृतिः प्रस्तुते प्रस्तुतस्य चेत् । समासोक्ति श्रपस्तुतं जु, कुरै सुन प्रस्तुतं माँक ॥
- (ग) मीलितं बहुसाह्ययाद् भेदवन्चेत्र लक्ष्यते। भीलित बहुसाह्यय ते भेद न परे लखाय॥

#### १. मतिरास

कविवर मितराम उस वर्ग के किं हैं जिसकों हम 'कर्ता' कह चुके हैं। इनका विवरण रस प्रकरण में दिया गया है। अलंकार विषय पर आपने लिलतललाम और अलंकारपंचाशिका वे दो पुस्तकें लिखी हैं। लिलतललाम की रचना बूँदीनरेश भावसिंह के आश्रय में सं• १७१६ से सं• १७४५ के बीच हुई। ४०१ छुंदों के इस

र सकी एक इस्तलिखित प्रति इमारे सहयोगी श्री महिंद्र कुमार, एम० ए० के पास है।

ग्रंथ में कम से कम ग्राघे दोहे हैं, शेप किन्त सबैए । ग्रलंकार विपय ३६० छंद है। 'ललाम' शब्द का ग्रर्थ है सुंदर, सौंदर्य ग्रथवा ग्रलंकार, ग्रौर 'लिलत' का ग्रिमिपाय सुकुमारोपयोगी है। इस प्रकार 'लिलतललाम' का ग्रर्थ है, दें ग्रलंकारग्रंथ जो सुकुमारबुद्धि पाठकों के लिये उपयोगी हो।' मितराम को नामविष्क का शौक था, कई ग्रलंकारों के संबंध में भी उन्होंने ऐसा किया है।

लितललाम में केवल श्रर्थालंकारों का वर्णन है। 'काव्यलिंग' का श्रमा है, परंतु भाषाभूषण के समान 'चित्र' का समावेश है। श्रलंकारों की संख्या त कम सामान्यतः कुवलयानंद के ही श्रनुसार है। संस्कृत में 'स्मृति' श्रौर 'समर्थ 'श्रांति' श्रौर 'श्रम' तथा 'स्वभावोक्ति' श्रौर 'जाति' के विकल्प तो रहे हैं, परंतु श्रर्थालंकारों के नामपरिवर्तन की श्रावश्यकता नहीं समसी गई। हिंदी में मितराम ने ऐसा किया है, 'कैतवोपह्नुति' का 'छुलापह्नुति', 'प्रतीयमाना उत्प्रेद्धा' का 'ग्रतो-त्प्रेद्धा, 'श्रन्योन्य' का 'परस्पर' तथा 'कारण्यमाला' का 'हेतुमाला' तो हो ही गया है, 'विशेषक' का 'विशेष' कर देने से 'विशेष' नाम के दो श्रर्थालंकार लितललाम में हो गए हैं।

सभी अलंकारों के लच्चण दोहों में हैं। एक अलंकार अथवा एक मेद के लिये एक दोहा प्रयुक्त हुआ है। प्रथम दो चरणों में लच्चण तथा अंतिम दो में अलंकार एवं किव के नाम हैं। इस प्रकार भाषाभूषण तथा लिलतललाम की लच्चण्येली (आधा दोहा), आकार का मेद होते हुए भी, समान है। मितराम के लच्चणों में चंद्रालोक, कुवलयानंद, काव्यप्रकाश तथा साहित्यदर्पण, चारो की शब्दावली का उपयोग है। लिलतललामकार को यद्यपि पूरे दोहे के उपयोग की सुविधा थी, किर भी उसने अपने लच्चणों को स्पष्ट एवं स्वच्छ नहीं बनाया। उनमें माधुर्य के साथ शिथिलता भी पर्याप्त है। अप्रस्तुत प्रशंसा जैसे अलंकार को किव ने समभा ही नहीं, 'प्रशंसा' का अर्थ 'मिहमागान' लेकर लच्चण कर दिया—'अप्रस्तुत प्रसंसिए, प्रस्तुत लीने नाम', और उदाहरण भी वास्तविक बड़ाई का दे दिया:

## ंते धनि जे वजराज लखें, गृह काज करें घर लाज सँमारें॥

मितराम की विशेषता उनके उदाहरण हैं—सरस, मधुर तथा मनोहर। प्रायः किवच सवैयों का प्रयोग श्रिषक है, दोहों का कम। कुछ अलंकारों के उदाहरण एक से श्रिषक भी हैं, परंतु उनसे अलंकार के महत्व की कोई स्चना नहीं मिलती। वहें छंदों के उदाहरणों में एक दोष है, आदि के तीन चरण विलकुल व्यर्थ हैं, प्रायः अम में डालनेवाले (दे० समासोक्ति, विभावना, परिवृत्ति, अवज्ञा आदि)। वर्णन की सुविधा से सहोक्ति, पर्यायोक्ति, द्वितीय विषम तथा अर्थातरन्यास आदि के उदा-हरण स्पष्ट भी हैं। तथा मार्मिक भी।

ललितललाम विशेष ग्रध्ययन का फल नहीं जान पड़ता। संस्कृत ग्रंथों की जितनी भी छाया मिलती है वह कवि के पत्त में नहीं जाती, केवल वातावरण का ही परिचय देती है। हिंदी के पूर्ववर्ती कवियों का अवलोकन मतिराम ने अवश्य किया होगा क्योंकि 'चित्र' में केशव की शब्दावली श्रीर लच्चणों में सामान्यतः जसवंतिसिंह का प्रवाह उपलब्ध होता है। कवि ने केवल अर्थालंकारों का वर्णन किया है और वह भी केवल वर्णन के लिये। उसकी कविता मधुर, सरस तथा प्रसाद-गुण-पूर्ण है, परंतु केवल श्रलंकार के लिये लिखे गए पद्यों में इस गुरा का भी श्रभाव है।

ललितललाम भी भविता के उदाहरण देखिए:

काज हेतु की छोड़ि जहँ, श्रीरनि के सहभाव। बरनत तहाँ सहोक्ति हैं, कविजन बुद्धि प्रभाव ॥ १५७ ॥ महावीर राव भावसिंह की प्रताप साथ, जस के पहुँच्यों छोर दसहूँ दिसानि के। दल के चढ़त फनमंडल फनीपति को. फ़टि फाट जात साथ सैल की सिलानि के। दुष्जन के गम कलपदुम के बागनि मैं, करति बिहार साथ सुर प्रमदानि के। संपति के साथ कवि सौधनि बसत, बन,

दारिद बसत साथ वैरी विनतान के ॥ १५८ ॥

- श्रलंकार विषय पर मतिराम की दूसरी रचना श्रलंकारपंचाशिका मानी जाती है। इसकी रचना संवत् १७४७ में कुमायूँ के राजा उदोतचंद के पुत्र ज्ञानचंद के लिये हुई थी। त्रालंकारपंचाशिका में ग्रंथ का परिचय इस प्रकार दिया हुत्रा है:

> महाराज रुद्योतचंद जू, भयो धरम को धाम । तपत धरन परपक्व सम, चहुँ चक्क परनाम ॥ ३ ॥ तिनके राजकुमार घर ग्यानचंद कुलचंद । कुवलै कोविद कविन को बरपै सुधा श्रनंद ॥ ५ ॥ ग्यानचंद के गुन धने गनै भने गुनवंत । बारिद के मुकतान को कौने पायौ श्रंत ॥ ८॥ तद्वि यथामति सौं कह्यौ शब्द श्रर्थं श्रभिराम । श्रलंकारपंचासिका रची रुचिर मतिराम॥९॥ संस्कृत को श्रर्थ ले भाषा सुद्ध विचार । उदाहरन कम ए किए लीजी सुकवि सुधार ॥१०॥ संबत संत्रह से जहाँ सैतालिस नभ मास । श्रलंकारपंचासिका पूरन भयो प्रकास ॥११६॥

## हिंदी साहित्य का बहुत् इतिहास

श्रलंकारपंचाशिका में, भेदों को श्रलग गिनकर, पचास श्रथीलंकार प्रतिवस्त्पमा, दृष्टांत, निदर्शना, समासोक्ति, श्रप्रस्तुतप्रशंसा, कारणमाला, प्रत्यत् परिसंख्या श्रादि ऐसे प्रमुख श्रलंकार हैं जिनकी चर्चा लिलतललाम में तो है । श्रलंकारपंचाशिका में नहीं है। केवल प्रतीप, प्रदर्भण, उल्लेख, श्रिषक तथा जाना श्रलंकारों के ही दो दो भेद हैं श्रीर प्रत्येक भेद की श्रलग श्रलंकार रूप में गए की गई है। उपमा, रूपक, श्रीर उत्पेत्ता के भेदों की श्रवहेलना ध्यान देने दे है। श्रलंकारों का क्रम स्वच्छंद है। उपमा तो श्रादि में है, परंतु रूपक बीच में त उत्प्रेत्ता लगभग श्रंत में श्राया है। 'गुणवंत' नाम का नया श्रलंकार क्रम में चतुद है श्रीर उसके दो उदाहरण दिए गए हैं। लत्त्त्य भी क्रम मनोरंजक नहीं:

कछु संपत ही पाइके, लघु दीरघ है जात। सो गुनवंत कहंत है, मंद मतन समुसात॥ २२॥

लितललाम में कुछ ग्रलंकारों के नाम बदल दिए गए थे, परंतु पंचाशिका में उस परिवर्तन का निर्वाह नहीं पाया जाता। दोनों ग्रंथों में श्रलंकारों के लक्ष्णों की शब्दावली श्रलग श्रलग है।

उनर्युक्त समस्त प्रमाणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि लिलतललाम श्रिषक पूर्ण, सरस तथा प्रौढ़ रचना है, श्रलंकारपंचाशिका उसकी तुलना में वाल प्रयत सा लगता है। पं० कृष्णिबिहारी मिश्र ने लिलतललाम का रचनाकाल गं० १७१६ माना है, पं० रामचंद्र शुक्र ने सं० १७१६ से १७४५ के वीच तथा डा० भगीरथ मिश्र का भी यही मत है। श्रलंकारपंचाशिका में इसका रचनाकाल सं० १७४७ लिखा है। पं० कृष्णिबिहारी मिश्र भी इसको मितराम की श्रंतिम रचना मानते हैं। यदि लिलतललाम श्रोर श्रलंकारपंचाशिका के रचनाकाल का कम यही है तो पंचाशिका उस किन की रचना नहीं, किसी श्रन्य सामान्य मितराम की कृति होगी।

श्रलंकारपंचाशिका की प्रस्तुत कृति इतनी श्रशुद्ध है कि इसपर श्रिषक विश्वास भी नहीं किया जा सकता। संभव है, लिपिकार ने प्रमादवश श्रलंकारों के कम में परिवर्तन कर दिया हो। परंतु केवल ५० श्रलंकारों का वर्णन, मुख्य श्रलंकारों श्रीर भेदों की श्रवहेलना, श्रत्यंत शिथिल लच्च्या, मितराम की शब्दावली की श्रस्वीकृति श्रादि दोप पुस्तक को वाल या इतर प्रयत्न सिद्ध करते हैं। कहा जायगा

मित्रामग्रंथावली, भूमिका, १० २४२

२ हिंदो साहित्य का इतिहास, १० २५३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> हिंदी कान्यशास्त्र का इतिहास, १० ४१

कि देव किन के भाविवलास के समान पंचाशिका प्रसिद्ध मितराम की वालरचना है।
यह स्वीकार्य नहीं क्योंकि श्रंतः प्रमाण का एकदम श्रविश्वास कैसे कर लें श्रौर
पुस्तक को ५० वर्ष पूर्व की कृति क्यों मान लें। साथ ही, पंचाशिका में श्रंगार के
उदाहरणों का श्रमाव मी इस बात का निरोधी है कि रसराज तथा लिलतललाम
लिखनेवाले की वह युवावस्था की रचना हो सकती है। श्रतः हमारा श्रनुमान है कि
श्रलंकारपंचाशिका की रचना संवत् १७४७ में कुमायूँ के राजकुमार ज्ञानचंद के
श्राश्रय में किन मितराम ने की, परंतु वे मितराम रसराज श्रौर लिलतललाम के
रचिता से मिन्न सामान्य प्रतिभा के कोई श्रन्य किन थे।

## ४. भूषण (सं० १६७०-१७७२)

चिंतामणि तथा मिंतराम के भाई भूपण का वास्तविक नाम क्या था, यह नहीं कहा जा सकता। ये कई आश्रयदाताओं के यहाँ रहे, परंतु महाराज छत्रसाल तथा छत्रपति शिवाजी ही इनके अधिक प्रिय बने। भूपण की उपाधि इनको चित्रक्ट के सोलंकी राजा रह से प्राप्त हुई थी। घोर शृंगार के युग में वीररस की अपूर्व किवता लिखकर अपना प्रमुख स्थान बना लेने में ही भूपण किव का इतित्व है। भूपण के कार्व्य का उद्देश्य वाणी को कलियुगीन स्त्रेण वातावरण से निकालकर वीरत्व की दीप्त सरिता में पवित्र करना था। इसके लिये उनको शिवाजी उपयुक्त पात्र मिल गए। अस्तु, किव की वाणी उस पात्र को पाकर आनंदगान कर उठी। प्रतिकृल परिस्थितियों में खिलकर भी भूषण ने जो सुरिन प्रदान की वह प्रत्येक हृदय को स्वाभिमान से भरनेवाली है।

भूषण किन की ६ रचनाएँ मानी जाती हैं जिनमें से शिवराजभूषण, शिवा-वावनी, तथा छत्रसालदशक प्राप्य हैं। द्वितीय तथा तृतीय रचनाश्रों में बीर रस के छुंद हैं श्रीर शिवराजभूषण में श्रलंकारनिरूपण है। श्राश्रयदाता 'शिवराज' तथा 2 प्रशंसक 'भूषण', दोनों के नाम के उचित संयोग से इस पुस्तक का नामकरण हुश्रा। इसके ३८२ छुंदों में से ३५० में श्रलंकार के लच्चण तथा उदाहरण हैं।

शिवराजभूपण का उद्देश्य श्रलंकारवर्णन नहीं, प्रत्युत् परंपरा के श्रनुसार शिवराज के चरित्र का संकीर्तन है (दोहा संख्या २६ तथा ३०)। श्रतः उत्तम ग्रंथों का श्रनुकरण तथा कहीं कहीं स्वमत का कथन करके १०५ श्रलंकारों का यह वर्णन

भूपन यों किल के कियराजन राजन के गुन पाय नसानी। पुन्य चरित्र सिवा सरजा सर न्हाय पवित्र भई पुनि वानी॥

र शिवराजभूषण, शिवावावनी, छत्रसालदशक, भूषणज्ञ्ञास, दूषणञ्ज्ञास, तथा भूषण-हजारा ) हिंदी साहित्य का इतिहास, १० २५६ )।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ल.खि चार मंथन निज मतो युत सुकवि मानहुँ साँच। २७१।

## हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

शास्त्र की दृष्टि से किसी महत्व का नहीं। 'ग्रंथालंकार नामावली' तो पुस्तक को ल ही बोभित बनाती है। छंद के लिये भरती के शब्दों का योग तथा नामों की तो मरोड़ पाठक को खटकती है। 'विशेष' नाम का ग्रलंकार तो ३ बार श्राया है।

लिलतललाम से तुलना करने पर शिवराजभूषणा का एक रहस्य और धु जाता है कि अधिकतर अलंकारों के लच्चणा तो भूषणा ने चुपचाप अपने भाई से ह लिए हैं, कम से कम एक चौथाई लच्चणों की शब्दावली ज्यों की त्यों अपना ली है, यदि कोई परिवर्तन है तो दोनों किवयों के नाम 'मित' तथा 'भूषणा' शब्दों के ही कारणा, और वह भी मात्राओं के लिये, विचारों के आधार पर नहीं। चंद्रालोक का प्रभाव भी कितपय स्थलों पर देखने योग्य है। फिर भी, भूषणा के लच्चणों में सफाई नहीं है। उल्लेख के लच्चणों में 'उल्लेख' शब्द तीन बार आता है, व्यर्थ ही। भूषण पर कुवलयानंदकार का प्रभाव कम है। कदाचित् उन्होंने कुवलयानंद देखा नहीं, अन्यथा अनेक मेदोपभेदों की उपेक्षा न होती।

शिवराजभूषण में श्राए हुए उदाहरण श्रच्छे हैं परंतु उतने उपयुक्त नहीं। 'भूपण' को भूषण बनानेवाला मालोपमा के उदाहरण का किवत भी सदीष है। 'तेज तम श्रंस पर' कहने से प्रस्तुत का उत्कर्ष प्रकट नहीं होता। उपमा के एक उदाहरण (सं० ३४) में श्रौरंगजेब की हीनता दिखाते हुए भी उसकी समता व्रजराज से कर दी गई है, श्रम में साहश्य का भूषण को ध्यान ही न रहा श्रौर प्रत्यनीक में वे वास्तविक सेना का युद्ध दिखा बैठे हैं। उदाहरणों की इस शिथिलता का एक मुख्य कारण यह भी है कि भूषण किव केवल वीर रस या उसके सहयोगियों को ही काव्यरस समक्तते हैं। मितराम के उदाहरणा भी श्रिषक उपयुक्त नहीं, परंतु उनमें काव्यगुण पर्याप्त मात्रा में हैं। युग की कोमलता एवं मंजुलता प्रत्येक चरण में मंजूत होती है। भूषण में इसका भी श्रमाव है। वीरगाथाकाल की स्रोतस्वनी को पुन: रसवती करने में तो भूषण किव को सफलता मिली है, परंतु विलासवती कीड़ा से उसमें जो सौंदर्य की तरलता श्रा गई थी उसमें श्रकस्मात् परिवर्तन संभव नहीं या। भूषण ने इसी का प्रयत्न किया श्रौर प्रकृत सुंदर रूप को भी श्रनाकर्षक बना वैठे।

भूषण किव का काव्य वीर तथा उसके सहायक रसों से श्रोतप्रोत है। कुछ स्थल तो श्रलंकार का स्पष्टीकरण भी बड़ी सुंदरता से करते हैं। उदाहरण देखिए:

(क) परिसंख्या---

कंप कदली मैं, वारि बुंद बदली मैं, सिवरान श्रदली के राग में यो राजनीति है।

१ दिंदी छलंकार साहित्य, १०१०१

#### ( ख ) रूपकातिशयोक्ति---

कनकत्ततानि इंदु, इंदु माँहि अरविंद, भरें अरविंदन तें बुंद मकरंद के।

## (ग) चंचलातिशयोक्ति--

श्रायो श्रायो सुनत ही, सिव सरजा तुम नाँव। बैरि नारि दम जलन सौं, बृद्दि जाति श्ररि गाँव॥

## ्(घ) श्रपह्युति---

चमकती चपला न, फेरत फिरंगे भट,

हंद्र को न चाप, रूप बैरख समाज को ।
धाए धुरवा न, छाए धूरि के पटल, मेघ,

गाजिबो न, बाजिबो है दुंदुभि दराज को ।
भौंसिला के उरन उरानी रिपुरानी कहैं,

पिय भजी, देखि उदो पावस के साज को ।
धन की घटा न, गल घटनि सनाह साज,
भूपन भनत आयो सेन सिवराज को ॥

भूषण के काव्य में वीर रस का अपूर्व प्रवाह है। उनकी उक्तियों में दर्प श्रीर श्रातंक के श्रोजपूर्ण चित्र हैं। इनकी तुलना खुशामदी कियों से नहीं की जा सकती। यह सत्य है कि भूषण ने अपने आअयदाता की अतिशयों किपूर्ण प्रशंसा की है, परंतु यह भी सत्य है कि वह आअयदाता उस युग का नेता था और वह केवल अपने स्वार्थ के लिये ही युद्ध न करके जनता की स्वत्वरक्ता के लिये जीवन अप्ण कर वैठा था। यह प्रशंसा जीवन को पवित्र, महान् एवं उदार बनानेवाली है। अस्तु, घोर श्रंगारी घटनाओं में बिजली के समान चमकनेवाली भूषण की ओजस्विनी प्रतिमा आअयमोगी कवियों की प्रशंसामयी रुचि से तुलनीय नहीं है। निश्चय ही, भूपण श्रादिकाल और रीतिकाल के कवियों से अधिक गौरव के मागी हैं।

भूपण श्राचार्य के रूप में सफल नहीं हैं, उनको तो वीरकवि के रूप में ही देखना चाहिए। उस युग के कान्य का सामान्य रूप या विषय है श्रंगार, श्रौर शैली है लद्य-लच्ण-निरूपण करनेवाली। भूषण ने पिछली प्रवृत्ति को श्रपनाया, पहली को नहीं। वे लद्य-लच्ण-निरूपण में वीर रस को श्रमणी बनाने में सफल हुए हैं।

#### ४. सूरति मिश्र

स्रति मिश्र का जीवनवृत्त तथा इनका श्रलंकारनिरूपण संबंधी सामान्य परिचय सर्वागनिरूपक श्राचार्यों के प्रसंग में यथास्थान देखिए।

## हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

## ६. श्रीधर छोमा

श्रीधर श्रोक्ता या मुरलीधर कित का जन्म पंडित रामचंद्र शुक्क ने दे १७३७ माना है। ये प्रयाग के रहनेवाले ब्राह्मण थे। इनकी रचनाश्रों में जंगना प्रकाशित है, जिसमें फर्रखिसयर श्रीर जहाँदार के युद्ध का वर्णन है। शुक्क जी श्रमुसार, बाबू राधाकृषणुदास ने इनके बनाए कई रीतिग्रंथों का उल्लेख किया है जैसे नायिकामेद, चित्रकाव्य श्रादि । हमको श्रीधर किन की भाषामूषण नामक इस्तिलिखित कृति काशी नागरीप्रचारिणी सभा के पुस्तकालय से प्राप्त हुई है। भाण भूषण की रचना किन ने नवाब मुसल्लेह खान के श्राश्रय में सं० १७६७ में की। उपलब्ध प्रति का लिपिकाल सं० १८०८ है।

भाषाभूषणा के इस लेखक ने जसवंतिंस का भाषाभूषणा भी देखा होगा। दोनों की व्यवस्था में अधिक अंतर नहीं है। यह पुस्तक १५० दोहों में अर्थालंकार का लच्चण-उदाहरण-पूर्वक वर्णन करती है। दोहे के पूर्वार्ध में लच्चणा और उत्तरार्ध में उदाहरण हैं। आधार चंद्रालोक तथा कुवलयानंद ही हैं। अंत के ४२ दोहें नायिकाभेद तथा रसादि का संचित्त वर्णन करते हैं, परंतु उस भाग का अलग नाम ही 'काव्यप्रकाश' दे दिया गया है। अनुमान से जान पड़ता है कि उस युग का साहित्यिक 'भाषा' में 'भूषण' का (चंद्रालोक, कुवलयानंद के आधार पर) वर्णन करनेवाली पुस्तक नाम ही भाषाभूषणा समभता था और काव्यप्रकाश का महल अलंकारेतर अन्य काव्यांगों, विशेषतः रस और नायिकाभेद के लिये था।

श्रीधर कवि की कविता सामान्य है, श्रलंकारवर्णन में भी वे सामान्य सफलता के श्रिधिकारी हैं। कुछ उदाहरण उनके भाषाभूषण से देखिए:

> सो विभावना, हेतु बिन कारज की उद्योत। बिन जावक चरनन जिते, श्रुक्त कमलदल-गोत॥

श्रीधर श्रीका विश्वर, मुरलीधर जस नाम । तीरथराज प्रयाग में, सुक्स वस्यौ रविधाम ॥

र हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० २६६

<sup>3</sup> सत्रह से सतसिंठ लिख्यो, संवत् जेठ प्रमानि।

४ हिंदी अलंकार साहित्य, पृ० १३६

भ नवाव मुसल्लेह खान वहादुर प्रकाशितं कविवर प्रयागस्थल श्रोका श्रीधर मुरली कृत भाषाभूषणं संपूर्णम् । संवत् १८०८ ।

६ लच्छन श्राधे दोहरा, उदाहरन पुनि श्राधु ।

<sup>े</sup> भासहि में मनि भूसन सी छुरमास ज्यों भूपन भाँति भली है।

### दोसहु में गुन देखिए, वहै श्रवज्ञा चार । विपति भली सुमिरी नहाँ, हरि के चरन उदार ॥

#### ७. श्रीपति

श्रीपति का जीवनवृत्त तथा इनका श्रलंकारविवेचन संबंधी सामान्य परिचय सर्वोगनिरूपक श्राचार्यों के प्रसंग में यथास्थान देखिए।

#### ८. गोप कवि

मिश्रवंधुत्रों ने स्रोरछानरेश महाराज पृथ्वीसिंह के श्राश्रय में रहनेवाले एक गोप किन की चर्चा की है। इन्होंने सं० १७७३ के स्रास्पास रामालंकार नामक स्रालंकारग्रंथ लिखा था। डा० मगीरथ मिश्र को टीकमगढ़ के सवाई महेंद्र पुस्तकालय (स्रोरछा) में गोप किन के दो ग्रंथ रामचंद्रभूषणा स्रोर रामचंद्राभरणा मिले हैं। किन के केवल स्रालंकार विषय पर लिखे हुए तीन सामान्य ग्रंथ हैं—रामालंकार, रामचंद्रभूषणा स्रोर रामचंद्राभरण। रामचंद्राभरण के प्रारंभ में किन ने स्रपनी वंशावली स्रोर स्रपने स्राश्रयदाता स्रोरछानरेश पृथ्वीसिंह का वर्णन किया है। किन का इतना ही विवरण उपलब्ध है।

गोप किव के तीनों ग्रंथ एक ही योजना के तीन रूप हैं। उनके नाम श्रीर प्रतिपाद्य विषय तो एक हैं ही, वर्णनशैली तथा वर्णनिवस्तार भी समान है। सामा-न्यतः इन ग्रंथों पर चंद्रालोक श्रीर भाषाभूषण का प्रभाव है।

डा॰ भगीरथ मिश्र ने रामचंद्रभूषण का परिचय देते हुए लिखा है कि यह श्रलंकारों का ग्रंथ है। दोहों में ही उनके लच्चण श्रीर उदाहरण दिए गए हैं। प्रथमार्थ में श्रलंकार के लच्चण श्रीर दितीयार्थ में उदाहरण हैं। ये उदाहरण राम के चिर्त्र से संबंध रखते हैं। पहले श्र्यांलंकारों का श्रीर बाद में शब्दालंकारों का वर्णन है। उदाहरण स्पष्ट श्रीर लच्चण संदोप में दिए गए हैं।

गोप किव का श्राचार्यत्व सामान्य स्तर का है। तीन तीन पुस्तकों की रचना इन्होंने किसी सिद्धांत से प्रेरित होकर नहीं की। श्रलंकार के स्वरूप का वर्णन करते हुए:

शब्द अर्थ रचना रुचिर, श्रलंकार सो जान। भाव भेद गुन रूप तें, प्रगट होत है, श्रान॥

लिखकर कवि ऋलंकार को शब्द श्रीर श्रर्थ की वह कलापूर्या, रुचिर रचना नहीं मान

१ हिंदी कान्यशास्त्र का इतिहास, पृ० ११५

## हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

रहा है जिसकी ग्रिमिन्यक्ति भावादि की स्थिति से होती है जिस दोहे का विशेष ग्रार्थ नहीं है। उसका ग्रन्वय इस प्रकार होगा—शब्द-ग्रार्थ-रचना ( काव्य को, जो ) कचिर (करत है ) सो (ताको ) ग्रलंकार जान, (जु अलं मान मेद तथा गुन रूप तें ग्रान (भिन्न) (रूप में ) प्रकट होता है। इसका यही होगा कि शब्दार्थरचना काव्य के शोभाकारक धर्म का नाम ग्रलंकार है, भावादि तथा गुगा से भिन्न प्रकार का होता है।

गोप किन की भाषा सरल तथा उदाहरण सहज हैं। उनका उद्देश्य, हैं रीतिकालीन किनयों के समान, किनता था, आचार्यत्व नहीं।

## ६. याकूब खाँ

याकूब खाँ सामान्य कोटि के किन थे। उनका लिखा हुन्ना ग्रंथ रसमू दितया राजपुस्तकालय में उपलब्ध है। मिश्रबंधुन्नों ने इसका रचनाकाल सं० १७७५ माना है। इस ग्रंथ की एक विशेषता यह है कि इसमें रस न्नर्थात् नायिकामेद न्नीर म्नाना का वर्णन साथ साथ चलता है। किन ने इस चमत्कार के लिये वड़ी मनोरंजक युक्ति दी है। वह कहता है कि न्नर्लंकार के बिना नायिका शोभित नहीं होती न्नरात में इस पुस्तक में न्नलंकार युक्त नायिका का वर्णन कर रहा हूँ:

श्रलंकार बिनु नायिका, सोभित होइ न श्रान । श्रलंकारजुन नायका, यातें कहीं बखानि॥

इस पुस्तक में नायिका का एक मेद और अलंकार साथ साथ वर्णित हैं। यन तत्र अजमाषा गद्य में व्याख्यात्मक टीका है। समस्त पुस्तक दोहा और सोरठा छंदों में लिखी गई है। प्रसंगतः इस रचना में इस विषय पर भी प्रकाश पड़ता है कि कौन सा अलंकार किस रस में अधिक उपयुक्त है। रसभूषणा की कविता सामान्य स्तर की है:

> पूरन उपमा जानि, चारि पदारथ होह जिहिं। ताहि नायिका मानि, रूपवंत सुंदर सुछवि॥ हैं कर कोमल कंज से, सिस सी दुति मुख ऐन। हुंदन रॅंग, पिक वचन से, मधुरे जाके बैन॥

## १०. रसिक सुमति

श्रागरा निवासी उपाध्याय ईश्वरदास के पुत्र रिक सुमित ने संवत् १७८५ ८६ में श्रलंकारचंद्रोदय की रचना की। जिस टोले में कुलपित मिश्र का घर था,

<sup>ी</sup> हिंदी रीतिसाहित्य, पृ० ३७

२ टोले मथुरियानि के तपन-तनया निकट श्रवदात।

तसी में ६० वर्ष वाद रिक सुमति रहते थे—इस संयोग का संकेत<sup>9</sup> उन्होंने बड़े गौरव से किया है।

ब्रालंकारचंद्रोदय की रचना सामान्यतः कुवलयानंद के ब्राधार पर<sup>२</sup> दोहों में हुई है। १८७ में से १८० दोहों में अर्थालंकार तथा शेप में शब्दालंकार हैं। काव्य में वैचित्रय<sup>3</sup> का नाम अलंकार है। यह शब्द और अर्थ के भेद से दो प्रकार का हो सकता है। प्राधान्य की दृष्टि से अर्थालंकार का वर्णन पहले है। रसिक जी ने भाषा-भूपण से उदाहरणों में सहायता ली है। चंद्रोदय की भाषाभूपण से बढ़कर एक विशेषता यह है कि प्रत्येक भेद के लच्चण उदाहरण के लिये एक स्वतंत्र दोहा लिख दिया है, फलतः प्रत्येक भेद सुगम तथा सरल बन गया है।

चंद्रालोफ के लच्चगों को कुवलयानंद से ग्रहण करके रिषक सुमित ने उनका प्रायः छायानुवाद श्रीर कहीं कहीं शब्दानुवाद कर दिया है :

- (१) वदंति वग्यविग्यानां, धर्में दयं दीपकं ब्रधाः। मदेन भाति कलभः प्रतापेन महीपतिः। दीपक वर्ग्य अवर्ग्य की, एक क्रुया जो सोय। गज मद सौं नृप तेज सौं, जग मैं भूपित होय॥
- (२) सहोक्तिः सहभावश्चेद् भासते जनरंजनः। दिगंतमगमत्तस्य कीर्त्तिः प्रत्यर्थिभिः सो सहोक्ति तनि हेतु फल श्रीरिन को सहभात। सुजस संग परताप तुव, नाँ खि गयौ दरियाड ॥

#### ११. भूपति

श्रमेठी के राजा गुरुदचिएंह 'भूपति' नाम से कविता करते थे। शुक्क जी ने इनके विषय में लिखा है कि ये जैसे सहृदय और काव्यमर्मज्ञ थे वैसे ही कवियों का श्रादर संमान करनेवाले भी । एक वार श्रवध के नवाव सन्नादत लाँ से ये विगड खडे हुए। सम्रादत लाँ ने जब इनकी गढ़ी घेरी तो ये सम्रादत लाँ के सामने ही म्रानेक को मार काटकर गिराते हुए जंगल की श्रोर निकल गए।

<sup>े</sup> हिंदी श्रलंकार साहित्य, पृ० १४०

र रितक कुनलयानंद लखि, श्रिस मन हरप वढाय। श्रलंकार चंद्रोदयहि बरनत हिय हुलसाय॥

<sup>3</sup> सबद अरथ की चित्रता, विविध मॉति की होर। श्रलंकार तासौं कहत, रसिक विवुध कवि ली ।।

### दिंदी साहित्यं का बृहत् इतिहास

भूपति की ३ पुस्तकें प्रसिद्ध हैं—सतसई, रसरलाकर श्रीर कंठाभूषण । सत की रचना सं० १७६१ में हुई थी । इसमें श्रंगार के सरस दोहे हैं। रसरलाकर रस श्रीर कंठाभूषण में श्रलंकार का वर्णन है । ये रीतिग्रंथ श्रभी प्रकाश में श्राप । सतसई के दोहे मधुर तथा सरस हैं।

## १२. द्लपतिराय

श्रहमदाबाद के निवासी दलपितराय महाजन श्रीर वंशीधर ब्राह्मण ने उदग पुर के महाराणा जगतसिंह के श्राश्रय में श्रलंकाररलाकर नामक ग्रंथ सं० १७६२ बनाया। यह ग्रंथ जसवंतसिंह के भाषाभूषण की व्याख्या है। पं० रामचंद्र शुक्त के श्रमुसार इसका भाषाभूषण के साथ प्रायः वहीं संबंध है जो कुवलयानंद का चंद्रालोक के साथ। इस ग्रंथ में विशेषता यह है कि इसमें श्रलंकारों का स्वरूप समक्षाने का प्रयत्न किया गया है तथा इस कार्य के लिये गद्य व्यवद्वत हुशा है।

कियों ने आचार्यत्व की भावना से आलंकारों के लच्च और फिर उदाहरण देकर उदाहरणों को घटाया है। उदाहरण दूसरे किवयों के भी दिए गए हैं। पुस्तक बहुत ही पांडित्यपूर्ण और उपयोगी है। किवता की दृष्टि से भी दलपितराय तथा वंशीधर का अञ्झा स्थान है।

### १३. रघुनाथ

काशीनरेश महाराज बरिबंडिसंह की सभा में रघुनाथ बंदीजन थे। काशि-राज ने इनको चौरा नामक ग्राम दिया था जिसकी स्थिति वाराग्रासी से एक योजन श्रीर पंचकोशी से एक कोस दूर थी। महाभारत का प्रसिद्ध श्रानुवाद करनेवाले गोकुलनाथ इनके पुत्र श्रीर गोपीनाथ इनके पौत्र थे।

रघुनाथ ने ४ ग्रंथ लिखे—रिसकमोहन, काव्यक्लाधर, जगत्मोहन, तथा इश्कमहोत्सव। कहा जाता है कि इन्होंने विहारी की सतसई पर एक टीका भी लिखी थी। रिसकमोहन अलंकार ग्रंथ है। इसकी रचना सं० १७६६ में हुई थी। काव्यक्लाधर (सं० १८०२) में रस तथा नायिकामेद का वर्णन है। जगतमोहन (सं० १८०७) अष्टयाम की परंपरा में है जिसमें कृष्ण को आदर्श नृपित के रूप में चित्रित करके उनकी १२ घंटे की दिनचर्या का वर्णन है। इस ग्रंथ में कि का संसार के समस्त विषयों का ज्ञान भली भाँति प्रतिविधित होता है। इश्कमहोत्सव उस

**<sup>ी</sup>** हिंदी कान्यशास्त्र का इतिहास, पृ० १२६

२ योजन भरि वाराणसी, पंचकोस यक कोस।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> संवत सत्रह सै अधिक, वरस छानवे पाय।

युग की प्रगतिशील रचना है। खड़ी बोली श्रीर फारसी शब्दों के श्रिधकांश मिश्रण द्वारा इश्क श्रर्थात् प्रेम के उल्लास से परिपूर्ण । इस पुस्तक की दृष्टि से रघुनाथ बोधा किन (जन्म सं० १८०४) से श्रप्रणी ठहरते हैं—इश्कमहोत्सव की रचना इश्कनामा से पूर्व ही हुई थी।

श्रलंकार की दृष्टि से रिलक्षमोहन का श्रपना महत्व है। इसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि उदाहरण के लिये श्राए हुए पद्यों के चारो चरण उस श्रलंकार के उदाहरण हैं। सामान्यतः दूसरे किवयों ने श्रपने किवच या सबैयों के प्रथम तीन चरण व्यर्थ ही रचे हैं, श्रंतिम चतुर्थ चरण में ही उस श्रलंकार का उदाहरण मिलता है। रिलक्षमोहन की दूसरी विशेषता उदाहरणों के लिये केवल श्रंगार रस के ही पद्य न बनाकर वीर श्रादि रसों का श्राश्रय है। इस पुस्तक का उद्देश्य श्रलंकार-वर्णन के श्रातिरिक्त श्राश्रयदाता राजा की विशद गुण्गाथा भी है।

रिषक्रमोहन ४८२ छुंदों का ग्रंथ है। लच्चण के लिये दोहा श्रौर उदाहरण के लिये किवच या सवैया छुंद का प्रयोग है। पुस्तक का विमानन 'मंत्रो' में है श्रौर प्रत्येक 'मंत्र' का नामकरण भी है। केशव के समान रघुनाथ ने पुस्तक प्रारंभ करते ही विवेच्य श्रलंकारों की सूची दे दी है। रघुनाथ के लच्चणों में कुवलयानंद का प्रभाव है, कहीं कहीं (दे० स्तवकोपमा) चंद्रालोक की भी छाया है। श्रलंकारों के नामों, लच्चणों, या मेदों में कोई विशेषता नहीं। प्रमादवश व्याजोक्ति नाम दो वार श्रा गया है श्रौर देखादेखी श्रत्युक्ति का मेद प्रमात्युक्ति वर्णित है।

रधुनाथ किन के उदाहरण पाठक का ध्यान आकृष्ट करते हैं, स्पष्टता के कारण भी तथा किनत्व के कारण भी । इनकी किनता सरस एवं मनोहर है, भाषा साक सुथरी एवं छंद गतिपूर्ण हैं। कान्यगुर्ण में इनको मितरामवर्ग में रखा जा सकता है। कान्यकलाधर से रघुनाथ की किनता के उदाहरण देखिए:

चंद सो श्रानन, चाँदनी सो पट,
तारे सी मोती की माल विभाति सी।
श्राँखें कुमोदिनि सी हुलसी,
मनिदीपनि दीपकदानि के लाति सी।
हे रघुनाथ कहा कहिए,
श्रिय की तिय पूरन पुन्य विसाति सी।
आई जोनहाई के देखिने की,
वनि पून्यों की राति में पून्यों की राति सी॥१॥

<sup>े</sup> विच विच काशी नृपति के कहे विसद गुन गाथ।

### हिंदी साहित्य का बहुत् इतिहास

देखि री देखि ये ग्वालि गँवारिन,

नैक नहीं थिरता गहती है।

ग्रानँद सों रघुनाथ पगी,

पग रंगन सों फिरती रहती है।
छोर सों छोर तरौना को छूँ करि,

ऐसी बड़ी छिव कों लहती है।
जोवन ग्राइवे की महिमा,
ग्रांखिया मनो कानन सों कहती हैं॥२॥

संबंधातिशयोक्ति तथा रलेप के निम्नलिखित उदाहरण कवि की प्रतिमा कुछ भलक दे सकते हैं:

देखि गति त्रासन तें सासन न माने सखी,

कहिने कों चहत कहत गरो परि जाय।
कौन भाँति उनको सँदेसी आवे रघुनाथ,

आहिने को मोपे न उपाव कछू करि जाय।
विरह विथा की नात जिल्यों जब चाहै तन,

ऐसी दसा होति आँच आखर में भिर जाय।
हिर जाय चेत चित, सूखि स्थाही भिर जाय,

चिर जाय कागद, कलम ढंक जिर जाय॥॥॥

भरे तनसुख सिरी साफ सोहै रघुनाथ,

श्रतलस रही गज गित मैं बखान है।

फिल मिली बंदी की बिराजै पाँति न्यारी नीकी,

काकनी निहारी श्री रूमाल सुभ ठान है।

गाड़े कुच की है मेही कमर श्रलकपरी,

श्रीरक चिकन पट के तो सुखदान है।

तुम तो सुजान बिल गई चिल देखी साज,

श्राजु बनी बनिता बजाज की दुकान है।।२॥

## १४. गोविंद कवि

गोविंद किन ने सं० १७६७ में कर्गाभरण नामक ऋलंकार निपय की पुस्तक लिखी जो सं० १८६४ में भारतजीवन प्रेस, काशी से मुद्रित भी हुई। गोविंद किन से सार्थ शताब्दी पूर्व करनेस किन ने भी इसी विषय और नाम की एक पुस्तक लिखी थी जो प्राप्य नहीं है। फिर भी, उसका ऐतिहासिक महत्व है। संभव है, गोविंद किन उस रचना से परिचित न रहे हों।

कर्णाभरण ४६ पृष्ठों की पुस्तक है। भाषाभूषण के समान इसमें भी केवल दोहा छंद के प्रयोग से अलंकार के लच्चण और उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। लेखक ने अपनी कृति का समय इन शब्दों में लिखा है:

> नगं निधि रिपि विधु वरप में, सावन सित तिथि संभु । कीन्हों सुकवि गुविंद जू, करगाभरण अरंभु ॥

कर्गाभरण भाषाभूषण की शैली पर लिखा गया है। इसके नाम, आकार तथा शैली तीनों ही इस तथ्य के द्योतक हैं कि किय ने उपयोगिता का सदा ध्यान रखा है। गोविंद किय ने अलंकार का विशेषज्ञ बनकर पाठक की अम में डालने का प्रयत्न नहीं किया, प्रत्युत श्रुतिमधुर ( श्रुतः कर्ण का श्रामरण ) शैली में, संचेपतः, प्रसिद्ध विषय को हृदयंगम कराया है। इस दृष्टि से कर्णाभरण भाषाभूषण से श्रागे है। इसकी भाषा सरल तथा मधुर है। विषय को स्पष्ट करते हुए उसमें पाठक की रुचि जाग्रत करना इसकी विशेषता है।

इस पुस्तक में सामान्यतः भाषाभूषण का ही अनुकरण है। प्रायः दोहे में लच्चण और उदाहरण आ गए हैं, परंतु जहाँ यह संभव नहीं हुआ है, वहाँ किन ने स्वतंत्र दोहा दिया है। सामान्यतः पुस्तक स्वच्छ तथा सरल है। विशेषोक्ति का एक उदाहरण देखिए:

तुव कृपान पानिपमई, जदिप नरेस दिखाति । तक प्यास पर प्रान की, याकी नाहिं बुसाति ॥

#### १४. शिव कवि

सिश्रवंधु विनोद के श्राधार पर डा० भगीरथ मिश्र<sup>9</sup> ने एक शिव किव की चर्चा की है, जिन्होंने सं० १८०० वि० के श्रासपास रसिकविलास श्रीर श्रलंकार-भूषण नामक दो रीतिग्रंथों की रचना की । जैसा नाम से ही स्पष्ट है, रसिकविलास में नायिकाभेद का मधुर श्रीर कोमल विस्तार होगा श्रीर श्रलंकारभूषण में किव ने मिन्न भिन्न श्रलंकारों का वर्णन किया होगा । इससे श्रिधक किव या उसकी रचना के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है ।

#### १६. दूलह

प्रसिद्ध किन कालिदास त्रिवेदी के पीत्र श्रीर कवीं ह उदयनाथ के पुत्र किन दूलह के विषय में किसी ने कहा है: 'श्रीर बराती सकल किन, दूलह दूलहराय'।

१ हिंदी कान्यशास्त्र का शतिहास, पृ० १४८

## हिंदी सांहित्य का चुंहत् इतिहासं

इनका कविताकाल पं० रामचंद्र शुक्ल ने सं० १८०० से १८२५ के आसपा माना है। इन्होंने कवि-कुल-कंठाभरण नामक अलंकार विषय की एक प्रसिद्ध लिखीं है जिसमें रचनाकाल नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ सुंदर भी इनके नाम से अंकित हैं। संभव है, वे किसी अप्राप्य रचना के अंग हों।

कवि-कुल-कंठाभरण श्रलंकार की प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें केवल द्रण्टें हैं। विषयप्रतिपादन ८१ पद्यों में हैं—८ दोहे, १ सवैया तथा शेप किवच 'थोरे कम कम ते कही श्रलंकार की रीति' लिखने से दूलह का श्रमिप्राय छोटे से नहीं, प्रत्युत संचिप्त विवेचन से है। इस दृष्टि से कंठाभरण इस युग की द्रिश्रलग है। इसमें चंद्रालोक, कुवलयानंद, या भाषाभूषण श्रादि के समान छोटे पद्य लिखकर उन्हें स्मृतिसुगम बनाने का प्रयत्न नहीं है, यद्यपि किव ने श्रपने को संचिप्त ही समक्ता श्रोर पाठक से उसे याद कर लेने की श्राशा की है:

दीरघ मत सतकविन के, श्रथीशय लघुवर्ण । कवि दूलह यातें कियो, कवि कुल कंठाभर्ण । जो या कंठाभरण को, कंठ करें चित लाय । सभा मध्य सोभा लहें, श्रलंकृती टहराय॥

कंटाभरण की विशेषता वड़ा छंद नहीं, अन्य साहित्यिक तथ्य भी हैं। दूलह ने सतकवि, करतार तथा अलंकृती शब्दों का प्रयोग करके उस युग के साहित्यिकों के तीन वर्गों का संकेत किया है। सत्कवि से अनेक अंगों का एकत्र विवेचन करनेवाले आचार्यों दास, देव आदि, कर्ता से रीति के आश्रय से वर्णन करनेवाले कि मितराम, भूषण आदि तथा अलंकृती से अलंकार विधय के ज्ञाता और लेखक जसवंतिसह, दूलह आदि का अर्थ लिया जा सकता है।

केशव की शब्दावली में दूलह ने कविता में श्रलंकार के महत्व का प्रतिपादन किया है: विन भूषण निहं भूपई, कविता वनिता चार तथा कुवलयानंद श्रीर चंद्रा- लोक का नाम लेकर उनका ऋण स्वीकार किया गया है। श्रलंकारों की संख्या, नाम तथा क्रम कुवलयानंद के श्रनुसार हैं। मुख्य श्रलंकार १०० तथा श्रु श्रन्य १५ में से चार रसवत् श्रादि, ३ भावोदय श्रादि तथा प्रत्यच्च प्रमाणादि का कुवलयानंद के श्रनुसार वर्णन है।

रीतिकाल के श्रलंकृतियों ने श्रलंकारों का परिचय मात्र कराया है, विवेचन

<sup>े</sup> हिंदी अलंकार साहित्य, ए० ५५ तथा १४६-७

२ श्ररथालंकत रात प्राचीन कहे ते कहे, श्राधुनिक सत्तर वहत्तर प्रमाने हैं। कहे किंव दूलह सु पंचदस श्रीरी सुनी, श्रीरी और अंथन सो ने वे ठीक ठाने हैं॥

नहीं फिया। फलतः सभी श्रलंकारों के लच्छा देना श्रावश्यक नहीं समभा गया। दलह ने भी 'जानिवे के हेतु फवि दूलह सुगम फियो नाम लच्छच लच्छन फवित्त ही सों जानिए' लिखकर उसी प्रवृत्ति की स्वीवृति दिखाई है। जिन श्रलंकारों के कई भेद शास्त्र में प्रचलित हैं, उन श्रलंकारों के लच्चण दिए ही नहीं, केवल भेदों की विशेषताश्रों को समभा दिया है। उपमा श्रीर उसके मेदों तक के लच्चण नहीं दिए। श्रपह ति, उत्पेदा तथा श्रतिशयोक्ति के विषय में भी यही बात है। जिन श्रलंकारी के लक्तरा है, उनके स्पष्ट तथा सुगम हैं। तुल्ययोगिता, दीपक, प्रतिवस्तूपमा, दृष्टांत, निदर्शना और विभावना इसके प्रमाण हैं। इस दीन में फंठाभरण का महत्व भापाभूपगा से ऋषिक है।

लचगों से भी श्रिधिक विशेषता उदाइरगों में लचित होती है। कविच जैसे हंद में उदाहरण अधिक स्पष्ट हो जाता है। अधिकतर अलंकृती लच्चा और उदा-हररा लिखकर श्रपने कर्तव्य की इतिश्री समभ लेते थे, परंत पाठक श्रलंकारों का पारस्परिक भेद नहीं जान पाता था । उदाहरणों की शब्दावलियाँ अलग अलग थीं-प्रायः कहीं से श्रनदित-श्रतः उनसे पारस्परिक श्रंतर की भलक नहीं मिलती थी। एक ही अलंकार के विमेदों का स्पष्टीकरण तो और भी कठिन था, क्योंकि पारस्परिक श्रंतर की सूच्मता व्रजमापा पद्य में सरल नहीं थी। इस श्रंतर को स्पष्ट करने का एक ही उपाय है कि सारे उदाहरण एक ही शब्दावली के हों। दलह ने इस रहस्य को समभा श्रीर फंटाभरण में इसका उपयोग किया। रूपक के दो भेद हैं--श्रभेद श्रीर तह्रय । फिर प्रत्येक भेद के ३ उपभेद हैं-श्रिधिक, सम तथा न्यून । दलह ने श्रमेद रूपक के इन ३ उपमेदों को एक ही शब्दावली के उदाहरणों से समभाया है:

#### राम श्रवियोगी तुम, राम तुम यज्ञपाल। राम तुम लंक के बिरोध बिन ही ग्रहै॥

'राम तुम' श्रमेद रूपक का सामान्य उदाहरशा है; 'तुम राम ( परंतु ) त्रवियोगी''''राम वियोगी थे तुम श्रवियोगी हो, उनसे श्रधिक हो-श्रधिक श्रमेद रूपक का; तुम यज्ञपाल राम हो, दोनों बराबर, सम श्रमेद रूपक का; राम तुम लंक के विरोध विन ही' में पस्तुत में लंकाविजय की सार्मध्य के श्रमाव से न्यून श्रमेद रूपक का उदाहरण वन जाता है।

वड़े छंद के कारण उदाहरणों में दोप भी ग्रा गए हैं। ग्राघे छंद में एक श्रलंकार का उदाहरण तथा शेप श्राधे में दूसरे का लक्त्रण श्रीर उदाहरण प्रारंभ हो गया है। कवित्त के कुछ चरण भरती के शब्दों से भरे हुए हैं। कुछ अलंकारों के उदाहरण नहीं हैं प्रत्युत उन परिस्थितियों का वर्णन है, जिनमें वह श्रलंकार वन सकता है (दे॰ छेकापह ति तथा हेतूत्प्रेचा )।

#### हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

दूलह का अलंकार साहित्य में एक विशिष्ट महत्व है। उनकी एक मात्र उनको छलंकृतियों के उच्च स्थान का भागी बना देती है। ग्राचार्यत्व भी अन्य ग्रानेक कवियों से छिधिक था। उनकी कृति से कुनलयानंद का विशेष अ भलकता है। अलंकारों के पारस्परिक विभेद को उन्होंने जिस ग्रिधिकार से सप्ट है वही उनके छिधिकतर उदाहरणों में भी मिलता है। कुछ उदाहरण देखिए:

(क) सबसे मधुर उत्तव, उत्तव ते पियूल थ्रो,
पियूल हू ते मधुर श्रधर श्राण्यारी को। (सार)
(ख) किं गयो भान, श्रव माँगती हो सायवान,
मैन-मद-पोली तेरी नोली रीति लानिए। (ललित)
(ग) नेनन सों नेह होत, नेह सों मिलाप होत,
रावरों मिलाप सब सुखन समाजे री। (कारणमाला)

कवि दूलह की कविता सरस एवं मधुर है। यद्यपि इनका कोई संग्रह नहं मिलता, तथापि जो कवित्त मिले हं वे इनकी कविप्रतिमा के ऋच्छे परिचायक हैं। उदाहरण देखिए:

धरी जब बाहीं, तब करी तुम नाहीं,

पाँइ दियो पिलकाही, नाहीं नाहीं के सुहाई हो।
बोलत में नाहीं, पट खोलत में नाहीं,

कवि दूलह उछाही, लाख भाँ तिन लहाई हो।
खंबन में नाहीं, पिरंभन में नाहीं,

सब आसन बिलासन में नाहीं ठीक ठाई हो।
मेलि गलवाहीं, केलि कीन्ही चितचाही,

यह हाँ ते भली नाहीं, सो कहाँ ते सीख आई हो।

## १७. शंभुनाथ मिश्र

शुक्त जी ने इस नाम के ३ किवयों का उल्लेख किया है। एक शंभुनाथ मिश्र सं० १८०६ के श्रासपास श्रसोथर (जि० फतेहपुर) के राजा भगवंतराय खीची के यहाँ रहते थे। इन्होंने तीन रीतिग्रंथ लिखे हैं—रसकल्लोल, रसतरंगिणी, श्रीर श्रलंकारदीपक। इन पुस्तकों के विषय इनके नाम से ही स्पष्ट हैं। श्रलंकारदीपक को रचना १६वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुई थी। यह दोहे, कवित्त श्रीर सवैयों में श्रलंकार विषय का वर्णन करती है। उदाहरणों में श्रंगार रस के साथ साथ श्राश्रयदाता के यश श्रीर प्रताप का भी विशद वर्णन है। पुस्तक कवित्व की दृष्टि से सामान्य कोटि की है।

#### १८. रसरूप

तुलसीमक्त रसरूप ने संवत् रिद्रश में १११ श्रलंकारों की एक पुस्तक तुलसीभूपण लिखी। काशी नागरीप्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में साँवलदास अविष्णव कृत सं० १६०० की इसकी एक प्रति प्राप्य है। रसरूप का कोई परिचय नहीं मिलता। शुक्त जी के इतिहास में इनका नाम नहीं है। डा० मगीरथ मिश्र ने भी इनके विपय में नहीं लिखा। श्रनुमान से जान पड़ता है कि ये कोई गोस्वामी थे। साहित्यक श्रमिरुचि के कारण इस श्रंगारी युग में इन्होंने रामायणी परंपरा का स्वस्थ ग्रंथ हिंदी साहित्य को दिया, परंतु शिष्यों के हाथ में पड़ने के कारण उनकी कृति साहित्यकों के निकट न श्रा सकी। तुलसीभूषण में लेखक ने कृति का परिचय इस प्रकार दिया है:

श्री तुलसी निज भनित में, भूषण भरे हुराय। ताहि प्रकासन की भई, मेरे चित्र में चाय। रामायन में जो भरे, श्रलंकार के भेद। ताहि यथामति वृक्तिके, रचत प्रबंध श्रलेद। औरन के लच्छन लिए, रामायन के लच्छ। तुलसीभूषन ग्रंथ की, या विधि कियो प्रतच्छ॥

यद्यपि पुस्तक के श्रारंम में 'तुलसी कृत भूषण लिखितं सावलदास' लिखा रहने से ऐसा भ्रम हो सकता है कि यह पुस्तक तुलसी नामक किसी किव की रचना है, श्रथवा इसके लेखक साँवलदास हैं, तथापि इस भ्रम का निवारण रचना के श्रंतः प्रमाणों से हो जाता है। सुकवि रसरूप का नाम कर्ता के रूप में श्रनेक बार श्राया है श्रोर स्वं वलदास को श्रागे चलकर लिपिकार कहा गया है, श्रतः 'तुलसीकृत' का श्रर्थ 'तुलसी की रचना से कृत' तथा 'लिखितं साँवलदास' का श्रर्थ 'लिपिकृतं साँवलदास' लेना चाहिए।

तुलसीभूषण ५६ पृष्ठों की पुस्तक है। इसका उद्देश्य 'श्रीरन के लच्छन लिए, रामायण के लच्छ' कहा गया है। 'श्रीरन' से हिंदी के श्राचार्यों का बोध नहीं होता, प्रत्युत् कुवलयानंदकार, चंद्रालोककार तथा काव्यप्रकाशकार श्रादि ही समभने

<sup>े</sup> दस वसु सत संवद हुता, श्रधिक श्रीर दस एक । कियो कवि रसरूप यह, पूरन सहित विवेक ॥

२ एकादश श्रह एक शत, मुख्य श्रलंकृत रूप ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> संवद १६००। सावलदास श्रीवैष्यव लिपिकार।

४ संमत काव्यप्रकाश को, श्रीर कुवलयानंद्। चंद्रालोक, कल्पलता, चंद्रोदय शुभकंद॥ ५६

### हिंदी साहित्य का बहत् इतिहासः

चाहिए। 'रामायन के लच्छ' से यह श्रिमपाय नहीं कि उदाहरण रामचार ने ही लिए गए हैं, क्योंकि गीतावली के उदाहरणों की भी कभी नहीं, वरवे राम श्रादि के उदाहरण भी हैं ही, श्रतः 'रामायन' से 'तुलसीकृत रामकथा' का संकेत लच्चण दोहे में हैं श्रीर उदाहरण के लिये तो सभी छंद श्रा गए हैं। लेखक भक्तिरसपूर्ण उदाहरणों में बड़ी कचि थी, श्रतः 'पुनर्यथा' लिखकर प्रायः एक श्रिक उदाहरण उसने दिए हैं।

त्रादि में ६ शब्दालंकार—ग्रनुपास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेप, चि पुनक्तत्रवदाभास—लिखकर फिर श्रर्थालंकार का वर्णन है। श्रर्थालंकार के े में रसरूप लिखते हैं:

> श्रक्षर की संबंध करि, क्रमही सी रसक्र । " श्राण वरन के नेम सीं, भूपण रचे श्रन्ए॥

श्चर्यात् श्चर्यालंकारों का वर्णान श्चकारादि कम से किया गया है, जो उस असे पं एक विचित्र वात थी। शब्दालंकार पर मम्मट का तथा श्चर्यालंकार पर जयदेव का प्रभाव श्चिक है।

रसरूप किव के रूप में हमारे संमुख नहीं छाते क्योंकि इन्होंने उदादरणों की रचना नहीं की। ये या तो छाचार्य है या भक्त; छाचार्य कम, भक्त छिषक। इन्होंने केवल लक्षण वनाए हैं, परंतु वे भी सामान्य कोटि के हैं। कम भी प्रासंगिक है, किसी गहराई का द्योतक नहीं। किर भी रसरूप का प्रयत प्रशंसनीय है। इन्होंने उदा- हरणों के मोह से छूटकर एक ऐसा छलंकारग्रंथ लिखा जिसकी सामग्री का छाधार हिंदी का मूर्धन्य किन है छीर जिसमें काव्यशास्त्र को शंगार की संकीर्ण गली से निकालकर जीवन के व्यापक क्षेत्र में लाया गया है।

## १६. बैरीसाल

श्रमनी में वैरीसाल के वंशज श्रीर उनकी हवेली श्रव तक विद्यमान है। ये जाति के ब्रह्मभट्ट थे। वैरीसाल ने सं० १८२५ में श्रलंकार विषय पर भाषामरण नामक एक सुंदर तथा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा।

भाषाभूषण ४७५ छंदों की पुस्तक है जिसमें अधिकतर दोहा छंद का व्यवहार हुआ है। इसके लच्चण स्पष्ट और उदाहरणा सुंदर हैं। विवेचन में स्पष्टता तथा किवत्व में माधुर्य वैरीसाल के मुख्य गुण हैं। इस पुस्तक का मुख्य आधार कुवलयानंद है—रीति कुवलयानंद की कीन्हीं भाषाभर्ण। सामान्यतः इसे भाषाभूषण की ही कोटि का समभना चाहिए। आगे चलकर प्रसिद्ध किव पद्माकर ने अपने पद्माभरण में वैरीसाल के भाषाभरण का अनुकरण किया। कवित्व की दृष्टि से भाषाभरण के दो दोहे देखिए:

निह कुरंग, निहं ससक यह, निह कलंक, निह पंक। बीस बिसे बिरहा दही, गड़ी दीठि सिस श्रंक॥ करत कोकनद मदिह रद, तुव पद हर सुकुमार। भए श्रहन श्रति दिव मनो पायजेव के मार॥

#### २०, हरिनाथ

नाथ या हरिनाथ काशी के रहनेवाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने सं० १८२६ में अलंकारदर्पण की रचना की। इस छोटे से ग्रंथ में एक एक पद के भीतर कई उदाहरण है । पहले दोहों में अलंकारों के एक साथ लच्चण और फिर कम से उन अलंकारों के किवचों में उदाहरण देने से विवेचन सहज नहीं रहा। इस विचित्रता की भलक दूलह किव में भी दिखाई देती है। किवता साधारणात: श्रच्छी है।

#### २१. दत्त

दत्त ने सं० १८३० के श्रासपास लालित्यलता नाम की एक पुस्तक लिखी जिसका विषय श्रलंकारवर्णन है। इसमें कवित्व ही मुख्य है। दत्त कानपुर जिले के ब्राह्मण थे। इन्होंने चरखारी के राजा खुमानसिंह के श्राश्रय में कविता की है। इनकी कविता में माधुर्य श्रीर मनोज्ञता है जो इनको सामान्य से ऊँचा स्थान दिलाती हैं।

#### २२. ऋषिनाथ

गोरखपुर जिले के देवकीनंदन मिश्र श्रञ्छी कविता करते थे। एक बार मँभौली के राजा के यहाँ विवाहोत्सव पर उन्होंने कुछ कवित्त पढ़े श्रौर पुरस्कार भी प्राप्त किया। इसपर उनकी जाति के सरयूपारी ब्राह्मणों ने उनको भाट कहकर जातिन्युत कर दिया। उनका विवाह श्रसनी के प्रसिद्ध भाट नरहर कवि की पुत्री के साथ हुआ श्रौर भाट वनकर थे श्रसनी में रहने लगे । इन्हीं के वंश में ऋषिनाथ का जन्म हुआ। ऋषिनाथ के पुत्र ठाकुर कि थे। ठाकुर कि के पौत्र सेवक कि हुए। सेवक के भतीजे श्रीकृष्ण ने श्रमने पूर्वजों की इस कहानी को लिखा है।

ऋषिनाथ ने काशिराज के दीवान सदानंद ४ के श्राश्रय में सं० १८३१ में

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० २६६

२ हिंदी श्रलंकार साहित्य, पृ० १७८

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० ३७६

४ ऋ पनाथ सदानंद सुजस बिलद तमतृंद के हरेया चंदचंद्रिका सुदार है।

श्रालंकारमिश्यमंजरी की रचना की । इस किन का संबंध रघुवर कायस्थ से भी भा जाता है। श्रालंकारमिश्यमंजरी दोहों में लिखी हुई छोटी सी पुस्तक है। बीच में किनच, गाथा श्रोर छुप्पय भी श्रा गए हैं। उपलब्ध प्रति का संशोधन सेव ने ही किया है श्रीर वह सं० १९३९ में श्रार्थतंत्र, वाराश्वसी से छुपी है।

मंजरी में श्रर्थालंकार तथा शब्दालंकार का सामान्य वर्णन है। पुर कवित्वपूर्ण है। एक श्रलंकार के एक से श्रिधिक उदाहरण भी हैं। भाषा सरल त-सुवोध है। द्रष्टांत श्रलंकार का उदाहरण देखिए:

> राधा ही में जगमगति, रुचिराई की जोति। राका ही में सरद की, बिसद चाँदनी होति॥

#### २३. रामसिंह

नरवलगढ़ के नरेश महाराज छत्रसिंह के पुत्र महाराज रामसिंह श्रन्छे साहित्यममैत्र थे। इनका विशेष परिचय रसप्रकरण में दिया गया है। श्रलंकार विषय पर इन्होंने सं० १८३५ में श्रलंकार दर्पण की रचना की। यह इनकी प्रथम श्रतः सामान्य रचना है।

भाषाभूषण के समान अलंकार विषय की सामान्य पुस्तक का नाम अलंकार-द्रपेश भी चलने लगा; जिसमें अलंकारों का प्रतिविंच हो वही अलंकारदर्पण । हिंदी में कम से कम ४ अलंकारदर्पण प्राप्य हैं—गुमान मिश्र (सं० १८०० के लगभग), हरिनाथ (सं० १८२६), रतन किव (सं० १८२७,) तथा रामसिंह (सं० १८३०) के।

कविता श्रौर विनता को श्रलंकार छिविष्ठ प्रदान करता है, इसिलये रामिंह ने लगभग ४०० छंदों की श्रलंकार विषयक पुस्तक ५८ पृष्ठों में लिखी। इस पुस्तक की एक विशेषता कई छोटे छोटे छंदों का व्यवहार है। इसमें उदाहरण प्राय: दोहे में हैं परंतु लद्मण के लिये सोरठा, चौपाई, गाथा तथा दोहा सभी छंद लिए गए हैं।

श्रलंकारदर्पण में सामान्यतः कुवलयानंद का श्रनुकरण है। लच्यों में

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> हिंदी साहित्य का इतिहास, ए० २६३ ।

२ नरवलगढ़ नृप वीरवर, छत्रसिंह मतिथाम । रामसिंह तिहि सुत कियो, नयो यंथ अभिराम ॥

<sup>· 3</sup> वरस श्रठारह से गनी, पुनि पैतीस वखानि ॥

४ कविता अरु विनतान को, अलंकार छवि देत।

<sup>े</sup> रामसिंहकृत अलंकारदर्पय सं० १६५६ में भारतजीवन प्रेस, काशी से छप चुका है।

भाषाभूषण की छाया मिलती है। उपमा से प्रारंभ करके ३८३ छुंदों में अर्थालंकारों का वर्णन है। विविध छुंदों के प्रहण का कोई प्रत्यच्च कारण नहीं दिखाई पड़ता। कुछ श्रलंकारों के लच्चा देखिए:

हरप्रेक्षा—मुख्य वस्तु पे श्रान की संभावना विचारि । काव्यिला —समर्थनीय श्रथं को जहाँ समर्थं की जिए । बलान काव्यिला को तहाँ विचार लीजिए ॥ चित्र—प्रश्न पदन में उत्तर कहै । सोई चित्र श्रलंकृत लहै । श्रन्योन्य—जहँ श्रन्योन्य होइ उपकार । सो श्रन्योन्य कहाँ निरधार ॥

#### २४. सेवादास

रामभक्ति परंपरा में श्री श्रलवेलेलाल के शिष्य सेवादास थे। इनका परिचय रसप्रकरण में दिया गया है। इनकी रचना इनको सामान्य भक्त सिद्ध करती है। रघुनाथश्रलंकार इनकी श्रलंकार विषय की रचना है। इसकी रचना सं० १८४० र में हुई थी। किन ने पुस्तक का परिचय इन शब्दों में दिया है:

छप्पय, किवत्त, दोहा रचे हैं परम रूप,
जाही की बिचार किये पावन हरस है।
मंगल मनोहर है सीय की रुचिर गाय,
श्रवनन सुनत मनी श्रमृत बरस है।
सेवादास रिसकन की प्यारी लगत सोई,
मूद हीन पारत न खानि के तरस है।
कुवलयानंद चंद्रालोक के मते सी कहा,
श्रलंकार राम रघुवीर की सरस है।

पुस्तक में सभी उदाहरण भक्ति से श्राए हैं, लृक्त्यों से संतोष नहीं होता है कुवलयानंद श्रादि से तो श्रलंकारों के नाम अभर लिए गए हैं, लक्त्यों का भी श्रनुवाद नहीं किया गया है। इस पुस्तक में विविध छुंदों का श्रकारण प्रयोग है।

तुलना की जिए-श्रन्योन्यं नाम यत्र स्यादुपकारः परस्परम् । — चंद्रालोक ।
 भन्योन्यालंकार है, श्रन्योन्यहि उपकार । — भाषाभृषण ।

२ श्रठारह से चालिस सो, संवत।सरस बखान।

<sup>3</sup> जुवलयानंद चंद्रालोक में, श्रलंकार के नाम। तिनकी गति श्रवलोक कें, श्रलंकार कहि राम॥

हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

शब्दालंकार का प्रसंग नहीं है, परंतु रामभक्ति के साथ इनुमान की भक्ति भ

उपमा तें उपमेय में, भलके श्रधिक प्रकास।
परिसंख्या सो जानिये, ताकों कहत उजास।
प्रथम कहे पुनि बात को, दूजे पलटे सोह।
छेक श्रपह्युति जानिये, ताको कहत जुसोह।

रघुनाथत्रलंकार की लिपि रामदास नामक व्यक्ति के हाथ की है। फिविता सामान्य कोटि की है:

कंचन सौ गात मनौ उदित प्रभात भानु,
श्रित ही चपल चार ब्रिंभ के सुधीर है।
पिंगारून नेन श्रीर लाल ही सुखारविंद,
भालके लॉगूर वर उच्चल सो हीर है।
श्रित ही प्रचंड वेग मनहूं सौं कोटि गुन,
श्रंतनी सुमातु सुचि पिता सो समीर है।
सेवादास राम को चिरत जहाँ राजत है,
रहा ही करत हनुमान बली वीर है।

#### २४. रतन कवि

शिवसिंह सेंगर ने रतन किन का जन्मकाल सं० १७६८ लिखा है, जिसके आधार पर शुक्त जी ने इनका किनताकाल सं० १८३० के आसपास माना है। रतन किन के विषय में केवल इतना ज्ञात है कि ये श्रीनगर (गढ़वाल) के राजा फतहसाहि के आश्रय में ये जहाँ इन्होंने फतेहभूषण नामक एक ग्रंथ लिखकर काव्यांगों का विवेचन किया। इस पुस्तक की यह विशेषता है कि उदाहरणों में राजा की स्तुति के छंद ही भुख्य हैं, श्रंगार की किनता नहीं।

रतन किन का एक दूसरा ग्रंथ श्रलंकारदर्भण दितया के राज पुस्तकालय में है जिसका रचनाकाल शुक्ल जी ने सं० १८२७ परंतु डा० भगीरथ मिश्र ने सं० १८४३ माना है। श्रलंकारदर्भण में श्रलंकार निषय का निनेचन है, लच्चा श्रौर उदाहरण एक ही छुंद में देने की इच्छा से दोहे के स्थान पर नड़े छुंदों का प्रयोग किया गया है। निनेचन सामान्य कोटि का है, परंतु किनता मनोहर तथा सरस है।

### २६. देवकीनंदन

ये मकरंदपुर के रहनेवाले कनौजिया ब्राह्मण थे। इनका रचनाकाल सं• १८४० से १८६० तक माना जा सकता है। शिवसिंह ने इनके बनाए हुए एक नखिशिख की चर्चा की है। इन्होंने सं० १८४१ में शृंगारचिरत्र लिखा। फिर श्रपने श्राश्रयदाता कुँवर सरफराज गिरि नामक महंत के नाम पर सं० १८४३ में सरफराज-चंद्रिका नामक श्रलंकारग्रंथ लिखा। तदुपरांत ये हरदोई जिला के रईस श्रवधूतसिंह के श्राश्रय में चले गए श्रीर सं० १८५७ में श्रवधूतभूषण की रचना की। श्रवधूत-भूषण शृंगारचिरत्र का ही परिवर्धित रूप है, परंतु सरफराजचंद्रिका में श्रलंकार विषय का वर्णन है। इनकी कविता में वैचिन्य के साथ साथ लालित्य श्रीर माधुर्य भी है।

#### २७. चंद्न

चंदन किव जिला शाहनहाँपुर के निवासी बंदीजन थे। गौड़ राजा केसरीसिंह के आश्रय में इन्होंने हिंदी श्रीर फारसी में सुंदर किवता लिखी है, फारसी में इनका नाम संदल था। शुक्क जी ने इनका किवताकाल सं० १८२० से १८५० तक माना है।

चंदन किव की १३ रचनाएँ प्रसिद्ध हैं—शृंगारसागर, काव्याभरण, कल्लोल-तरंगिणी, केसरीप्रकाश, चंदनसतसई, नखिशख, नाममाला, प्राज्ञविलास, कृष्णकाव्य, सीतवसंत, पिथकवोध, पित्रकाबोध, तथा तत्वसंग्रह। इन नामों से ही स्पष्ट है कि चंदन की प्रतिभा बहुमुखी थी—सीतवसंत की लोककहानी से लेकर तत्वसंग्रह जैसे दार्शनिक श्रौर नाममाला जैसी कोशरचना से लेकर कृष्णकाव्य जैसे प्रबंध काव्य तक। इन रचनाश्रों में उस समय की काव्यशैलियों का सहज प्रतिनिधित्व मिलता है।

काव्याभरण की रचना सं० १८४५ में हुई थी। नाम से लगता है कि इसमें समस्त काव्यांगों की चर्चा होनी चाहिए, परंतु डा० भगीरथ मिश्र ने इसको श्रलंकार-ग्रंथ नताया है। हो सकता है, भाषाभरण से लेकर पद्माभरण तक की परंपरा के वीच काव्याभरण भी हो।

#### २८. बेनी बंदीजन

वेनी नाम के दो किव बहुत प्रसिद्ध हैं—वेनी प्रवीन श्रौर वेनी बंदीजन । वेनी वंदीजन रायवरेली जिला में वेंती ग्राम के रहनेवाले थे। इनको श्रवध के वजीर महाराज टिकैतराय का श्राश्रय मिला। इनका विशेष परिचय रसप्रकरण में दिया गया है।

वेनी ने टिकैतरायप्रकाश संवत् १८४६ में लिखा। यह अलंकार का ग्रंथ है। इसमें विवेचन की गंभीरता नहीं, परंतु काव्य का माधुर्य है। वेनी बंदीजन कवि थे। इनकी कविता सरस एवं मधुर है। कोमलकांत पदावली, प्रसादगुगा, सहजगित एवं

<sup>ै</sup> हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, पृ० १५७

## हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

विदग्धता के कारण इनका कवित्व वड़ा लोकप्रिय रहा है। इनको रखा ना सकता है। इनकी कविता का एक उदाहरण देखिए:

श्रील दसे श्रधर सुगंध पाय श्रानन को,
कानन में ऐसे चार चरन चलाए हैं।
फटि गई कंखुकी लगे तें कंट इंजन के,
वेनी बरहीन खोली बार छिब छाए हैं।
येग तें गवन कीनो, धकधक होत सीनो,
जरध उसासें तन सेद सरसाए हैं।
भली प्रीति पाली धनमाली के बुलाइवे की,
मेरे हेत श्राली बहुतेरे दुख पाए हैं।

#### २६. भान कवि

भान किन का केनल इतना ही निनरण मिलता है कि ने रासा जोरावरिं के पुत्र ये श्रीर राजा रनजोरिंस बुंदेले के यहाँ रहते थे। इन्होंने सं० १८४५ नरेंद्रभूषण नाम की पुस्तक लिखी।

नरेंद्रभूषणा, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अलंकारों की पुस्तक है। इसकी एक विशेषता यह है कि अलंकारों के उदाहरणों में श्रंगार के साथ साथ वीर, भयानक, आदि कठोर रसों को भी समान स्थान मिला है। भान कि की किवता में ओज और प्रसाद गुण ही मुख्य हैं। श्रंगार रस के उदाहरण कोमल तथा मधुर हैं। शुक्क जी के इतिहास से भान किव की किवता का एक उदाहरण दिया जाता है:

रन सतवारे ये जोरावर दुंलारे तब,

वालत नगारे भए गालिब दिलीस पर।

इल के चलत भर भर द्दोत चारों श्रोर,

चालति धरनि भारी भार सों फनीस पर।

देखिकै समर सनमुख भयो ताहि समै,

बरनत भान पैज के के बिसे बीस पर।

तेरी समसेर की सिफत सिंह रनजोर,

लखी एकै साथ हाथ श्रीरन के सीस पर।

#### . ३०. म**श**द्त

कवि ब्रह्म या ब्रह्मदत्त जाति के ब्राह्मण थे श्रीर काशीनरेश महाराज उदित-नारायण सिंह के श्रनुज दीपनारायण सिंह के श्राश्रय में रहते थे। इन्होंने दो पुस्तर्कें लिखीं—विद्वद्विलास (सं० १८६०) तथा दीपप्रकाश (सं० १८६७)। दीपप्रकाश मारतजीवन प्रेस, काशी से प्रकाशित भी हो जुका है। इसके संपादक स्व० रलाकर जी ने सं० १८६७ को लिपिकाल माना है, रचनाकाल नहीं। पं० रामचंद्र शुक्र ने रचनाकाल सं० १८६५ लिखा है। श्रंतःप्रमाण के श्राधार पर हम दीपप्रकाश का रचनाकाल सं० १८६७ ही ठीक समभते हैं।

दीपप्रकाश की रचना आश्रयदाता र दीपनारायण सिंह की आजा से उन्हीं के नाम पर हुई है। ४९ एछों की यह पुस्तक ७ प्रकाशों में विभक्त है। प्रथम प्रकाश के १५ दोहों में परिचय, दूसरे प्रकाश के ४७ दोहों में नायक-नायका-भेद, तृतीय प्रकाश में भावादि तथा शब्दालंकार, चतुर्थ प्रकाश में आर्थालंकार तथा शेप में अन्य काव्यांगों की चर्चा है। शब्य काव्य के सभी श्रंगों का यिक चित् समावेश इस पुस्तक की विशेषता है और शायद इसी के कारण रलाकर जी इसको भाषाभूषण से उत्तम पुस्तक मानते हैं।

दीपकप्रकाश में ध्रलंकार विषय का ही वाहुल्य है। समस्त पुस्तक दोहों में रची गई है। विषयविवेचन सामान्य परंतु स्पष्ट है। एक ही दोहे में लच्चण तथा उदाहरण दोनों को रखने का प्रयास किया गया है। उदाहरण शृंगार के हैं, परंतु निर्मल तथा सरल। कविता के कुछ उदाहरण देखिए:

कहत धर्म उपमा लुपत, गोपित करि बुधि ऐन । हरि नीके लागत लखत, हरिनी के से नैन । विषट्टं छंतर विषय के, करत काम परिणाम । कर कंजनि तोरित सुमन, चित चोरित वह बाम । प्रथम प्रहर्षण जतन बिन, चांछित फल जब होय । चित चाहत हरि राधिका, श्रीचक श्राई सोय ।

#### ३१. पद्माकर

कवि पद्माकर का विशेष विवरण रसप्रकरण में दिया गया है। इन्होंने पद्माभरण नाम का एक छोटा सा अलंकार ग्रंथ संवत् १८६७ के आसपास लिखा।

<sup>े</sup> संपादक जगन्नाधदास रताकर, प्रकाशक भारतजीवन प्रेस, काशी, संवद १६४६

र हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० ३०७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> सुनि, रस, वसु, सिस वरस नभ, मास चतुर्थी स्वेत ।

४ दीपनारायन, अवनीप को अनुज प्यारो, दीन दुख देखत इरत इरवर है।

पदीपनरायन सिंह की, लहि श्रायस किन बहा। किन-कुल-कैठाभरण लिंग, कीन्हीं श्रंथ श्रर्भ॥

## हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहाल

इसके ३४४ छंदों में प्रधानतः दोहा श्रीर कहीं कहीं चौपाइयाँ है। प्रधानर प्रकरण हैं—श्रथीलंकार प्रकरण तथा पंचदश श्रलंकार प्रकरण। श्रयीलंकार में स्वीकृत श्रलंकारों के लच्चण उदाहरण हैं श्रीर दूसरे प्रकरण में मतमेदना श्रलंकारों का वर्णन है। इस पुस्तक की मुख्य प्रेरणा वैरीसाल का भाषाभरण

पद्माकर श्रस्तोन्मुख रीतिकाल के श्राचार्य हैं। उनमें न तो किसी सिद्धांत का प्रतिपादन है श्रीर न श्राचार्यत्व की पांडित्यपूर्ण प्रतिभा। वे हिकाब हैं, युग की परंपरा का श्रनुसरण करते हुए उनको श्रलंकार विषय पर पुस्तक लिखनी पड़ी।

पद्माभरण में झलंकार के र भेद हैं—शब्दालंकार, श्रर्थालंकार उभयालंकार। 'परंतु विवेचन केवल द्रार्थालंकारों का ही है, कुवलयानंद के आ पर। पद्माकर ने यह प्रश्न उठाया है कि यदि किसी स्थल पर एक से आ झलंकार दिखाई पड़ते हों तो वहाँ मुख्य किसको माना जायगा। श्रीर उत्तर दि है कि ऐसे स्थल पर किय ही प्रमाण है द्रार्थात् किय जिस झलंकार को जित मुख्यता देना चाहता है उतनी पाठक को देनी चाहिए। राजप्रासाद में कितने ह एक जैसे भवन होते हैं, परंतु मुख्य वही समभा जाता है जो राजा के मन को अप्र लगता है। यह साज्ञात् वैरीसाल का झनुकरण है। वैरीसाल ने उक्त प्रश्न का उत्तर श्रिक सरसता से दिया था:

ख्यों ब्रज में ब्रज बधुन की, निकसित सजी समाज। मन की रुचि जापर भई, ताहि लखत ब्रजराज॥

परंत यह उत्तर संतोषजनक नहीं है।

पद्माकर ने अलंकारों के नाम, लक्षण और मेद कुवलयानंद के ही अनुसार वनाए हैं, परंतु जसवंतसिंह और वैरीसाल की भी स्थान स्थान पर छाप है। कुछ अलंकारों के दोनों लक्षण हैं। पद्माकर का लक्षण-उदाहरण-समन्वय अत्यंत स्वच्छ होने के कारण ग्रंथ की उपयोगिता में दृद्धि कर देता है। पंचदश अलंकार प्रकरण में तो 'लच्छन लच्छ' के समन्वय के लिये गद्य में वार्तिक भी लिखा है। किव ने संस्ष्टि और संकर का भी वर्णन किया है।

लच्गों की श्रपेचा पद्माभरण के उदाहरण श्रधिक सरस हैं, यद्यपि उनकी निर्दोष नहीं कहा जा सकता । पद्माकर पर जसवंतसिंह, दूलह, विहारी, मितराम श्रादि कितपय कियों का सरस प्रभाव है। उनकी किवता का कुछ नमूना नीचे दिया जाता है:

१ हिंदी श्रलंकारसाहित्य, १० १८४-६

सो विभावना जानि, कारन विन कारज जहाँ।

बिनु हु सु श्रंजन दान, कजरारे दग देखियतु।

× × ×

केंद्र होत सुक सारिका, मधुरी बानि उचारि।

कागा परत न बंध में, श्रुति कहु सबद पुकारि।

× × ×

करत भए जाके तरे, राधाकृष्न विद्यार।

सो न 'होइ क्यों तरुन को, बंसीबट सिंगार।

× × ×

पंच ज्ञान इंद्रियन तें, जहाँ वस्तु को ज्ञान।

तहँ प्रत्यक्ष प्रमान सो, श्रुलंकार उन श्रान॥

#### ३२. शिवप्रसाद

दित्यानिवासी शिवप्रसाद ने संवत् १८६६ में रसभूपण की रचना की। इस ग्रंथ की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें रसवर्णन के साथ साथ अलंकारवर्णन भी आ गया है। इसी शैली पर इसी नाम की एक पुस्तक एक शताब्दी पूर्व याकूव खाँ ने भी लिखी थी। शिवप्रसाद में उसी का अनुकरण है। अलंकार विषय में जसवंतसिंह की आधार माना गया है। लच्चण साधारण हैं, प्रंतु उदाहरण सुंदर एवं आकर्षक हैं।

#### ३३. रणधीरसिंह

ये सिंहरामऊ (जौनपुर) के जमींदार थे। इनके लिखे ५ ग्रंथ माने जाते हैं—कान्यरलाकर, भूपण्कौमुदी, पिंगल, नामार्णव श्रौर रसरलाकर। नामों से श्रमुमान लगाया जा सकता है कि भूपण्कौमुदी में श्रलंकार, पिंगल में छुंदशास्त्र, नामार्णव में कोश श्रौर रसरलाकर में नायिकाभेद विषय रहा होगा। रण्धीरसिंह का विशेष विवरण रसप्रकरण में दिया गया है। श्रलंकार विषय पर इन्होंने भूपण्कौमुदी नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें सामान्यतः स्वच्छंद विवेचन है।

#### ३४. काशिराज

काशीनरेश महाराज चेतिसंह के पुत्र बलवानसिंह के नाम से चित्रचंद्रिका नाम का एक ग्रंथ उपलब्ध है। इसकी रचना सं०१८८६ से प्रारंभ होकर

<sup>ै</sup> निधि, सिद्धि, नाग, चंद्र विक्रम सु श्रब्द ।

## हिंदी साहित्य का ग्रहत् इतिहासं

सं० १६३१ में पूर्ण हुई। ऊपर रचियता का नाम, ग्रार्थभाषा पुस्तकाल (सं० १८७६) में, 'किंव काशिराज महाराज' लिखा है। महाराज ग्राश्रय में किंव गोकुलनाथ ने संवत् १८४० से संवत् १८७० के बीच ने चिंद्रिका की रचना की, वह इस ग्रंथ से भिन्न है। उसका रचनाकाल, जिल्लेखक चित्रचंद्रिका के रचनाकाल, विषय तथा लेखक से भिन्न हैं। जिल्लेखक ने स्वयं ग्रपना परिचय दिया है:

तासु तनय जग विदित है, चेतसिंह महाराज ॥ हों सुत तिनकी जानिए, विदित नाम बलवान ।

चित्रचंद्रिका का नामकरण इसके प्रतिपाद्य विषय चित्रकाव्य के आका हुआ है। यह अत्यंत पांडित्यपूर्ण तथा उपयोगी पुस्तक है। संस्कृत, प्राकृत, तथा कारसी के गंभीर अध्ययन तथा मनन की इसपर छाप है। चित्र के विका समस्ताने के लिये भाषाटीका तथा चित्रों से सहायता ली गई है। छप्पय, दो सोरठा, कवित्त, तोमर, कुंडलिया, चौपाई आदि अनेक छंदों का इसमें व्यवहार

चित्रकाव्य काव्य का एक भेद होते हुए भी श्रलंकार का सजातीय हे किन ने चित्र के ३ भेद किए हैं—शब्दचित्र, श्रथंचित्र तथा संकरचित्र। ३। चित्र के ७ भेदों का वर्णन ग्रंथ के प्रथम सात प्रकाशों में है। श्रथंचित्र के ६ भे हैं—प्रहेलिका, सदमालंकार, गूढ़ोत्तर, श्रपह ति, श्लेप तथा यमक । इस श्रलंकार, का वर्णन श्रप्टम प्रकाश में है। श्रंतिम प्रकाश में पदार्थ (शब्दार्थ), संकरचित्र था उभयालंकार का वर्णन है।

चित्रचंद्रिका श्रपने ढंग की श्रपूर्व रचना है। लेखक के पांडित्य, विशद श्रध्ययन, तथा सकल श्राचार्यत्व का प्रमाण पद पद पर मिल जाता है। गद्यमयी व्याख्या ने विषय को सुवोध बनाने में विशेष सहायता दी है। यद्यपि चित्रकाव्य तथा चित्रालंकार श्राधुनिकों को श्राकृष्ट नहीं करते, फिर भी इस पुस्तक की उपादेयता में मतभेद नहीं हो सकता।

## ३४. रसिक गोविंद

रिक्त गोविंद का जीवनवृत्त तथा उनका म्रालंकारनिरूपण संबंधी सामान्य परिचय सर्वागनिरूपक म्राचार्यों के प्रसंग में यथास्थान देखिए।

<sup>े</sup> इंदु, राम, ग्रह, सिल वरस, मार्ग शुक्त रविवार। चित्रचंद्रिका पूर्ण भो पंचमि तिथि सविचार।

र हिंदो साहित्य का इतिहास, पृ० ३६६

#### ३६. गिरिधरदास

भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पिता बाबू गोपालचंद्र गिरिधरदास, गिरिधर, या गिरिधारन नाम से कविता करते थे। इनके लिखे हुए ४० ग्रंथ माने जाते हैं। भारतीभूषण् इनका श्रलंकार ग्रंथ है। इसकी रचना रीतिकाल के श्रस्ताचल सं० १८६० में हुई थी। कवि ने पुस्तक का परिचय इन शब्दों में दिया है:

मोह न मन मानी सदा, घानी को किर ध्यान। श्रलंकार बरनन करत, गिरिधरदास सुजान॥ सुंदर बरनन गन रचित, भारति भूषन एहु। एदहु, गुनहु, सीखहु, सुनहु, सतकवि सहित सनेहु॥

श्रीर श्रंत में 'इति श्री नंदनंदन पदारविंद मिलिंद धनाधीश श्री बाबू गिरिधरदास कवीश्वर विरचितं भारतिभूपण्यमलंकारं समाप्तम्' लिखकर पुस्तक की समाप्ति की है।

भारतीभूषण ३६ पृष्ठों की पुस्तक है जिसमें ३७८ दोहों में कुवलयानंद श्रादि के श्राधार पर श्रलंकारवर्णन किया गया है। श्रलंकारवर्णन तो ३७६वें दोहे पर ही समात<sup>२</sup> हो जाता है। फिर कवि ने एक कदम नायिकाभेद की श्रोर उठाया है, वड़ा मनोरंजक<sup>3</sup> दोहा लिखकर।

गिरिधरदास ने ऋथींलंकार का वर्णन करके दो शब्दालंकार, श्रनुप्रास तथा यमक का विवेचन किया है। ऋथींलंकारों का क्रम कुवलयानंद ही के श्रनुसार है। लच्चणों में कसावट ऋधिक नहीं, परंतु स्पष्टता है। उदाहरण सरस तथा पूर्ववर्ती कवियों से प्रभावित हैं। भारतीभूषण की कविता मधुर तथा सरस है। कुछ उदाहरण देखिए:

जो निज घेरे में परत, चूर करत दिल ताहि।
पथ्य संग पे गहत निहं, खल खल बृंद सदाहि॥ (व्यतिरेक)

× × ×

सजनी रजनी पाइ सिंस बिहरत रस भरपूर।
ग्रालिंगत प्राची मुद्दित कर पसारि के सूर॥ (समासोक्ति)

× × ×

<sup>🤊</sup> प्रकाशक चौखंभा पुस्तकालय, बनारस ।

र शब्द अर्थ आभरन दोउ, इह विधि भए समाप्त ।

<sup>3</sup> बैंगन कर लै कामिनी, कहित चितै घनश्याम । भर्ता करिहाँ तुमहि हों जो चलिही मम धाम ॥

हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

स्मनेनी, गजगामिनी, पिकवैनी, सुक्रमारि। केहरि कटिवारी, खरी, नारी लखीं सुरारि॥

३७. खाल कवि

ग्वाल किव का जीवनवृत्त तथा उनका श्रलंकारनिरूपण संबंधी परिचय सर्वोगनिरूपक श्राचार्यों के प्रसंग में यथास्थान देखिए।

#### षष्ठ अध्याय

## विंगलनिरूपक आचार्य

#### १. केशव

पिंगल पर केशन का ग्रंथ है—छंदमाला । यद्यपि यह ग्रंथ साधारण कोटि का है, फिर भी हिंदी साहित्य का प्रथम छंदग्रंथ होने के नाते इसका श्रपना ऐतिहासिक महत्व है। इस ग्रंथ का विशेष परिचय पीछे यथास्थान दिया जा चुका है।

#### २. वितामणि

ं केशव के छंदमाला ग्रंथ के उपरांत दूसरा उपलब्ध छंदग्रंथ चिंतामिणाग्रणीत पिंगल है। यह ग्रंथ अधिकांशतः स्वच्छ और शास्त्रसंमत है। इसका विशेष परिचय भी पीछे यथास्थान दिया गया है।

#### ३. मतिराम

(१) वृत्तको मुद्दी—मितराम का पिंगल विषयक ग्रंथ वृत्तको मुदी है। इसके दो ग्रीर नाम कहे जाते हैं—छंदसारपिंगल ग्रीर छंदसारसंग्रह। शिवसिंहसरोज ग्रीर मिश्रवंध्विनोद में छंदसारपिंगल नाम का उल्लेख है पर इस नाम का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। छंदसारसंग्रह का प्रमाण यह है कि ग्रंथ में इस नाम का कथन इस प्रकार मिलता है:

छंदसार संग्रह रच्यो, सकल ग्रंथ मति देषि। बालक कविता सींघ को, भाषा सरल विशेषि॥

इस फथन से ग्रंथ का नाम छुंदसार संग्रह प्रतीत होता है किंतु इस दोहे से पूर्व के दोहे इस प्रकार हैं:

श्री सुक श्राए भवन में सबनि लहै मन काम । त्योंही नृप को सुजस सुनि श्रायो कवि मतिराम ॥ साहि बचन सनमानि कै, कीन्हों काम सुजान । श्रंथ संस्कृत रीति सौं भाषा करी प्रमान ॥ यह सुनि रचना छंद बिधि, करी सुकवि समुदाइ । वृत्त रीति सब जानिकै, जो ये पहें चितलाइ ॥ पिंगल करता श्रादि के, श्राचारल सिरताल । नमस्कार कर जोरिके, विमल बुद्धि के काज ॥

इनसे स्पष्ट है कि मितराम जी ने अपने आश्रयदाता की प्रेरणा के संस्कृत और प्राकृत के अनेक छंदग्रंथों से सामग्री लेकर सार रूप में इस उरचना की। इस प्रकार छंदसारसंग्रह इस ग्रंथ का नाम न होकर विषय का मात्र है। ग्रंथ का नाम वृत्तकोमुदी ही है क्योंकि ग्रंथ के अध्यायों का नाम श्रीर प्रत्येक प्रकाश के अंत में वृत्तकोमुदी नाम ही लिखा है, छंदसारसंग्रह ग्रंथ की दो हस्तलिखित प्रतियाँ मिली हैं। एक प्रति काशी नागरीप्रचारिणी पुस्तकालय में है जिसका लिपिकाल सं० १८६२ है और लिपिकार हैं श्री ने दूसरी प्रति खालसा कालेज, दिल्ली के प्राध्यापक श्री महेंद्रकुमार जी के पास है उन्होंने फतेहपुर जिले के किसी ग्राम से प्राप्त की थी। दोनों प्रतियों से ग्रंप्तामाणिकता सिद्ध हो जाती है। दोनों ही मूल प्रति की मिन्न मिन्न प्रतिलिपियाँ

(श्र) रचनाकाल—ग्रंथ का रचनाकाल सं० १७१८ इस प्रकार दिया हुन्ना

संवत सम्रह सो बरस भ्रट्ठारह सुभ साल। कातिक शुङ्क भ्रियोदसी, करि विचार तिहि काल॥

(आ) आश्रयदाता—ग्रंथ की रचना स्वरूपसिंह बुंदेला के आश्रय में थी। कुछ इतिहासकार शंभुनाथ सोलंकी के आश्रय में इसकी रचना मानते हैं, प्रइसका कोई पुष्ट प्रमाश नहीं है। स्वरूपसिंह बुंदेला का उल्लेख वृत्तकीमुदी के पंच प्रकाश में इस प्रकार हुआ है:

दाता एक तैसो सिवराज भयो तैसो श्रव,

फतेइसाहि श्रीनगर साहिबी समाज है।
जैसो चितवर धनी राना नरनाह भयो,
तैसोई कुमार्ज पति पूरो रजलाज है।
जैसे जयसिंह जसवंत महाराज भए,
जिनकी मही मैं श्रजों बाहो बल साज है।
मित्र साहि नंदन दुलचंद भाग भयो हदे,
बुंदेलबंस मैं सरूप महाराज है॥

छुंदों के लच्चगों में भी सरूपसिंह बुंदेला का नाम मिलता है, जैसे:

मगन जुगत जा चरन में, विद्युव्लेखा सोह । नृपसनि सिंघ सरूप इमि, कहें सुमति कवि लोग ॥

(इ) वर्ण्य विषय-प्रथ में पाँच प्रकाश है। प्रथम प्रकाश में सर्वप्रथम गरोश श्रौर सरस्वती की वंदना है। फिर श्राश्रयदाता के दान की प्रशंसा श्रौर प्रथारंभ का प्रसंग है। तत्पश्चात् गणों के स्वरूप, उनके क्रम, देवता, फल, ग्रहगुण, रसरंग, देश, वाहन, तेज, जाति, प्रकृति तथा वर्णों का शुभाशुभ फल है। ग्रंत में मात्रिक गणों, लघु गुरु एवं वर्णिक गणों का विवेचन है। द्वितीय प्रकाश में एक से लेकर २६ वर्णों तक के १४७ सम वर्णिक छंदों का वर्णन है। ग्रर्धसम श्रीर विपम वर्णिक छंदों का विवेचन है। १ से लेकर ३२ मात्रा तक के छंद तथा अर्धसम श्रीर विषम छंदों के लच्चण श्रीर उदाहरण दिए गए हैं। इसमें ३५ समछंद श्रीर २० श्रर्धसम श्रीर विषम छंद हैं। चतुर्थ प्रकाश में प्रत्यय प्रकरण है। इसमें वर्ण श्रीर मात्रा दोनों के श्रनुसार प्रत्यय, प्रस्तार, पताका श्रादि का विवेचन है। पंचम प्रकाश में वर्णिक दंडक है। दंडकों में श्रमंगशेखर, प्रनाच्तरी श्रीर रूपधनाच्तरी, तीन ही दंडक रखे गए हैं।

(ई) आधार—इस ग्रंथ के आधारग्रंथ हैं भट्ट केदार कृत वृत्तरताकर, हेमचंद्ररचित छंदानुशासन और प्राकृतपैंगलम्। प्राकृतपैंगलम् के तो अनेक स्थल श्रनुवाद ही प्रतीत होते हैं। कुछ मात्रिक छंद अवश्य ऐसे हैं जो उक्त ग्रंथों में नहीं थे, किंतु ये छंद उस काल में प्रचलित हो चुके थे। तात्पर्य यह कि ग्रंथ में मौलिक विवेचन प्रायः नहीं के वरावर है, किंव ने स्वयं श्रन्य ग्रंथों का श्राधार स्वीकार किया है।

मितराम की वृत्तकौमुदी हिंदी के पिंगलग्रंथों में श्रपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके लक्ष्म सरल श्रीर सुनोध हैं। उदाहरण नियमानुसार श्रीर किवत्वपूर्ण हैं। किव का सरस व्रजमापा पर श्रिधकार होने के कारण वृत्तकौमुदी के उदाहरण श्रन्थ छंदग्रंथों की श्रपेक्षा श्रिक उत्कृष्ट हैं।

#### ४. सुखदेव मिश्र

(१) वृत्तविचार—हिंदी के पिंगलग्रंथों में सुखदेव मिश्र का वृत्तविचार महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में छंदविवेचन इतना विशद है कि अकेले इसी ग्रंथ के कारण सुखदेव मिश्र की गणना प्रसिद्ध आचार्यों में की जाती है। वृत्तविचार ग्रंथ की चार इस्तिलिखित प्रतियाँ नागरीप्रचारिणी सभा, काशी के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। एक प्रति पूर्ण है, शेष तीन प्रतियाँ अपूर्ण हैं। सभी प्रतियों में पाठ एक ही मिलता है। ग्रंथ में उसका रचनाकाल इस प्रकार दिया हुआ है:

#### संवत सम्रह् से बरस श्रष्टाइस श्रति चार। जेठ सुकुल तिथि पंचमी, उपज्यो वृत्तविचार॥

छंदिवचार नाम की कोई हस्तिलिखित प्रति उपलब्ध नहीं होती। समा के पुस्तकालय में सुखदेव मिश्र कृत छंदोनिवास नामक एक खंडित प्रति श्रवश्य मिलती

#### हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

है किंतु उसमें कोई प्रामाणिक तथ्य प्राप्त नहीं होता । स्रतः निश्चित रूप से नहीं जा सकता कि छंदिवचार नामक इनका कोई स्रालग ग्रंथ भी था। यह भी कि वृत्तिवचार का ही यह दूसरा नाम हो।

( स्र ) वर्ण्य विषय—वृत्तविचार ग्रंथ में चार परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में है। इसमें मंगलाचरण तथा किन श्रौर श्राश्रयदाता राज्य का वर्णन है। द्वितीय परिच्छेद में छंद के सामान्य नियम, दग्धाचर, लघु गण, प्रस्तार, मर्कटी, मेरु, उद्दिष्ट, नष्ट श्रौर पताका श्रादि के निशद निवेचन तृतीय परिच्छेद में वर्णिक वृत्तों का निवेचन है। वृत्तों में छंदों की उक्ता, श्रु गायश्री, श्रनुष्टुप श्रादि जातियों का भी उल्लेख है। किन ने छंदशास्त्र के सभी छं की परिभाषा न देकर केवल उनकी सूची प्रस्तुत कर दी है श्रौर इस संबंध में श्रम मत इस प्रकार प्रकट किया है:

बरन बरन के वृत्त बताए। जेते कछू बुद्धि में श्राए। वृत्त महोद्धि श्रति विस्तारा। पायो जात कीन पे पारा।

१ से लेकर ३२ वर्गी तक के छंदों के लच्च श्रीर उदाहरण हैं। इन सम छंदों का ही वर्गन है। श्रारंभ में सम, श्रद्धंसम श्रीर विषम, तीनों प्रकारों का उल्लेख है किंतु वर्गन केवल समन्नतों का ही मिलता है। चतुर्थ परिच्छेद में मात्रिक छंदों का विवरण है। मात्रिक गण श्रीर मात्रिक प्रत्ययों पर भी सम्यक् विचार है। दोहे का वर्गन सबसे विशद है। श्रन्य छंदों के लच्चण दोहा या गोपाल छंद में मिलते हैं।

- (आ) आधार—इस ग्रंथ का भी मूल आधार प्राकृतपैंगलम् ही है। केदार भट्ट के वृत्तरताकर का भी प्रभाव वर्णिक वृत्तों के विवेचन में प्राप्त होता है।
- (इ) शैली—वृत्तविचार का विवेचन रोचक है। किव का भाषा पर अधिकार था, इसीलिये वह छंदशास्त्र का सांगोपांग विवेचन सुरुचि और सुकरता से संपन्न कर सका। शैली में एकरूपता न होकर विविधता है। जहाँ अन्य प्रंथों में लच्चण केवल दोहे में मिलते हैं वहाँ इस ग्रंथ में वे गोपाल छंद और कहीं कहीं संस्कृत की सूत्र पद्धति में भी हैं। सभी छंदों को स्पर्श करने का प्रयत्न है, इसीलिये वैदिक छंदों की जातियों का भी कथन है किंतु उनके लच्चण आदि नहीं दिए गए हैं। किव ने प्रयत्नपूर्वक विपय को सरस, मनोरंजक और वोधगम्य बनाया है।

सारांश यह कि श्री सुखदेव मिश्र जी का नाम हिंदी के पिंगलनिरूपक श्राचारों में संमाननीय है। उन्होंने विषय का विस्तृत श्रीर वैज्ञानिक विवेचन हिंदी में सर्व-प्रथम उपस्थित किया श्रीर हिंदी छंदोविधान के लिये मार्ग भी प्रशस्त किया।

#### ४. साखन कवि

(१) श्रीनागिपंगल छंदिनलास—माखन कृत श्रीनागिपंगल छंदिनलास का उल्लेख इतिहास ग्रंथों में नहीं प्राप्त होता। इस ग्रंथ की एक हस्तलिखित प्रति नागरीप्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में निद्यमान है। माखन किन मध्यप्रदेश के निवासी थे, इसीलिये इनका तथा इनके ग्रंथ का परिचय श्रिषक दिनों तक प्राप्त नहीं हुग्रा। ये रतनपुरा (विलासपुर) के रहनेवाले थे। राजा राजसिंह, जिनका राज्यकाल १७५६ से १७७६ है, रतनपुर के राजा थे। उनके दरवार में माखन किन के पिता गोपाल किन राजकिन थे। पिता पुत्र दोनों ही किन थे श्रीर दोनों ने मिलकर ग्रंथों की रचना की थी। इनके सात ग्रंथों का उल्लेख मिलता है जिनमें से चार ग्रंथ प्रकाशित हुए थे श्रीर तीन ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए।

प्रकाशित प्रंथ—भक्तचिंतामिण, रामप्रताप, जैमिनी स्रश्वमेध, ख्व तमाशा। स्रप्रकाशित प्रंथ—सुदामाचरित, छुंदविलास, विनोदशतक।

छुंदविलास की रचना माखन कवि ने श्रपने पिता जी के श्रादेश पर की थी। ग्रंथ में कथन इस प्रकार है:

पितु सुकवि गोपाल को यह भयो सासन है जबै। विमल पद वंदन कियो सुमति बादी है तयै॥ छंदिवलास की रचना रायपुर में हुई थी:

> रानसिंह नृप राजमिण हेहो वंस प्रकास । सुवस रायपुर में रच्यो, सुंदर छंदविलास ॥

ग्रंथ का रचनाकाल संवत् १७५६ विक्रमी है।

(अ) वर्ण्य विषय—इस पुस्तक में परिच्छेद नहीं हैं कित बीच बीच में शीर्षक या प्रकरण मिलते हैं। इसका प्रथम प्रकरण है संज्ञावृत्ति प्रकरण जिसमें लघु, गुरु, गण ब्रादि का संदित कथन है। इसमें पताका, मेरु ब्रौर मर्कटी ब्रादि का वर्णन नहीं है। माखन ने स्वयं लिखा है कि पुस्तक का उद्देश्य केवल ब्रारंभिक छात्रों के लिये है ब्रतः पताका, मर्कटी ब्रादि के गूढ़ प्रकरण उन्होंने छोड़ दिए हैं:

भ्वजा पताका सर्केटी, द्यनीदिक तनि दीन। कवि माखन सिसु हेतु रचि, सरल सरल कछु कीन।

दितीय प्रकरण का नाम उन्होंने मात्रावृत्ति छप्पय प्रकरण लिखा है। इसमें ७१ प्रकार के छप्पयों का वर्णन है। ये विभिन्न प्रकार के छप्पय प्रायः सभी प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। प्राकृतपेंगलम् में भी इनका वर्णन है। माखन ने कुछ छप्पय नवीन लिखे हैं। वास्तव में इनमें विशेष ग्रंतर नहीं है, किसी में कुछ लघु श्रीर गुरु श्रिषक कर दिए गए हैं श्रीर किसी में कुछ कम।

## हिंदो साहित्य का बृहत् इतिहास

तृतीय गाहादिक प्रकरण है। इसमें गाहा, विगाहा, घत्ता, घत्तानंद, रोला, सोरठा, कड़खा, अमृत्धुनि, अष्टपदी, षटपदी आदि छंद हैं।

(आ) शैली—छंदिवलास की भाषा वड़ी सरस है। उदाहरणों में लीला के सरस प्रसंग मिलते हैं। भाषा अलंकारिक और परिमार्जित है। उप विषय का सांगोपांग निरूपण नहीं है क्योंकि किन ने बालकों के निमित्त ही रचना की थी। इस ग्रंथ की एक विशेषता यह भी है कि इसमें कुछ ऐसे छंद हैं जो अब तक अन्य ग्रंथों में प्राप्य नहीं थे। कुछ नवीन छंद इस प्रकार हैं:

फंभक (१४ मात्रा), हरिमालिका (२० मात्रा), मदनमोहन (२३ म सुरस (२६ मात्रा), तरलगति (२८ मात्रा), सदागति (२८ मात्रा) सुबल (२८ मात्रा), प्रवाल (विषम छुंद १६,३२,१७,३५), गंधार ( त्र्रार्थसम छुंद १–३–२२ मात्रा, २–४–२४ मात्रा)

#### ६. जयकृष्ण भुजंग

इनका जीवनवृत्त श्रज्ञात है। इनकी एक लघु पुस्तक पिंगलरूपदीप नाम जिसका रचनाकाल सं० १७७६ है, नागरीप्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में है। इ पुस्तक में रचनाकाल का उल्लेख इस प्रकार है:

> संबत सन्ना से बरस, श्रीर छिहत्तर पाइ। भादो स्फटि द्वितीया गुरु, भयो ग्रंथ कहाह॥

इसमें किन के गुरु कृपाराम जी का भी उल्लेख है :

प्राकृत की बानी किषिन भाषा श्रगम प्रतिब्छ । कृपाराम की कृपा सों कंठ करें सब सिब्छ ॥

ग्रंथ में केवल ५२ मुख्य छुंदों के लच्चण हैं। उदाहरण भी इसमें नहीं दिए गए हैं। स्त्रपद्धति का उपयोग भी बहुत मिलता है। वैसे, श्रिषकांश लच्चण दोहें में हैं। पुस्तक में श्रध्याय नहीं हैं। सारांश यह कि इस पुस्तक में शास्त्रीय विवेचन नहीं है, छात्रों के प्रसंग हैं। पुस्तकरचना का उद्देश्य चुने हुए छुंदों का लच्चण देना है। शास्त्रीय दृष्टि से ग्रंथ का विशेष महत्व नहीं है। फिर भी, पुस्तक का योगदान विस्मरणीय नहीं है। उसके उदाहरण श्रपना श्रलग स्थान रखते हैं।

#### ७. भिखारीदास

रीतिकालीन पिंगलग्रंथों में भिखारीदासप्रग्रीत छंदोर्ग्य सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। छंदों का वर्गीकरण इस ग्रंथ की निजी विशेषता है। इस ग्रंथ का विशिष्ट परिचय पीछे यथास्थान दिया गया है।

#### ८. सोमनाथ

सोमनाथ ने श्रपने विविधांगनिरूपक ग्रंथ रसपीयूषिनिधि के प्रारंभिक भाग में हुंद का निरूपण किया है। यह निरूपण स्वच्छ रूप में प्रतिपादित है, किंतु वर्ण्य सामग्री की दृष्टि से श्रत्यंत साधारण कोटि का है। इस निरूपण का परिचय पीछे यथास्थान दिया जा जुका है।

#### ६. नारायणदास

इनकी केवल एक छोटी पुस्तक छंदसार उपलब्ध है। इसका रचनाकाल संवत् १८९६ विक्रमी है। पुस्तक की एक इस्तलिखित प्रति नागरीप्रचारिग्णी सभा, काशी के पुस्तकालय में है। इसमें किव का कोई जीवनवृत्त प्राप्त नहीं होता। श्रन्य इतिहास ग्रंथों में भी नारायणदास का उल्लेख नहीं है। पुस्तक में कुल ५२ छंद हैं। किव ने कहा है:

> पिंगल छंद श्रनेक हैं कहे सुजंगमईस। तिनते लिए निकारि मैं द्वाइस श्ररु चालीस॥

समस्त छंद प्राञ्चतर्पेंगलम् से ही लिए गए हैं। केवल घनाश्री छंद नया है। लच्च दोहे में हैं श्रीर उदाहरणों में कृष्णप्रण्य संबंधी सरस प्रसंग हैं।

#### १०. दुशरथ

इनका जीवनवृत्त श्रश्नात है किंतु इनकी पिंगल की महत्वपूर्ण पुस्तक श्व-विचार की एक इस्तलिखित प्रति नागरीप्रचारिणी सभा, काशी के पुस्तकालय में उपलब्ध है। पुस्तक का निर्माणकाल १८५६ विक्रमी है। जो प्रति उपलब्ध है उसका लिपिकाल भी १८५६ ही है। वृत्तविचार चार श्रध्यायों की एक छोटी सी पुस्तक है किंतु नवीन छंद इस पुस्तक में इतने श्रधिक हैं कि कलेवर छोटा होने पर भी पुस्तक महत्वपूर्ण हो गई है।

(१) वर्ष्य विषय—ग्रंथकार ने श्रध्यायों को 'विचार' नाम से श्रिभिद्दित किया है। प्रथम विचार में लघु गुरु, मात्रिक श्रीर विश्विक गर्ग तथा छंदों के वर्गी-करण के विवेचन हैं। वर्गीकरण में सम, श्रद्धसम श्रीर विषम की चर्चा नहीं है। उसमें वर्ग हैं मात्रावृत्त, वर्गवृत्त श्रीर उभयवृत्त।

दितीय विचार में वर्णिक छंद श्रीर तृतीय विचार में मात्रिक छंदों के लच्चण उदाहरण हैं। चतुर्थ विचार का शीर्षक है वर्णृकृतानि, इसमें केवल दो छुंदों का विवेचन है। ये दो छुंद हैं श्लोक (श्रामुख्ट्रप) श्रीर मनाच्चरी।

## हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

(२) आधार-प्राकृतपैंगलम् ही इस ग्रंथ का भी मुख्य अ। होता है। लच्या पाकृत पिंगल से मिलते हैं। कुछ छंद नवीन हैं जो न त पिंगलग्रंथों में मिलते हैं और न परवर्ती । उदाहरणाः

> पंचाचरी-महीप, विमला, दोमिनी, सुगण, नग, लगन षडचरी-गगन, छगन, अगन, मणिहारवंद, संवत, कुशल सप्ताच्री—सुधा, श्रमिनव, हरिहर द्वादशाचरी-मातंग

मात्रिक छंद-मद (७ मात्रा), सैनिक (६ मात्रा), मुक्तावली मात्रा ), सुमन ( १२ मात्रा ), ब्रह्स ( २१ मात्रा )

प्रतीत होता है, कवि ने प्राचीन छंदों के श्राधार पर ही कुछ नवीन छंद रचना कर डाली है। यह भी संभव है कि कवि को प्राकृत या संस्कृत में कहीं ये मिले हों क्योंकि उन्होंने प्राकृत और संस्कृत दोनों को अपना आधार माना है:

## भाषा पाकृत संस्कृत, श्रादि वचन संसार।

(३) शैली-- अन्य पिंगल अंथों की भाँति इस पुस्तक में भी दोहां विवेचन का माध्यम है। विवेचन न तो गंभीर है श्रीर न विशेष शास्त्रीय। प्रा पैंगलम् की शैली का श्रनुकरण मात्र ही श्राद्योपांत मिलता है। उदाहरणों में 🚃 सौष्ठव साधारण है। फिर भी, हिंदी पिंगलग्रंथकारों में दशरथ का नाम स्मरणीय है क्योंकि उन्होंने नए छंदों का निर्माण किया। दशरथ से पूर्व प्रायः श्राचार्यगण परंपरागत छुंदों से आगे नहीं बढ़ते थे। दशरथ के पश्चात् पिंगल ग्रंथकारों ने नवीन छुंदों में रुचि ली। परिगाम यह हुन्ना कि हिंदी छुंदों की संख्या बढ़ने लगी तथा संस्कृत श्रीर प्राकृत के छुंदों की प्रधानता जाती रही।

## ५०. नंदिकशोर

इनकी रचना पिंगलप्रकाशंथी जिसका रचनाकाल सं०१८५८ वि० है। पुस्तक का केवल प्रथम अध्याय उपलब्ध है। पुस्तक के प्राप्त पृष्ठों के अवलोकन से पता चलता है कि ग्रंथ का विवेचन बड़ा सुंदर था। श्रारंभ में गणेशस्तुति है श्रीर श्राठ पृष्ठों में पिंगल प्रत्ययों का सम्यक् निरूपण है।

श्राधार श्रीर क्रम प्राकृतपैँगलम् के श्रनुसार ही है। प्रत्यय के पश्चात् गाथा-विचार है। कवि ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने प्राकृत पिंगल की श्राधार बनाकर ग्रंथ का निर्माण किया है। प्रतीत होता है, कवि ने प्राकृत पिंगल का हिंदी श्रनुवाद ही प्रस्तुत किया था। ग्रंथ में छंदों के लच्चण, वर्गीकरण, कम श्रादि में

कोई नवीनता नहीं मिलती। इस प्रकार नंदिकशोर जी को पिंगल आचार्यों में श्रनुवादक का ही स्थान दिया जा सकता है। ग्रंथ में उन्होंने श्रपना विशेष परिचय भी नहीं दिया है।

#### १२. चेतन

ये एक जैन किन थे। इन्होंने भी श्रपना जीवनपरिचय नहीं दिया है। ग्रंथ के श्रारंभ में चैत्यवंदन नाम का एक प्रकरण रखा है जिसमें २४ जैन तीर्थंकरों की स्तुति है। इनका ग्रंथ है लघुपिंगल जिसका रचनाकाल है मिति चैत्र वदी ६, मंगलनवार, सं० १८७७। पुस्तक में कुल ४६ पृष्ठ हैं। नागरीप्रचारिणी सभा, काशी में इसकी एक प्रति वर्तमान है।

- (१) वर्ग्य विषय—इस पुस्तक में ४२ मुख्य छंदों श्रीर ३५ राग रागि-नियों के लक्ष्म श्रीर उदाहरण हैं। यही पहली छंद की पुस्तक है जिसमें छंदों के साथ राग रागिनियों के भी लक्ष्म श्रीर उदाहरण दिए गए हैं। इस ग्रंथ के उदाहरणों में उपदेश श्रीर वैराग्य की प्रवृत्ति है, श्रन्य ग्रंथों की भाँति श्रंगार के उदाहरण नहीं हैं।
- (२) श्राधार—ग्रंथ का आधार रूपदीपचिंतामणि है। लेखक ने रूपदीप-चिंतामणि का आधार इस प्रकार प्रकट किया है:

## छाया बिन नहिं करि सकै, पिंगल छंद श्रपार। रूप दीप चिंतामणि, ए पिंगल मन धार॥

ग्रंथ छात्रोपयोगी है, शास्त्रीय विवेचन का सर्वथा श्रमाव है। लच्चण दोहे में हैं। उदाहरण के छंदों में काव्यसौष्ठव बड़ी हीन कोटि का है। ग्राम्यत्व के श्राधिक्य के कारण रचना शिथिल हो गई है।

#### १३. रामसहायदास

इनकी रचना वृत्ततरंगिणी है जिसकी केवल एक श्रपूर्ण प्रति नागरीप्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है। इस ग्रंथ में लेखक श्रीर उसके पिता का नाम प्रत्येक तरंग की समाप्ति पर इस प्रकार लिखा है:

'इति श्री भवानीदासात्मज रामसहायदास कायस्थ कृत वृत्ततरंगिणीयां मात्रा वृत्त कथने द्वितीय तरंग।'

लेखक ने श्रपने गुरु का नाम चिंतामिण लिखा है किंतु ये चिंतामिण किविवर चिंतामिण त्रिपाठी नहीं ये क्योंकि उनके साथ उनके पिता का नाम भी इन्होंने लिखा है:

## हिंदी साहित्य का बहुत् इतिहास

दायक नित्यानंद के श्री चिंतामनि चित्त।
सो मोंपे श्रमुकूल श्रति याते रचीं कवित्त॥
श्री गुरु घद्य सरूप, चिंतामनि चिंताहरन।
तिनके चरन श्रमुप, नयो जोरि निज कर जुगता॥

(१) रचनाकाल—ग्रंथ का रचनाकाल सं० १८७३ है। लेखक ने रचनाकाल इस प्रकार दिया है:

संध्या सुधि सिधि बिधु बरस, (१८७३) गौरी तिथि सुदि दून।
सुराचार्ज धासर सुखद, श्रह घट में गत सून॥
गनपति गौरि सिव ध्याय, श्रह गुरु के पद पद्म परि।
ता दिन रामसहाय, वृत्ततरंगिनि को रची॥

(२) वर्ग्य विषय—ग्रंथ की प्रथम तरंग में लघु, गुरु, गगा, गण् देवता, गणों का योग, उनके प्रभाव तथा प्रत्यय त्रादि का विस्तृत विवेचन द्वितीय तरंग में मात्रिक छंदों का वर्णन है। प्रत्येक जाति के छंदों की सूची दी है। एक मात्रा से लेकर ३२ मात्रा तक के छंद रचे गए हैं। इन छंदों की संख्या संबंध में किन ने लिखा है कि ये बानवे लाख सत्ताईस हजार चार सौ तिरसठ हैं

> इक कल से बत्तीस लों, भेद बानवे लाख। सहस सताइस चारि सत, तिरसठ फनपति भाख॥

किव ने मात्रात्रों के त्राधार पर छंदों के चार वर्ग किए हैं—सम, त्राईसम विषम श्रीर मात्रा दंडक । तृतीय तरंग में वर्णिक छंदों का विवेचन है। संस्कृत उक्ता, गायत्री, त्रानुष्टुप श्रादि प्रत्येक जाति के छंदों के लच्चण श्रीर उदाहरण नियमानुसार क्रम से दिए गए हैं। श्रार्थसम बच्चों श्रीर दंडकों को भी उचित स्थान मिला है। चतुर्थ तरंग में तुक का विवेचन है। तुक के श्रानेक मेद बताए गए हैं। विवेचन बड़ा ही वैज्ञानिक श्रीर श्रभूतपूर्व है।

पुस्तक श्रपूर्ण है। निश्चय ही इसमें श्रीर तरंगें रही होंगी श्रीर उनमें छंद विषयक श्रन्य ज्ञातव्य विवरण रहे होंगे। उनके श्रभाव में पुस्तक का सांगोपांग परिचय नहीं दिया जा सकता।

(३) विवेचन शैली—विवेचन की दृष्टि से वृत्ततरंगिणी हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पिंगल ग्रंथ है। विषय का ऐसा विधिवत वर्गीकरण श्रीर विस्तृत प्रतिपादन कहीं उपलब्ध नहीं होता। पुस्तक की प्राप्त केवल चार तरंगें इस तथ्य को प्रमाणित करने में समर्थ हैं कि रामसहाय जी में श्राचार्यत्व के गुण विद्यमान थे। श्रन्य पिंगलकारों की माँ ति दोहे में लच्चण श्रीर छुंद में उदाहरण मात्र देकर ही उन्होंने संतोष नहीं

किया वरन् श्रपने कथन की व्याख्या गद्य में भी की है। उदाहरण के लिये गुरु के विवेचन में लच्चण के उपरांत किन ने चार दोहे ऐसे लिखे हैं जिनके श्रारंभ में गुरू वर्ण है, जैसे:

उदाहरणों के उपरांत गद्य में जो विवेचन है उसे कवि ने वार्ता कहा है। उपर्युक्त गुरुविवेचन की वार्ता का नमूना इस प्रकार है:

वार्ता—ये चारिहू दोहानि के श्रादि सकार, ककार, हकार, मकार, श्रकार संयुक्त है याते दीरघ भयेति॥

ऐसी वार्ताएँ संपूर्ण ग्रंथ में प्रत्येक उदाहरण के पश्चात् मिलती जाती हैं। इस प्रकार प्रत्येक स्थल का पूर्ण विवेचन ग्रंथ में ही मिल जाता है।

विवेचन की दूसरी विशेषता यह है कि कवि ने उदाहरण केवल स्वरचित छुंदों के ही नहीं रखे हैं, अन्य कवियों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। सूर्सागर के उदाहरण सबसे अधिक हैं। लघु प्रकरण का एक उदाहरण द्रष्टव्य है:

> मुख छवि देखि रे नँदघरनि ! इहाँ नंद पद को नँद कहे। ऐसे ही श्रीर हु जानियो॥

इसी प्रकार संस्कृत कृतों के लच्चण देने के उपरांत संस्कृत के श्रेष्ठ ग्रंथों के पद भी ज्यों के त्यों उद्धृत कर दिए गए हैं, जैसे शिखरिणी के उदाहरण में कुवलयांनंद का उद्धरण इस प्रकार है:

जटानेयं वेगीकृतकचकलापो न गरलं। गले कस्तूरीयं शिरसि शशिलेखा न कुसुमं। इयं भूतिनोंक्ने प्रिय विरह जन्याधवलिमा। पुरारातिआन्थ्या कुसुमशर किं मां प्रहरसि॥

शैली की तीसरी विशेषता यह है कि परिमाषा में केवल दोहे का ही प्रयोग नहीं है। दोहे में लक्ष्ण देने की परंपरा हिंदी में वन चुकी थी। रामसहाय जी ने भी दोहे का उपयोग लक्ष्ण के लिये सबसे श्रिधिक किया है, किंतु साथ ही श्रिनेक स्थलों पर उन्होंने सूत्रपद्धति में लक्ष्ण श्रीर छंदों के मेद दिए हैं। इस प्रकार शैली में एकरूपता नहीं है। मात्राश्रों की संख्या के लिये किव ने कूटशैली का प्रयोग किया है श्रीर उदाहरणों में गुरु, लघु के चिह्न भी लगाते गए हैं। कूटों के

## हिंदी साहित्य का शहत् इतिहास

स्पष्टीकरण के लिये शब्दों के ऊपर श्रंक भी लिख दिए हैं। उदाहरण के का लच्चा इस प्रकार है:

विस्व<sup>९ 3</sup> कला विश्राम पुनि, कीजिय रुद्ग<sup>९९</sup> विराम । श्रगुर श्रंत में दोय दल, तासों दोहा नाम ॥

शैली की चतुर्थ विशेषता यह है कि उदाहरण बड़े ही सरस हैं। समस्त उदाहरण कृष्णलीला के सरस प्रसंगों के हैं। प्रतीत होता है, ि रीतिकाल के रस और अलंकार गंथों में कृष्ण और गोपियों के सरस प्रसंग र थे उसी प्रकार छंदशास्त्र के भी अधिकांश गंथों में उदाहरण उसी ढंग के हैं। तरंगिणी के लघु प्रकरण का एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा।

एकिन के भूमि भूमि मिलते मुख चूमि चूमि,

एकिन की ठोढ़ी बीच श्रंगुलि धरते।

एकिन के गर गर श्रपनी मिलाय,

श्रह एकिन के कर गिंह मोद हिय भरते॥

राम कहि एकिन के लिलत उरोजिन पै,

परिस सरोजपानि काम पीर हरते।

एरी मेरी वीर चिल जाहि जमुना के तीर,

सरद जुन्हैया मैं कन्हैया रास करते॥

तात्पर्य यह कि वृत्ततरंगिणी की शैली सुरपष्ट, विस्तृत, सरस और आकी है। ऐसा विस्तृत सांगोपांग विवेचन किसी भी प्रंथ में नहीं मिलता। किंतु खेद के विषय है कि ग्रंथ की पूर्ण प्रति अप्राप्य है। ग्रंथ की खंडित प्रति भी इतनी कि कि प्रकाशन की अपेन्ना रखती है। निश्चय ही हिंदी-छंद-निरूपण में रामसहाय कि का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। नए छंदों की संख्या भी रामसहाय जी की वृत्ततरंगिणी में सबसे अधिक है।

े रामसहाय द्वारा प्रस्तुत किए हुए कुछ नए छंद :

मात्रिक छंद—

माधुर्य (१२ मात्रा ), कलकंठ (१२ मात्रा ), इंदिरा (१३ मात्रा ), नागर (१५ मात्रा )

वर्णिक छंद--

कलिंदजा, पंचवर्ण, मृगाची ( छः वर्ण ), लितिललाम ( ७ वर्ष ), नवल, जमाल, मैत, धृति, सुखकंद—६ वर्ण नागरी, मधु, वानिनि, कंपटी— १० वर्ण दीप्ति, मेनका, रित १३ वर्ण रंभामाला, केदार, दामिनी, खीनुकांता, चोलपी, तार—१४ वर्ण १४. हरिदेव

इनका ग्रंथ छंदपयोनिधि है जिसकी रचना सं० १८६२ में हुई थी। ग्रंथ का स्वनाकाल कृट पदित में किन ने इस प्रकार लिखा है:

धरी नैन निधि विद्यासात, संमत सुखद उदार। माघ शुक्क विथि पंचमी रविनंदन सुभ धार॥

श्रपने संबंध में किन ने केवल श्रपने पिता श्री रितराम का ही नाम लिखा है, श्रन्य वृत्त श्रज्ञात है। नागरीप्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट (सन् १६१७-१६, संख्या ७२ ए) में केवल ग्रंथ संबंधी ज्ञातव्य सूचनाएँ हैं। पुस्तक में कुल ४८ पृष्ठ हैं श्रीर श्राठ तरंगों में उसकी समाप्ति हुई है। लच्चण दोहे में हैं। उदाहरणों की भाषा सरस श्रीर श्रलंकारिक है। ग्रंथारंभ में प्रस्तावना रूप में लिखा हुआ प्रथम छंद ही किन की काव्यरसिकता का परिचायक है:

> श्रादि श्रंत दोक तर राजत पुनीत जाके छंद क्रम चारु छीर छाया सरसाइ कै। नाना विधि वर्ण श्रथं सोई हैं रतनावल गनागन जल जंतु रहे सुचि पाइ कै। दंपति विहार फूले पंकज पुनीत तामें कीने जे प्रवंध ते तरंग छवि पाइ कै। ऐसी हरिदेव कृत छंद प्योनिधि है मजो किव इंद जामे श्रानँद बदाइ कै॥

श्रंथ की श्राठ तरंगों का विषयविभाजन इस प्रकार है:

१---वृत्तविचार

२---मात्रा-गरा-कथन

३---गुरु-लघु-विचार

४---मात्रा-ग्रष्टांग-वर्णन

५--वर्ण-श्रष्टांग-वर्णन

६---गगागगा वर्णन

७---मात्राछंद

८---पद्याधिक

सारांश यह कि छंदपयोनिधि पिंगल संबंधी साधारण पुस्तक है। विवेचन है तो शास्त्रीय पर अत्यंत संदित। छंद भी अधिक नहीं हैं केवल जुने हुए छंदों का प्रयोग किया गया है। उदाहरणों में किय का किवत्य अवश्य देखने को मिलता है। विवेचन का माध्यम दोहा है जिसकी भाषा शिथिल है।

#### हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

#### १४. श्रयोध्याप्रसाद वाजपेयी

ये लखनऊ के निवासी थे। इनके पिता श्री नंदिकशोर वाजपेयी थे ग्रंथ है छंदानंदिपंगल जिसका रचनाकाल सं०१६०० है। पुस्तक भ श्रीर नागरीप्रचारिगी सभा के पुस्तकालय में सुरिच्चत है।

- (१) वर्ण्य विषय—ग्रंथ में श्रध्याय नहीं हैं, किंतु प्रकरणों का उर् छंदशास्त्र संबंधी सभी विषय विस्तार से प्रस्तुत किए गए हैं। प्राकृत पिंगल श्राधार इस ग्रंथ में भी है।
- (२) शैली—पुस्तक की भाषाशैली विवेचनात्मक है। कहीं कहीं सूत्र में लच्चण समका दिए गए हैं और कहीं दोहा तथा कहीं छप्पयों में लच्चण र हैं। अनेक बार एक ही छप्पय में अनेक छंदों के नाम गिनाए गए हैं तथा का प्रत्येक छंद के लच्चण दिए गए हैं। भाषा में बोलचाल की ब्रजभाषा अधिक है।

ग्रंथ छात्रोपयोगी है। गंभीर एवं विशद विवेचन के श्रभाव में ग्रंथ कर कोटि का ही माना जा सकता है।

## सर्वेक्ष्रण्

भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में श्राचार्य साधारणतया दो प्रकार के ना जाते हैं—(१) मौलिक उद्घावक श्राचार्य, (२) व्याख्याता। हिंदी के तिकाली पिंगलनिरूपक श्राचार्यों में उद्घावक श्राचार्य की कोटि में किसी व्यक्ति को नहीं एवं जा सकता। प्रायः प्रत्येक पिंगलग्रंथकार ने संस्कृत श्रीर प्राकृत पिंगलग्रंथों का अध्य स्वीकार किया है। वर्णवृत्तों में संस्कृत के वृत्त ज्यों के त्यों लिए गए हैं। जुंद संस्कृत में कम थे। श्रपभंश किवयों ने मात्रिक छंदों का प्रयोग किया होगा जिनका संकलन प्राकृतपैंगलम् में संपादक ने किया है। हिंदी के सभी पिंगलग्रंथकारों ने वर्णारताकर, छंदमंजरी श्रीर प्राकृतपैंगलम् के छंद लेकर ग्रंथों की रचना की। किर भी रीतिकालीन ग्रंथों में श्रूनेक वर्णिक श्रीर मात्रिक छंद ऐसे मिलते हैं जो श्राधारग्रंथों में नहीं प्राप्त होते। इससे स्पष्ट है कि रीतिकालीन पिंगलग्रंथकारों ने नवीन छंदों की उद्घावना की होगी। संस्कृत छंदशास्त्रकारों ने प्रत्यय प्रकरण में प्रस्तार का जो क्षेत्र बनाया है उसमें नवीन छंदों के निर्माण का कोई श्रवसर शेप नहीं रहता। फिर भी, इतना तो निश्चय है कि रीतिकाल में कवियों ने प्राचीन श्राधार पर नए छंदों की रचना श्रवश्य की है। इस दृष्टि से केशवदास, मितिराम, माखन, दशरथ श्रीर रामसहाय के नाम विशेष उल्लेखनीय है।

व्याख्याता के रूप में भी इन श्राचार्यों का स्थान विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। रीतिकालीन कवियों ने जिन छुंदों का प्रयोग विशेष निपुणता से किया है ने हैं दोहा, सबैया और कवित्त या घनाच्हरी। दोहे का विशद निरूपण प्राकृतपैँगंलम् में या ऋतः हिंदी छंदग्रंथों में भी मिलता है। सबैया छंद रीतिफालीन फलाफार फवियों के हाथ में पडकर खुन विकसित हुआ। उसके अनेक प्रकार हो गए किंत पिंगलग्रंथकार अपने ग्रंथों में उसका वैसा सुंदर शास्त्रीय विवेचन नहीं कर सके। कवित्त चंद वरदायी श्रादि चारगों के ग्रंथों में छप्पय को कहते थे। तुलसीदास जी ने हरिगीतिका को कवित्त कहा, सरदास जी ने भी पदों में कवित्त का उपयोग किया किंतु उसका श्रांतिम स्वरूपनिर्माण रीतिकालीन कवियों के हाथ धनाच्चरी के विविध रूपों में हुआ। कवित्त का भी शास्त्रीय विवेचन रीतिकालीन पिंगल ग्रंथकार यथेष्ट रूप में नहीं कर सके। इसका कारण यही है कि इन ग्रंथकारों में कुशल व्याख्याता का गुण नहीं था। ये परंपरागत परिपाटी में वैंघे थे। संस्कृत या प्राकृत ग्रंथों के लच्चणों का श्चनुवाद या भावानुवाद ही इन्होंने प्रस्तुत किया है। थोड़ा बहुत जो परिवर्तन किया भी वह श्रिधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सका। गद्य का उपयोग इन ग्रंथों में प्रायः नहीं हो सका। केवल रामसहाय ने व्याख्या के लिये गद्य का भी उपयोग किया है। उस काल में गद्य का विकास नहीं हुआ था, अतः तत्कालीन परिस्थिति में इससे अधिक उनसे श्राशा भी नहीं की जा सकती थी। हिंदी पिंगलग्रंथकारों का उद्देश्य श्रध्येता के संमुख विषय को सरलता से रखना तथा कंठ करने का सुंदर ढंग प्रस्तुत करना रहा है। इस प्रकार हिंदी के पिंगलनिरूपक श्राचार्य, वास्तव में, कविशिद्मक रूप में ही श्राप हैं श्रीर इस रूप में उनका योगदान नगर्य नहीं है।

## सप्तम अध्याय

## भारतीय काव्यशास्त्र के विकास में रीतित्राचार्यों का

व्यक्तिगत विशेपताश्चों का सम्यक् विवेचन करने के उपरांत श्रव यह अव हो जाता है कि हिंदी के रीतित्राचार्यों के सामूहिक योगदान का मूल्यांकन हुए भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में इनके ऋपने विशिष्ट स्थान का निर्धारण लिया जाय। रीतिश्राचार्यों के दोष पहले सामने श्राते हैं, गुगा बाद में। इ पहला दोप है सिद्धांतप्रतिपादन में मौलिकता का श्रमाव। काव्यशास्त्र के चेत्र मौलिकता की दो कोटियाँ हैं: एक के ग्रांतर्गत नवीन सिद्धांतों की उद्भावना भ दूसरी के श्रंतर्गत प्राचीन सिद्धांतों का पुनराख्यान श्राता है। हिंदी के ी.ो ाचा निश्चय ही भिसी नवीन सिद्धांत का त्राविष्कार नहीं कर सके: किसी ऐसे व्याप श्राधारभूत सिद्धांत का प्रतिपादन जो काव्यचितन को नवीन दिशा प्रदान करता संपूर्ण रीतिकाल में संभव नहीं हुआ। इन कवियों ने काव्य के सूद्म अवयवीं के वर्णन में कहीं कहीं नवीनता का प्रदर्शन किया है, परंतु उन तथाकथित उद्भावनाश्रों का श्राघारस्रोत भी किसी न किसी संस्कृत ग्रंथ में मिल जाता है। जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ भी यह कल्पना करना ऋखंगत प्रतीत नहीं होता कि कदाचित किसी लुप्तपाय संस्कृत ग्रंथ में इस प्रकार का वर्णन रहा होगा। इनके श्रतिरिक्त भी जो कुछ नवीन तथ्य शेप रह जाते हैं उनके पीछे विवेक का पुष्ट श्राधार नहीं मिलता, श्रर्थात् वहाँ नवीनताप्रदर्शन केवल नवीनताप्रदर्शन या विस्तारमोह के कारण किया गया है, काव्य के मर्म से उसका कोई संबंध नहीं है। कहीं कहीं रीतिकवियों की उद्घावनाएँ श्रकाव्योचित भी हो गई हैं, जैसे खर, काक श्रादि के श्रंशों से युक्त नायिकामेदों का विस्तार ग्रथवा प्रमागा ग्रादि के भेदों के ग्राधार पर कल्पित ग्रलंकारों का प्रस्तार। बास्तव में हिंदी के रीतिकवियों ने श्रारंभ से ही गलत रास्ता श्रपनाया। उन्होंने मौलिकता का विकास विंस्तार के द्वारा ही करने का प्रयास किया। परंतु संस्कृत के काव्यशास्त्र की प्रवृत्ति तो भेदिवस्तार की स्रोर पहले से ही इतनी श्रिधिक थी कि श्रव उस चेत्र में कोई विशेष श्रवकाश नहीं रह गया था । जिन चेत्रों में श्रवकाश या उनकी त्रोर रीतिकवियों ने उचित ध्यान नहीं दिया। उदाहरण के लिये संस्कृत काव्यशास्त्र में कविकर्म के वाह्य रूप का जितना पूर्ण विवेचन है उतना उसके आंतरिक रूप का नहीं है, अर्थात् कविमानस की स्वनप्रक्रिया का विवेचन यहाँ व्यवस्थित रूप से नहीं मिलता । हिंदी का रीतिश्राचार्य इस उपेन्नित श्रंग को ग्रहण कर सकता था; यहाँ मौलिक विवेचन के लिये वड़ा श्रवकाश था। परंतु परंपरा का श्रतिक्रमण

करने का साहस वह नहीं कर सका, सामान्यतः उस युग में इतना साहस कोई कर भी नहीं सकता था। दूसरा चेत्र था न्यवस्था का। रीतिकाल तक संस्कृत काव्यशास्त्र का भेदविस्तार इतना श्रिधिक हो चुका था कि कई चेत्रों में एक प्रकार की श्रव्यवस्था सी उत्पन्न हो गई थी। उदाहरण के लिये ध्वनि का भेदविस्तार हजारों तक श्रौर नायिका-भेद की संख्या भी सैकड़ों तक पहुँच चुकी थी। ऋलंकार वर्णनशैली को छोड़ वर्ण्य विषय के चेत्र में प्रवेश करने लग गए थे। लच्चा श्रीर दोषादि के सूचम भेद एक दुसरे की सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। परिणामतः भारतीय काव्यशास्त्र की वह स्वच्छ व्यवस्था जो मम्मट के समय में स्थिर हो चुकी थी, श्रस्तव्यस्त सी हो गई। पंडितराज जगन्नाथ जैसे मेधावी म्राचार्य ने उसे फिर से स्थापित फरने का प्रयत किया, किंतु उस युग की प्रवृत्ति विवेचन की अपेचा वर्णन की ओर ही अधिक थी, श्रतः शास्त्रार्थं की श्रपेचा कविशिचा उसे श्रिषिक श्रनुकूल पड़ती थी। हिंदी का त्राचार्य भी उसी प्रवाह में बह गया। श्रपने समसामिमक पंडितराज का मार्ग ग्रहण न कर वह भानुदत्त ग्रौर केशव मिश्र की परिपाटी का श्रनुसरण करने लगा। हमारे कविश्राचार्य पर एक और बड़ा दायित्व था श्रीर वह था हिंदी की विशाल काव्य-राशि का अनुगमविधि से विश्लेपण कर उसके आधार पर एक स्वतंत्र विधान की प्रकल्पना करना। किंतु उसने हिंदी के साहित्य की तो लगभग उपेचा ही कर दी। लद्मणों के लिये उसने संस्कृत काव्यशास्त्र का अवलंबन लिया और उदाहरणों का स्वयं ही नूतन निर्माण किया । इस प्रकार हिंदी के समृद्ध काव्य का उसके लिये जैसे कोई श्रस्तित्व ही नहीं रहा । वास्तव में इस प्रकार श्रपने पूर्ववर्ती एवं समसामयिक काव्य की उपेक्षा कर लक्षणों का अनुवाद और नूतन उदाहरणों की सृष्टि करते रहना श्रालोचक के मौलिक कर्तव्य कर्म का निषेध करना था। श्रालोचना शास्त्र मूलतः एक सापेन्त शास्त्र है, उसका आलीच्य साहित्य के साथ अत्यंत अंतरंग संबंध है। श्रतः न तो केवल हजारों वर्ष पुराने लक्त्णों श्रौर उदाहरणों का श्रनुवाद श्रभीष्ट था श्रीर न नए उदाहरणों की सृष्टि से ही उद्देश्य की सिद्धि संभव थी। जहाँ संस्कृत के श्राचार्यों ने प्रायः श्राचार्यत्व श्रीर कविकर्म को पृथक् रखा था वहाँ हिंदी के श्राचार्यभवियों ने दोनों को मिला दिया। इससे कान्य की वृद्धि तो निश्चय ही हुई किंतु काव्यशास्त्र का विकास न हो सका।

रीतिश्राचार्यों का दूसरा प्रमुख दोप यह था कि उनका विवेचन श्रास्पष्ट श्रीर उलका हुश्रा था, फलतः उनके ग्रंथों पर श्रापृत शास्त्रज्ञान कचा श्रीर श्रध्रूरा ही रहता है। इस श्रमाव के दो कारण थे। एक तो कुछ कियों का शास्त्रज्ञान श्रपने श्रापमें निर्म्नोत नहीं था। दूसरे, पद्म में साहित्य के सद्दम गंभीर प्रश्नों का समाधान संभव नहीं था। प्रतापसाहि जैसे प्रमुख श्राचार्य ने संस्कृत श्राचार्यों के मत सर्वथा श्रशुद्ध रूप में उद्घृत किए हैं। विश्वनाथ श्रीर जगन्नाथ के काव्यलक्त्रण उनके शब्दों में इस प्रकार हैं:

साहित्यदर्पेण मत काव्यलद्भण-

रसयुत व्यंग्य प्रधान आहँ शब्द श्रर्थ शुचि होइ। उक्त युक्ति भूषण सहित काव्य कहावै सोइ॥

रसगंगाधर मत काव्यल च्या-

श्रतंकार श्रह गुण सहित दोष रहित पुनि मृत्य। उक्ति रीति मुद्द के सहित रसयुत वचन प्रमृत्य॥

—काव्यविलास ( इस्तलेख, पृ० १ )

वास्तव में इस प्रकार का श्रज्ञान श्रज्ञम्य है, परंतु इन कवियों की श्रपनी परिसीमाएँ थीं।

उपर्युक्त दोषों के लिये श्रनेक परिस्थितियाँ उत्तरदायी थीं। एक तो संस्कृत कान्यशास्त्र की परंपरा ही रीतिकाल तक स्राते स्राते प्रायः निर्जीव हो चुकी थी-उस समय पंडितराज को छोड़ कोई आचार्य मौलिक चितन का प्रमाण नहीं दे सका। उस युग में कविशिद्धा का ही प्रचार श्रिधिक रह गया था जिसके लिये न मौलिक सिद्धांतप्रतिपादन श्रपेचित था, न खंडन मंडन श्रथवा पुनराख्यान । कविशिचा का . लद्य था रिक्कों को सामान्य काव्यरीति की शिद्धा देना—जिज्ञासु मर्मज्ञ के लिये फविकर्म श्रथवा काव्यास्वाद के रहस्यों का व्याख्यान करना नहीं। रीतिकाव्य जिस वातावरण में विकसित हो रहा था उसमें रिककता का ही प्राधान्य था। इन रिकक श्रीमंतों को श्रपने व्यक्तित्व के परिष्कार के लिये केवल सामान्य कलाज्ञान श्रपेचित था: गहन प्रश्नों पर विचार करने की न उनमें शक्ति थी श्रीर न इनमें धैर्य ही। श्रतः उनका श्राश्रित कवि लच्चणादि की रचना द्वारा उनका शिच्चण श्रीर सरस र्थंगारिक उदाहरणों की सृष्टि द्वारा मनोरंजन करता रहा, सूक्ष्म शास्त्रचिंतन न उनके लिये ग्राह्म था श्रीर न इनके लिये श्रावश्यक । इसके श्रितिरिक्त हिंदी में गद्य का श्रभाव भी एक बहुत बड़ी परिसीमा थी। तर्क श्रीर विचारविश्लेषण का माध्यम गद्य ही हो सकता है, छुंद के बंधन में बँधा हुआ पद्य नहीं। हिंदी के सर्वोगनिरूपक श्राचार्यों ने, जो श्रपने शास्त्रकर्म के प्रति जागरूक थे, वृत्तियों में गद्य का सहारा लिया है किंत जनभाषा का यह श्रसमर्थ गद्य उनके मंतव्य को सलभाने की श्रपेचा श्रौर उलभाने में ही प्रवृत्त हुआ।

श्रतः रीतिश्राचार्यों के योगदान का मूल्यांकन उपर्युक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। ये किन वस्तुतः शास्त्रकार नहीं थे, रीतिकार थे श्रीर उसी रूप में इनका विचार होना चाहिए। काव्यशास्त्र के दोत्र में श्राचार्यों के सामान्यतः तीन वर्ग हैं—

- १—उद्भावक श्राचार्य, जिन्हें मौलिक सिद्धांतप्रतिपादन का श्रेय प्राप्त है; जैसे भरत, वामंन, श्रानंदवर्धन, भट्टनायक, श्रिभनवगुप्त, कुंतक श्रादि। ये शास्त्रकार की कोटि में श्राते हैं।
- २- व्याख्याता श्राचार्य, जो नवीन सिद्धांतों की उद्भावना न कर प्राचीन सिद्धांतों का श्राख्यान करते हैं। इनका कर्तव्य कर्म होता है मूल सिद्धांतों को स्पष्ट श्रीर विशद करना। सम्मट, विश्वनाथ श्रीर पंडितराज जगन्नाथ प्रतिभाभेद से इसी वर्ग के श्रंतर्गत श्राएँगे।
- ३—तीसरा वर्ग है कविशिच्कों का, जिनका लक्ष्य श्रपने स्वच्छ व्यावहारिक ज्ञान के ग्राधार पर सरस, सुनोध पाठ्य ग्रंथ प्रस्तुत करना होता है। इस प्रकार के श्राचार्यों को मौलिक उद्भावना करने श्रथवा शास्त्र की गहन गुत्थियों को खंडन मंडन द्वारा सुलभाने की कोई महत्वाकांचा नहीं होती। जयदेव, श्रप्पय्य दीचित, केशव मिश्र श्रीर भानुदत्त श्रादि की गणना इसी वर्ग के श्रंतर्गत की जाती है।

हिंदी के रीति श्राचार्य स्पष्टतः प्रथम श्रेणी में नहीं श्राते। उन्होंने किसी व्यापक श्राधारमूत काव्यसिद्धांत का प्रवर्तन नहीं किया। उनमें से किसी में इतनी प्रतिमा नहीं थी। दूसरी श्रेणी में सर्वागिनिरूपक श्राचार्यों की गणना की जा सकती थी, किंतु खंडन मंडन तथा स्पष्ट श्रौर विशद व्याख्यान के श्रभाव में एवं केवल प्रमुख काव्यांगों के संचित्त निरूपण के श्राधार पर वे भी इस स्थान के श्रिष्ठकारी नहीं हो सकते। श्रंततः वे तृतीय वर्ग के श्रंतर्गत ही स्थान प्राप्त कर सकते हैं। वे न शास्त्रकार थे श्रौर न शास्त्रभाष्यकार। उनका काम तो शास्त्र की परंपरा को सरस रूप में हिंदी में श्रवतरित करना था। श्रौर इसमें वे निश्चय ही कृतकार्य हुए। उनके कृतित्व का मूल्यांकन इसी श्राधार पर होना चाहिए।

श्रतएव हिंदी के रीतिश्राचार्यों का प्रमुख योगदान यह है कि उन्होंने भार-तीय काव्यशास्त्र की परंपरा को हिंदी में सरस रूप में श्रवतरित किया। इस प्रकार हिंदी काव्य को शास्त्रचिंतन की प्रौढ़ि प्राप्त हुई श्रौर शास्त्रीय विचार सरस रूप में प्रस्तुत हुए। भारतीय भाषाश्रों में हिंदी को छोड़कर श्रन्यत्र कहीं भी यह प्रवृत्ति नहीं मिलती। इसके श्रपने दोष हो सकते हैं, परंतु वर्तमान हिंदी श्रालोचना पर इसका सद्भाव भी स्पष्ट है। श्रन्य भाषाश्रों में जहाँ संस्कृत श्रालोचना से वर्तमान श्रालो-चना का संबंध उन्छित्र हो गया है वहाँ हिंदी श्रौर मराठी में यह श्रंतःसूत्र टूटा नहीं है। फलतः हमारी वर्तमान श्रालोचना की समृद्धि में इन रीतिकारों का योगदान स्पष्ट है। बौद्धिक हास के उस श्रंधकारयुग में काव्य के बुद्धिपद्ध को जाने श्रनजाने पोषण देकर इन्होंने श्रपने ढंग से बड़ा काम किया।

भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में व्यापक रूप से इनका दूसरा महत्वपूर्ण ६३

योगदान यह है कि इन्होंने रस को ध्वनि के प्रभुत्व से मुक्त कर रसवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा की । इतिहास साची है कि संस्कृत कान्यशास्त्र का सर्वमान्य सिद्धांत ध्वनिवाद ही रहा है—रस का स्थान मूर्धन्य होते हुए भी उसका विवेचन प्रायः श्रसंलद्यकम-व्यंग्य ध्वनि के अंतर्गत अंग रूप में ही होता रहा है। हिंदी के रीतिकार आचार्यों ने रस को परतंत्रता से मुक्त किया श्रौर पूरी दो शताब्दियों तक रसराज श्रंगार की ऐसी श्रविच्छिन्न धारा प्रवाहित की कि यहाँ 'श्रृंगारवाद' एक प्रकार से स्वतंत्र सिद्धांत के रूप में ही प्रतिष्ठित हो गया। मधुरा भक्ति से संप्रेरित शृंगार भाव में जीवन के समस्त कड भावों को निमम कर इन श्राचार्यों ने भारतीय काव्यशास्त्र के प्राग्तत्व श्रानंद की पुनःप्रतिष्ठा का श्रभूतपूर्व प्रयत किया। रीतियुग के श्रिधिकांश श्राचार्यी द्वारा ध्वनि की उपेचा श्रौर नायिकाभेद के प्रति उत्कट श्राग्रह इसी प्रवृत्ति का द्योतक है। देव जैसे कवियों ने अत्यंत प्रवल शब्दों 'रसकुटिल अधम व्यंजना' पर श्राश्रित ध्वनि का तिरस्कार कर रसवाद का पोपरा किया श्रीर रामसिंह ने रस के श्राधार पर काव्य के उत्तम श्रीर मध्यम भेद करते हुए रसिद्धांत के सार्वभीम प्रभुत्व का प्रतिपादन किया । संयोग शास्त्र का श्रपरिपक्व ज्ञान, युग की दूषित प्रवृत्ति श्रादि कहकर इन स्थापनाश्रों की उपेत्ता करना न्याय्य नहीं है: इनके पीछे गहरी

# चतुर्थ खंड

काव्यकवि

### प्रथम अध्याय

# रीतिबद्ध काच्यकवियों की विशेषताएँ

यहाँ हम राजशेखर द्वारा निर्दिष्ट 'काव्यकवि' पद का प्रयोग उन कवियों के लिये कर रहे है जो रीतिकाव्य की वँधी हुई परिपाटी में श्रास्था रखने पर भी लच्या-ग्रंथों के प्रायन में लीन नहीं हुए वरन स्वतंत्र रूप से लच्यग्रंथों के द्वारा जिन्होंने श्रपनी कविप्रतिमा का परिचय दिया श्रीर श्रपनी व्यक्तिगत विशेषताश्रों के स्फुरण द्वारा रसमर्भश्च किव का श्रिभधान प्राप्त किया। रीतिपरंपरा को भली भाँति हृद्गत करके भी इन काव्यकवियों ने उसका विवेचन नहीं किया। रीतिग्रंथ लिखनेवाले श्राचार्यकवियों का उद्देश्य मुख्य रूप से कविश्वाचा के ग्रंथ ही लिखना था। वे श्रपने को कविश्वाचक ही कहते श्रीर समभते थे। केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, कुलपित मिश्र, श्रीपित श्रादि श्राचार्यकवियों ने श्रपने ग्रंथों में कविश्वाचक होने की श्रिमलाषा का स्पष्ट संकेत किया है। श्राचार्य या शिक्तक होने की लालसा के पीछे गुरुत्व की प्रधानता है, कवि या कवित्व के गौरव की इच्छा प्रधान नहीं है। काव्यकवियों में रीति का बंधन स्वीकार करने पर भी इस श्रमिलाषा के ठीक विपरीत कविगीरव की श्रमिलाषा है, श्राचार्य या कविशिक्तक होकर वे पाठ्य ग्रंथ तैयार करने में कोई रुचि नहीं रखते। इसी कारण इन कवियों को रीतबद्ध काव्यकवि के नाम से भी श्रमिहित किया जाता है।

रीतिकार श्राचार्य किन श्रीर रीतिनद्ध कान्यकिनयों के मध्य निमानक रेखा स्पष्ट है। दोनों की प्रणाली श्रीर ध्येय में पर्याप्त श्रंतर है। फिर भी कितपय निद्वानों ने निहारी जैसे रीतिनद्ध कान्यकिन को श्राचार्यकिन सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। उनका तर्क है कि निहारी सतसई के दोहे समग्र रूप से नायक-नायिका-भेद के पोपक हैं। परवर्ती टीकाकारों ने सतसई को नायिकामेद का ग्रंथ नताया भी है। नायिकामेद के श्रातिरिक्त कान्यशास्त्र के श्रातंकार, रस, ध्विन श्रादि मेदों का श्रनुसंघान भी सतसई में किया गया है श्रीर इसे रीतिग्रंथ ठहराने की चेष्टा हुई है। इस प्रयत्न की न्यर्थता पुस्तक के ध्येय से ही स्पष्ट हो जाती है। यदि निहारी रीतिग्रंथ का प्रणयन करते तो लच्चणों का निहक्कार करके केवल लच्च तक ही श्रपने को सीमित क्यों रखते ? नायिकामेद, श्रालंकार, रस, ध्विन श्रादि का नर्णन तो सभी रीतिनद्ध या रीतिमुक्त कान्यों में उपलब्ध होता है। घनानंद, श्रालम, ठाकुर श्रीर बोषा की रचनाश्रों में भी ये तत्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तन क्या उन

रीतिमुक्त स्वच्छंद धारा के प्रेमी किवयों को भी आचार्य किव कहा जायगा ? क्या धनानंद या ठाकुर का ध्येय किविशिक्त के रूप में रीतिग्रंथ प्रण्यन करना ही था ? उत्तर स्पष्ट है कि उनकी स्वतंत्र काव्यधारा का रीतिकाव्य की धारा से सीधा संवंध नहीं है। हाँ, श्रंगारिक भावनात्रों के बाहुल्य के कारण रीति की भावधारा का प्रभाव अवश्य उनपर भी परिलक्तित होता है। इसी प्रकार बिहारी भी स्वतंत्र रूप से किवत्व के अभिलाषी थे—किवगौरव ही उनका ध्येय था, किविशिक्तक होने की उन्होंने कभी चेष्टा नहीं की। रीतिकार आचार्यकिव और रीतिवद्ध काव्यक्वि के व्यावर्तक धर्मों को हिथे में रखते हुए इनका भेद समभना आवश्यक है। 'शास्त्र-स्थिति-संपादन' मात्र विहारी आदि किवयों का लक्ष्य न होने से इनका वर्ग स्वतंत्र हो जाता है और लक्ष्ण-ग्रंथ-रचना के दायित्व से मुक्त होकर केवल लक्ष्यग्रंथ तक उन्हें सीमित कर देता है।

रीतिबद्ध काव्यकवियों की एक श्रीर प्रमुख विशेषता यह है कि वे कवित्व के लोभ में चमत्कारातिशयपूर्ण उक्तियाँ बाँधने में लीन रहते हैं, इस बात का उन्हें भय नहीं रहता कि यह उक्ति लक्त्याविशेष के श्रानुकल होगी या नहीं। लक्स्य के घेरे में वॅंधे रहनेवाले श्राचार्यकवियों में यह वात नहीं मिलती। जहाँ इन कवियों ने चम-त्कार को अपनाया है और मार्मिक उक्तियाँ की है वहाँ लच्चण पीछे छट गया है। रसाभिव्यक्ति के लिये स्वानुभूति के आधार पर मौलिक काव्यरचना भी रीतिबद्ध कवियों की विशेषता है। जीवन श्रीर जगत् के बाह्य एवं श्राभ्यंतर तल से श्रनुकूल सामेग्री चयन कर कवित्व के पूर्ण परिपाक के साथ सरस उक्तियों की रचना करने की फला इन कवियों को सिद्ध थी। यदि लच्च एचना का दायित्व इनपर होता तो कदाचित रस की ऐसी धारा ये प्रवाहित न कर पाते। कहने का ताल्पर्य यह है कि स्वतंत्र उद्भावना के लिये जितना अवकाश इन काव्यकवियों के पास था, उतना लच्चणकार त्राचार्यों के पास नहीं था। यही कारण है कि काव्यकवियों की वैयक्तिकता रीतिबद्ध फवियों की श्रपेका श्रधिक स्पष्ट है। इन कवियों ने काव्य के कलापक्त श्रीर भावपन्न को समान रूप से प्रहरा किया था। स्वतंत्र उद्भावनात्रों के काररा मौलिकता की भी इनमें अधिक मात्रा है, पिष्टपेषण या चर्वितचर्वण अपेचाकृत न्यून है, जबकि श्राचार्यकवियों में लच्चणानुसारी रचना के कारण पिष्टपेषण श्रत्यधिक मिलता है।

रीतिबद्ध त्राचार्यकिवयों ने श्रपने ग्रंथ लिखते समय संस्कृत के श्राचार्य दंडी, भामह, जयदेव, मम्मट, विश्वनाय त्रादि के ग्रंथों को सामने रखा था। श्रिधिकांश किवयों ने संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का रूपांतर मात्र करके श्रपने कर्तव्य की इतिश्री समभ ली है। संस्कृत में उच्च कोटि का चिंतन मनन हो चुका था। ऐसी दशा में हिंदी के ये शास्त्रकिव मौलिक चिंतन द्वारा नई बात उपस्थित भी क्या कर सकते थे! संस्कृत के समृद्ध साहित्य के श्रागे इनका रीतिशास्त्र हलका फुलका लगता है। यही कार्या है कि रीतिकार श्राचार्यों की दृष्टि उन संस्कृत ग्रंथों तक ही सीमित

रही जिनमें पूर्वप्रतिपादित सिद्धांतों का स्पष्टीकरण श्रथवा सरल शैली में परिचय कराया गया था। एतदर्थ चंद्रालोक, कुवलयानंद, रसतरंगिणी, रसमंजरी, काव्य-प्रकाश श्रौर साहित्यदर्पण को ही चुना गया है। रीतिकाव्य लिखनेवाले हिंदी के श्राचार्यकिव श्रंत तक संस्कृत के रीतिग्रंथों के उपजीवी बने रहे। इन श्राचार्यकिवयों का मुख्य वर्ण्य विषय भी श्रंगार ही है। रसिनस्पण में श्रंगार को ही प्रधानता देकर इन्होंने भाव, विभाव श्रादि का श्रोपचारिक रूप से वर्णन किया है। नायक-नायिका-भेद भी श्रंगाराश्रित होता है, श्रतः श्रंगारवर्णन के लिये उसे श्रपनाया गया है। इमारे कथन का तात्पर्य यह है कि जहाँ श्राचार्यकिवयों ने संस्कृत के काव्यशास्त्र को श्रपना श्राधार वनाकर लच्चणग्रंथों का हिंदी में निर्माण किया है वहाँ रीतिबद्ध काव्यक्षवियों ने संस्कृत की काव्यशास्त्रीय सरिण को केवल पृष्ठभूमि में रखा है। वैसे, इन किवयों का निष्ठतर संबंध संस्कृत की श्रंगार-मुक्तक-परंपरा से है, जिसमें लच्चणा-नुसारी काव्यरचना का श्राग्रह नहीं होता, यहाँ तो मुक्तक शैली की स्वतंत्र रचना में ऐहिक जीवन के मार्मिक चित्र श्रंकित किए जाते हैं जो पाठक को रसमग्न कर श्रानंदियोर बना देते हैं।

(१) हिंदी काठ्य में मुक्त हपरंपरा—मुक्तक काव्य की प्राचीनतम परंपरा ऋग्वेद में मिलती है। उसी का क्रमिक विकास परवर्ती संस्कृत एवं प्राकृत साहित्य में हुआ। हिंदी की मुक्तकपरंपरा का संबंध संस्कृत श्रीर प्राकृत की इसी शृंगार-मुक्तक परंपरा से है। संस्कृत के भक्ति-स्तोत्र-ग्रंथों की मुक्तकपरंपरा का भी यिकिचित प्रभाव हिंदी के मुक्तक कवियों पर पड़ा है किंतु मूलतः उन्होंने शृंगार को ही प्रधानता देकर मुक्तकरचना की है। मुक्तक काव्य की सुदीर्घ परंपरा का संधान करने से पूर्व मुक्तक शब्द श्रीर मुक्तक काव्य के स्वरूप पर विचार करना श्रावश्यक है। मुक्तक शब्द के कोश्रगंथों में विभिन्न श्रर्थ दिए हुए हैं। उनमें से काव्य के प्रसंग में निम्नलिखित श्रर्थ संगत प्रतीत होता है: 'मुक्तक एक प्रकार का काव्य है जो पूर्वापरनिरपेच, स्वतः।पर्यवित पद्य तक सीमित हो।' केशवकृत शब्दकल्पद्रुम कोश में मुक्तक शब्द का श्रर्थ इस प्रकार लिखा है:

# विना कृतं विरद्वितं ब्यविच्छन्नं विशेषितम् । भिन्न स्वाध निर्च्यूहे सुक्तं योवाति शोभनः॥

जो काव्य श्रर्थपर्यवसान के लिये परापेची न हो वह मुक्तक कहलाता है। प्रवंध काव्य में श्रर्थ का पर्यवसान प्रवंधगत होता है। रसचर्यण या चमत्कृति प्रवंध काव्य में केवल एक पद्य के द्वारा नहीं होती श्रीर न प्रवंध काव्य का प्रत्येक पद्य स्वतंत्र रूप से रसप्रवण तथा चमत्कृतिप्रधान होता है। इसके ठीक विपरीत मुक्तक काव्य में रसयोजना श्रीर चमत्कृति के समस्त उपादान एक ही पद्य में उपस्थित रहते

हैं। काव्य के प्रसंग में मुक्तक का श्रर्थ है 'ऐसा पद्य जो परतःनिरपेन्न रहते हुए पूर्ण अर्थ की अभिन्यक्ति में समर्थ हो, अपनी कान्यगत विशेषताओं के कारण जो श्रानंद प्रदान करने में स्वतंत्र रूप से पूर्णतया समर्थ हो, जिसका गुंफन श्रुति रमणीय हो, जिसका परिशीलन ब्रह्मानंदसहोदर रसचर्वण के प्रभाव से हृदय की मुक्तावस्था प्रदान करनेवाला हो। श्राचार्य रामचंद्र शुक्क ने श्रपने हिंदी साहित्य के इतिहास में मुक्तक में के विषय लिखा है: 'मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती जिसमें कथाप्रसंग में श्रपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है। इसमें तो रस के जैसे छीटे पड़ते हैं जिनसे दृदय की कलिका थोड़ी देर के लिये खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुन्ना गुलदस्ता है। इसीलिये सभा समाजों के लिये वह श्रिधिक उपयुक्त होता है। उसमें उत्तरीत्तर श्रानेक दृश्यों द्वारा संघटित जीवन या उसके किसी एक पूर्ण श्रंग का प्रदर्शन नहीं होता वल्कि एक रमणीय खंडदृश्य इसी प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है। इसके लिये कवि को मनोरम वस्तुत्रों श्रौर व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक किश्त करके उन्हे अत्यंत संचित श्रीर सशक्त भाषा में चित्रित करना पड़ता है। अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में अधिक सफल होगा'।

संस्तृत के प्राचीन श्राचार्यों ने स्फुट या श्रानिबद्ध काव्य को सुक्त संज्ञा प्रदान की है। श्रामिपुराणकार ने सुक्त उस श्लोक को माना है जो सह्दयों में चमत्कार का श्राधान करने में समर्थ होता है। सुक्तक की रसमयता की श्रोर श्रानंदवर्धन ने सबसे पहले ध्यान दिया श्रीर लिखा—'प्रबंध सुक्तकेवापि रसादीन बंधुमिच्छता।' संस्कृत में सुक्तकरचना का सूत्रपात तो वैदिक काल से ही मिलता है किंतु सुक्तक काव्य में रस की स्थित नाट्य एवं प्रबंध के बहुत पीछे स्वीकृत हुई। राजशेखर ने तो सुक्तक कियों को महाकवियों में स्थान ही नहीं दियां। श्राचार्य वामन ने भी यही माना है कि सुक्तक रचना तो किव की प्रथम सीढ़ी है, उसे निपुणता प्राप्त करने के लिये प्रबंध काव्य में प्रवृत्त होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सुक्तक काव्य को प्रारंभ में उच्च स्थान प्राप्त नहीं हुआ किंतु कालांतर में सुक्तक की श्रेष्ठता स्वीकृत हुई। सर जार्ज ग्रियर्धन ने भारतीय सुक्तक काव्य के विषय में श्रपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि—'भारतीय काव्यानंद का सम्यक् रूप में यदि कहीं प्रस्फुटन हुआ है तो वह उसके मुक्तक काव्य में ही हुआ है। सुक्तक काव्य में भारतीय उदात्त वृत्ति का पूर्ण सामंजस्य श्रिधगत होता है।

भ आचार्य रामचंद्र शुक्तः हिंदी साहित्य का इतिहास, १० २७५

मुक्तक काव्य का आधार. यों तो कोई भी निरपेच् कथन होता है किंतु सफल एवं प्रभावोत्पादक मुक्तक काव्य वही कहाता है जिसमें संपूर्ण जीवन या जीवन के सामान्य कियाव्यापारों के मेल में आनेवाला खंडचित्र लेकर कोई बंधान बाँधा जाता है। जीवन के वे मार्मिक वृत्त जो रसमग्र करने में सहायक हों, मुक्तक काव्य के आधार वनते हैं। मर्मस्थलों का चयन करते समय किवयों को इतना जागरूक होना चाहिए कि पाठक उस भावभूमि पर सहज ही में पहुँच सके जहाँ कि उसे ले जाना चाहता है। यदि सामान्य जीवनच्तेत्र से इटकर कि किसी ऐसे लोक में पहुँचकर मुक्तक लिखता है जो पाठक के लिये अनजाना है तो मुक्तक का प्रभाव किठनाई से पड़ेगा और उसमें अभीष्ट सरसता भी न आ सकेगी।

जैसा हमने पहले संकेत किया है, रीतियुग के कान्यकवियों ने संस्कृत की शृंगार-मुक्तक-परंपरा को स्वीकार कर शृंगारप्रधान रचनात्रों में ग्रपनी रुचि प्रदर्शित की है। कान्यशास्त्रीय ग्रंथों से दूर हटकर केवल शृंगारमुक्तकों का श्रालंबन उनकी श्राम्यंतर रुचि एवं प्रवृत्ति का संकेत देता है। शृंगार-मुक्तक-परंपरा में हाल रचित गाथासप्तशाती का नाम सबसे पहले ग्राता है। ईसा की दूसरी शती के श्रासपास इसका रचनाकाल स्थिर किया जाता है। हाल रचित गाथासप्तशती जीवन के सहज सरल न्यापारों को चित्रात्मक शैली में प्रस्तुत करनेवाला प्रथम मुक्तक कान्य है। इस सप्तशती का प्रभाव हिंदी के मुक्तक कियों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। विहारी का सुप्रसिद्ध श्रन्योक्तिपरक दोहा भी हाल की प्राचीन गाथा की छाया ही है:

नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विकास इदि काल । श्राली कली ही सों वेंध्यो, श्रागे कौन हवाल !

---बिहारी

गाथासप्तशती---

जावण कोस विकासं ईसीस मालई कलिजा। मकरंद पाण लोहिङा भगर तावचित्र मलेसि॥

( स्रभी मालती की कली के कोश का विकास भी नहीं हो पाया कि मकरंद-. पान के लोभी भौरे तूने उसका मर्दन स्नारंभ कर दिया )

गाथाससशती के बाद संस्कृत के युगप्रसिद्ध मुक्तककार कि अमरक का नाम आता है। आचार्य आनंदवर्धन ने अमरक के विषय में लिखा है कि—'अमरक कवेरेकः श्लोकः प्रबंध शतायते' अर्थात् अमरक कि का एक श्लोक सौ प्रबंधों के समान होता है। अमरक ने शंगारमुक्तक की परंपरा को आगे बढ़ाने में सबसे अधिक योग दिया। इसके बाद गोवर्धन की आर्यससशती इसी शंखला की प्रमुख कड़ी है। आर्याससशती के श्लोकों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पं॰ पद्मसिंह शर्मा ने

विहारी के अनेक दोहों पर इसका प्रभाव दिखाया है। आर्यासतशती का व्यापक प्रभाव हिंदी के मुक्तक कियों पर पड़ा था। विहारी के प्रसंग में तुलनात्मक प्रभाव का परीक्ण किया जायगा। यहाँ इस प्रसंग में केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि गाथासप्तशती, अमरुकशतक और आर्यासप्तशती आदि की श्रंगार-मुक्तक-परंपरा ही हिंदी की मुक्तकपरंपरा के मूल में थी। संस्कृत और प्राकृत से होती हुई यह परंपरा अपभ्रंश में भी चलती रही। प्रेम, श्रंगार और वीर रस संबंधी मुक्तक हेमचंद्र के प्रावृत व्याकरण ग्रंथ में तथा द्वाश्रयकाव्य में उपलब्ध होते हैं। सोमप्रभावार्य के कुमारपालप्रतिवोध, राजशेखर सूरि के प्रवंधकोष, प्रावृत्तपँगलम् और प्ररातन प्रवंधसंग्रह में स्फुट रूप से मुक्तकों की परंपरा का अनुसंधान किया जा सकता है। संस्कृत में श्रंगारतिलक, घटकपरि, भर्तृहरिरचित श्रंगारशतक, विल्हण की चौरपंचाशिका आदि श्रंगारप्रधान मुक्तक ही हैं। संस्कृत की यह श्रंगार-मुक्तक-परंपरा ही हिंदी के विहारी आदि काव्यकियों की प्रेरक हुई। इन कियों ने रीतिकाव्य के संस्कृत ग्रंथों का अनुसरण नहीं किया वरन् इन्हीं श्रंगारमुक्तकों को अपना उपजीव्य बनाया।

संस्कृत की शृंगार-मुक्तक-परंपरा का अनुसरण करतें हुए ये किय रीतिपरिपारी से बहुत दूर जा पड़े हों, ऐसी बात नहीं है। शृंगार की मर्यादा ही रीतिबद्ध होकर विकसित होती है, अतः शृंगारवर्णन के लिये भी रीतिपरिपारी का त्याग संभव नहीं है। रीतिबद्ध काव्यकियों ने बाह्य रूप में रीति का दामन नहीं पकड़ा, किंतु उनके काव्य में रीति की छाया आद्योपांत दृष्टिगत होती है।

रीतिवद्ध कियों के काव्य पर संस्कृत के प्राचीन काव्यसंप्रदायों में से तीन संप्रदायों का प्रभाव देखा जा सकता है। ये तीन संप्रदाय श्रलंकार, रस श्रीर ध्विन संप्रदाय हैं। श्रलंकार संप्रदाय को रीतिवद्ध कियों ने श्राचार्यकियों की भाँति प्रहण नहीं किया वरन् श्रलंकारों की योजना श्रपने लद्द्यग्रंथों में इस रूप से की है कि उनमें से श्रलंकारों का चयन किया जा सकता है। लच्चण-उदाहरण-पूर्वक श्रलंकारप्रतिपादन इन कियों ने नहीं किया। हिंदी रीतिकाव्य में ध्विनवाद का सर्वोत्कृष्ट रूप बिहारी श्रीर प्रतापसाहि में मिलता है। विहारी ने यद्यपि लच्चणग्रंथों की रचना नहीं की परंतु उनके काव्य की प्रवृत्ति सर्वथा ध्विनवाद के ही श्रमुक्ल थी। उनके दोहों के काव्यगुण का विश्लेषण करने पर यह संदेह नहीं रह जाता कि वे रसवाद के शुद्ध मानसिक श्रानंद की श्रपेक्षा ध्विनवाद के बौद्धिक श्रानंद की ही श्रिक महत्व देते थे ।

<sup>ी</sup> डा० नगेंद्र: रीतिकाच्य की भूमिका, १० १७०-१७१

कुछ विद्वानों की संमित में विहारी रसवादी किव थे। रस को काव्य की श्रात्मा मानकर उन्होंने श्रानंदोपलिंध के लिये सतसई का निर्माण किया था। इस प्रश्ने पर हम बिहारी के विषय में लिखते हुए श्रागे विस्तार से विचार करेंगे। यहाँ केवल इतना ही संकेत करना पर्याप्त होगा कि विहारी का काव्यगुण ध्वनि में जितना उत्कर्प को पहुँचा है उतना रस में नहीं। यह ठीक है कि विहारी ने रस को तिलांजिल नहीं दी थी, किंतु उनका साध्य ध्वनिकाव्य ही था।

रस संप्रदाय भी इन किवयों ने अपनाया है। केवल शृंगार का वर्णन करने-वाले किवयों की दृष्टि में रस संप्रदाय ही प्रधान था। किव नेवाज, वेनी, नृपशंभु, रसिनिधि, हठी जी, पजनेस, दिजदेव आदि किवयों पर रस संप्रदाय का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। यथार्थ में ध्विन और रस संप्रदाय के साथ ही काव्यक्षवियों का घिनष्ट संबंध रहा है। वैसे, अप्रत्यत्त रूप से अलंकार और वक्रोक्ति का भी प्रभाव इनकी स्फुट रचनाओं में देखा जा सकता है।

रीतिबद्ध काव्यकिवयों की किवता में भावुकता श्रौर कला का श्रद्भुत् समन्वय हु आ है। जैसा हमने पहले लिखा है, काव्यकिवयों ने कलापच्च श्रौर भावपच्च का समान रूप ग्रह्ण किया था। केवल काव्यरीति तक ही दृष्टि सीमित रखनेवाले श्राचार्यकिवयों से इनके काव्य का यह भेद स्पष्ट देखा जा सकता है। रीतिमुक्त किवयों में भावुकता की मात्रा सबसे श्रिधिक है। किंतु काव्यकिव भी वस्तु, दृश्य या भावचित्रण में भावुकता का श्राश्रय लेते हैं। श्रंगार के वर्णन में संयोग श्रौर वियोग के जैसे मार्मिक चित्र काव्यकिवयों ने श्रंकित किए हैं वैसे श्रन्यत्र दुर्लभ हैं। विरह का वर्णन यद्यपि ऊहात्मक शैली में ही श्रिधक किया गया है, तथापि प्रवत्स्यत्पतिका श्रौर श्रागतपितका नायिका के उदाहरणों में स्वाभाविक शैली से किव की भावुकता व्यक्त हुई है। संचारियों के वर्णन में भी भावुकता के संस्पर्श मिलते हैं।

# द्वितीय अध्याय

# कविपरिचय

#### १. बिहारीलाल

(१) जीवनवृत्त—विहारी के जन्मस्थान के संबंध में तीन मत हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं। ग्वालियर, वसुत्रा गोविंदपुर ग्रौर मथुरा, इन तीन स्थानों से उनका संबंध स्थापित किया जाता है। ग्वालियर को जन्मस्थान माननेवाले विद्वान् एक दोहा उपस्थित करते हैं जो विहारी के जीवनवृत्त पर प्रकाश डालता है। दोहा इस प्रकार है:

# जनम ग्वालियर जानिये, खंड बुँदेले बाल। तरुनाई श्राई सुघर, मथुरा बसि ससुराल॥

संभव है, यह दोहा विहारी के जीवनवृत्त से परिचित किसी व्यक्ति ने लिखा हो। दोहे की प्रामाणिकता संदिग्ध होने पर भी इसमें जन्म, शैशव एवं तारुएय का पूरा संकेत है। जन्मस्थान बसुत्रा गोविंदपुर लिखा है। श्री राधाचरण गोस्वामी के मत में इनका जन्म मथुरा में हुन्ना था। बिहारी के मथुरा में रहने के तो श्रनेक प्रमाण मिलते हैं, किंतु जन्मस्थान होने का संकेत नहीं मिलता। बसुन्ना गोविदपुर इनके भानजे कुलपित मिश्र को मिला था। वह बिहारी का जन्मस्थान नहीं था। श्रतः ग्वालियर के विषय में श्रपेचाकृत श्रिधक प्रमाण मिलने के कारण ग्वालियर को ही इनकी जन्मभूमि माना जाता है।

बिहारी के पिता का नाम केशवराय था। केशवराय नाम देखकर ग्राचार्य केशवदास की ग्रोर ध्यान जाना स्वामाविक है। स्वर्गीय श्री राधाकृष्ण्यदास ने ग्राचार्य केशव को ही इनका पिता ठहराने का प्रयत्न किया था। श्री जगन्नाथदास रत्नाकर ने भी उक्त श्रनुमान को ग्रंशतः स्वीकार करते हुए इस प्रश्न को विवादास्पद माना है। बुंदेलवैभव के लेखक पं० गौरीशंकर द्विवेदी ने विहारी को केशवदास का पुत्र तथा काशीनाथ मिश्र का पौत्र सिद्ध किया है। उनके मत में विहारी चौवे नहीं थे। उनका विवाह चौवे कुल में हुग्रा था। प्रसिद्ध किव केशवदास को विहारी का पिता स्वीकार किया जाय या नहीं, यह प्रश्न ऐतिहाहिक श्रनुसंघान की श्रपेचा रखता है। उपलब्ध सामग्री के श्राधार पर इस विवादास्पद प्रश्न का इस प्रकार समाधान संभव है। सबसे पहले बिहारी सतसई के टीकाकार कृष्णुलाल ने विहारी के निम्नलिखित दोहे की टीका में प्रसिद्ध किव केशवदास की ग्रोर संकेत किया है:

प्रकट भए द्विजराज कुल, सुवस बसे व्रजराय। मेरो हरी कलेस सब केसी केसवराय॥

इस दोहे में केशव (विष्णु) श्रीर केसवराय (किव केशवदास) की श्रीर विहारी ने संकेत किया है, ऐसा टीकाकार कृष्णुलाल का कहना है। वे कहते हैं, भगवान श्रीर जनक दोनों का किव ने इस दोहे में युगपत् स्मरण किया है। यदि केसवराय कोई सामान्य व्यक्ति होते तो विहारी इस तरह स्मरण न करते। श्रतः केशवराय महाकिव केशवदास ही हैं। किंतु इस तर्क में विशेष वल नहीं है। किंवि विहारी के पिता का नाम केशवराय हो सकता है श्रीर वे कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। इस नामस्मरण से श्राचार्यकिव केशव की ध्विन नहीं निकलती।

विहारी के भानजे कुलपित मिश्र ने भी श्रपने संग्रामसागर के मंगलाचरण में श्रपने नाना का स्मरण करते हुए उन्हें कविवर शब्द से संवोधित किया है:

> कविवर मातामह सुमिरि, केसव केसवराय । कहीं कथा भारत्य की, भाषा छंद बनाय ॥

श्रतः यह संकेत तो मिलता है कि केशवराय किय श्रवश्य थे, किंतु किय होने से वे प्रसिद्ध श्रान्वायंकिय केशवदास ही थे, यह सिद्ध नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना स्वीकार करने में किसी को श्रापित नहीं होनी चाहिए कि बिहारी के पिता केशवराय भी किय थे।

श्राचार्य केशवदास को विहारी का पिता सिद्ध करने के लिये एक श्रौर प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है। मिश्रबंधुविनोद में एक कवियत्री का केशव-पुत्र-वधू नाम से उल्लेख मिलता है। इस केशव-पुत्र-वधू को विहारी की पत्नी उहराकर केशवदास को विहारी का पिता बताया जाता है। इस प्रसंग में यह ध्यान रखने योग्य है कि विहारी की पत्नी के कवियत्री होने का संकेत विहारी के दो दोहाबद्ध जीवनचरितों में मिलता है। इन दोनों जीवनचरितों का उल्लेख श्री जगन्नाथदास रताकर ने कविवर बिहारी नामक ग्रंथ में विस्तार से किया है। एक जीवनचरित तो विहारी बिहार (पं० श्रांबिकादच व्यास ) के प्रारंभ में संलग्न है श्रीर दूसरा दोहाबद्ध चरित सं० १८६१ में श्रसनी के ठाकुर किव ने श्रपने श्राश्यदाता श्री देवकीनंदन के नाम पर सतसैयावर्णार्थ टीका में लिखा है। इस जीवनवृत्त में सतसैया के निर्माता के रूप में विहारी की पत्नी का नाम है, विहारी का नहीं। विहारीविहार में लिखत जीवनचरित के श्राधार पर निम्नांकित तथ्यों का पता चलता है:

'विहारी के पितामह का नाम वासुदेव श्रीर पिता का नाम केशवदेव था। ये मथुरानिवासी छहघरा चौवे थे। इनकी ऋग्वेद की श्राश्वलायन शाखा थी श्रीर तीन प्रवर थे। इनका जन्म सं॰ १६५२ में कार्तिक शुक्का श्रष्टमी, बुधवार को अवग्र

न ज्ञ में हुआ था। ग्यारह वर्ष की आयु में ये दृंदावन गए और टही स्थान के महंत श्री नरहरिदास जी से मिले । उनकी प्रेरणा से वहीं वस गए श्रीर विद्यास्थास करने लगे। उसी समय वहाँ एक वार वादशाह शाहजहाँ श्राए। वे इनकी कविता सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने साथ आगरा लिवा ले गए। एक वार शाहनहाँ के पुत्रजन्मोत्सव पर देश भर से राजा महाराजा आगरा आए। बादशाह की प्रेरणा से निहारी ने उन्हें दरबार में श्रपनी कविता सुनाई जिसे सुनकर सभी राजा महाराजा वड़े प्रसन्न हुए त्रौर सबने प्रमाणपत्र प्रदान कर विहारी की वृत्ति भी बाँध दी। एक वार वार्षिक वृत्ति लेने विहारी राजा जयसिंह के दरवार में पहुँचे। उस समय राजा जयसिंह श्रपनी नवोढ़ा पत्नी के प्रेमपाश में बुरी तरह श्रावद्ध थे। विहारी ने वड़ी युक्ति से स्वरचित एक अन्योक्ति राजा के पास पहुँचाई जिसे पढ़कर राजा को चेत हुआ। वे महल से निकलकर दरवार में आए और राजकाज में फिर से लग गए। विहारी के काव्यकौशल पर मुग्ध होकर राजा जयसिंह ने श्रादेश दिया कि वे प्रति-दिन एक दोहा इसी प्रकार वनाकर राजा को देते रहें। उसके बाद तो उन्हें प्रतिदिन एक श्रशर्फी मिलती रही। राजा जयसिंह ने ही विहारी को दोहों में श्रंगार रस की प्रधानता रखने का श्रादेश दिया था। दो महीने में बिहारी ने सात सौ दोहे पूरे किए श्रौर राजा से श्राज्ञा लेकर वे मथुरा वापस चले गए। इसके वाद बिहारी ने स्थायी रूप से ब्रजवास स्वीकार कर लिया, कविता करना बंद कर दिया श्रौर सं० १७२१, चैत्र शुक्रपच सतमी, सोमवार को उनका ब्रज में ही शरीरपात हुआ।

श्रमनी के ठाकुर किन ने श्रपने श्राश्रयदाता काशीनिवासी श्री देवकीनंदन के नाम पर सतसैयावर्गार्थ टीका में विहारी का विस्तृत कृतांत लिखा है। उसका सारांश इस प्रकार है—'विहारी नामक एक कुलीन विप्र व्रज में वास करता था। उसको पत्नी कविता करने में प्रवीश थी। राजा जयसिंह से वृत्ति पाकर वह अपनी गृहस्थी चलाता था। एक नार जन वह जयपुर राजा के दरनार में वृत्ति लेने गया तो उसने राजा को नई व्याह कर लाई हुई पत्नी के प्रेमपाश में फँसा पाया। राजा दरबार में नहीं त्राते थे। निराश होकर विहारी को खाली हाथ लौटना पड़ा। बिहारी ने यह समाचार श्रपनी पत्नी को सुनाया। उसने तत्काल 'नहिं पराग नहिं मधुर मधु, निहं विकास यहि काल' वाला दोहा बनाकर बिहारी को दिया और फिर जयपुर वापस भेजा। दासी के द्वारा यह दोहा महाराज के पास भिजवाया गया। उसे पढ़कर राजा को प्रवोध हुन्ना श्रौर श्रत्यंत प्रसन्न होफर उन्होंने श्रंजिल भर मोहरें बिहारी को प्रदान कीं। साथ ही यह भी कहा कि यदि तुम इसी प्रकार दोहे बनाकर लाते रहे तो तुम्हें प्रति दोहा एक मोहर मिलेगी। विहारी ने अपनी पत्नी को यह सब समाचार सुनाया। पत्नी ने १४०० दोहे बनाए श्रीर १४०० मोहरें प्राप्त कीं। उन्हीं में से छाँटकर सात सी की यह सतसई तैयार हुई। इस सतसई की नेकर पत्नी के कहने से विहारी छत्रसाल महाराज के दरवार में पहुँचे। सतसई उन्हें

दिखाई गई। मह।राज ने उसे परल के लिये अपने गुरू श्री प्राग्तनाथ जी के पास मेज दिया। साधु प्राग्तनाथ ने शृंगारपूर्ण स्तसई को घृगास्पद समसा श्रीर वापस कर दिया। विहारी अपना सा सुँह लेकर चले आए। घर आकर जब पत्नी से सब वृत्तांत कहा तो पत्नी ने तत्काल विहारी को महाराज छत्रसाल के पास वापस जाने का परामर्श देते हुए कहा कि महाराज से निवेदन करना कि सतसई की परीचा के लिये इसे प्रग्तनाथ की धार्मिक पुस्तक के साथ पत्ना के युगलिकशोर जी के मंदिर में रख दिया जाय। जिस पुस्तक पर रात में श्री युगलिकशोर जी के हस्ताच् हो जाय वही पुस्तक प्रामाणिक मानी जाय। ऐसा ही किया गया और हस्ताच् विहारीसतसई पर हुए। इस समाचार को सुनते ही विहारी विना दिच्या लिए सीधे अपनी पत्नी के पास चले आए और पत्नी को सब समाचार बताया। उधर विहारी को न पाकर राजा ने हाथी, घोड़े, पालकी, आभूपण आदि विपुल संपत्ति विहारी के लिये भेजी। विहारी की पत्नी ने सारी दिच्या वापस करके यह दोहा लिख भेजा:

तो श्रनेक श्रीगुन भरी चाँहै याहि बलाय। जो पति संपति हु विना जहुपति राखे जाय॥

'एक ग्रौर दोहा प्राणनाथ जी के पत्र के उत्तर में लिखा:

दूरि भजत प्रभु पीठि दे गुन विस्तार न काल। प्रगटत निर्मुन निकट ही चंग रंग गोपाल॥

'इन दोहों को पढ़कर महाराज छत्रसाल श्रीर प्राणनाथ बहुत लजित हुए श्रीर बहुत सा द्रव्य श्रादि भेजा। बिहारी की पत्नी पतित्रता थी, श्रतः उसने सतसई रचने का श्रेय स्वयं नहीं लिया वरन् विहारी के नाम से ही ग्रंथ को प्रसिद्ध किया।'

उपर्युक्त विवरण की प्रामाणिकता भी श्रत्यंत संदिग्ध है। केवल यह प्रतीत होता है कि विहारी की पत्नी कवियत्री थी। इन दोनों जीवनचिरतों को हमने इस प्रसंग में इसलिये उद्धृत किया है कि केशव-पुत्र-वधू के नाम से जो स्त्री विख्यात है, उसका विहारी से संबंध निर्णीत हो सके। किव केशवदास जी की पुत्रवधू के लिये यह भी प्रसिद्ध है कि उसके लिये ही केशव ने विज्ञानगीता जैसे दार्शनिक ग्रंथ का निर्माण किया था।

वस्तुतः बिहारी के पिता यदि श्राचार्यकिव केशवदास होते तो साहित्यिक परंपरा में यह बात पूर्ण रूप से ख्यात हो गई होती। दो महाकिवयों का पारस्परिक संबंध किसी भी प्रकार गुप्त नहीं रह सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि विहारी के पिता का नाम केशव था श्रीर वे भी किव थे, किंतु श्रोड़छा निवासी श्राचार्यकिव केशव से उनका कोई संबंध नहीं था।

इस प्रसंग में एक बात श्रीर ध्यान देने की है। विहारी ने श्रपनी बंदना में 'केसी केसवराय' नाम दिया है। ठीक इसी रूप में उनके भानजे कुलपित मिश्र ने भी 'केसव केसवराय' नाम लिया है। हो सकता है, यही किव का पूरा नाम हो श्रीर वह किव केशवदास से भिन्न कोई साधारण किव 'केशव केशवराय' हो। श्रतः संतेप में, यह निर्णय ही विद्वानों को मान्य रहा है कि प्रसिद्ध किव केशवदास बिहारी के पिता नहीं थे; श्रपितु जो कोई व्यक्ति इनके पिता थे उनका नाम केशवराय था श्रीर वे भी किवता करते थे।

विहारी का जन्मसंवत् १६५२ स्थिर किया जाता है। श्री जगन्नायदास रताकर ने निम्नलिखित दोहा इसके समर्थन में प्रस्तुत किया है:

> संवत् जुग सर रस सहित, भूमि रीति जिन्ह लीन। कातिक सुधि बुधि अष्टमी, जन्म हमहिं विधि दीन्ह॥

इस दोहे को पढ़ने से ऐसा विदित होता है जैसे बिहारी ने इसे स्वयं लिखा हो, किंतु यह बिहारीरचित दोहा नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति ने इसकी रचना की है। इसमें जो तिथि और दिन बताए गए हैं, वे ज्योतिष के हिसाब से ठीक नहीं वैठते। फिर भी, संवत्वाला उल्लेख ठीक ही है।

विहारी धौम्य गोत्रीय सोती घरवारी माधुर चौवे थे। इनके एक भाई श्रौर एक बहन का होना बताया जाता है। इनके पिता विहारी को श्राठ वर्ष की श्रायु में लेकर ग्वालियर छोड़ श्रोड़छा चले गए श्रौर वहाँ केशवदास जी से इन्होंने काव्यग्रंथों का श्रध्ययन किया। श्रोड़छा के समीप गुढ़ौ ग्राम में निंवार्क संप्रदाय के श्रनुयायी महात्मा नरहरिदास जी निवास करते थे। विहारी के पिता जी इन्हीं महात्मा के शिष्य थे। विहारी ने इनसे संस्कृत, प्राकृत श्रादि का श्रध्ययन किया था।

संवत् १६६४ में इनके पिता जी श्रोङ्छा छोड़कर वृंदावन में श्रा वसे। वृंदावन श्राने पर विहारी ने साहित्य के साथ संगीत का भी श्रम्यास किया। उसी समय इनका विवाह माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में हुश्रा। विवाह के बाद वे श्रपनी सुसराल में ही रहने लगे। संवत् १६७५ में शाहजहाँ वृंदावन श्राया श्रीर स्वामी हरिदास जी के स्थान का दर्शन करने के निमित्त विध्वन गया। वहाँ महात्मा नरहरिदास जी ने विहारी की काव्यनिपुणता का वादशाह के समन्न वर्णन किया जिसे सुनकर शाहजहाँ इन्हें श्रपने साथ श्रागरा लिवा ले गया। श्रागरा में इन्होंने फारसी की शायरी का श्रध्ययन किया। वहाँ इनकी श्रव्दुर्रहीम खानखाना से मेंट हुई। कहते हैं, खानखाना की प्रशंसा में विहारी ने कुछ दोहे भी लिखे जिनसे प्रसन्न होकर रहीम ने इन्हें प्रमृत धन पुरस्कार में दिया।

श्रागरा प्रवास के समय ही संवत् १६७७ में शाहजहाँ ने पुत्रजन्मोत्सव के उपलद्य में भारत के श्रनेक राजाश्रों को श्रामंत्रित किया। विहारी ने उस उत्सव में श्रुपनी काव्यकला का चमत्कार प्रदर्शित किया जिसपर सुग्ध होकर राजाश्रों ने विहारी की वार्षिक वृत्ति वाँध दी। इसी बीच जहाँगीर श्रोर शाहजहाँ में मनसुटाय उत्पन्न होने पर बिहारी श्रागरा छोड़कर चले गए। ये जीविका के लिये राजाश्रों के यहाँ वँधी वृत्ति लेने इधर उधर जाते रहते थे। एक बार श्रामेर भी इसी सिलिसले में पथारे तो वहाँ उन्हें पता चला कि मिर्जा राजा जयसाह (जयसिंह) उन दिनों नवोढ़ा रानी के साथ महलों में पड़े रहते हैं, राजकाज एकदम भूल गए हैं, किसी को महलों में श्राने की इजाजत नहीं है। प्रधान महारानी श्रीमती श्रनंदकुमारी (चौहानी रानी) इस घटना से बड़ी व्यग्र थीं। ऐसे संकटकाल में बिहारी ने श्रपने काव्यकौशल से काम लिया श्रीर यह दोहा लिखकर किसी प्रकार राजा के पास तक पहुँचाने का प्रबंध किया:

# निह पराग निह मधुर मधु, निह बिकास यहि काल । श्राली कली ही स्थों बँध्यो, श्रागे कौन हवाल ॥

इस श्रन्योक्ति के द्वारा किव ने राजा के प्रमाद को दूर करने में पूरी सफलता प्राप्त की। राजा को प्रवोध हुश्रा श्रीर मोहपाश से निकल वाहर श्राए। वे विहारी की सूफ्त बूफ्त पर बड़े प्रसन्न हुए श्रीर उन्हें वहुत सा धन पुरस्कार में दिया श्रीर यह भी कहा कि यदि इसी प्रकार कविता बनाकर सुनाया करोगे तो प्रतिदिन एक मोहर पुरस्कार में मिला करेगी।

इस घटना के बाद बिहारी का आमर दरबार में राजकिव के रूप में संमान होने लगा और उनका जीवन बड़े सुख से बीतने लगा। ऐसी भी जनश्रुति है कि बड़ी रानी के पुत्र रामसिंह का जन्म उसी समय हुआ था। जब कुँबर रामसिंह विद्याध्ययन के योग्य हुए तब बिहारी को ही उनका गुरु नियत किया गया। रामसिंह को नीति उपदेश देने के लिये बिहारी ने स्वरचित दोहे संकलित किए तथा अन्य कियों के भी दोहे उस संग्रह में रखे।

विहारी की संतान के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सतसई के टीकाकार कृष्णालाल किन को इनका पुत्र कहा जाता है। दूसरा मत यह भी है कि इन्होंने अपने भतीजे निरंजन को अपना दत्तक पुत्र बना लिया था। बिहारी की मृत्यु किंवदंती के अनुसार ब्रज में होना प्रसिद्ध है किंतु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। संवत् १७२० के आसपास ये परलोकवासी हुए।

विहारी के जीवन की प्रमुख घटनाश्रों पर ध्यान देने से विदित होता है कि उनका जीवन बुंदेलखंड, मधुरा, श्रागरा श्रीर जयपुर में व्यतीत हुन्ना। बचपन उन्होंने बुंदेलखंड में व्यतीत किया, श्रतः बचपन की भाषा का प्रभाव उनकी कविता पर श्रंत तक बना रहा। बुंदेली भाषा के श्रनेक प्रयोग उनकी कविता में स्पष्ट दिखाई देते हैं। श्रोड्छा दरबार में भी वे बचपन में गए थे। केशवदास श्रीर

इसी कारण मम्मट ने अलंकारों को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना । अलंकारों की दृष्टि से बिहारीसतसई पर विचार करें तो यह निष्कर्ष सरलता से निकाला जा सकता है कि बिहारी जैसे काव्यशिल्पी किव की कविता निरंतकृत नहीं हो सकती किंतु अलंकारों का वर्णन उनका प्रधान ध्येय न होने से उसमें सभी प्रमुख अलंकारों का मेद-प्रसेद-पूर्वक वर्णन नहीं मिलता। अलंकारों के संबंध में उन्होंने अपना शास्त्रीय मत भी सतसई में स्पष्ट व्यक्त किया है:

करत मिलन श्राछी छिषिहि हरत जु सहज विकास। श्रंगराग श्रंगनु लगे, ज्यों भारती उसास॥

स्वाभाविक सौंदर्य को ऊपर से लादे हुए प्रसाधनों से कभी कभी गहरी ठेस पहुँचती है। श्राभूषण सहज भूषण न रहकर श्रदिकर भी प्रतीत होने लगते हैं:

> पहिरि न भूषण कनक के, कहि श्रावत हहि हेत। दर्पण कैले मोरचे, देह दिखाई देत॥

म्रालंकार का प्रयोजन यही है कि वह प्रतीयमान म्रर्थ में सौंदर्य का म्राधान करे। यदि म्रालंकार म्रर्थसीष्ठन या म्रर्थगौरव के सहायक नहीं होते तो उनकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है:

> जीवित परत समान दुति, कनक कनक से गात। भूषन कर कर कस लगत, परसि पिछाने जात॥

उपर्युक्त दोहों से किव का आश्रय स्पष्ट है कि वह श्रलंकारों को वहीं तक छपयोगी मानता है जहाँ तक वे प्रतीयमान श्रर्थ (रसध्विन ) में विशेषता संपादन करते हैं। श्रलंकारवादियों के समान जपर से लादे हुए श्रलंकार व्यर्थ हैं। श्रतः विहारी का दृष्टिकोश श्रलंकार संप्रदाय के मेल में नहीं बैठता और वे इस संप्रदाय से बाहर हो जाते हैं।

विहारी को रसवादी स्वीकार करनेवाले विद्वान् सतसई के दोहों में रस-योजना पर विशेष बल देते हैं श्रीर सतसई के श्रांतिम दोहे में, 'करी बिहारी सतसई, भरी श्रानेक सवाद' में 'सवाद' शब्द का 'रसास्वादन' श्रर्थ करके यह सिद्ध करना चाहते हैं कि बिहारी रसास्वादन कराने के निमित्त ही सतसई की रचना में लीन हुए थे। 'तंत्रीनाद कवित्त रस, सरस राग रित रंग' में भी 'रस' के प्राधान्य की श्रोर इंगित करके विहारी को रस संप्रदाय के श्रंतर्गत रखने का प्रयत्न हुआ है। यदि रसध्विन को काव्य की श्रात्मा मानकर विहारी के काव्य में रसध्विन का संधान ही मुख्य माना जाय तो ध्विन के माध्यम से बिहारी रस संप्रदाय का स्पर्श श्रवश्य करते हैं। परंतु रस उनका हष्ट साध्य नहीं है। यदि उनके लक्ष्य (दोहों) की परीत्ता की जाय तो यह तथ्य श्रीर श्रिषेक स्पष्ट हो जायगा कि रसध्विन के उदाहरणों भी भरमार होने पर भी वे रस संप्रदाय के पोपक न होकर ध्वनि संप्रदाय के ही श्रनुगामी हैं। रसध्वनि, श्रलंकारध्वनि श्रौर वस्तुध्वनि को ग्रहण करके बिहारी ने संकेतित श्रर्थ को ही प्रधानता दी है श्रतः उनकी श्रभिक्चि ध्वनि संप्रदाय के प्रति ही है।

ध्विन संप्रदाय के सिद्धांतों की कसौटी पर सतसई के दोहों को कसने से यह बात सिद्ध हो जाती है कि विहारी के शृंगार विषयक दोहों में भी ध्वन्यात्मकता ही प्रधान है। श्रलंकार या रस का प्रतिपादन उनका श्रंतिम ध्येय नहीं है। ध्विन के भेदों में श्रविविद्धित वाच्यध्विन प्रथम है। श्रिभिषेयार्थ जान लेने पर भी ताल्पर्यानुपित्त होने पर शब्द से संबद्ध जिस दूसरे श्रर्थ की प्रतीति होती है, वह लद्द्यार्थ कहाता है, श्रिभिषेयार्थ श्रीर लद्द्यार्थ से भिन्न प्रयोजन की प्रतीति व्यंजना वृत्ति के श्राधार पर होती है। जब व्यंजना वृत्ति से प्रतीत होनेवाले श्रर्थ में सौंदर्य का पर्यवसान हो तो उसे श्रविविद्धित वाच्यध्विन के नाम से श्रिभिहित किया जाता है। इसके प्रमुख चार भेद हैं। विहारी ने श्रविविद्धित वाच्यध्विन के सभी भेदों के सुंदर उदाहरण सतसई में प्रस्तुत किए हैं:

होमति सुखकरि कामना, तुमहिं मिलन की लाल। ज्वाल।मुखि सी जरित लखि, लगिन श्रगनि की ज्वाल॥

इस दोहे में 'सुख का होमना' श्रपने वाच्यार्थ में वाधित है। लक्ष्यार्थ हुश्रा कि नायिका नायक के विरह में दुखी रहती है, उसका सुख समाप्त हो गया है; व्यंगार्थ हुश्रा कि नायिका के सुख उसी प्रकार भरम हो गए हैं जैसे श्रिग्न में पड़ने पर श्राहुति भरम हो जाती है। यहाँ शब्दगत श्रत्यंतितरस्कृत ध्वनि है। इस ध्वनि के पचासों उदाहरण सतसई में भरे पड़े हैं। बिहारी का प्रसिद्ध दोहा:

तंत्रीनाद कवित्त रस, सरस राग रति रंग । श्रमबृद्धे बुद्धे तरे, जे बुद्धे सय श्रंग ॥

ध्वनि का बहुत सुंदर उदाहरण है। इवना श्रौर तरना जलाशय श्रादि में ही संभव है। कविचरस या तंत्रीनाद जैसे श्रमूर्त तत्व में नहीं। श्रतः इनका श्रर्थ वाधित होकर रसास्वादन का बोध करता है। वाच्यार्थ में श्रत्यंत तिरस्कृत होनेवाली ध्वनि विहारी में श्रत्यधिक मात्रा में दृष्टिगत होती है:

> बेसरि मोती धनि तुइी, को पूछे कुत्त जाति। निधरक हुँ पीबो करें, तीय श्रधर दिन राति॥

यहाँ मानवगत गुरा, कर्म, स्वभाव का अचेतन वस्तु (वेसरि मोती) के संबंध में वर्शन करके अत्यंतितरस्कृत वाच्यध्विन का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।

ध्विन का दूसरा प्रमुख मेद है विविद्यातान्यपर वाच्यध्विन । इसके रस, ध्विन ख्रीर छालंकार, तीन मेद होते हैं। संलद्यक्रम छौर छासंलद्यक्रम मेद से इनके छापर मेदों का शास्त्रों में परिगण्न किया गया है। इस ध्विनमेद का बिहारी ने पूर्ण चमत्कार के साथ प्रयोग किया है। ऊहात्मक शैली से नायिका की विरहजन्य दशा के वर्णन में यह ध्विन छापने विविध मेदप्रमेद सहित सतसई में हाई हुई है। नायिका की कायिक चेष्टाओं से नायक को छार्थबीध करानेवाला ध्वन्यात्मक दोहा देखिए:

# हरिखन बोली लिख लिखनु, निरिस श्रमिलु सँग साथ। श्रांखिन ही में हँसि घरवी, सीस हिये धरि हाथ॥

यहाँ नायिका की कायिक अभिन्यक्तियों से गूढ़ाशय का संकेत है। श्राँखों में हँसकर न्यक्त किया गया कि तुम्हारे दर्शन से मुक्ते हर्ष हुआ। हृदय पर हाथ रखने से प्रकट किया कि तुम मेरे हृदय में आसीन हो। सिर पर हाथ रखने का अभिप्राय है कि मुक्ते तुम्हारी कामना शिरोधार्य है किंतु उसकी पूर्ति भाग्याधीन है। इन आंगिक चेप्टाओं में ध्वनिमूलक न्यंजना ही रसबोध कराती है। जब तक ध्वन्यात्मक आशय समक्त में नहीं आएगा, रसप्रतीति का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रसंलक्ष्यक्रम व्यंग्य या रसध्विन की दृष्टि से भी विहारीसतसई की सफलता श्रसंदिग्ध है। ध्विन के जितने प्रौढ़, परिष्कृत श्रौर प्रांजल उदाहरण बिहारी के काव्य में हैं हिंदी के किसी श्रन्य किव में नहीं हैं। यथार्थ में विहारी का काव्य मूलतः ध्विनकाव्य ही है।

(४) नायिकाभेद—विहारीसतसई के ऋिषकांश टीकाकारों ने सतसई को नायिकाभेद का ही ग्रंथ ठहराया है। नायिकाऋों के वर्गीकृत रूप भी सतसई में स्थिर किए गए हें ऋौर लच्चण्यंथ के ऋभाव में भी उसे लच्चण्यरक सिद्ध करने की चेष्टा हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विहारी ने नायिकाभेद को समसकर सतसई की रचना की थी, किंतु नायिकाभेद का ग्रंथ सतसई नहीं है।

विहारी ने नायिकाभेद का श्रंतरंग रहस्य खूब समभकर श्रपने दोहों में उसका चित्रण किया। स्वकीया के प्रेम का वर्णन उसके रूप, गुण, शील, स्वभाव श्रादि के वर्णन में बिहारी ने श्रद्भुत कौशल का परिचय दिया है। यौवन की उदाम प्रवृत्तियों से प्रेरित प्रेमी युवक की चित्तवृत्ति स्वकीया प्रेम में किस प्रकार श्रावद्व हो जाती है श्रीर लोक परलोक से विमुख होकर कैसे वह विलास-लीला-रत हो जाता है, यह देखना हो तो बिहारी के स्वकीया मुग्धा नायिका के प्रेम का वर्णन पढ़ना चाहिए।

शास्त्र में परकीया नायिका के कन्या श्रौर परोढ़ा दो भेद माने गए हैं। विहारी ने दोनों रूपों का वर्णन किया है। कन्याप्रेम का वर्णन निम्नलिखित दोहे में देखा जा सकता है: दोऊ चोर मिहीचिनी, खेलुन खेलि श्रधात। दुरत हिंथै लपटाहकै, छुवत हिंथै लपटात॥

वयक्रम श्रादि के मेद से ज्येष्ठा, किन्छा, श्रवस्थामेद से स्वाधीनपितका, खंडिता, श्रिमसारिका श्रादि श्राठ मेदों का पूर्ण वर्णन बिहारी ने किया है। दशा (चिचवृत्ति) मेद से श्रन्यसंमोगदुःखिता, गर्विता, मानवती का भी वर्णन सतसई में है। नायिका की सहायक सखी, दूती श्रादि का भी विहारी ने वर्णन किया है। दूती के व्यापक कार्यचेत्र श्रीर कठिन कार्यको सामने रखकर विहारी ने उसका मनोवैज्ञानिक वर्णन करने में श्रपनी प्रतिभा का परिचय दिया है।

नायिकामेद के साथ नायक-मेद-वर्णन का भी परंपरा से निर्वाह होता चला जा रहा है, यद्यपि नायक के नायिकान्त्रों की तरह श्रनेक मेद नहीं किए गए। चार मेदों में ही नायक को सीमित कर दिया गया है। विहारी ने विरुद्ध, श्रनुकूल, शठ श्रीर धूत नायकों का चित्रण श्रपने काव्य में किया है।

नायिकाभेद के श्रंतर्गत नायिकाश्रों के श्रलंकार, नखशिख, लीलाविलास ऋतु-वर्णन, वारहमासा श्रादि का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्रंगार का श्रालंबन होने के कारण नायिकाभेद का सविस्तर वर्णन विहारी के लिये श्रनिवार्य था।

(४) भावपक्ष—विहारी के काव्य की श्रात्मा शृंगार है। शृंगार की व्यंजना ध्वनि के माध्यम से हुई है। शृंगारवर्णन के लिये संयोग तथा विप्रलंभ दोनों पच विहारी ने स्वीकार किए हैं। संयोगपच के चित्रण में विहारी ने श्रपनी मौलिक उद्भावनाश्रों का प्रयोग कर संयोग को श्रानंद की चरम स्थिति पर पहुँचा दिया है। निम्नांकित उदाहरणों में विहारी का यह कौशल देखा जा सकता है:

बतरस लालच लाल की, सुरली घरी छुकाय। सींह करें, मीहँनि हँसे, देन कहै, निट जाय॥ उदित गुड़ी लिख लाल की, श्रामा श्रामा माँह। ती लों दौरी फिरत है, छुवित छबीली छाँह॥ श्रीतम हम मीचत प्रिया, पानिपरस सुख पाय। जानि पिछानि श्रजान लों, नेक न होत लखाय॥

मार्मिक उक्तिव्यंनक दोहा देखिए:

बाल कहा लाली भई, लोचन कोयन माँह। लाल तिहारे दगन की, परी दगन में छाँह॥

विरहवर्णन में तो ऊहात्मक शैली के ग्रातिशय्य ने विहारी की विरह-व्यंजनाश्चों को कहीं कहीं श्रौचित्य की सीमा से वाहर कर दिया है। विरहसंतप्त नायिका की दशा देखिए: इस आवित चिल जाति उत, चली छ सातक हाथ। चढ़ी हिंडौरे सी रहे, लगी उसासन साथ॥ सीरे जतनन सिसिर ऋतु, सिह बिरहिन तन ताप। बसिवे को ग्रीषम दिनन, परयो परोसिन पाप॥

कहीं कहीं स्वाभाविक रूप से भी विरहताप से कृश नायिका का वर्णन विहारी ने किया है:

> करके मीहें कुसुम लों, गई बिरह कुम्हिलाय। सदा समीपिनि सखिन हूँ, नीठि पिछानी जाय॥

बिहारी रीतिपरंपरा का निर्वाह करने का ध्यान रखते थे, श्रतः परंपरा-स्वीकृत गूढ़ाशय को श्रंतर्मन में रखकर उसी पृष्ठभूमि पर दोहा रचा गया है। जब तक परंपरा का पूरा बोध न हो, दोहे का श्रर्थ श्रवगत नहीं हो सकता:

> ढ़ोठि परोसिन ईठ हैं, कहै जु गहे समान। सबै सँदेसे कहिं कहाो, सुसकाहट में मान॥

भृष्ट पड़ोसिन के संदेश को नायक तथा पहुँचानेवाली नायिका का मानवर्णन रीतिपरंपरा की शृंखला से अवगत हुए विना नहीं समका जा सकता।

विहारी पर रीतिपरंपरा का इतना गहरा प्रभाव था कि प्रेम की सहज व्यंजना करनेवाले श्रकृतिम भावों को भी उन्होंने ऊहा श्रौर श्रितिशयोक्ति से श्रावृत कर दिया है। प्रेम का स्वाभाविक रूप ऊहात्मक शैली में सामने नहीं श्राने पाया।

शृंगार रस के अतिरिक्त अन्य भावों को भी विहारी ने अपनाया है। यों तो संचारियों तथा सात्विक भावों की दृष्टि से प्रायः सभी के उदाहरण मिल सकते हैं, किंतु यहाँ प्रमुख भावों की ओर ही संकेत करना पर्याप्त होगा।

विहारी भक्त नहीं थे। भिक्तभाव का उनके जीवन से रसात्मक तादात्म्य रहा हो, इसमें भी संदेह है, किंतु निर्वेद श्रीर शम का वर्णन सतसई में इन्होंने किया है। भिक्त को सामान्य रूप में ही विहारी ने स्वीकार किया है, किसी दार्शनिक मतवाद या सांप्रदायिक श्राधार पर ग्रहण नहीं किया। विहारी जैसे सांसारिक किय के काव्य को सांप्रदायिक दृष्टि से किसी मतवाद में बाँधना कि के साथ श्रन्याय करना है। विहारी तत्वज्ञानी या दार्शनिक न होने पर भी तत्वज्ञान की बात कह सकते हैं। उसी तत्वज्ञान में निर्वेद समाया रहता है:

भजन कहाँ। ताते भज्यो, भज्यो न एकहु बार । दूरि भजन जाते कहाँ। सो ते भज्यो गाँवार ॥

वैराग्य भावना का चोतक, स्त्री रूप के स्त्राकर्पण से दूर हटानेवाला बिहारी का प्रसिद्ध दोहा है : या मव पारावार की, छलँघि पार की जाय। तिय छबि छाया ग्राहिनी, गहै बीच ही श्राय ॥

भगवन्नामस्मरण के लिये सुंदर उक्ति देखिए:

दीरघ साँस न लेहि दुख, सुख साई नहिं भूलि। दहें दहें क्यों करत है, दहें दहें सु कबूलि॥ दैन्यवर्शन देखिए:

> हरि कीजति तुमसी यहै, विनती बार हजार। जेहि तेहि भाँ ति ढरची रह्यी परची रहीं दरबार ।

विहारी भी श्रन्योक्तियों श्रीर स्कियों में जीवन के श्रनुभूत सत्यों का बड़ी सजीव भाषा में वर्णन हुआ है। कवि ने अन्योक्ति के व्याज से एक और कृपगा, मूर्ख, श्रविवेकी, स्वार्थी, कपटी, दंभी व्यक्तियों को प्रवोधा है तो दूसरी श्रोर विद्वान्, धैर्यशाली, चतुर, प्रेमी, दुर्भाग्यपीड़ित व्यक्तियों को समभाकर शांत रहने का उपदेश दिया है। विहारी की श्रन्योक्तियाँ हिंदी साहित्य में सबसे श्रिधक टकसाली रही हैं। उनकी मार्मिकता कान्यत्व के कारण वढ़ गई है, वे भावन्यं क होने के साथ गहरा प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ है।

(६) श्रलंकारयोजना-विहारीसतसई के संबंध में प्रारंभ में यह भ्रम टीकाकारों द्वारा उत्पन्न किया गया कि सतसई श्रलंकारनिरूपक रीतिग्रंथ है। प्रत्येक दोहे की टीका में अलंकार का विवेचन किया गया। यथार्थ में बिहारी अलंकारवादी नहीं थे फिंतु उन्होंने स्वछंद रूप में (रीतिबद्ध ग्रंथ रूप में नहीं) श्रलंकारों का पर्याप्त प्रयोग किया है। उनके प्रत्येक दोहे में उक्तिवैचिन्य के चमत्कार के साथ श्रलंकार की सुंदर योजना हुई है। चमत्कारविधान के लिये कहीं श्रलंकार का सहारा लिया गया है तो कहीं श्रलंकार को ही चमत्कार के भीतर समाविष्ट कर लिया गया है। कहीं कहीं एक ही दोहे में श्रलंकारों की संस्रष्टि श्रीर संकर ने सौंदर्यविधान करने में श्रनुपम निप्रणता का परिचय दिया है। श्रसंगति श्रौर विरोधामास की उक्ति देखिए:

दग उरमत टूटत कुटुँव, जुरत चतुर चित प्रीति। परित गाँठि दुरजन हिए, दई नई यह रीति ॥ समासोक्ति श्रलंकार के उदाहरण द्रष्टव्य हैं:

> सरस कुसुम मँडरातु श्रति, न सुकि मपटि लपटातु । द्रसत श्रति सुकुमार तनु, परसत मन पत्यातु॥

कोमलांगी नायिका पर श्रासक्त किसी नायक की यह व्यंजना भ्रमर के माध्यम से श्रथप्रतीति कराने में समर्थ है।

साहश्यमूलक अलंकारों में उपमा, उत्पेचा, रूपक आदि का प्रयोग अत्यधिक है। रूपक विहारी का प्रिय अलंकार है:

श्ररुण सरोरुह कर चरण, हम खंजन मुख चंद् । समय पाय सुंदरि सरद, काहि न करत श्रनंद ॥

श्रपह्नुति-

जोन्ह नहीं यह तसु वहै, किए जु जगत निकेतु । उदै होत सिस के भयो, मानहुँ ससहरि सेतु॥

विहारी ने लक्ष्य द्वारा ही श्रलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है, किंतु इतने सुंदर श्रीर सटीक उदाहरण कम ही मिलते हैं।

(७) सूक्ति काट्य — विहारी के काट्य में सक्तियों को भी स्थान मिला है। श्राचार्य रामचंद्र शुक्त सक्ति को विशुद्ध काट्य से पृथक मानते हैं। स्कियों में वर्णन-वैचित्र्य या शब्दवैचित्र्य ही नहीं हैं, उनमें काट्य के सभी श्रावश्यक उपादान हैं श्रीर इसी कारण उनका मार्मिक प्रभाव भी होता है। विहारी की स्कियों को हम धार्मिक (वैराग्यपरक), श्रार्थिक, लौकिक (लोक-ट्यवहार-परक), श्रंगारिक (काम-परक) श्रीर प्रशस्तिपरक, इन पाँच मार्गों में विभक्त कर सकते हैं।

विहारी शृंगारी किव थे। उनकी किवता की मूल प्रवृत्ति शृंगारी मुक्तक परंपरा के आदर्श पर प्रकृत प्रेम के चित्र श्रंकित करना था। किंतु मुक्तक कान्य के त्तेत्र में आनेवाले सभी विषयों पर उन्होंने आनुषंगिक रूप से रचना की है। विहारी ने मुक्तक कान्य की परंपरा को सर्वतोभावेन ग्रहण किया था। अतः उसका पूर्ण प्रतिनिधित्व करने के लिये स् कि कान्य को भी स्वीकार किया। मुक्तक कान्य में रसात्मक मुक्तक के साथ धर्म, नीति, अर्थ, काम, प्रशस्ति आदि की जो परंपरा चल रही थी, विहारी ने उसकी उपेत्ता नहीं की। धार्मिक स्कियों में वैराग्य तथा ईश्वरमिक के उपदेश की प्रधानता है। आर्थिक स्कियों में संपत्ति के चंचल स्वरूप का बोध है तथा कृपण और स्वार्थी धनलोलुप व्यक्तियों के स्वभाव की भाकी भी मिलती है। लोकन्यवहार को दृष्ट में रखकर बिहारी ने जो स्कियों लिखी हैं, उनका आधार अनुभव है जो सभी दृष्टियों से आदर्श है। स्कियों में तथ्योक्तियाँ भी हैं और अन्योक्तियाँ भी। विहारी की प्रशस्तिपरक स्कियों में अधिक निखार नहीं है। कदाचित् किय का दृद्ध इनमें रम नहीं पाया। जयसिंह की प्रशस्तियों में वस्तुन वर्णन मात्र है, कान्यत्व नहीं। दंभ और ढोंग के प्रति विहारी ने कोमल वाणी में अनिक्त की है। यह धार्मिक स्कित के अंतर्गत है:

जपमाला छापा तिलक, सरे न एको काम। मन काँचे नाचे बुधा, साँचे राँचे राम॥ श्रार्थिक स्कि-

कनक कनक ते सौगुनी, मादकता श्रधिकाय। उद्दिसाए बौराय जग, इहि पाएहि बौराय॥

लौकिक-

नर की श्रह नल नीर की, गति एके करि जीय। जेतो नीचो हैं चले, तेतो ऊँचो होय॥ मरन प्यास पिंजरा परयो, सुश्रा समै के फेर। श्रादर दें दें बोलियत, बायस बलि की बेर॥

( ) बिहारी की भाषा—विहारी ने रमणीय अर्थ की श्रिमिन्यक्ति के लिये उपयुक्त भाषा का प्रयोग करके रीतिकालीन किवयों में भाषा विषयक न्यवस्था का सूत्रपात किया था। उनसे पहले किसी किव की भाषा में ऐसा परिमार्जन दृष्टिगत नहीं होता। कारण यह है कि पहले के किव एक ही शब्द को एक ही विभक्ति में अनेक रूपों में लिखने में कोई दोप नहीं मानते थे। अंत्यानुप्रास के लिये शब्द को यथारुचि हस्व या दीर्घ कर लेना तो जैसे विधेय मान लिया गया था। विहारी ने सबसे पहले शब्दों की एकरूपता श्रीर प्रांजलता पर ध्यान दिया। इसके फलस्वरूप परवर्ती किवयों की भाषा में परिष्कार का मार्ग प्रशस्त हो सका।

विहारीसतसई की भाषा वर्ज है। व्रजभाषा का काव्यत्तेत्र वहत विस्तृत रहा है। व्रज प्रदेश के त्रातिरिक्त राजपूताना, बुंदेलखंड, ग्रवध, मध्यभारत, बिहार, गुजरात श्रीर महाराष्ट्र तक इस भाषा का काव्यभाषा के रूप में प्रचार था। व्रज-भाषा में पांडित्य प्राप्त करने के लिये ब्रज में निवास आवश्यक नहीं था। विहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ, श्रतः बुंदेलखंडी भाषा के जन्मजात संस्कार उनके पास थे। यौवन मथुरा में व्यतीत हुन्ना । फलतः व्रजभाषा से साचात् संबंध होने के कारण उनका ध्यान काव्यरचना करते समय भाषा की मूल प्रकृति की छोर बना रहा श्रौर उन जुटियों से वे बचे रहे जो श्रवध या बुंदेल खंड के कवि प्रायः करते थे। शुद्ध व्रजभापा का प्रयोग करनेवाले बहुत कम कवि हुए हैं। विहारी की भापा को हम श्रपेचाकृत शुद्ध व्रजभापा कह सकते हैं—साहित्यिक व्रजभापा का रूप इनकी ही भापा में सबसे पहले इतने निखार को प्राप्त हुआ । इनके बाद धनानंद श्रीर पद्माकर ने उसे श्रीर श्रधिक परिष्कृत किया । विहारी की भाषा में बुंदेल खंडी श्रीर पूर्वी का प्रभाव है, धनानंद पूर्वी प्रभाव से मुक्त हैं। विहारी ने पूर्वी के प्रयोग कहीं तुक के आग्रह से और कहीं प्रयोगवाहुल्य के कारण स्वीकार किए हैं। किंतु बुंदेली के प्रयोग तो सहज रूप में शैशव के श्रम्यास के कारण श्राए हैं। संग या साथ के लिये 'स्यों', लखनी, करबी, पायनी, श्रादि ऐसे ही शब्द हैं।

विहारी की भाषा के शब्दकोश का आनुपातिक विवरण तैयार किया जाय तो सबसे अधिक संख्या संस्कृत के तत्सम परिनिष्ठित शब्दों की होगी। विहारी समास-पद्धित में संस्कृत पदावली के कारण ही सफल हुए हैं। संस्कृत के अतिरिक्त अरबी फारसी के इजाका, ताफता, विलनवी, कुतुबनुमा, रोज इत्यादि शब्दों का प्रयोग भी मिलता है।

बिहारी ने भाषा को प्रवाहपूर्ण तथा प्रेषणीय बनाने के लिये लोकोक्ति एवं मुहाबरों का भी प्रयोग किया है। एक ही दोहे में मुहाबरों की बंदिश देखिए:

> मूद चढ़ाए क रहें, पखो पीठि कचमार। रहे गरे परि, राखिये तक हिये पर हार॥

चलते हुए मुहावरों का प्रयोग द्रष्टव्य है:

खरी पातरी कान की, कौन बहाऊ बानि।
श्राक क्लीन रली करें, श्रली श्रली जिय जानि॥
किह पठई सनभावती, पिय श्रावन की बात।
फूली श्रंगन सुफिरं, श्रंगुन श्रागुसमात॥

भापा की रमणीयता का विहारी ने श्रत्यिषक ध्यान रखा है। माधुर्य गुण के श्रनुरूप दृत्तियों का विन्यास, शब्दों का चयन, श्रनुप्रास का विधान बिहारीसतसई की विशेषता है। शब्दों की विकृति से भी बिहारी ने श्रर्थ की रमणीयता पर श्राधात नहीं श्राने दिया है। शब्द सौंदर्य श्रपनी सीमाश्रों में रहता हुश्रा श्र्यसौंदर्य को दीस करे तभी प्रयोग की सफलता समभी जाती है। एक दोहा देखिए:

रिनत भूंग घंटावली, भरित दान मद नीर । मंद मंद श्रावत चल्यों, क्लंबर क्लंब समीर ॥

वायु के संचरित होने की ध्वनि कुंजर के श्रागमन के समान प्रतीत हो रही है। दूसरा उदाहरण है:

रस सिंगार मंजन किए, कंजनु मंजनु दैन। धंजन रंजन हूँ विना, खंजन गंजन नैन॥

माधुर्य की प्रतीति प्रत्येक शब्द से पृथक् पृथक् भी होती है और समूचे अर्थ में भी रमणीयता भरी हुई है। वर्णों का यथोचित प्रयोग करने में विहारी सिद्धहस्त हैं:

> मीने पट में भिलमिली, मलकति छोप छपार । सुरतरु की मनु सिंधु में, लसति सपछव डार ॥

भाषा के प्रसाधन के लिये यमक, श्रनुपास, वीप्सा श्रादि शब्दालंकारों का कविग्या प्रयोग करते हैं। शब्दालंकार केवल शब्दों के चमत्कार के लिये ही नहीं,

श्चर्य की रमणीयता के लिये भी होते हैं, यह बिहारी के काव्य से विदित होता है। पद्माकर श्चादि ने तो श्चनुप्रास के मोह में नड़कर काव्यहानि तक कर ली है, किंतु बिहारी इस दोष से सर्वथा दूर हैं। श्चनुप्रास का उदाहरण देखिए:

> नभलाली चाली निसा, चटकाली धुनि कीन। रति पाली श्राली श्रनत, श्राए वनमाली म।

श्रनुप्रास के लिये एक साथ छह शब्दों का श्राडंबर होने पर भी नायिका की विरहवेदना की विकृति में कोई वाधा नहीं पहुँचती। यमक का उदाहरण देखिए:

#### तोपर वारों उरबसी, सुनि राधिके सुनान । तू मोहन के उर बसी, हैं उरबसी समान ॥

श्राचार्य रामचंद्र शुक्त ने बिहारी की भाषा पर टिप्पणी करते हुए लिखा है: 'बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक्यरचना व्यवस्थित है श्रीर रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम किवयों में पाई जाती है। व्रजमापा के किवयों में शब्दों को तोड़ मरोड़कर विकृत करने की श्रादत बहुतों में पाई जाती है। बिहारी की भाषा इस दोष से बहुत कुछ मुक्त है।'

विहारी ने शन्दों को तोड़ा मरोड़ा अवश्य है, किंतु छुंदोनुरोध से या व्रजभाषा, की सहज प्रकृति के अनुरोध से ऐसा किया है। 'स्मर' के लिये 'समर', 'ज्यों ज्यों' के लिये 'जज्यों' और 'त्यों त्यों' के लिये 'तत्यों', 'के कै' स्थान पर 'क कै' आदि प्रयोग मिलते हैं जो उचित नहीं हैं किंतु सात सौ दोहों में दस पाँच शन्दों के कारण भाषा पर दोषारोपण ठीक नहीं है।

विहारी ने समास पद्धित स्वीकार करके ब्रजभाषा को जैसा परिष्कृत रूप दिया वह व्याकरण की दृष्टि से सुगठित है। मुहावरों का प्रयोग प्रेपणीय श्रीर समर्थ पदा-वली के समन्वय से शोभन वन पड़ा है। भाषा पर सच्चा श्रिधकार रखनेवाला किन ही ऐसी प्रौढ़, प्रांजल भाषा का प्रयोग कर सकता है।

(६) मृ्ल्यांकन—विहारी के जीवनवृत्त, काव्य श्रीर कृतित्व पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट लिच्चत होता है कि विहारी नागरिकता श्रीर नागरिक जीवन के प्रवल समर्थक थे। उनके काव्य में श्राद्योपांत नागरिक भावनाश्रों, कामनाश्रों श्रीर लालसाश्रों का वर्णन है। उनकी मान्यता थी कि गुगों का विकास सदा नागरिकों में ही होता है। श्रपनी श्रन्योक्तियों में इस बात का उन्होंने विविध रूपों में संकेत किया है। इसका कारण यह है कि उनका श्रिषकांश जीवन राजा महाराजाश्रों के निकट संपर्क में व्यतीत हुश्रा था। वे चाहते थे कि समाज में श्रसंस्कृत या श्राम्य जीवन न रहे। उन्होंने बार बार कहा है कि श्रपने वर्ग में ही रहना चाहिए श्रीर श्रपने वर्ग का श्रम्युत्थान करना चाहिए। कुसंग का ज्वर भयानक होता है, श्रतः उससे बचना ही

मित्तशाली व्यक्ति यदि कृपण हो तो वह नागरिकता से शून्य है श्रौर न रखना ही ठीक है।

ारी ने भ्रपनी जातीयता का परिचय सतसई में दिया है। राजा जयसिंह का मुगलों के साथ रहना बिहारी को कभी अञ्छा नहीं लगता था। उन्होंने श्रन्योक्ति के माध्यम से जयसिंह को सचेत भी किया था। यही कारण है कि जयसिंह की प्रशस्ति लिखने में उन्होंने श्रत्युक्ति से काम नहीं लिया। मुगलों के प्रति पन्नपात रखने से ही बिहारी श्रांतिम दिनों में उन्हें छोड़कर चले श्राए थे।

सतसईरचना में बिहारी का उद्देश्य कविशिक्त बनना नहीं था। श्रंगार-मावना को काव्य के चरमोत्कर्ष पर पहुँचाने की श्रिमलापा से उन्होंने सतसई का प्रण्यन किया श्रीर उसमें सफलता पाई। शास्त्रीय परंपरा श्रीर श्रंगार-मुक्तक-परंपरा का सुंदर समन्वय सतसई में हुन्ना है। व्यंग्य, लाक्तिण्क वक्रता, श्रलंकार, नायिकामेद, नखशिख, पर्-ऋतु-वर्णन न्नादि सभी विषयों को स्वतंत्र रूप से बिहारी ने सतसई में स्थान दिया, किंतु लक्ष्णग्रंथ लिखने के पचड़े में वे नहीं पड़े। लक्ष्य-ग्रंथ के रूप में सतसई का निर्माण किया किंतु उसका प्रचार लक्ष्णग्रंथों एवं पाठ्य ग्रंथों से कहीं श्रिधिक हुन्ना। टीकाकारों ने तो बिहारी को श्रंगार का श्रिधिष्ठाता ही बना दिया है।

सतसई लिखने की परंपरा को हिंदी में बिहारी ने बद्धमूल किया। रिक श्रीर किवगण सतसई को श्राराध्य ग्रंथ मानकर इसका श्रनुसरण श्रीर श्रनुकरण करने लगे। कुछ किवयों ने तो बिहारी के भाव श्रीर भाषा तक पर हाथ साफ किया श्रीर किवकीर्ति प्राप्त करनी चाही। मुक्तक रचना में जितनी विशेषताएँ संभाव्य हैं, वे सब बिहारीसतसई में उपलब्ध होती हैं। यही कारण है कि बिहारी के श्रागे किसी श्रन्य किव का मुक्तक काव्य जँचता नहीं। हिंदी मुक्तकरचना में बिहारी का समासकीशल मूर्धन्य है।

रीतिबद्ध काव्यकवियों को शास्त्रकवियों की समता में संमान दिलाने का कार्य विहारी ने त्रपनी सतसई द्वारा किया। रीतिकाल में लच्च ग्रांथ रचने की परंपरा को छोड़कर स्वतंत्र मुक्तक द्वारा शास्त्रवीध कराने का मार्ग विहारी ने ही उन्मुक्त किया।

हिंदी रीतिपरंपरा में विहारी ध्विन संप्रदाय के समर्थकों में प्रमुख हैं। तुलसी के रामचिरतमानस के बाद सतसई अपनी रसात्मकता, कलात्मकता, लाचिएकता और वचनविदग्धता के कारण रिसकों का सबसे अधिक ध्यान आकृष्ट करने में समर्थ हुई। विहारी अपने युग में रीतिश्रंगार के चेत्र में युगप्रवर्तक के रूप में अवतरित हुए ये। विहारी ने ध्विनकाव्य को स्वीकार कर रस और अलंकार का पूर्ण निर्वाह करते हुए श्रंगार को प्रत्येक परिष्कृत भूमि पर अवस्थित किया और रीतिवद्ध काव्यक्षवियों को आचार्यों के सामने गौरवपूर्ण स्थान दिलाया।

विहारी के काव्य पर चाहे ध्वनिकाव्य की दृष्टि से विचार करें, चाहे रस-परिपाक की दृष्टि से, चाहे विहारी की श्रलंकारयोजना को लें, चाहे नायिकामेद या नखिशख पर दृष्टिपात करें श्रथवा श्रन्योक्ति श्रीर स्कि का श्रवगाहन करें, विहारी का काव्य सभी दृष्टियों से श्रनुपम प्रतीत होता है। विहारी प्रतिभाशाली किव थे, परंतु उन्होंने काव्याभ्यास के वाद ही किवता रचने की श्रोर ध्यान दिया था। इसीलिये उनके काव्य में शक्ति श्रीर निपुश्ता का चरम विकास संभव हुआ।

#### २. बेनी

वेनी नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में तीन किवयों का उल्लेख मिलता है। शिवसिंहसरोज में रायवरेली जिले के बेंती गाँव के निवासी वेनी वंदीजन का तथा लखनऊ निवासी वेनी प्रवीन का जन्मसंवत् क्रमशः १८४४ तथा १८७६ लिखा है। वेंती गाँव निवासी वेनी वंदीजन का टिकैतरायप्रकाश श्रलंकार ग्रंथ वताया जाता है। रसविलास ग्रंथ भी इन्हीं का है। इसमें रसनिरूपण किया गया है। हास्य रस के मँड़ीवों के कारण इनकी पर्याप्त प्रसिद्धि है। वेनी प्रवीन भी लच्चणकार रीति-वद्ध कि थे। श्रंगारभूषण श्रोर नवरसतरंग के श्रतिरिक्त नानारावप्रकाश नामक विशाल श्रलंकार ग्रंथ भी श्रापका ही बनाया हुश्रा है। श्रतः वेनी नामक इन दोनों किवयों का इस प्रसंग में वर्णन नहीं किया जायगा।

वेनी कि श्रमि के बंदीजन थे श्रीर संवत् १७०० के श्रामपास विद्यमान थे। वेनी रचित कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। कुछ फुटकर किवच सबैए मिलते हैं जिनके श्राधार पर यह श्रमुमान होता है कि इन्होंने नखिशाख श्रीर पट्ऋतु विपयक श्रंगारकाव्य लिखा होगा। इनकी रुचि श्रमुप्रासमयी, लिलत एवं प्रवाहपूर्ण भाषा लिखने की श्रोर थी। कुछ विद्वानों ने श्रम्मी के वेनी किव को ही हास्यरसवाला ठहराया है, किंतु दोनों की काव्यप्रवृत्तियों की छानबीन से विदित होता है कि श्रम्मीवाले वेनी किव, जिनका हम विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, हास्य रस के मॅंड़ौवा लिखनेवाले वेंती के वेनी किव से मिन्न हैं। हास्य रस की किवता के श्रम्ययन से भी विदित होता है कि यह श्रपेचाकृत परवर्ती काल की है। श्रतः श्रम्मी के वेनी वंदीजन को शुद्ध श्रंगार का किव ही मानना उचित है। इनकी श्रंगारमयी सरस किवता के दो उदाहरण नीचे दिए जाते हैं:

किव वेनी नई उनई है घटा, मोरवा बन बोलत कूकन री।
छहरें विजुरी छितिमंडल छुँ, लहरें मन मैन भभूकन री।
पहिरी चुनरी चुनिकै दुलही, सँग लाल के भूलहु भूलन री।
ऋतु पावस यों ही वितावति ही, मिरहो, फिर वावरि! हुकन री।

छहरें सिर पे छिन मोरपला उनकी नथ के मुक्ता थहरें। फहरें पियरो पट नेनी इते, उनकी चुनरी के सना सहरें। रस रंग भिरे श्रभिरे हैं तमाल दोऊ, रस ख्याल चहें लहरें। नित ऐसे सनेह सों राधिका स्थाम हमारे हिए में सदा बिहरें।

हिंदी के कुछ इतिहास ग्रंथों में वेनी किन की किनता का उदाहरण देते समय तीनों वेनी किनयों के पद मिले जुले लिख दिए गए हैं। इससे यह निर्णय करना किन हो गया है कि कौन सा पद किस वेनी का है।

# ३. कृष्ण कवि

कृष्ण कि के जीवनवृत्त के संबंध में विशेष ज्ञात न होने पर भी बिहारी सतसई के प्रथम कि टीकाकार के रूप में इनकी पर्याप्त ख्याति है। इनके विषय में प्रसिद्ध है कि ये बिहारी के आअयदाता राजा जयसिंह के मंत्री राजा आयामल्ल के आअत थे और उन्हीं के आग्रह से इन्होंने सतसई पर टीका लिखी थी। इस टीका में राजा जयसिंह का उल्लेख वर्तमानकालिक किया में हुआ है अतः यह निश्चित है कि राजा जयसिंह के जीवनकाल में इस टीका का निर्माण हुआ। अी जगन्नाथदास रत्नाकर ने कृष्ण कि को बिहारीलाल का पुत्र माना है। कृष्ण कि विहारीलाल के पुत्र थे या नहीं, इस विषय में विद्वानों में एकमत्य नहीं है। स्वयं कृष्ण कि ने इस वात का अपनी टीका में उल्लेख नहीं किया है। साधारणतः यह बात समक में आती है कि यदि बिहारी उनके पिता होते तो कृष्ण कि इस तथ्य का कहीं न कहीं संकेत अवस्य करते।

कृष्ण किन का किनताकाल तो सतसई की टीका श्रौर उनके निदुरप्रजागर ग्रंथ में दिए हुए रचनाकाल संवत् १७६२ से स्पष्ट है। जन्मसंवत् की कल्पना किनता काल के श्राधार पर संवत् १७७० के श्रासपास की जा सकती है।

इनका लिखा हुन्ना कोई रीतिबद्ध लक्ष्णग्रंथ नहीं मिलता, किंतु रीतिबद्ध कान्यरचना का प्रमाण इनकी सतसई की टीका है जिसमें सरस कविच सवैयों की अनुपम छटा इनके कविरूप का परिचय देती है। कान्य के समस्त रमणीय उपादानों से युक्त जो सुंदर कविच सवैए बिहारी के दोहों पर न्नापने लिखे हैं वे इस बात के प्रमाण हैं कि इनमें स्वतंत्र कान्यरचना की पूर्ण च्रमता विद्यमान थी। यह टीक है कि भाव की दृष्टि से टीकापरक कविता में मौलिकता नहीं न्ना सकती किंतु दोहों को कान्यभूमि पर विस्तृत रूप से उपन्यस्त करने की कला में कृष्ण कवि ने न्नाद्धत कीशल का प्रमाण दिया है।

काव्यांगनिरूपक ग्रंथ न मिलने पर भी कृष्ण कवि को रस, ध्वनि, श्रलंकार, नायिकाभेद श्रादि के विषय में जो कुछ कहना था वह उन्होंने श्रपने कवित्त सबैयों द्वारा कह दिया है। दोहों का पल्लवन सुक्चिपूर्ण एवं प्रभावोत्पादक व्यंजना शक्ति द्वारा हुम्रा है। बिहारीसतसई को पूर्णता के साथ हृदयंगम करके टीका लिखनेवाला दूसरा किन हिंदी में नहीं है। इनकी कविता के कितपय सरस उदाहरण नीचे प्रस्तुत किए जाते हैं:

सीस मुकुट, कटि काछनी, कर मुरत्ती, उर माल । यहि बानिक मो मन बसो सदा बिहारीलाल ॥

इस दोहे पर कृष्णा किन का टीकापरक सबैया द्रष्टव्य है:

छिब सो फिब सीस किरीट वन्यो रुचि साल हिए बनमाल लसै। कर कंलिह मंजु रली मुरली, कछनी किट चारु प्रभा बरसे॥ किव कृष्ण कहे लिख सुंदर मूरित यों श्रभिलाप हिये सरसै। वह नंदिकशोर विहारी सदा यहि द्यानिक मो हिय माभि बसे॥

दोहा--

वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय। सींह करें, भींहिन हेंसे, देन कहे, निट जाय॥

सवैया---

श्राज लखो वृपभानु लली मनमोहन सों रसखेल टरी है। बातन कें चसकें सु रली मुरली हिर के दबकाय धरी है। ज्यों ज्यों हहा करि माँगें लला वह त्यों त्यों कछू श्रिटलात खरी है। दैन कहै, मुकरें, हाँसि भोंहनि, सोंह करें रसभाय भरी है। दोहा—

लिखन वैठि जाकी सिविद्दि गिहि गिहि गरव गरूर।
भए न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर॥
फवित्त---

रूप की अवधि ऐसी और न धनाई विधि,
जाको लिखिवे को लाल देवता मनायवो।
ताकी शोभा लिखिवे को बैठित गरय करि,
अनत ही मन होत घूम धन नायबो।
ऐसी भाँति आप आप फूर कहवाय गए,
चतुर चितेरे तिन्है कहाँ लों गिनायवो।
कृष्णा प्राण प्यारे वहि चित्रिनी बिचित्र गति,
काहु पे न धन्यौ वाके चित्र को धनायबो॥

#### ४. रसनिधि

ये दितया राज्य के बरौनी इलाके के एक संपन्न जमींदार थे। श्रापका नाम पृथ्वीसिंह था, कविता का नाम 'रसिनिधि' था। इनका रचनाकाल संवत् १६६० से १७६७ तक है। इनकी विशेष प्रसिद्ध का कारण इनका रतनहजारा ग्रंथ है जो विहारीसतसई की पद्धित पर लिखा गया है। ग्रंथ के वर्ण्य विषय श्रौर श्रिमिन्यंजना शैली पर बिहारी की श्रंगारभावना का गहरा प्रभाव लिचत होता है। इनके दोहों का एक संग्रह छत्रपुर के श्री जगन्नाथप्रसाद ने प्रकाशित किया है। रतनहजारा के श्रितिरिक्त इनके विष्णुपदकीर्तन, कवित्त, वारहमासी, रसिविधसागर, गीतिसंग्रह, श्रिरेल, हिंडोला श्रादि ग्रंथ भी खोज में प्राप्त हुए हैं।

रसनिधि प्रेमी स्वभाव के रसिक किव थे। श्रंगारवर्णन ही इनका मुख्य विषय था। इन्होंने रीतिबद्ध लच्चणप्रंथ न लिखकर फारसी शायरी की शैली पर इश्क की विविध भावनायों और चेष्टाओं का विस्तार किया है। मौलिक प्रतिभा का स्रभाव होने पर भी श्रंगारी किवता के लिये इनके मन में पर्याप्त उत्साह था और श्रंगारी किव को जिस मस्ती और मन की तरंग की आवश्यकता होती है वह आपके पास प्रचुर मात्रा में थी। फारसी का प्रभाव भाव के चेत्र में जहाँ इनका सहायक हुआ, वहाँ भाषा के चेत्र में कुछ घातक भी सिद्ध हुआ। कहीं कहीं शब्दों का ऐसा असंतुलित प्रयोग आपने किया है कि वह सुक्चि और साहित्यक सौष्ठव की दिख से युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता। नीचे के दोनों दोहों में यह तथ्य स्पष्ट देख जा सकता है:

जिहि मग दो रत निरद्ई, तेथे नैन कजाक।
तिहि मग फिरत सनेहिया, किए गरेवाँ चाक।
लेहु न मजनू गोर दिग, कोऊ लेला नाम।
दरद्वंत को नेकु तो, लंग देहु विसराम॥

प्रेम की सरस उक्तियों में रसिनिधि को अच्छी सफलता मिली है। प्रेम के बाह्य रूप को काव्य की प्रचलित प्रणाली में प्रस्तुत करते हुए रसिनिधि बिहारी का ही अनुकरण करते हैं:

कजरारे हम की छटा जब उनवे जिसि श्रोर। वरसि सिरावे पुहुमि उर, रूप भलान भकोर॥ सरस रूप को भार पल सिंह न सके सुकुमार। याही ते ये पलक जनु द्धकि श्रावे हर बार॥ नागर सागर रूप को जीवन तरल तरंग। सकत न तर छिन भैंवर पर मन बुहत सब श्रंग॥

#### ४. नृपशंभु

सितारागढ़वाले राजा शंभुनाथसिंह सोलंकी का ही साहित्यिक नाम नृपशंभु है। ये संवत् १७३८ में उत्पन्न हुए थे। शिवसिंहसरोज में इनके विषय में लिखा है कि—'ये महाराज कविकोविदों के कल्पवृत्त् महान् किव हो गए हैं। शृंगार में इनकी किवता निराली है। नायिकाभेद इनका सर्वोपिर ग्रंथ है। ये महाराज मितराम त्रिपाठी के बड़े मित्र थे।'

इनकी कविता में बाह्य वस्तुवर्णन पर श्रिष्ठिक वल रहता है। हृदयस्पर्शी मार्मिक श्रनुमूतियों एवं मर्मछवियों के श्रंकन की इनमें श्रपेचाकृत न्यून चमता थी। साहश्यविधान के लिये इन्होंने जहाँ कहीं उपमा, उत्प्रेचा श्रादि का सहारा लिया है वहाँ भी स्थूल एवं प्रत्यच्च गोचर वस्तु को ही श्रहण कर विंवविधान खड़ा किया है। श्रमूर्त विधान द्वारा भावयोजना की श्रोर इनका ध्यान ही नहीं जाता। इनका लिखा हुश्रा एक नखशिख ग्रंथ श्री जगन्नाथदास रत्नाकर ने हस्तलिखित प्राचीन प्रति से शोधकर प्रकाशित कराया है। श्रंगों के सौंदर्यवर्णन में परंपरामुक्त उपमानों की लड़ी लगाकर ही ये श्रपने कर्तव्य की इतिश्री समभ लेते हैं, श्रंगों के सौंदर्य के प्रति उत्पन्न किसी श्रनुभूति को चित्रित नहीं करते। नायिका का वर्णन करते हुए लिखते हैं:

कोहर कोल जपादल बिद्धम का इतनी जु वधूक में कोति है। रोचन रोरि रची मेहँदी नृपशंभु कहै मुकता सम पोति है। पायँ धरें ढरें ईगुर सी तिनमें मनो पायल की घनी जोति है। इाथ द्वे तीन लों चारि हो श्रोर सों चाँदनी चूनरी के रंग होति है।

नायिका की नामि का वर्णन इन्होंने प्राचीन परंपरा से कुछ हटकर किया है श्रीर प्राय: रटे पिटे उपमानों को बचाकर नूतन चित्र प्रस्तुत किया है। उरोजों को मदिरा की शीशी श्रीर नामि को मदिरा का प्याला कहना श्रवश्य तत्कालीन समाज से एहीत नूतन उपमान हैं। कामदेव के मदिरापान करने के निमित्त नाभि का प्याला बनाकर किन ने श्रपनी उद्भावना शक्ति का परिचय दिया है:

रूप को कूप बखानत है किव कोज तलाव सुधा ही के संग को। कोज तुर्फा मोहारि कहे दहला कल्पद्धम भाषत श्रंग को। बारहि बार विचार किया नृपशंभु नया मत मों मित ढंग को। सीसी उरोजनि ते मद्धार समावती नाभी न प्याला श्रनंग को॥

नृपशंभु की कविता में श्रलंकारनियोजना की परिपाटी ठीक वैसी है जैसी देव, मतिराम, पद्माकर श्रादि रीतिकालीन प्रमुख कवियों की थी। श्रलंकारिपयता इनके प्रत्येक पद से स्पष्ट परिलक्षित होती है। एक ही पद में श्रनेक श्रलंकारों की संस्रिष्ट या संकर उपस्थित करके इन्होंने रीतिकालीन कवियों की प्रसाधनकि का अच्छा परिचय दिया है। वेणीवर्णन की एक कविता हमारे इस कथन का प्रमाण है:

> काहू कहाँ। मार काहू कहाँ। श्रंधकार श्रक्, काहू धूम धार काहू ले सेवार संक को। काहू श्रतिहार कहाँ। काहू चौरवार कहाँ।, काहू कहाँ। धुचि रुचि स्ट्रग मद पंक को॥ राधे जू की बेनी नृपशंभु सुख देनी थकी, गिरामित पैनी सब छपमानि रंक को। भरवो सुधाभार भज्यों लगों ही न वार, मनो सिस पीठि पार धार कहत कलंक को॥

नृपशंसु का कविताकाल रीतिबद्ध किवयों के उत्कर्ष का काल है। संभव है नृप-शंसु ने भी कोई लच्चण्रंथ लिखा हो, क्योंिक जिस कोटि की इनकी किवता मिलती है, उसमें श्रलंकार श्रीर रस के विशेष वर्णन की रुचि लच्चित होती है। किंतु श्रभी तक नखशिख तथा फुटकर पदों के श्रितिरक्त इनका कोई लच्चण्रंथ नहीं उपलब्ध हुश्रा। उपलब्ध कवित्त सवैयों से इनकी प्रौढ़ कवित्वशक्ति का परिचय मिलता है।

#### ६. नेवाज

हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में नेवाज नाम से तीन कवियों का उल्लेख मिलता है। जिनका हम वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं वे ग्रंतवेंद के रहनेवाले ब्राह्मण ये श्रीर संवत् १७३७ के लगभग वर्तमान थे। शिवसिंहसरोज में संवत् १७३६ जन्मसंवत् लिखा है जो श्रशुद्ध है क्योंकि इनका लिखा हुग्रा शकुंतला नाटक संवत् १७३७ का है। इतना तो निश्चित है कि ये पन्नानरेश महाराज छत्रसाल के यहाँ दरवारी किव के रूप में रहे। ग्रतः सं० १७३० से पहले ही इनका जन्म हुग्रा। छत्रसाल के यहाँ रहने के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है जो किसी भगवत् किव का लिखा हुग्रा है, जिसके स्थान पर नेवाज को छत्रसाल के दरवार में प्रवेश मिला था:

तुम्हें न ऐसी चाहिए, छन्नसाल महराज। जहाँ भगवत गीता पड़ी, तहाँ कवि पड़त नेवाज॥

इस दोहे के प्रथम चरण का पाठांतर इस प्रकार भी मिलता है—'भली आज किल करत हो, छत्रसाल महराज।' इतिहास ग्रंथों में नेवाज किन का औरंगजेब के पुत्र आजमशाह के यहाँ रहने का भी उल्लेख मिलता है। इनका लिखा हुआ शकुंतला नाटक प्रसिद्ध है। यथार्थ में यह दोहा, चौपाई, सबैया आदि छंदों में लिखा पद्यबद्ध शकुंतला संबंधी आख्यान है। नाटक शब्द से भूम में पड़कर इसे अभिनेय नाटक नहीं सममना चाहिए। शकुंतला आख्यान के आंतिरिक्त इनकी

कितपय फुटकर रचनाएँ मिलती हैं, जिनका प्रधान स्वर शृंगार है। शृंगारवर्णन के लिये जिस कोटि की सहृदयता श्रोर काव्यकुशलता श्रोपित होती है, वह इनके पास प्रचुर मात्रा में थी। इन्होंने शब्दचयन में बड़ी सावधानी से काम लिया है। रिक्त होने के कारण शृंगारवर्णन में कहीं कहीं श्रात्यिक नग्न रूप भी प्रहण कर लिया है। संयोग शृंगार इनका प्रिय विषय प्रतीत होता है। संयोग शृंगार के लिये जिन प्रसंगों को इन्होंने चुना है वे रित-संभोग-परक हैं श्रातः श्लील मर्यादा से दूर होने के कारण मोगप्रधान हो गए हैं। किंतु काव्यत्व की दृष्टि से उनमें प्रचुर भाव-सामग्री मिलती है। इन्ध्णवियोग से दुखी नायिका का वर्णन देखिए:

देखि इमें सब आपस में जो कलू मन भावे सोई कहती हैं। ये वरहाई लुगाई सबे निसि धौस नेवाज हमें रहती हैं। बातें चवाव भरी सुनिकें रिसि आवत पें खुप हैं रहती हैं। कान्ह पियारे तिहारे लिये सिगरे जग को हँसवो सहती हैं।

प्रच्छन्न प्रेमाचार के जगिद्धदित हो जाने पर निश्शंक होकर प्रेम करने की प्रेरणा देनेवाला सवैया देखिए:

श्रामें तो कीन्ही लगा लगी लोयन कैसे छिपे श्रवहूँ जो छिपावित । त् श्रनुराग को सोध कियो ब्रज की बनिता सब यों ठहरावित । कौन सकोच रद्यों हे नेबाज जो त् तरसे उनहूँ तरसावित । बाविर जो पे कलंक लग्यो तो निसंक हैं क्यों निर्ह श्रंक लगावित ।

#### ७. हठी जी

हठी जी राधावल्लम संप्रदाय के प्रवर्तक श्री हितहरिवंश के बारहवें शिष्य वताए जाते हैं। इनके जन्मस्थान श्रीर जन्मतिथि का श्रमी तक निर्ण्य नहीं हो सका है। राधावल्लमीय सांप्रदायिक ग्रंथों में इनका जन्मस्थान चरखारी लिखा हुआ मिलता है। निवार्फ संप्रदाय के ग्रंथों में इन्हें निवार्की ठहराया गया है। इनकी भावना राधानिष्ठ श्रंगारी मक्त की है श्रतः इनका सांप्रदायिक दृष्टि से देखा जाना स्वाभाविक ही है। इनका रचा हुआ राधासुधाशतक ग्रंथ कान्यसौष्ठव की दृष्टि से प्रौढ़ एवं परिकृत रचना है। श्रंगार कान्य की जो परंपरा उस युग में श्रविरल रूप से प्रवाहित हो रही थी, हठी जी का कान्य भी उसी में निमन्जित हुआ प्रतीत होता है। रीतिबद्ध सुक्तक की परंपरा में ही हठी जी के कान्य को स्थान देना चाहिए। राधासुधा-शतक में १०२ कविच सवैए हैं। यदि इनकी कविता का कलात्मक दृष्टि से मूल्यांकन किया जाय तो ये शुद्ध भक्त कवियों में स्थान न पाकर रीति परंपरा के कान्यकवियों में ही स्थान पाने के श्रधिकारी होंगे। वास्तव में रीतिबद्ध कान्यकवियों की समस्त विशेषताएँ हठी जी के कान्य में विद्यमान हैं। इनकी अप्रस्तुत योजना, वचनवक्रता,

सिंख सँग जाति हुती सुती, सट भेरी मौ जानि। सतरोही पोहनि करी, वतरोही श्रॅं खियानि॥ नैननि मिंद चित चिंद रही, वह स्यामा वह साँसि। साँकी दे श्रीभन्न भई, भाँकि भरोखे माँसि॥

#### ६. पजनेस

पजनेस किन का जन्म पन्ना में हुन्ना था। शिवसिंहसरोज में इनका जन्म-संवत् १८७२ लिखा है। इनका लिखा कोई ग्रंथ प्रकाश में नहीं न्नाया है। भारत-जीवन प्रेस, काशी से इनके शृंगारी किन्त सबैयों का एक फुटकर संकलन पजनेस-प्रकाश प्रकाशित हुन्ना है, जिससे निदित होता है कि ये रीतिनद्ध मुक्तक परंपरा के श्रञ्छे किन थे। शिवसिंहसरोज में इनकी नखशिख न्नौर मधुरिप्रया नामक दो पुस्तकों का उल्लेख है किंतु न्नभी तक ने उपलब्ध नहीं हुई हैं। इनके कान्य का मूल्यांकन स्फुट पदों के न्नाधार पर ही किया जा सकता है। शृंगारी प्रवृत्ति के कारण नख-शिख-वर्णन की न्नोर किन होना स्वाभानिक ही है।

शृंगार रस के लिये इनकी भावयोजना तो परंपरामुक्त ही है, किंतु भाषा में कुछ नवीनता है। फारसी शब्दों का प्रयोग स्थान स्थान पर जान बूसकर किया गया है। शृंगार की कोमल व्यंजना होने पर भी कर्कश कठोर शब्दों का प्रयोग इनके काव्य में है। कदाचित् ये प्रतिकूल शब्दयोजना को निषिद्ध नहीं मानते थे। इतना होने पर भी पदिवन्यास का कौशल इनकी किवता में है जिसके कारण इनके किवत्त सवैयों को पढ़ते समय लय स्वर के श्रानंद में कोई व्याघात नहीं पहुँचता। शब्दचमत्कार पर ध्यान होने के कारण गंभीर भावयोजना में कहीं कहीं ठेस लगी है। नखशिख की दृष्टि से ये श्रच्छे कलाकार प्रतीत होते हैं। नायिका के श्रानन का वर्णन देखिए:

चितवत जाकी श्रीर चल चिक्वींध कींधे,

मिन पजनेस मातु किरन खरी सी है।

छिति हैं छिपाकर ते,

छाजत छवीली राजै कनक छरी सी है।

कीनी डर लुरक गुलाव को प्रसून प्रास,

शुकि शुकि सूमि सूमि साँकत परी सी है।

श्रानन श्रमल श्रर्शवद ते श्रमंद श्रति,

श्रद्शुत श्रमूत श्रामा डफिन परी सी है।

नख-शिख-वर्गान में उरोज का श्रालंकारिक शैली से वर्गान दृष्टव्य है:

संपुट सरोज कैथों सोमा के सरोवर में,

तसत सिंगार के निशान श्राधकारी के।
किव पजनेस जोल चित्त बित्त चोरिवे को,
चोर इक ठौर नारि ग्रीव वर कारी के।
मंदिर मनोज के कलित कुंभ कंचन के,

तलित फलित केथों श्रीफल बिहारी के।
उरज उठौना चक्रवाहन के छौना कैथों,
मदन खिलोना हैं सलीना ग्रानप्यारी के॥

फारसी शब्दों के प्रयोग द्वारा लिखा हुआ निम्नांकित सबैया पजनेस के भाषाज्ञान का परिचायक है। रस की दृष्टि से इसमें अनेक तुटियाँ हो सकती हैं, किंतु कि ने अपना फारसी ज्ञान इसके द्वारा पूरी तरह व्यक्त करने की चेष्टा की है:

पजनेस तसद्दुक ता विसमिल जुल्फे फुरकत न कबूल कसे, महबूब चुना मदमस्त सनम अजदस्त अलायल जुल्फ बसे। बजमूष् ज काफ शिकाफ रुष् सम क्यामत चश्म रु खूँ बरसे। मिजगाँ सुरमा तहरीर दुनाँ नुकते विन् वे, किन ते, किन से॥

# १०. राजा मानसिंह (द्विजदेव)

दिजदेव शाकदीपी ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे। इनके पूर्वजों को मुगल शामकों श्रीर नवावों द्वारा प्रभूत संपत्ति श्रीर राजा की उपाधि प्राप्त हुई थी। द्विजदेव के पिता श्रयोध्या नरेश महाराज दर्शनसिंह ने शाहगंज में मुंदर भवन, वाजार तथा कोट बनवाए थे। द्विजदेव का जन्म श्रगहन सुदी पंचमी, सं० १८७७ वि०, तदनुसार दिनांक १० दिसंबर, सन् १८३० ई० में हुश्रा था। इनकी शिक्ता दीका घर पर ही विद्वान पंडितों द्वारा संपन्न हुई। शिवसिंहसरोज में इनकी शिक्ता के विषय में लिखा है कि—'ये महाराज संस्कृत, भाषा, फारसी, श्ररबी, श्रॅगरेजी इत्यादि विद्या में श्रिति निपुण थे।' काव्यशास्त्र का श्रथ्ययन इन्होंने श्रवधवासी श्री बलदेवसिंह से किया था। पिता की मृत्यु के बाद इनके राज्य में उपद्रव फैला जिसे दिजदेव ने थोड़े से सिपाहियों की सहायता से ही शांत करके श्रपने पराक्रम का परिचय दिया।

द्विजदेव का जीवन श्रानेक साहसपूर्ण वीर कार्यों से श्रोतप्रोत है। उन्होंने श्रानेक बार भीपण युद्धों में सिक्रय भाग लेकर श्रपने बल श्रौर साहस का श्राच्छा परिचय दिया था। सन् १८५७ की राज्यकांति के समय उन्होंने श्रानेक श्रॅगरेज परिवारों की प्राण्यरचा करके लारेंस महोदय का विश्वास प्राप्त किया था। उन्हें इस कार्य के लिये दो लाख रुपए की जागीर पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुई थी। सन् १८५७ की राज्यकांति में श्रॅगरेजों का साथ देने पर भी बाद में विरोधियों के भड़काने से

श्रॅगरेजी शासन की उनपर कोपदृष्टि पड़ी श्रोर उन्हें कारावास में डालने की योजना बनाई गई। इस पड्यंत्र का द्विजदेव को पता चल गया श्रीर वे सब कुछ छोड़कर बृंदावनवास के लिये चले गए। बृंदावनवास में ही माधुर्य भक्ति के प्रभाव में श्रंगारपूर्ण कृष्ण-काव्य-रचना द्वारा उन्हें मानसिक शांति श्रीर संतोप प्राप्त हुश्रा कार्तिक बदी द्वितीया, संवत् १६२८ को उनका देहावसान हुश्रा।

द्विजदेव का जीवन युद्ध श्रीर संघर्ष में व्यतीत हुश्रा किंतु उन्होंने श्रपर्न नैसिंगिंक काव्यप्रतिभा श्रीर भावुकता को सांसारिक संघर्षों में नष्ट नहीं होने दिया शैशव से ही काव्यरिक होने के कारण किवता के श्रमिट संस्कार सदैव इनके सार्थ बने रहे। राज्याधिकार प्राप्त होने पर द्विजदेव ने श्रपने दरवार में श्रनेक प्रतिभा शाली किवयों को एकत्र किया था। लिछ्रिंगम, पंडित प्रवीन, विलदेव, जगना श्रवस्थी श्रादि इनके दरवारी किव थे।

दिजदेव रचित तीन ग्रंथ प्रसिद्ध हैं—श्रंगारलितका, श्रंगारवत्तीसी ग्रौर श्रंगारचालीसी। कुछ विद्वान् श्रंगारचालीसी को स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मानते। इनके दो ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। श्रंगारलिकासौरभ नाम से एक बहुत ही विशाल सटीक संस्करण ग्रयोध्या की महारानी ने बड़ी सजधज के साथ प्रकाशित कराया है। भूतपूर्व ग्रयोध्यानरेश महाराज प्रतापनारायण सिंह ने श्रंगारलितका पर सौरभ टीका लिखी है।

द्विजदेव के ग्रंथों के अनुशीलन से विदित होता है कि इन्होंने रीतिग्रंथों का विधिवत् अध्ययन किया था। काव्यरचना करते समय रीतिपरंपरा के रचनाविधान को वे सदा अपने समच रखते थे। यद्यपि इन्होंने कोई रीतिपरक (लच्चण) ग्रंथ नहीं लिखा, फिर भी रस और अलंकार संप्रदाय की शास्त्रीय परिपाटी का इन्होंने अपनी मुक्तक रचना में पूर्ण रूप से निर्वाह किया है। नायिकामेद संबंधी इनके किवच और सवैयों का अनुशीलन बताता है कि ये अपने अंतर्मन में सदा रीतिवद्ध काव्यपद्धति को रखकर चलते थे। अलंकार तथा रस के संबंध में भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्त ने इनके विषय में लिखा है—'द्विजदेव को ज्ञामाषा के श्रंगारी कवियों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध किव समस्ता चाहिए। जिस प्रकार लच्चणग्रंथ लिखनेवाले किवयों में पद्माकर श्रंतिम प्रसिद्ध किव समस्ता चाहिए। जिस प्रकार लच्चणग्रंथ लिखनेवाले किवयों में पद्माकर श्रंतिम प्रसिद्ध किव हैं उसी प्रकार समूची श्रंगारपरंपरा में ये हैं। इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रंगारी किवता फिर दुर्लभ हो गई।

द्विजदेव ने रीति-शृंगार-परंपरा के प्रसिद्ध कवियों से भाषापरिमार्जन का गुण प्रहण किया था। भाषा में शृंगारवर्णन के योग्य लालित्य, माधुर्य श्रीर मार्दव की स्थापना करने में ये बहुत से कवियों को पीछे छोड़ गए हैं। श्रनुपार श्रीर यमक के मोह में भाषा की सहज श्रमिव्यंजना पर इन्होंने कहीं भी श्राधात

नहीं श्राने दिया है। मानयोजना की दृष्टि से भी इनकी शृंगारी कविता बड़ी नैसिंगिक पद्धित पर चली है। मन की सची उमंग श्रीर भावों के सहज उद्देलन के साथ किवता लिखनेवाले कियों का रीतिकाल में प्रायः श्रभाव ही था। श्रिधकांश किव रस्म श्रदा करने के लिये नखिशख, ऋतुवर्णन, नायिकाभेद, वारहमासा श्रादि लिखकर श्रपने किवकमें की पूर्णता समभते थे। किंतु द्विजदेव के काव्य में मन के लीन होने की सरस दशा का पूरा संकेत उपलब्ध होता है। नायिकाभेद, रस, श्रलंकार विषयों से संबद्ध कितपय उदाहरण इस कथन के प्रमाणस्वरूप नीचे उद्धृत किए जाते हैं।

प्रोषितपतिका प्रौढ़ा नायिका के वर्णन में द्विजदेव का भावोद्वेलन द्रष्टव्य है:

मूले भूले भीर बन भावरें भरेंगे चहुं,
 पूलि फूलि किंसुक जके से रहि जाइहै।
हिजदेव की सौं वह कूजनि विसारि कूर,
 कोकिला कलंकी ठीर ठीर पछिताइहै।
ग्रावत बसंत के न ऐहैं जो पै स्याम तो पै,
 बावरी ! बलाइ सों हमारे हूँ उपाइहै।
पीहैं पहिलेई तें हलाहल मँगाइ या,
 कलानिधि की एकी कला चलन न पाइहै।

दूसरा उदाहरण परकीया प्रोषितपतिका नायिका का है। इसमें नायिका की मनःस्थिति को चित्रित करने में किव ने बड़े चातुर्य से काम लिया है। नायिका की श्रांतिम इच्छा का चित्रण प्रेम की पराकाष्ठा है:

श्रव मित दें री कान कान्ह की बसीठिन पे,

स्ते स्ते प्रेम के पतीवन की फेरि दें।

उरिक रही थी जो श्रनेक पुरखा तें सोऊ,

नाते की गिरह मूँदि नैनिन निवेरि दें।

सरन चहत काहू छैल पे छत्रीली कोऊ,

हाथन उचाइ झज बीथिन में टेरि दें।

तेह री कहाँ की जरि खेह री मई तो मेरी,

देह री उठाइ वाकी देहरी पे गेरि दें।

कलहांतरिता नायिका का एक बड़ा मार्मिक चित्र कि ने निम्नलिखित कि चि में श्रंकित किया है। नायिका कृष्ण के श्राने पर लजा से इतनी श्रिभिभूत हो जाती है कि उसके नेत्र दर्शन के लिये उठते ही नहीं। जाते समय पलक इतने चंचल हो उठते हैं कि नेत्रों को ढककर दर्शन में बाधा डालते हैं। दोनों ही स्थितियों में उसे दर्शनसुख से वंचित होना पड़ता है:

वोलि हारे कोकिल बुलाय हारे केकी गन,
सिखे हारीं सखी सब जुगति नई नई।
द्विजदेव की सों लाज बैरिन कुसंग इन,
ग्रंगन ही प्रापने प्रानीति इतनी ठई।
हाय इन कुंजन तें पलटि पधारे स्थाम,
देखन न पाई वह मूरति सुधामई।
प्रावन समें में दुखदाइनि भई री लाज,
चलन समें में चल पलन दगा दई॥

श्रलंकारयोजना की दृष्टि से द्विजदेव के काव्य की सफलता श्रपने चरम बिंदु पर है। सभी प्रकार के श्रलंकारों के परिपुष्ट उदाहरण इनके काव्य में भरे पड़े हैं। भेदकातिशयोक्ति का एक सुंदर उदाहरण देखिए:

श्रीरे भाँति कोकिल, चकोर ठीर ठीर बोलें,
श्रीरे भाँति सबद पपीहन के वे गए।
श्रीरे भाँति पछन लिए हैं वृंद वृंद तरु,
श्रीरे छिन पुंज पुंज कुंजन उने गए।
श्रीरे भाँति सीतल सुगंध मंद ढोले पीन,
दिजदेव देखत न ऐसे पल है गए।
श्रीरे रित ओर रंग श्रीरे साज श्रीरे संग,
और बन श्रीरे छन श्रीरे मन है गए।

# तृतीय अध्याय

## काव्यकवियों का योगदान

काव्यक्वियों की कला श्रलंकृत कला है। माषा को श्रलंकृत करने के लिये शब्दालंकार तथा श्रथांलंकार का श्राग्रहपूर्वक प्रयोग इस काल के कवियों की विशेष्ता समभानी चाहिए। रीतिकालीन श्राचार्यकवियों की श्रपेद्धा रीतिबद्ध काव्यकवियों तथा स्वच्छंद प्रेमधारा के उन्मुक्त कवियों ने लच्चणा श्रीर व्यंजना शक्ति पर श्रधिक ध्यान दिया है। बिहारी श्रीर धनानंद कमशः दोनों धाराश्रों के कवियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समास पद्धति भी काव्यकवियों की एक उल्लेख्य विशेषता है। यों तो श्राचार्यकवियों ने भी दोहे लिखकर समास गुण को श्रपने काव्य में स्थान दिया है, किंतु बिहारी, रसनिधि, रामसहाय श्रादि काव्यकवियों ने दोहे को भावसामग्री से परिपूर्ण बनाकर काव्यगत समास पद्धति को चरमोत्कर्ष पर पहुँचा दिया है।

रीतिबद्ध काव्यकवियों को रीति-शास्त्र-प्रगोता श्राचार्यकवियों से श्रलंकार-प्रयोग के प्रयोजनमेद को संमुख रखते हुए पृथक् िक्या जा सकता है। रीतिनिरूपक श्राचार्यकिवियों ने श्रलंकार को प्रतिपाद्य विषय मानकर तथा काव्यालंकरण के लिये उपयोगी समभक्तर श्रपने काव्य में स्थान दिया था। किंतु काव्यकवियों ने श्रलंकार के संबंध में वस्तुगत दृष्टि का उपयोग किया था। निरलंकत काव्य सुंदर नहीं होता, श्रतः श्रलंकारों का सहज समावेश इनका ध्येय था, श्रलंकार का शास्त्रीय प्रतिपादन इन्हें कभी श्रमीष्ट नहीं हुश्रा।

ध्विन श्रीर लच्चणा की दृष्टि से काव्यकवियों का काव्य श्राचार्यकवियों की श्रपेद्धा श्रिषेक समृद्ध है। नायिकाभेद के प्रसंग में नायिकाशों तथा उनकी सिखयों की उक्तियों में जैसी लाच्चिणिकता एवं ध्वन्यात्मकता विहारी, रसिनिधि श्रीर द्विजदेव के काव्य में है वैसी श्रन्यत्र दुर्लभ है। विषय की दृष्टि से श्रांगार तक ही सीमित रहने के कारण कामचेष्टाश्रों श्रीर विलासभावनाश्रों से संबद्ध उपमानों श्रीर प्रतीकों का इनकी कविता में प्राचुर्य है। जीवन के सीमित देत्र से उसी विलाससामग्री का चयन किया गया है जो दैनिक व्यवहार में उपयुक्त होती थी।

रीतिकालीन श्राचार्यकवियों की भाँति काव्यकवियों ने भी ब्रजभापा के मस्ग्र रूप को ही ब्रह्ण किया है। भावानुरूप भाषाविन्यास के लिये शब्दों की तोड़मरोड़ इनमें भी पाई जाती है। काव्यभाषा श्रीर साधारण बोलचाल की भाषा में व्यापक भेद उत्पन्न करने का प्रयन्न रीतिकाल के सभी कवियों में है। शब्दावली सीमित श्रीर व्यंजक है। संगीत को किवता के समीप लाने का आग्रह रीतिकालीन किवयों की एक विशेषता है जो काव्यकिवयों में भी है। दोहा जैसे लघु और सामान्य छुंद को भी नादात्मक बनाने का प्रयत्न किया गया। दोहा छुंद काव्यकिवयों ने अधिक अपनाया है। किवत्त और सवैया के समान दोहा भी उर्दू की शेर और बहार की टक्कर में प्रयुक्त होता रहा।

वक्रोक्तिविधान के लिये कान्यकवियों की कविता में श्रपेचाकृत श्रिषक श्रवकाश था। किसी भी स्फट प्रसंग की कल्पना कर ऊहात्मक शैली से उसे उपन्यस्त करनेवाले ये किव वक्रोक्ति को उसका जीवित बनाते थे। यही कारण है कि प्रत्येक कान्यकि की रचना में वक्रोक्तिविधान विपुल मात्रा में देखा जा सकता है। वक्रोक्ति का हार्द विस्मययुत श्रानंद की सृष्टि में है। कोरा वाह्य चमत्कार वक्रोक्तिविधान के श्रंतर्गत नहीं श्राता। सहृदय की चिच्चित्त ऐंद्रजालिक के करतव से भी चमत्कृत होती है श्रीर सरस उक्ति के श्रंतरंग रहस्यवोध से भी। इन दोनों का भेद स्पष्ट श्रनुभव किया जा सकता है। कान्यकि की सफलता कान्यजन्य रसानुभूति के श्रानंदर्शन में है। ऐंद्रजालिक के समान चमत्कार उत्पन्न करने में इनके कर्तन्य की इतिश्री नहीं है।

शृंगार रस कान्यक्तियों का वर्ण्य विषय था। इस रस के मेद, प्रमेद श्रीर बहिरंग को शास्त्रनिकष पर परखनेवाले श्राचार्यकिव लच्चा श्रीर उदाहरण द्वारा श्रपनी कान्यसृष्टि करते थे, श्रतः उनकी रचना में शास्त्रबंधन लगा हुश्रा था। कान्यकिव मन की तरंग के साथ सहज स्फूर्त भावों को यथेच्छ शैली से प्रस्तुत करते थे, फलतः इनकी कविता में रससंचार की च्यता श्रपेचाकृत श्रिषक पाई जाती है। शास्त्रनिक्ष्पण से दूर हटकर कवित्व का श्रानंद प्राप्त करने श्रीर कविगौरव से संमानित होने में ही ये श्रपनी श्रीर श्रपने कान्य की कृतकार्यता समकते थे। श्रतः श्रंगार-रस-वर्णन में परिपाटीपालन के साथ स्वानुभूति का प्रयोग भी कवियों में दिखाई देता है।

रीतिबद्ध स्राचार्यकवियों को मौलिक उद्भावनास्त्रों के लिये न्यूनावकाश रहा है किंतु काव्यकि स्वतंत्र चेत्र में विचरण करते हुए न्तन उद्भावनास्त्रों की सृष्टि का पूरा पूरा लाभ उठाते रहे। स्राचार्यकि कलावादी वनकर काव्यभूमि में उतरे थे किंतु काव्यकवियों ने कला के साथ भावभूमि का भी स्रवगाहन किया। रीतिनिरूपक कवियों में पिष्टपेषण स्रिधिक है। स्रनेक कवियों ने एक ही विषय को यिकंचित् हेरफेर के साथ प्रस्तुत किया है। इसके विपरीत काव्यकि चर्वितचर्वण से वचकर स्वतंत्र एवं नृतन उद्भावनान्त्रों के सहारे मौलिक काव्यस्ति में स्रिधिक सफल हुए। दोनों कोटि के कवियों के काव्य का मूल्यांकन करते समय यह भेद सामने रखना स्रिनवार्य है।

काव्यकवियों ने नायिकाभेद के साथ ऋतवर्शान, बारहमासा और नखशिख को विशेष रूप से श्रपने काव्य का विषय बनाया। लच्च ए-ग्रंथ-रचना से बचने के कारण काव्यकवियों ने उन्हीं विषयों को स्वीकार किया जिनमें स्वच्छंद विचरण का अपेकाकत अधिक अवकाश था।

श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इस रस का समस्त वैभव कवियों ने नायिकाभेद के भीतर दिखाने का प्रयत्न किया। नायिका श्रंगार रस का आलंबन है। नायिकामेद को काव्यांग मानकर निरूपित करनेवाले कविगण तो शास्त्रकवि की कोटि में रखे गए किंतु जिन कवियों ने आलंबन (नायिका ) के आंगों के वर्णन को स्वतंत्र विषय मानकर लिखना प्रारंभ किया वे रीतिवद्ध काव्यकवि ही बने रहे। इन ग्रंथों को नख-शिख-वर्णन नाम दिया गया। नख-शिख-वर्णन की परिपाटी रीतिकाल में इतनी श्रिधिक प्रचलित हुई कि सायद ही कोई कवि हुआ हो जिसने थोड़ा बहुत नखिशख न लिखा हो । नखिशख का श्राधार तो प्रायः संस्कृत के काव्य-शास्त्रीय ग्रंथ थे किंतु वात्स्यायन के कामशास्त्र को भी इस वर्णन में घसीट लिया गया। सामुद्रिक लच्चणों में स्त्रीरूप का जैसा वर्णन है, उसका भी उपयोग कुछ कवियों ने किया। कहीं कहीं कविप्रसिद्धियों और रुढ़ियों के आधार पर नखशिख का विस्तार हुन्ना। संस्कृत के श्रलंकारशेखर, कविकल्पलता, बृहत्संहिता, गुरुड़-पुराग भ्रादि के नारीरूप के वर्णनप्रसंगों को नखशिख में स्थान मिलने लगा श्रीर नखशिख इस काल के कवियों का प्रिय विषय बन गया। श्रंगप्रत्यंगों के वर्णान के साथ तिलक, मस्सा, रोमजालि, रोमकूप आदि छोटी छोटी शारीरिक वस्तुओं का वर्गान नखशिख में समेट लिया गया। इसके बाद शरीर-शोभा-विधायक श्रालंकारी को नखिशख में स्थान मिला श्रीर नखिशख एक स्वतंत्र काव्यविषय स्वीकृत हो गया । अलंकारों के बाद वस्नविन्यास, प्रसाधन के उपकरण, अंगराग, इत्र, तिलक श्रादि सभी नखिशिख के श्रंतर्गत परिगणित हुए। इस प्रकार रीतिबद्ध कवियों ने नखिशख लिखने में श्रपनी रुचि प्रदर्शित कर श्रपने श्रंगारी भाव का पूरा प्रमाग प्रस्तुत किया।

नखिशाख के बाद शृंगार रस के उद्दीपन से संबद्ध पड्ऋतुवर्णन श्रौर वारहमासा की श्रोर इनका ध्यान जाना स्वामाविक था। संस्कृत के श्रलंकृत महा-काव्य लिखनेवाले कालिदास, श्रीहर्ष, माघ श्रादि कवियों ने भी ऋतुवर्णन का प्रसंग विस्तारपूर्वक अपने काव्यों में ग्रहीत किया है। ऋतुवर्णन स्वतंत्र रूप से भी होता है श्रीर संश्लिष्ट प्रकृतिचित्रण के रूप में भी। किंतु संस्कृत के श्रिधिकांश कवियों ने प्रायः नायक नायिकान्त्रों के उद्दीपन प्रसंग में ऋतुवर्णन का उपयोग किया है । हिंदी के रीतिकवियों के लिये तो यह मात्र उदीपन ही था। स्वतंत्र रूप से या संश्लिष्ट रूप से प्रकृतिचित्रण करना इनका उद्देश्य नहीं था श्रतः इनकी भावना तो उद्दीपन में ही भली भाँति देखी जा सफती है। विप्रलंभ शृंगार के वर्णन में ऊहात्मक शैली से जहाँ वस्तुवर्णन किया गया है वहाँ ऋतुद्रों की प्रचंडता, करता, विपरीतता तथा द्रसम्य में द्राना वड़े कौशल से प्रस्तुत किया गया है। विरहवर्णन के लिये प्रायः सभी किवयों ने वारहमासा को जुना है। वर्ष के वारह महीनों में विरहवेदना से संतत्त नायिका की क्या दशा होती है, उसे प्रत्येक मास में कैसा कैसा कटु द्रानुभव होता है, यही वारहमासा लिखने का प्रयोजन है। विरहवर्णन की शैली पर फारसी कविता का प्रभाव रहा है, ख्रतः ऊहा के चमत्कारविधान के लिये प्रकृति के कठोर कर्कश, मृदुल मोहक रूपों का वर्णन इन कवियों के लिये स्वाभाविक वन गया था।

नखशिख श्रीर ऋतुवर्णन तथा वारहमासा वर्णन को स्वीकार करने का एक कारण यह भी था कि इन वर्णनों के द्वारा स्ट्रम किंतु सटीक शैली में चमत्कार-योजना की जा सकती है। स्र्क्ति श्रीर चमत्कार दोनों के लिये मास श्रीर ऋतु के विभिन्न श्रवयव वड़े सहायक होते हैं। नख-शिख-वर्णन रूप की भाँकी का ही दूसरा नाम है, ऋतुवर्णन विरह की विह्नलता का श्ररोपित एवं चमत्कृत चित्र है, एवं वारह-मासा नायिका की मनःस्थिति का कविकल्पित ऊहात्मक श्रालेख है। काव्यकवियों के लिये ये तीनों प्रसंग रीतिनिरूपण से कुछ हटकर स्वतंत्र एवं मौलिक उद्धावनाश्रों के श्रनुकृत थे श्रतः इनको प्रायः सभी ने स्वीकार किया है।

## **उपसं**हार

भारतीय इतिहास में रीतिकाल की भाँति हिंदी साहित्य के इतिहास में 'रीतिकाल्य' भी श्रात्यंत श्रभिशस काल्य है। श्रालोचना के श्रारंभ से ही इसपर श्रालोचकों की वक दृष्टि रही है। द्विवेदीयुग ने सदाचारिवरोधी कहकर नैतिक श्राधार पर इसका तिरस्कार किया, छायावाद की सदम सौंदर्यदृष्टि रीतिकाल्य के स्थूल सौंदर्यवोध के प्रति हीन भाव रखती थी, प्रगतिवाद ने इसपर समाजविरोधी श्रीर प्रतिक्रियावादी होने का श्रारोप लगाया श्रीर प्रयोगवाद ने इसकी रूढ़ विषय-वस्तु एवं श्रभिन्यंजना प्रणाली को एकदम वासी घोषित कर दिया।

इस प्रकार की आलोचनाएँ निश्चय ही पूर्वाग्रह से दूषित हैं। इनमें बाह्य मूल्यों का रीतिकाव्य पर आरोप करते हुए काव्यालोचन के इस आधारभूत सिद्धांत का निषेध किया गया है कि आलोचक को आलोच्य काव्य में से ही दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। इस पद्धति का अवलंबन करने से रीतिकाव्य के साथ अन्याय होने की आशंका नहीं रह जायगी।

व्यापक स्तर पर विचार करने से काव्य की दो प्रतिनिधि परिभाषाएँ प्राप्त होती हैं जो काव्य के प्रति दो भिन्न दृष्टिकोणों को श्रभिव्यक्त करती है—एक 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' श्रोर दूसरी काव्यजीवन की समीन्ता है। इनमें से पहली शुक्ल जी फी शब्दावली में आनंद की सिद्धावस्था और दूसरी साधनावस्था को महत्व देती है। केवल भारतीय वाङ्मय में ही नहीं, विश्व भर के वाङ्मय में काव्य के ये दो पृथक रूप स्पष्ट दृष्टिगत होते हैं। इसमें संस्देह नहीं कि इस मेद के मूल में आंतरिक श्रमेद की सत्ता भी उतनी ही स्पष्ट है, फिर भी ये दोनों श्रौर उनका श्राख्यान करनेवाली उपर्युक्त दोनों परिभाषाएँ दो विभिन्न दृष्टिकी गों की चौतक तो हैं ही। मेरी श्रपनी धारणा है कि किसी भी काव्य की समीचा करते समय इस दृष्टिमेद को सामने रख लेना त्रावश्यक है, एक ही मानक से दोनों को तौलने से किसी न किसी के प्रति भारी अन्याय होने की आशंका रहती है। उदाहरण के लिये वाल्मीिक और जयदेव श्रयवा तुलसी श्रीर सूर की काव्यदृष्टि में पाश्चात्य साहित्य से उदाहरण लें तो होमर या शेक्सपियर श्रीर शेली की कान्यदृष्टि में उपर्युक्त मेद स्पष्ट है, फिर भी श्राचार्य शुक्क श्रौर मैथ्यू श्रान्लड जैसे प्रौड़ श्रालोचक उसे भूल वैठे। इसका उलटा भी हो सकता है। बिहारी की श्रालोचना करते हुए पंडित पद्मसिंह शर्मा ने यही किया श्रीर बिहारी की प्रतिमा से 'सूर श्रीर चॉद को भी गहन लगने' की श्राशंका होने लगी। यद्यि में स्वयं कवित्व और रस की मौलिक श्रखंडता का समर्थक हूं, तथापि यह ग्रखंडता तो ग्रंतिम स्थिति में ही प्राप्त होती है, उससे पहले बहुत दूर तक उपर्युक्त भेद की सत्ता स्पष्ट विद्यमान रहती है। रीतिकाल का उचित मूल्यांकन करने के लिये इसका ध्यान रखना त्रावश्यक होगा।

'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' या 'रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्' की कसौटी पर परखने से रीतिकाव्य का तिरस्कार नहीं किया जा सकता। इसमें संदेह नहीं कि जीवन की उदाच साधना श्रीर कदाचित् सिद्धियों का भी निरूपणा इस काव्य में उपलब्ध नहीं होता। किंतु जीवन में सरसता का मूल्य नगण्य नहीं है—जीवन के मार्ग पर धीर श्रीर प्रबुद्ध गति से निरंतर श्रागे बढ़ना तो श्रेयस्कर है ही, किंतु कुछ च्यों के लिये किनारे पर लगे बच्चों की शीतल छाँह में विश्राम करने का भी श्रपना मूल्य है। कला श्रयवा काव्य के कम से कम एक रूप का श्राविष्कार मनुष्य ने इसी मधुर श्रावश्यकता की पूर्ति के लिये किया था श्रीर वह श्रावश्यकता श्रमी निश्शेष नहीं हुई—कमी हो भी नहीं सकती। रीतिकाव्य मानव मन की इसी वृत्ति का परितोष करता है श्रीर इस दृष्टि से इन रससिद्ध कवियों श्रीर इनके सरस काव्य का श्रवमूल्यन नहीं किया जा सकता।

व्यापक सामाजिक स्तर पर भी रीतिकाव्य का यह योगदान इतना ही मान्य है: घोर पराभव के उस युग में समाज के श्रिभिशत जीवन में सरसता का संचार कर इन कियों ने श्रपने ढंग से समाज का उपकार किया था। इसमें संदेह नहीं कि इनके काव्य का विषय उदात्त नहीं था—उसमें जीवन के भव्य मूल्यों की प्रतिष्ठा नहीं थी, श्रतः उसके द्वारा प्राप्त श्रानंद भी उतना उदात्त नहीं था। यहाँ मैं इस प्रश्न को छेड़ना नहीं चाहता कि रस की कोटियाँ होती हैं या नहीं, मेरा मंतव्य केवल यही है कि काव्य वस्तु के नैतिक मूल्य का काव्यरस के नैतिक मूल्य पर प्रभाव अवश्य ही पड़ता है और इस हिए से रीतिकाव्य का नैतिक मूल्य निश्चय ही कम है। फिर भी, अपने युग की आत्मघाती निराशा को उच्छिन्न करने में उसने स्तुत्य योग-दान किया, इसमें संदेह नहीं है और इस सत्य को अस्वीकार करना कृतव्यता होगी। वास्तव में मैं इस प्रसंग में एक ऐसे सत्य का फिर से उद्घाटन करना चाहता हूँ जो अनेक नैतिक, सामाजिक काव्यसिद्धांतों के घटाटोप में आज छिप गया है और वह यह है कि कला का एक अतक्य उद्देश्य मनोरंजन भी है: यह मनोरंजन मानव जीवन की जितनी अपरिहार्य आवश्यकता है, इसकी पूर्ति करनेवाली कला या काव्यकला का अपना मूल्य भी निश्चय ही उतना ही असंदिग्ध है। रीतिकाव्य का मूल्यांकन कला के इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए—उसकी मूलवर्ती प्रेरणा यही थी और इसी की पूर्ति में उसकी सिद्धि निहित है। शुद्ध नैतिक हिंध से भी यह सिद्धि निर्मूल्य नहीं है क्योंकि कविशिद्धा से संयुक्त यह मनोरंजन तत्कालीन सदृदय समाज के रुचिपरिष्कार का भी अत्यंत उपादेय साधन था।

कला की दृष्टि से भी रीतिकाव्य का महत्व श्रसंदिग्ध है। वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम रीतिकवियों ने ही काव्य को शुद्ध कला के रूप में ग्रह्ण किया। श्रपने शुद्ध रूप में रीतिकविता न तो राजाश्रों श्रोर सैनिकों को उत्सािहत करने का साधन थी, न धार्मिक प्रचार श्रथवा भक्ति का माध्यम थी श्रोर न सामाजिक सुधार श्रथवा राजनीतिक सुधार की परिचारिका ही। काव्यकला का श्रपना स्वतंत्र महत्व था—उसकी साधना स्वयं उसी के निमित्त की जाती थी, वह श्रपना साध्य श्राप थी।

कला के क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से भी रीतिकवियों की उपलिब्ध कम नहीं है। व्रजभाषा के काव्यरूप का पूर्ण विकास इन्होंने ही किया। वह कांति, माधुर्य और मस्गाता आदि गुणों से जगमग हो उठी—शब्दों को जैसे खराद पर उतारकर कोमल और चिक्कण रूप प्रदान किया गया, सबैया और किवच की रेशमी जमीन पर रंग विरंगे शब्द माणिक मोती की तरह दुलकने लगे। इन दोनों छंदों की लय में अमृतपूर्व मार्दव और लोच आ गया। स्थूल दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि रीतिकवियों का छंदविधान एक बँधी लीक पर ही चलता है। उसमें स्वर और लय की सहम संयोजनाओं के लिये अवकाश नहीं है। परंतु यह दृष्टिदों है। सबैया और किवच के विधान के अंतर्गत अनेक प्रकार के सहम लयपरिवर्तन कर रीतिकवियों ने अपनी कोमल संगीतकिच का परिचय दिया है। रीतिपूर्व युग के तुलसी और गंग जैसे समर्थ किवयों और उधर रीतिमुक्त किवयों में धनानंद जैसे प्रवीण कलाकारों के छंदविधान के साथ तुलना करने पर अंतर स्वतः स्पष्ट हो जाता

रहें। ये किन ग्रपने संपूर्ण कान्यनैभन के होते हुए भी रीतिकिनियों के छांदस् संगीत की सृष्टि करने में निर्तात ग्रसफल रहे हैं। इसी प्रकार ग्रमिन्यंजना की साजसजा ग्रीर श्रलंकृति की दृष्टि से रीतिकान्य का नैभन ग्रपूर्व है। यह ठीक है कि उसमें श्रलंकरण सामग्री का नैसा नैनिध्य नहीं है जैसा सूर ग्रीर तुलसी में मिलता है, नैसा सूक्ष्म संयोजन भी नहीं है जैसा पंत में मिलता है, परंतु निलासयुग के रंगोज्ज्वल उपमानों श्रीर प्रतीकों के प्रचुर प्रयोग से रीतिकान्य की श्रमिन्यंजना दीपानली की तरह जगमगाती है। श्रतः इस किनता का कलात्मक रूप श्रपने श्रापमें विशेष मूल्यनान् है श्रीर इसी रूप में इसके महत्व का श्राकलन होना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि रीतिकान्य में श्रापको सूर, मीरा श्रीर घनानंद जैसी श्रात्मा की पुकार नहीं मिलेगी, न जायसी, तुलसी श्रयवा श्राधुनिक युग के निशिष्ट महाकान्यकारों के समान व्यापक जीवनसमीन्ता श्रीर न छायानादी किनयों का सा सून्तम सौंदर्यनोध ही यहाँ उपलब्ध होगा, परंतु मुक्तक परंपरा की गोधीमंडन किनता का जैसा उत्कर्ष रीतिकान्य में हुश्रा नैसा न तो उसके पूर्वनर्ती कान्य में श्रीर न परवर्ती कान्य में ही संभव हो सका।

इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाव्य का श्रपना विशिष्ट स्थान है। सैद्धांतिक दृष्टि से भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा को हिंदी में श्रवतरित करते हुए विवेचन एवं प्रयोग दोनों के द्वारा रसवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा कर श्रीर उघर सर्जना के क्षेत्र में कविता के कलारूप की सिद्धि करते हुए भारतीय मुक्तक परंपरा का श्रपूर्व विकास कर ब्रजभापा के कलाप्रसाधनों के सम्यक् परिष्कार संस्कार द्वारा रीतिकवियों ने हिंदी काव्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान किया है। एकांत वैशिष्ट्य की दृष्टि से भारतीय वाङ्मय में ही नहीं, संपूर्ण विश्व के वाङ्मय में श्रालोचना श्रीर सर्जना के संयोग से निर्मित यह काव्यविधा श्रपना उदाहरण श्राप ही है। किसी भी भाषा में इस प्रकार का काव्य इतने प्रचुर परिमाण में नहीं रचा गया।

# अनुक्रमणिका

श्रव्दुल श्रजीज-७ श्रब्दुल हमीद-१५ श्रांगदर्पण-२०४, ३६७ √श्रभिनवगुप्त–३२, ३३, ३५, ४१, ४३, श्रंविकादत्त व्यास-५०६, ५१६ ४५-४७, ११५, ११७, १२३, १२५, ग्रकवर, सम्राट्-३-५, १४, २०, २३-१३१-१३२, २१५, २८६, ३२०, २४, २६, २८, १६६, २२३ ३५२, ३७३, ४६७ √ श्रमिनव भारती-३५, ३६, ४२, २८६. श्रंकवरनामा-२३ श्रकनर शाह, संत-१३५-१४०, २१८ श्रमरकवि-३०६ . २८७, २६१, २६३, ३०४, ३१३, ग्रमरचंद्र-र८७, ३२७ श्रमरचंद्र यति-७४ ३४५, ३५६, ३७६ ग्रमरचंद्रिका-३४१, ५१५ श्रग्निपुराया-८६, १३५, १४१, २१५, रद्भ, रूद्ध, ५०४ श्रमरुक-१४८, ५०५ श्रताउद्दौला-२५ ग्रमदशतक-१४८-१४६, ५०६ श्रदारंग-२८ ग्रमीघूँट-३०२ ग्रध्यात्मप्रकाश-३६१ श्रमीर श्रहमद मीनाई-३७८ श्रनंगरंग-१३५, १५०, ३०४ श्रमृतानंद योगिन्-५५ ग्रनवर चंद्रिका-५१५ श्रयोध्याप्रसाद वाजपेयी-२६६, ४६२ श्रनुपासविनोद-३४८ श्ररस्त्-२४७ श्ररिल्ल ( रसनिधि )-५३२ श्रनुभव प्रकाश-४४५ श्रनूपविलास-२७ श्ररिस्टोटल-२४७ ग्रनूप-संगीत-रताकर-२७ श्रलंकारकलानिधि-३६४ ग्रनूपसिंह-२७ श्रलंकारगंगा-३४८ ग्रलंकार चंद्रिका-१६८, ३८६-३८२, श्रनूपांकुस-२७ ग्रपरोक्तसिद्धांत-४४५ √ त्रपय्य दीचित-६६-६७, ७३, १००, श्रलंकारचंद्रोदय-१७६, २६८, ४५६, २४६, २८६, २८५-२८६, २६३, 810 २६८, ३०१, ३१४, ३१६, ३३७, ्र श्रलंकारचितामिर्या—३७४ ्रत्रालंकारदर्पण-१७४-१७६, २६८,४०६, ३५८, ३८०, ४४४, ४४६, ४६७

४६८, ४७०

√ श्रलंकारदीपक-४०२, ४६४

श्रवुलफनल-४

श्रन्द्रर्रहीम खानखाना-दे॰ "रहीम"

### हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

श्रलंकारपंचाशिका-१७५, २८०, २६८, ४२१, ४४७, ४४६-४५१ श्रलंकारभूषरा-४६१ त्रलंकार भ्रमभंजन-१७७, ३७६, ३८१ श्रलंकारमियमं जरी-१७४, २६८, ४६८ श्रलंकारमाला-३४०-३४१ श्रलंकार रताकर-४४६, ४५८ श्रलंकार लक्तरा-६५ त्रलंकारशेखर-७४, २०३, ३०६-३०७, ३२६, ३२७, ५४५ श्रलंकारसर्वस्व-५३, ६२, १००, ३०७ ञ्चलकशतक-१६७ ग्रलवेलेलाल-४६६ श्रलवेलेलाल जूको छप्पय-४०७ श्रलवेलेलाल जू को नखशिख-४०७ श्रवधृतभूपण्-४७१ श्रश्वघोष-३३ श्रष्टदेशभाषा-३७२ श्रष्टयाम-३३०, ३३२ श्रहमदशाह श्रब्दाली-१२ श्रहोबल-२७ श्राईनेश्रकवरी-२६ श्रानम-१७८, ३८७, ४२४ ्य्रात्मदर्शन पचीसी-३३१ श्रानंदलहरी-३०२ श्रानंदवर्धन-३२-३३, ४१-४२, ४६, ४८, ५७, ५६, ६१, ६३–६५, ७१– ७२, ७५, ७५-७६, ८३-८४, ८६-EO, EZ, EX, ET-207, 204, १०६-१११, ११५, १३२, १७६; २१६, २८५-२८६, २६३, ४६७, ५०४, ५०५ श्रानंद विलास-४४५

श्रानंदीलाल शर्मी-५१६

'त्रामोद' टीका (रसमंजरी की )-१३६ श्रार्यासप्तशती-१४८-१४६, ३४१, ३४३, ५०५-५०६। श्रालम-१६२-१६३, ५०१ श्राल्हखंड-२१८ श्रासफ खाँ-५ इंग्लिश प्रोज स्टाइल-२४७ इंतखावे यादगार-३७८ इबारलनामा-१६ इश्कनामा-४५० इश्कमहोत्सव-४०१, ४५८-४५६ ईश्वरकवि-५१६ ईश्वरीप्रसाद कायस्थ-५१६ उजियारे-कवि-१७६, ४०५ उज्वलनीलमिण-१३४-१३६, १३६। उत्तरार्ध नायिकाभेद-( गिरिधरदास ) ४३६ उदयनाथ 'कवींद्र'-१७६, १७८, २२५,

२६५, ३०८, ४४१ ऋ ऋग्वेद व्याख्या ( कवींद्राचार्य )-५ ऋषिनाथ-१७४, २६८, ४६७

उद्भट-४८, ५०-५२, ५४, ६१-६३,

६६-६७, ७४-७५, ७६, १०४, ११५,

२८५-२८६, २८८-२८६, २६३,

ų

एकावली-३७, ६८ एडीसन-१२६ एतमादउद्दोला-२४

३८७, ४२४, ४६१

ऐ

ऐनल्स ग्राव् राजस्थान ( टाढ )-१० श्रो

श्रीचित्यविचारचर्चा-७० श्रीरंगजेब-७-८, १०-१२, १४-१५, २१,-२५-२८, १८१, ३६१, ४३२, ४४५, ४५२, ५३४ श्रीरंगजेब ऍड द डीके श्राव् मुगल एंपा-

क

यर, ( एस० लेनपूल )-१३

कंठमणि शास्त्री-३४१-३४३, ३४६ कंठाभरण ( दूलह )—दे० "कविकुल-कंठाभरण"

कंठाभरण ( भूपति )-४०१ -कंठाभरण ( भोज )-दे॰ 'सरस्वती कंठा-भरण'

कंडाभूषग्-४५८

ककहरा ( रामसहायदास )-५३७ कक्कोक ( कोका पंडित )-३०४

कन्हैयालाल पोद्दार-३७६

कमल नयन-५१५

कमलाकर भट्ट-५

करग्राभरग् श्रुतिभूपग्रा–१६६–१६७ करन कवि–१७८, ३८७, ३६२–३६३ करनेस–७४, १६६–१६७, १७०, २१२,

२८७, ३०३, ४४२–४४३, ४४५, ४६०

फर्ग्यकवि-५१५

फर्गाभरण ( फरनेस )–४४२ कर्गाभरण ( गोविंद ) १७४. :

कर्गाभरण (गोविंद) १७४, २९८, ४६०, ४६१

कपूरमंजरी-६२

फलानिधि-४२८

फलियुगरासो-३७२-३७३

फल्यागामल्ल-३•४

कल्लोलत्रंगियी-४७१

कवि कर्णपूर-र⊏६

फविकल्पद्रुम-१७७, ३४८

कविकल्पलता-२०३, ५४५

कविकुलकंठाभरग्-१७५, २६८, ४६३-४६३

कविकुलकल्पतच-१७३, २८०, १६८ ३१३-३१४

कविता रसविनोद-१७६, २६८, ३६३ कवित्त (रसनिधि )-५३२ कविदर्पग्-१७७

कविराज-६५

कविधिया—७३, ७४, १५४, १५५, १६७—१७०; १७३, २८८, ३०१— ३०३, ३०६, ३०७, ३२५, ३२७, ३४१, ३६१, ३७०, ३८६, ४४३— ४४५,५१४

कवि-राज-मार्ग-४४०
कवींद्र-दे० "उदयनाथ"
कश्यप-३३
कुलपति मिश्र-५१२
केंब्रिज हिस्ट्री श्राफ इंडिया-३१३
केशवग्रंथावली-१७३, ३०१

केशवदास-७३-७५, १३५, १५४-१५५, १६०, १६३-१६४, १६७-१७०, १७३, १७६, १८१, २०४, २२३, २६२, २६४-२७०, २८७-२८६, २६१, २६३, २६६, ३०१-३०२, ३०४-३१२, ३१७-३१८, ३२०, ३२५, ३२८, ३३६-३३७, ३४५, ३५८, ३६१, ३७०, ३८६, ४३५, ४४२-४४५, ४४६, ४५१,

४६२, ४७६, ४६२, ५०१, ५०८- काव्यरताकर-१७७, २६६, ४७५ ५०६, ५११-५१४, ५१७ केशवमिश्र-७४, १३५, १६६, २८६, ३०६, ३२६, ४६५, ४६७, ५०३ केशवराय-१७७, ३४५, ३८८, ५०८-५०६; ५१२ केसरीप्रकाश-४७१ काजिमी-१३ कादंबरी-६५ कामशास्त्र-३६६, ५४५ कामसूत्र-३१, ६५, १३५, १५०, ३८५ कालरिज-११३ कालिदास-४५, ८५, १४६, १७५, २०३-२०५, ३७६, ३८८, ५४५ कालिदास त्रिवेदी-४२४, ४३२-४३५, ४६१ कालिदास हजारा-३७६, ४३२ काव्यकलाघर-१७८, ३८७, ४०१,४५८-328 काव्यकल्पलतावृत्ति-७४, १२६, १५४, ३०६-३०७ कान्यदर्पग्-४६, ६५, ७१ काव्यनिर्णय–१७३–१७४, २६७, २८०, ∕क्कंतक–५३–५६, ६६–६७, ७८, ८२– २६८, ३५५-३६१ कान्यप्रकाश-३६, ३८-३६, ४१-४२, ५४, ५८-६०, ६४-६५, ६७, ७०-७१, १४०, १५५, २६६, २६६, ३१३, ३१५, ३१६-३२०, ३२२, ३३३- कुचुमार-३१ ३३४, ३४३, ३४६, ३६२, ३६४, ३६६-३७०, ३७४, ३८१, ३८४, काव्यभूपरा-४०१ काव्यमंजरी-३२४, ३२६, ३२८, ४४३ हुमारस्वामी-१६ ८ फाव्यमीमांसा-३१, ⊏६, ६२

काव्यरसायन-१७५, २६८, ३३१ काव्यविनोद-३७४ कान्यविलास-१७७, २८०, २६६, ३७४, ३७६–३७७, ४६६ काव्यविवेक-३१३ कान्यसरोज-१७६, २८०; २६८, ३४८ काव्यसिद्धांत-१७५, २६८, ३४१ काव्यादर्श-४६, ५१-५२, ६१, ७३ ७७, ८०, ६७, १००, ३०७, ३२६, 880 काव्यानुशासन-३७, ४२, ७२, १४५, 388 काव्याभरग-१७७, ४७१ काव्यालंकार-४९-५२, ६१-६३, ७७, ६२, ६६, १३५, ३०४। कान्यालंकार-सारसंग्रह-४८, ५१-५३, ६१-६२, ६७। काव्यालंकारसूत्रवृत्ति-७०, ६१, ३०७ काशिराज-१७५, ४७५ काशीनाथ-३०२ काशीराम-३४५ त्र-६३-६५, ६८, १००-११५ ,१२३,१३२, १८१, २८५,२६३, ४६७ े कुंदन-१७८, ३८८, ४३५ ंकुक-१० कुमारपाल प्रतिबोध-५०६ कुमारमिशा-१४०, १७४, १७६, २८०, े रेप्पर, ४४८, ४६४, ४६४, ५०३ ् २६३, २६८, ३०१, ३४१-३४७, ३५८, ३७६ । ं कुमारिल भट्ट-३३४

क्लपति-७३, १७३-१७४, २८०, २६३, २६६, २६८, ३०१, ३१६-३२४, ३५२, ३७७, ३८२, ३६१, ४५६, ५०१, ५०५-५०६ क्रवलयानंद-१६७, २८६, २६८, ३४५, ३६४, ३६८, ३८०-३८२, ४४४, ४४६-४४८, ४५२, ४५४, ४५७-४५६,४६२,४६४-४६६,४६८-४६६, ४७४,४७७, ४८६, ५०३ कशलविलास-३३०-३३२। कपाराम-१५२-१५४,१६६-१६७,१६६ १७०, २६४-२६५, २८७, ३०३,३१६, ३८८, ४३०-४३१, ४४२, ५१७। क्रशाश्व-३३ कृष्ण कवि-१७८, ३६४, ३८८, ४२८, ५०८, ५१३, ५१५-५१६, ५३०-५३१ ।

कृष्णकाव्य-४७१ कृष्ण ज् को नखशिख-३७६ कृष्णविहारी मिश्र-३४८, ४२१, ४५० कृष्णभट्ट देवऋषि-१७५, ३८७, ३६३, ४२३ ´ कृष्णलीला-३०२

कृष्णलीलामृत-१४९ कृष्णलीलावती-३५० कृष्णानंद व्यास-२८ चेमकवि-१६९ चेमेंद्र-७०

ख

खंगराम-१७७, ३८८, ४३५ खिकी खाँ-१५ खानखाना-दे० ''रहीम'' खुशहालचंद-१६ खून तमाशा-४८३ स

गंग-५४८ गंग-१६६, २१८, २२३, २६७, ३४५ गरुड़पुराग्य-५४५ गदाधर-३४५ गाथासप्तशती-५०५-५०६ गिरिधर-दे॰ "गिरिधरदास" गिरिधरदास-१६३,१७५,१७८, २६८, ३८८, ४३६, ४३८, ४७७ गिरिधारन-दे॰ "गिरिधरदास" गीतामाहात्म्य (सेवादास )-४०७ गीतावली-४६६ गीतिसंग्रह ( रसनिधि )-५३२ गुमान मिश्र-४६८ गुरुदत्तसिंह, राजा-दे॰ "भूपति"। गुरुदीन पांडेय-४४३ गुरुपंचाशिका-४१५ गुलदस्तए विहारी-५१६ गुलाबकवि-४४६ गुलावसिंह, राव-३७५ गुलाम नबी-१४०, २०४ गेट्ज-१६, २२ गोकुलनाथ-४५८, ४७६ गोप-१६८-१६६, १७५, ४४२, ४५५-४५६ गोपा-७४, २८७, ४४२, ४४५ गोपाल कवि-४८३ गोपालचंद्र-दे॰ "गिरिधरदास"। गोपालराम-१७७, ३८६ गोपालराय-४४५ गोपीनाथ-४५८ गोपीपचीसी-३७६ गोपेंद्र त्रिपुरहरभूपाल-२८६

गोवर्धनाचार्य-१४८-१४६, ३४१, ३४३, ५०५
गोविंद कवि-७३, १७४, १८०, २६८, ४५६, ४६१
गोविंद ठक्कुर-२८६
गोविंद ठक्कुर-२८६
गोविंद विलास-१७८, ३८८, ४२८
गौरीशंकर त्रिवेदी-५०८
ग्रियर्सन, सरज्यार्ज-५०४, ५१५-५१६
ग्वाल-१७७, २०६, २०८, २१०-२११,

#### घ

४४५, ४७८

३८२-३८३, ३८७, ४१८, ४३६,

घटकपैर-१४६, २३२, ५०६
घनानंद-६४, १६२-१६३, १६२, २१६,
२३२, २५२, २५५, २७६, ३४७,
५०१-५०२, ५२५, ५४३, ५४८५४६
घाघ-१६३

#### ਚ

चंडीशतक-१४६-१५०
चंदवरदायी-१५०-१५२, १५५, २०३
४६२
चंद्रवास-१७८, ३८७, ४२८
चंद्रालोक-१६१, १६७, २६८, ३६७-३६८, ३७०-३७१, ३७३, ३८१-३८२, ४५२, ४४४, ४४६-४४८, ४५२, ४५४-४५५, ४५७-४५६, ४६२, ४६५, ४६६, ५०३।
चंदन-१७७, ४७१
चंद्रवासर्-४७१
चंद्रशेखर वाजपेयी-१६२-१६३, १७८, ४१५-४४६, ३८७, ४१८

चरनदास-१८
चरणचंद्रिका-१५०
चिंतामिण-५, ७३, ७५, १३६, १४८,
१५५, १६६-१७०,१७३, १७५, १७६,
२८०, २८७, २६३, २६६, २६८२६६, ३०१, ३०३, ३१२-३१६,
३४५, ३५८, ३८२, ३८८-३६१,
४१६, ४२१, ४३२ ४५१, ४७६ ५०१

चिंतामिण दीचित-३४३ चित्र चंद्रिका-१७५, ४७५ चित्रमीमांसा-२४६, २८६, ३६६-३६७ चेतन-२९६, ४८७

# चेतचंद्रिका-४७६ चौरपंचाशिका-१४६, ५०६

छंदपयोनिधि-२६६, ४६१

**छंदप्रमाकर-२१६, २२५, ३३**८

प्र७

छंदमाल-२६६ छंदमाला-३०२, ३०६, ३१७, ४७६ छंदरत्नावली-१६७ छंदविचार-३१६, ३६१, ४८१, ४८२ छंदविलास-४८३, ४८४ छंदसार-२६६, ४८५ छंदसार पंगल-४२१ छंदसार संग्रह-दे० "वृचकोमुदी"

छंदानुशासन-४८१ छंदार्गव-२२४, २६६, ३६१, ४८४ छंदार्गव पिंगल-२१६, ३५५ छंदोनिवास-४८१ छंदोमंजरी-३३८, ४६२

छंदानंद पिंगल-२९६, ४६२

छत्रप्रकाश-१६३ छत्रसाल दशक-४५१ ह्येमराज-१६८, ४४५

ज

जंगनामा-४५४ जगतमोहन-४०१, ४५८ जगतसिंह-१७६,२६६,३०१,३६६,३७१ नगदीशनाल-१७८, ३४५, ३८८, ४३६ नगदर्शन पचीसी-३३१ जगिंदनीद-१७३, १७५, १९६, २३४, २६८, ३४६, ३४७, ३८७, ४०८, ४१० जगनिक-२१८ जगन्नाथ ग्रवस्थी-५४० जगन्नाथदास 'रत्नाकर'-२१७, ४७३, ५०८-५०६, ५१२,५१४, ५१६,५३०, पु३३ जगन्नाथ, पंडितराज-३३,५७,६१,६६, Ex, १३१-१३२, २८५-२८८, २६२-२६३, ३२१, ३७६, ४६५, ४६७, 4,१७ जटाशंकर-३१२ जनकपचीसी-४१६ जनराज-७३, १७६, २९६, ३०१, ३४१ ३४३, ३६३-३६५ जयकृष्ण भुजंग-२६६, ४८४ जयगोविंद वाजपेयी-३४३ जयचंद्र-दे० "चंद्रदास" जयदेव-२०, ६६-६७, ७३, १३५, १६१, २८५-२८६, २८८-२८६,२६२-२६३, २६८, ३५८, ३६६-३७१, ४४३, ४४३-४४६, ४६६, ४६७, ५०२, ५४७ जयवल्लभ-१४६, जयसिंहप्रकाश-३७४

जसवंतिसंह-८,७३,१७३-१७४, २८०, २६२-२६३, २६८, ३१६, ३५२, ३७१, ३७४, ३८८, ४११, ४४३, ४४५-४४७, ४४६, ४३४, ४५८, ४६२, ४७४-४७३ जसहर चरिड-४४२ जहाँगीर-३,६, १३-१४, २०, २४, २७, ३०२, ४२१, ५१३ जहाँगीर जसचंद्रिका-३०२, ३१० जहाँदारशाह-१५-१६ जहाँनारा-१४ जातिविलास-१७७, ३३१-३३२, ३८८ जानकी जू को विवाह-४१६ जानकीप्रसाद-३१२, ५१६ जायसी-२६४, ५४८ जायसी ग्रंथावली-२०३-२०४ जाहिरा कुँजडिन-१६ जुगल नखशिख-३७४ ज्रालप्रकाश-१७८, ३८७ जगल-रस-प्रकाश-४०५ ज्रगलविलास-४०६ जुलिफकार श्राली, नवान-५१६ जैनदी श्रहमद-३१३ जैमिनी श्रश्वमेध-४८३ जैम्नि की कथा-३०२ जोखराम, पंडा-५१६ जोधराज-१६२-१६३ ज्योतिरीश्वर-३०४ ज्वालाप्रसाद मिश्र-५१६ ਵ

टाड, कर्नल-४४० टाड्स पर्सनल नैरेटिव-१० टिकैतराय प्रकाश (वेनी) ४०७, ४७१, ५२६ .टोडरमल–२१८ ट्रैवर्नियर-६, १४ ट्विलाइट स्त्राफ द मुगल्स, परसीवल स्पियर-६

ਨ

ठाकुर-१६२-१६३, ४६७, ५०१-२, ५०६-१०, ५१५

डच डायरी, वैलेनटाइन-१६ हेडराज-दे० ''जनराज''

सा

गायकुमार चरिउ-४४२

तत्वदर्शनपचीसी-३३१ तत्वसंग्रह-३७१ तरल टीका ( एकावली की, मल्लिनाथ कृत )-६८ तरुगा वाचस्पति-२८६

तानसेन-२६-२७ तिप्यभूपाल-८५

तानफ-४१५

तिलकशतक-१६७ तिसिंह महापुरिस गुणालंकार-४४१ तुलसीदास, गोस्वामी-४५,१५३, १५५,

१७०, १७७, २०३, २१८, २२२-२२३, २२७, २६४-२६५,२६७-२६८, २७५, ३१२, ३३६, ३७१, ४३६-४३८,

४६६, ४६२, ५२८, ५४७-५४६ तुलसीदास ( रसक्लोल वाले )-३=६, ₹हर

तुलर्यासूपरा-१७६; ४६५ ं वेरिन रतसारांश-३५६

तोष-१४०, १७४, २००, २३०, २८०, २६१, २६३, २६८, ३५८, ३८६, ३६०

थ

त्रिषष्ठि महापुरुष गुणालंकार-४४२ थान कवि-२६६

दंडी-३३, ४८-५२, ५४, ६०-६७, ७१, ७३-७४, ७७-७८, ८०, ८८,

E ?- E ?, E 4, E 6- ?00, ?07, ?06, ११५, १६६, २८५-२८६,२८८-२८६,

२६२-२६३,३०७-३०८, ३२६,४४०-४४१, ४४५, ५०२

दंपतिविलास-१७८, ३८८ दिक्सनी का गद्य श्रीर पद्य-४४१

दत्त-४६७

दलपतिराय-४४६, ४५८ दलेलप्रकाश-२६६

दशरथ-१९६, ४८५-४८६, ४६२ दशरूपक-१३५, ३२२, ३८५

दानलीला-१६३ दामोदर पंडित-२७-२८

दारा-५-६

दास-दे॰ ''भिखारीदास" दीप प्रकाश-४७३

दुर्गासप्तशती-१४६ वूलह-७३, १७५, १८०, २८०, २६३,

२६=, ४४४, ४६७, ४७४, ४६१-४६४, ४६७, ४७४

द्रपणदर्पण-३७६, ४५१ दे, हा० एस० के०--४४०.

देव-२८, ७३, १५३, १६६, १७३-

१७५, ५७७, १७६, १८१, १८५-

१८६, १८६-१६२, १६५-२०२,

२०४-२०५, २०८, २१२,२१६,२१६, २२२, २२४-२२७,२३०-२३१,२३३-२३४, २३७-२३६, २४२, २५१-२५२, २५४–२५८,२६०–२६३,२६५, २६८-२७२, २७४-२८०,२८६,२६१, २६३, २६८, ३०१, ३१२, ३१७, ३२६-३३०, ३३३, ३३५-३३६, ३५३-३५४, ३५८, ३६५, ३८२, ३८६-३८८, ३६५, ३६६, ४१०, ४४२-४४३, ४३६, ४५१, ४६२, पुरुर देवऋषि—दे० "कृष्णभट्ट देवऋषि" देवकीनंदन-३८७, ४२८, ४६७, ४७० देवकीनंदन टीका (विहारी सतसई की) પ્રશ્પ देवचरित्र-३३१-३३२ देवदत्त-दे० "देव" देवमायाप्रपंच-३३१-३३२ देवशतक-२८१, ३३१-३३२ देवीप्रधाद 'प्रीतम' मुंशी-५१६ देवेश्वर--२८७ दोहावली (मितराम )-२६०, २६३ दौलतराम उजियारे-१७८, ३८७ द्रोरापर्व-३१६ द्विजदेव-१६२,५०७, ५३६-५४३ द्याश्रय काव्य-५०६

#### ध

धनंजय-१३५, २८५-२८६,३१४,३२२, ३८५ धनिक-२८६, ३२२ धनीदास-१८ धु बदास-१७० ध्वन्यालोक-५४, ५७-६१, ६४, ७१,

७३, ७८, ८६, ६८, १०६, ११५, ११८, ११६, १२१, १२६, २१५ ਜ नंदिकशोर-२९६, ४८६-४८७ नंददास-१५३-१५५, १६६-१६७, १७०, २८७, ३८८-३८६, ४३०-४३२, ४४२ नंदिकेश्वर-३१, ३३-३४ नखशिख ( कुलपति मिश्र )-३१६-३२० नखशिख ( केशवदास )-३०२, ३१० नखशिख (चंदन )-४७१ नखशिख ( चंद्रशेखर )-४१५ नखशिख ( देवकीनंदन )-४७१ नखशिख ( नृपशंभु )-५३३-५३४ नखशिख ( पजनेस )-५३८ नखशिख (बलभद्र मिश्र)-१६७, २०४, ३७५ नखशिख (रसलीन) -दे॰ "श्रंगदर्पण" नखशिख ( लीलाधर )-१६८ नखशिख ( सूरति मिश्र )-३४१ नगेद्र, डा०-१८८, १९५, २१३, २१८, २२१-२२२, २२५, २६५, २७१, २७७, ५०६ नरपति नाल्ह-१५५ नरसिंह कवि-२६२ नरहर कवि-४६७ नरहरिदास, महंत-५१०, ५१३-५१४ नरेंद्रभूपर्ण-४७२ नरोत्तमदास-२१८, २२३ नर्तननिर्णय-२८ नवनीत चतुर्वेदी-३७८ नवरस तर्ग-१७५, २६८, ३८७, ४१०, 428 नवलरस चंद्रोदय-१७६, ३८७, ४२८

हिंदी संहित्य का बृहत् इतिहास

नवीन-१७८, ३८७, ४११-४१२, ४१४ नागकुमार चरित-४४२ नागरीदास-१६२, १७० नागेशभट्ट-२८६ नाटक-लच्चा-रतकोष-१३५ नाट्यदर्पग्-१३५ नाट्यदीपिका-१७८ नाट्यप्रदीप-१७८ नाट्यशास्त्र-३३-३६, ४५,६१,७५-७६, १३४-१३५, १६६, ३३६, ३८५, ४०५, ४१७ नाथ-दे० "हरिनाथ" नादिरशाह-१२ नानारावप्रकाश-४१०, ४४३, ५२६ नाममाला (चंदन )-४७१ नामार्शाव-४७५ नायिकाभेद (कुंदन )-१७८, ३८८, ४३५ नायिकामेद (केशवराम) १७७, ३८८ नायिकाभेद (केशवराय)-४३५ नायिकामेद ( खंगराम )-१७७, ३८८, ४३५ नायिकाभेद ( यशोदानंदन )-४३५ नायिकामेद (रंग खाँ )-१७६, ३८८, . ४३५ नायिकाभेद ( शंभुनाथ सोलंकी )-१७७ नायिकामेद ( श्रीधर )-४३५ नारायग्-२८८ नारायणदास-२९६, ४८५ नारायण दीपिका-२८८ नारायण भट्ट-१७८ निघंटु-३२ नित्यानंद-५ निराला-२२३

निर्णयसिंधु-५ नूरजहाँ-२४ नृपशंभु—दे० शंभुनाथ सुलंकी (या सोलंकी ) नेवाज-५०७, ५३४ नेहनिदान-४११ नैनपचासा-४१६ नैषध-२०३ पंचसायक-३०४ पंचाध्यायी (सोमनाथ) -३५० पंत ( सुमित्रानंदन )-१२५ पजनेस-५०७, ५३८, ५३६ पजनेसप्रकाश-५३८ पतंजलि-३२ पत्रिकाबोध-४७१ पंथिकबोध-४७१ पदुमनदास-३०१, ३१२, ३२४, ३२७, ४४३ . पद्म-१३४ पदासिंह शर्मा-५१६, ५४५, ५४७ पद्माकर-७३, १५२, १७३, १८०-१८१ १८७, १६०, १६२, १६४, १६६, १८६-२०२, २०७-२१२, २२०-२२२, २२४-२२७, २३२, २३४, २४३, २५२, २५४, २५६-२६०, २६५, २६६-२७०, २७४-२७६, २७८, ६८०, २६३, २६८, ३४६, ३८२, ३८७, ४०८-४१०, ४६६, ४७१, ४७३-४७४, प्रप्, प्रा ५३३, ५४० पद्माकर पंचामृत-१७५

निक्क-३२

पद्माभरग-१७३, २६८, ४६६, ४७३ ४७४ पद्मावत-२६४ परमानंददास-१७० पर्सी ब्राउन-दे॰ ''ब्राउन, पर्सी''। पवन सुलताना-५१६ पाणिनि-३२ पिंगलग्रंथ ( जगतसिंह )-३६० पिंगल (चिंतामिण)-२६६, ३१२-३१३, ३१६, ४७६ पिंगलप्रकाश (नंदिकशोर)-२६६, ४८६ पिगल ( रगाधीरसिंह )-४७५ पिंगल (रसिक गोविंद)-३७२ पिंगलरूपदीप भाषा ( जयकृष्ण भुजंग)-338 पिंगल ( समनेस )-४०१ पीटर मंडी-दे "मंडी, पीटर" पुंड–१५२, १५५ पुंडरीक विद्वल-२७-२८। पुरातन प्रबंध संग्रह-५०६ पुरंदरमाया-४१६ पुरुषोत्तम-३४२ पूषी कवि-४४० पुष्पदंत-४४१-४४२ पुष्य-१५२, १५५, १६८, ३०३, ४४०-४४४ पृथ्वीराजरासो-१५० पृय्वीसिंह-दे॰ "रसनिधि"। पोएटिक्स-२४७ प्रतापनारायग्रसिंह-४३६, ५४० प्रतापरुद्रयशोभूषग्।-३१४ प्रतापसाहि-७३, १७३, १७५, १७७,

१८०, २८०, २८८, २६३-२६५,

रहम-रहह, ३६१, ३०३, ३७४-३७७, ४३६, ४४६, ४६५, ५०६ प्रतिहारेंदुराज-५१, ५३, ६२, २८६ प्रदीप टीका (काव्य प्रकाश की)-३८, प्रबंध कोष-५०६ प्रबोधचंद्रोदय-२०२, ३३२, ४४५ प्रभाटीका ( कान्यदर्पण की )-७७, ६७ प्रभाकरभट्ट-३८ प्रभुदयाल पांडेय-५१६ प्रभुदयाल मीतल-३७८-३७६ प्रवीगाराय-३०६ 'प्रवीन', पंडित-५४० 'प्रसाद', जयशंकर-१६० प्राइवेट जर्नल स्राव लार्ड हेस्टिग्ज-१७ प्राकृतपैंगलम्-२१६-२१८, ३१७, ४८१-४८३, ४८५-४८६, ४६२, ५०६ प्राकृत व्याकरण (हेमचंद )-५०६ प्राकृत सतसई ( हाल कृत )-१४६ प्राज्ञविलास-४७१ प्राग्ताथ -१८ प्राब्लेम त्राव स्टाइल, द-२४७ प्रेमचंद्रिका-२३१, २५०, ३३०-३३१ प्रेमतरंग-३३०, ३३२ प्रेमपचीसी-३३१-३३२

फ

फतेहप्रकाश-१६८, २६६ फतेहभूपण-४७० फर्चखसियर-१२ फाजिलग्रली प्रकाश-३६१ फूलमंजरी-४२१

वंदा वैरागी-१२ वखत विलास-१७८, ३८७, ४३६

बधूविनोद-३८८ बनवारी-१६२ बरवै नायिकाभेद (यशोदानंदन)-१७८, ३८८, ४३५ बरवै नायिकाभेद (रईाम)-१५३, १६७, ३८८-३८६, ४३०, ४३२, ४३५ बरवै रामायग्ग-१५३, ४६६ वर्नियर-६, १३-१४ वलबीर-१७७, ३८८, ४४५ वलभद्र मिश्र-१६६-१६७, १७७, २०४, ३७५, ३८६, ३८६ वलरामायगा-६२ वलवानसिंह—दे० "काशिराज" वलिदेव-५४० वहादुरशाह-१२ वाग मनोहर-४४३ वारहमासा (मोहनदास )-१६७ बारहमासी (रसनिधि)-५३२ वालकृष्ण भट्ट-३४३ बालकृष्ण (रामचंदिपया-पिंगलवाले)-१६७ बालकृष्णशास्त्री-३४३ वालवोधिनी टीका (काव्यप्रकाश की )-४६ वालचरित्र-३०२

"बिलग्रामी"—दे॰ "श्रव्दुल जलील, मीर" बिल्ह्या-५०६ बिहारी-१५३, १६०-१६१, १६४, १८१, १८६, १६०, १६२-१६४, १६६, २००-२०२, २०५-२०६, २१७-२१८, २३०, २३२, २३४-२३५, २३८, २४१-२४२, २४४- ४१०-४११, ४४३, ४७१, ५२६

२४६, २४⊏, २५१–२५३, २५८– २६२, २६८-२७४, २७७-२८०, ३१७, ३१६, ३७५, ४०१, ४३६, ४५८, ४७४, ५०१-५०२, ५०५-५३२, ५३७, ५४३, ५४७ विहारी विहार-५०६ विहारीवोधिनी-२३१, २३३-२३४,२४८-२५०, ५१६ विहारी रताकर-१६१, ५१४, ५१६ 🐬 विहारी सतसई-१५३, २३५, २६३, २६८-२६६, २८०, ३४१, ४५८, ५०१, ५०७, ५११, ५१३, ५१६-प्रर, प्र७ वीरवल-२३, २२३, ४२१ बुंदेल वैभन-५०८ वृहत्संहिता-५४५ वैताल-१६३ वैरीसाल-१७६, ४६६, ४७४ वोधा-१६२-१६३, ४५६, ५०१ व्रजपति भट्ट-१६८, १७७, ३८६ व्रजभारती-३७८-३७६ व्रजविनोदः (नायिकाभेद )-३८८, ४३६ व्रजेश-४३६ व्रहा-३४५ ब्रह्मदत्त-४७२ ब्रह्मवैवर्त पुराग्य-१३४

ब्राउन, पर्वी-२५ वेनी ३४५, ५०७, ५२६-५३० वेनी दीन-दें "वेनी प्रवीन" वेनीप्रसाद-१७७, ३८६, ३८५ वेनी प्रवीन-१५२, १७५, १८०, २०८; २३०, २४५-२४६, २५५, रे५८, २८०, २६३, २६८, ३८७, ४०७, वेनी बंदीजन-१७८, ३८७, ४०७-४०८, ४७१, ५०७, ५२६-५३०

H

भक्तचिंतामणि-४८३ भक्ति-रसामृत-सिंधु ४०२ भक्तिसुधानिधि-४०२ भगत-दे॰ "रामसहायदास" । भगवत कवि-५३४ भगीरथ मिश्र, डा०-३४८-३४६, ३७३, ४४२, ४५०, ४५५, ४६१, ४६५, ४७०, ४७१ मह केदार-४८ १-४८२ मह तौत-४१-४२, २८५ मह नायक-३५, ४१-४८, १२३, १२५-१२६, २८६, ४६७ मद्द लोल्लट-३३, ३५-४१, ४३, ४८, ७२ भट्ट वामन भलकीकर-६७ भरत-३३-३५, ३७, ४८-४६,५१, ५७, ६१, ६३, ६६, ६६, ७५, ६२, १०२, १३०, १३५, १३७-१४२, १५२, १६६, २५५, २६३, ३३६, ३७३-३७४, ३८५, ३६२, ४००, ४०५, ४१३, ४१७, ४१६-४२०, ४३१, ४६७ । भरतसूत्र-३३, ३६, ४०, ४१, ४३, ४६, ४८, २६५, ३५२ मर्तृहरि-११६-१२०, १४६,३०६, ५०६ भवभृति-४५ भवानीविलास-१७४, ३३०, ३३२,३८७, ४२३ भागवत-१३४

१३६, १४२-१४५,१५३, १६१, १६६-१६७, २१६, २२५,२८६-२८६, २६१, २६३, २६६, २६८, ३०१, ३०४, ३१४, ३३५, ३५२, ३५८, ३६५, ३७५, ३८०, ३८६, ३६०, ३६१, ४००, ४०२, ४०६, ४१०, ४३१, ४३६, ४६५, ४६७ मासह-३२-३३, ४८-५२, ५४, ६०-६३, ६६-६७, ७३-७७, ६१-६२,६५, ६७-६६, १०२, १०७, ११५, १६६, २५२, २८५-२८६, २८८-२८६, २६३, ३०७-३०८, ३२१, ३२६, ३३७, ४४१, ५०२ भामह-विवरण-४८, ६२, ११५, ४४१ भारती भूपर्ग-१७५, २६८, ४७७ भारतेंद्र-१६०, १७१-१७२, ४३६-४३७, ४७७, ५१६। भावप्रकाश-१४५ भावभट्ट-२७-२८ भावविलास-७३, १७४, २३१, ३३०, ३३२-३३३, ३३७, ३८७, ४३१ भापाभरग-१७६, ४६६, ४७१ भाषाभूषण ( जसवंतसिंह )-१७३,-१७४, २६२, २६८, ३७१, ३७३-३७४, ४४३, ४४५-४४८, ४५४-४५५, ४५७-४५८, ४६१-४६३, ४६८-४६६, ४७३ भापाभूपर्ण ( श्रीधर )-४५४ भास-३३ मिलारीदास-७३, १४०, १६६, १७३-१७४, १७६, १७६, १८८-१८६, १६१, १६३, २००, २०४, २१२, २१६-२२०, २२४-२२६, २२६, २४१, २५६,

२५८, २६०, २६७, २७१, २७४,

भान फवि-४७२

भागवत भाषा ( भूपति )-४०१

मानुदत्त-३, २०, २२, १३५-१३७,

२८०, २६१, २६३, २६५, २६८-२६६, ३०१, ३१२, ३४५, ३४५-३६२, ३८६-३८७, ३६६, ४२५, ४६२, ४८४ भूपति, गुक्दचसिंह-१७८, ३८७, ४०१, ४२४, ४५७-४५८ भूपति सतसई-४०१, ४५१, ४७५। भूपभूपण-१६६, ४४२ भूपण-७३, १६०-१६१, १६३, १७३-१७४, १७६, २६८-२७४, २७६-२८०, २६१-२६३, २६८, ३१२, ३५४, ३६५, ३८६, ४१६, ४२१, ४४४, ४५१-४५३,

भूषण ग्रंथावली-१७४ भोगीलाल दुवे-१७८, ३८७, ४३६ भोज-६६, ७०, ७८, ६१, ६२-६३, ६६-१००, १३५-१३६, १४१-१४२, १४४, १८१, २८६-२८७, ३०४, ३३६, ३६६, ३८५, ४४०-४४१

स

मंडी, पीटर-१४ मंडन-१७७, ३८७, ४१६-४२० मंदारमरंद चंपू-३०४ मिश्रमंडन मिश्र-दे॰ "मंडन"। मतिराम-७३, १४८,१५२, १६०, १६२-१६४ १७३-१७६, १७६, १८६-१६०, १६२, १६५-२०२, २१७, २२१-२२२, २२४-२२५, २३४-२३५, २३७-२३६, २४१, २४५⊸२४६, ं २५२-२५४, २५६, २५६, २६१-रहर, रहर्भ, रहम-२७०, २७३-'२७६, २७८, २८०, २६३, २६८-२६६, ३१२, ३१७-३१६, ३४५-इ४७, ३५३-३५४, ३६५, ३७४, ः इप्त७, इप्तः, ४१०, ४१६, ४२१,

४२३, ४४४, ४४७-४५२, ४५६, ४६२, ४७२, ४७४, ४८०-४८१, ४६२, ५३३ मतिराम ग्रंथावली-१७४, ४२१,४५० मतिराम सतसई-२३१, २८० मदनायक-३६६ मधुरप्रिया-५३८ मधुसूदन-३४३ मनरिकमा-१४ मनिकंठ-३४५ मनूची-६, ११, १३-१५ मम्मट-३३, ३६, ४१, ५२, ५७, ६४-६७, ७१, ७३-७५, ७६, ८६-६०, E३-E४, १००, १२०, १२३, १२५, १२७, १३०, १४०, रूप्य-रूप् २८५-२८६, २६१, २६३, २६५, २६६, ३०१, ३०६-३०८, ३१४-३१६, ३२०, ३२६, ३३४, ३४३, ३५२, ३५८; ३६८-३७०, ३७३, ३७६, ३८१, ३८५, ४१६, ४४३, ४६६, ४६५, ४६७, ५०२, ५१८ मरियम वेगम -२३ मरे, मिडिल्टन-२४७ मल्लिनाथ-६८ "महाकवि"-दे० "कालिदास त्रिवेदी" महापुराग्य-४४२ महाभारत-१३०, ४५८ महाभाष्य-३२ महावीरप्रसाद द्विवेदी-४३६ महिममह-१२३, १२६-१२७, २८५-२⊏६ महेंद्रकुमार, एम० ए०-४४७, ४८० माखन-१९६, ४३६, ४८३, ४६२

माच-५४५

माधवविनोद-३५० माधवीवसंत-४१५ मानलीला-१६३ मानसिंह, राजा, 'द्विजदेव'-२६, ४४०-४४१, ५१५ मान्यखेट-४४१ मान्युमेंट्स स्राव् द मुंगल्स, केंब्रिज हिस्ट्री श्राव इंडिया-२५ मिडिल्टन मरे-दे॰ "मरे, मिडिल्टन-" मित्रमिश्र-५ मिर्जा तफक्कुर-१४ मिश्रवंधु-१५६-१६०, १६३, १८०, ४०४, ४२८, ४३७, ४५५–४५६ मिश्रवंधु विनोद-१६३, १८०, ३४२, ३६१, ४७६, ५०६ मीर त्रव्दुल जलील "विलग्रामी"—दे० "श्रव्दुल जलील, मीर—"

मीरा-१७०, ५४८ मीतल-दे० 'प्रभुदयाल मीतल' मुंज-१४६ मुक्तितरंगिणी-३१६ मुनिलाल-१६६ मुनारक-१६७ मुमताज-२५

मुरलीधर-दे० "श्रीधर श्रोभा" मुहम्मद रजा-२८ मुहम्मदशाह रँगीले-२८-१६ मेधदूत-१४३ मेधाविन्-३३ मैध्यू श्रान्लड-५४७ मोहनदास-१६७

मोहनलाल मिश्र-१६६-१६७, १६९., १७७, २८७, ३०३, ३८७, ४४२ य यशवंत सिंह (तेरवा नरेश)-१७६, १७८, ४२८ यशवंतसिंह (मारवाड़ नरेश)-दे० "जमवंतसिंह" यशोदानंदन-१७८, ३८८, ४३५ यशोधर चरित-४४२ याकृत खाँ-१७६, ३८६, ४५६, ४७५ यास्फ-३२ युगलरसमाधुरी-३७२-३७३

रंग खाँ-१७६, ३८८, ४३५ रंगतरंग ( नवीन )-३८७, ४११-४१३ रंगभावमाधुरी-१६८, ३८६ रघुनाथ-७३, १७४, १७८, २६८, ३८७, ४०१, ४५८-४५६, ४६६ रघुनाथ म्रालंकार (सेवादास)-१७७, ४०७, ४६६-४७० रघुवर कायस्थ-४६८ रजिया वेगम-२५ रगछोड़ जी दीवान-५१५ रगाधीरसिंह, ७३, १७७, २९६, ४४६ ४७५ रतनकवि-१७४, २६६, ४६८, ४७० रतनवावनी-३०२, ३१० रतनहजारा-२८०, ५३२ रतनेश-१७६, ३७४ रतिरहस्य-१३५, १५०, ३०४, ३९६ रताकर त्रिपाठी-४२१ रसकल्लोल (करन कवि)-१७८, ३८७,

३६२, ३६३

338

रसकल्लोल ( तुलसी )-१७७,

रसकल्लोल ( शंभुनाथ )-३८७, ४०२, ४६४ रसखान-१६२, १६३, २७६, ३६० रसगंगाधर-३६, ६५, ३७६, ४६६ रस-ग्राहक-चंद्रिका-३४१ रसचंद्रिका-१७६, १७८, ३०१, ३०३, ३०६-३१०, ३१२, ३७४, ३८७-३८८, .४०५, ४४३ रसचंद्रोदय-१७६, १७८, ३८७, ४२४ रसतरंग—१७७-१७८, ३८६, ३९५ रसतरंगिणी (भानुदत्त )–१६७, १७८, २८६, २६१, ३३३, ३३५-३३६,३५२, ३६५, ३८०, ३८५, ३८७, ४०२, ४०६, ४१८, ४६४, ५०३ रसतरंगिगी ( शंभुनाथमिश्र )-४०२ रसदर्पंगा ( सेवादास )–३८७, ४०७ रसदीप-१७८, ३८७, ४०१ रसनिधि-२८०, ५०७, ५३२, ५४३ रसनिधिसागर–५३२ रसनिवास-१७६, ३८७, ४०६, ४२६ रसपीयूपनिधि-१७६,२८०, २६८, ३५०-३५१, ३५३, ४८५ रसप्रदीप-३८-३६ रसप्रवोध-१७४, १७६, २६८, ३७५, े ३८६, ३६७-३६८, ४०५ रसमाव माधुरी-१७७ रसभूपरा ( याकूब खाँ )-१७६, ३८६, ३९६, ४५६ रसभूपरा (शिवपसाद )-४७५ रसमंजरी ( कुलपति )-२६४ रसमंजरी (चिंतामिण)-३१३

रसमंजरी (नंददास) १५३-१५४, १६६-

१६७, ३८८-३८६, ४३०, ४३१, ४४२

पद्द रसमंजरी ( भानुदत्त )-२०, २२, १३५-१३६, १४१, १४६, १६१, १६६-१६७, २८६, २६१, २६६, २६८, २०४, ३१६, ३३३, ३५२, ३६५, २७५, ३८०, ३८५-३८६, ३८०-३८१, ३६८-३६६, ४०७-४०६ ४१०, ४१२, ४१७, ४१६,४२२-४२४, ४२७-४२८ रसमाला-३४० रसमृगांक–३६७ रसरंग-१७७, ३७६-३८०, ३८७ रसरत्नाकर-१७७-१७८, ३४१, ३८६-रेप्ट, रहर, ४०१, ४२६, ४२८, ४५८, ४७५ रसरत्नावली–१७७, ३८७, ४१६-४२० रसरहस्य-१७३-१७४, २८०, २६८, ३१६-३२२, ३५२ रसराज-१७३-१७४, १६६, २३१, २३४, २६०, २८०, २६८, ३७४, ३८७, ३६२, ४२१-४२२, ४५१ रसरूप-१७६, ४६५-४६६ रसलीन–१४०, १७४, १७६, २६८, २८०, २६१, २६८, ३०२, ३५८, ३८६, ३८६-३८८, ३७५, ३८८-४०१, ४०५ रसविनोद ( रामसिंह )-४०६ रसविलास ( देव ) १५३, १७४-१७५, २६८, ३३१-३३२, ३८८ रसविलास (बलभद्र मिश्र)-१७७, ३८६, रसविलास ( वेनी वंदीजन )-१७८, ३८७, ४०७-४०८, ५२६ रखविलास ( मंडन )-४१६ रसन्चिन्। १७८, ३८७, ४०३-४०४

रसिशरोमिण-४०६, ४२६, ४२८ रस-श्टंगार-समुद्र–१७, ३८६, ३९५ रससागर-१७७-१७८, ३४८, ३८६, ३६५ रससारांश-१७४, १७६, २६८, ३५५-३५८, ३८६, ३६६ रसानंदलहरी-३३१ रसार्गाव-१७७, ३८६, ३६१-३६२ रसार्ग्व सुधाकर-३०४ रसिक गोविंद-१७५, ३०१, ३७२-३७३, रसिक गोविंदानंदघन-१७५, ३७२-३७३ रसिकप्रिया-१५४-१५५, १६७-१६८, १७३, ३०१-३०४, ३०६-३०७, ३२४, ३४१, ३७०, ३८६, ३८६-३६१, ३६५, ४०५, ४१६, ४३०, ४४३ **५१४** रसिकमोहन-१७४, २६८, ४०१, ४५८-348 रसिकरंजन-३४२-३४३ रसिकरसाल-१४०, १७४, १७६, २६८ ३४१-३४३, ३४६-३४७, ३७६ रिकविनोद-१७८, ३८७, ४१५ रसिकविलास-१७४, ३८७, ४०१-४०२, ४६१ रसिक सुमति-७३, १७६, २६८, ४५६-840 रसिकानंद-३७६ रहीम-१५३-१५४, १६६-१६७, २१७, २७५, २८७, ३०३, ३७१, ३८८-३८६, ४३०, ४३२, ४३५, ५१२ रागमंजरी-२८ रागमाला-२८ रागरतांकर-२८, ३३१ राघवन् , डा०-६३

राववपांडवीयम्-६५

राजतरंगिखी-२८ राजपूत प्यूडेलिज्म-१० राजशेखर-३१, ७८, ८६, ६२, २८७, ५०१, ५०४ राजशेखर सूरि-५०६ राजसिंह-८ राजानकतिलक-२८६ राधाश्रष्टक-३७६ राधाकृष्णदास-४५४ राधाचरण गोस्वामी-५०८ राधा-माधव-बुध-मिलन-विनोद-४३२ राधा-माधव-मिलन-३७६ राधावल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत साहित्य-४४२ राधासुधाशतक-५३५, ५३६ डा॰ रामकुमार वर्मा-१५६-१६० रामचंद्र गुणचंद्र-१३५, ३८६ रामचंद्रप्रिया (पिंगल )-१६७ रामचंद्र भूषगा-१७५, ४५५ रामचंद्र शुक्ल-११४, १५६-१६०,१६३, १७०, १८०, २०३-२०४, २१५-२१६, २७१-२७२, ३१३-३१४, ३१६, ३४०-३४१, ३४८-३४६, ३७२-३७३, ३७६, ४४०-४४२, ४५०, ४५४; ४५७-४५८, ४६२, ४६४-४६५, ४७०, ४७३, ५०४, ५१७, ५२४, ५२७, प्रे७, प्४० रामचंद्राभरग-१७६, ४५५ रामचरण तर्कवागीश-२८६ रामचरितमानस-२६४, ४६६, ५२८ रामजी उपाध्याय 'गंगपुत्र'-३१२ रामदहिन मिश्र-१२५, १३० रामदास-१७७

रामप्रताप-४८३

रामभट्ट फर्रुखाबादी-४२८ रामसतसई--२८०, ५३७ रामसहायदास-२८०, २६६,४८७-४६०, ४६२, ५३७, ५४३ रामिंह-१७५-१७६, २६८, ३८७, ४०६, ४२६-४२८, ४६८, ४६८ रामायगा ( वाल्मीकि )-३८-३६, १३०, ३१३ रामायण सूचनिका-३७२-३७३ रामालंकार-४५५ रामालंकृत मंजरी-३०२ रायकृष्णदास-२१ रासपंचाध्यायी-४२५ . राहुल सांकृत्यायन, म० पं०-१५८ रिचर्ड स-१३३ रीतिकाव्य की भूमिका तथा देव श्रीर उनकी कविता-१८८, १६५, २१३, २१८, २२२, २७१ रुद्रट-४६-५०, ६३, ६६-६६, ७१, ८८-. ८६, ६१-६३, ६५, ६८, १०२, १३५, १३७-१३८, १४४, २८६-२८७, ३०४, ३२१, ३३६ रहमद्द-१३५, २८७, ३०१, ३५८, ३८५, 38€-800 रुद्रसाहि सोलंकी-३१३ च्यक-५३, ६२, ६६, ६८-६६, १००, २८६, २६३, २०७ रूपगोस्वामी-१७, १३४-१३७, १३६, १४४, २८७, ३०४ रूपदीप चिंतामग्रि-४८७ रूपविलास-१७३, २६८

रूपसाहि-१७६, २९८

ल लच्चगश्रंगार-४२१ लघुपिंगल-२६६, ४८७ लिछिमनचंद्रिका-३७२-३७३ लिखराम-४३६, ५४० ललितललाम-१७३-१७४, २८०, २६८ ४२१, ४४५-४४७ लल्लुलाल-५१५ लाल-१६२-१६३, १७८, ३८७, ४२८ लालकुँवर-१५-१६ लालचंद्रिका-५१५-५१६ लाला भगवानदीन-५१६ लालित्यलता-४६७ लाहोरी-१३ लीलाधर-१६८ लीलावती-३४३ लेनपूल-१३ लोकनाथ चौने-१७७, ३८६, ३६५ लोचन-दे० "ध्वन्यालोकलोचन" लोल्लट-दे॰ "मह लोल्लट"

वंशमिण-१७८, ३८८, ४४६, ४५८ वक्रोक्तिजीवित-५५, ७२, ६४, १०६, १११, ११५, १४६, १८६ वध्विनोद-१७५, ४३२, ४३५ वर्गारताकर-४६२ वसंतमं जरी-४३६ वाग्मट ( प्रथम )-१३५, १४१, २८६, २८८, २६३, ३७६ वाग्भट ( द्वितीय )-१३५, २८६-२८८ वाजिदश्रली शाह-१६ वारामद्द-७६, ६५, ३४३ वाणीभूषरा-५३७ रैंबल्स ऐंड रिकलेक्शंस (बी०स्मिथ)-१६ वात्स्यायन-१५०, ३८५, ५४५

वामन-३२, ५३, ६०, ६४-६६, ७०, ७४-७५, ७५-८१, ८३-८६, ६१-६५, हन, १००, १०८, ११५, १७६, २५२--२५३, २८५-२८६, २८८, २६३, ३०७, ३२५, ३३७, ३५२, ३५६, ३६६, ४६७, ५०४ वारवधूविनोद—दे॰ "वघूविनोद" वारिस-१४ वालमीकि-४५, ५४७ वासुदेव-३४१, ३४३ विक्रमविलास-३४८ विज्ञानगीता-३०१-३०२, ३१०, ५११ विदुर प्रजागर-५३० विद्याधर-५७, ६८-६९, २८६, २८८, विद्यानाथ-५७, ६६, १००, १३५,२८६, २८८, ३१४, ३१६ विद्यापति-२०, १४६, १५१-१५३, २०३, २१६ विद्यापति पदावली-१५२ विद्वद्विलास-४७३ विद्वन्मोदतरंगिगी-४०३ विनोदचंद्रोदय (कवींद्र)-दे॰ "रसचंद्रोदय" विनोदशतक-४८३ विल्हगा-१४९ विश्वंभर प्रसाद डबराल-११६ विश्वनाथ-३३, ४०, ५७, ६१, ६४-६६ ७३, ७४, ७६, ८६-६०, १००, १३१-१३२; १३५-१३७, १४०, १४४, २८६, १८६-१८६, २६१-२६३, रध्य, २६६, ३०१, ३०४, ३०८, दि१४-३१५, ३२०-३२१, ३३५, ३४३; वेपर, व्यूट, वृष्ट, वृष्ट्, वृद्यू, ४६५, ४६७, ५०२

विष्णु-१३४ विष्णुपदकीर्तन-५३२ विष्णु पुरागा भाषा-३५५ विष्णुविलास-१७८, ३८७, ४२८ वीरसिंहचरित-३०१ वीरसिंहदेवचरित-३०२, ३१० र्द-१६३ र्द्दावनशतक्-४१५ वृत्तकोमुदी–१७५, ४७६-४८१ वृत्ततरंगिणी ( रामसहायदास )-१९६, ४८७-४८८, ४६०, ५३७ वृत्तरताकर-३३८, ४८१, ४८२ वृत्तविचार-२६६, ३६१, ४८१, ४८२, ष्टचिवार्तिक–र८६ वेदांगराज-५ वैताल पंचविंशति-३४१ वैद्यनाथ सूरि-३८०-३८१ वैराग्यशतक-३३१ व्यंकटभैरवी-२७ व्यंग्यार्थकोमुदी-१७३, १७५, १७७, २६८, ३७४-३७५, ४३६ व्यास-१७० , शंकुक-३५-४३, ४८, २८५ शंभुनाथ मिश्र-१७८, ३८७, ४०२,४६४ रांसनाथ सोलंकी-१७७, ३८८, ४३२, ५०७, ५३३-५३४ शकुंतला नाटक ( नेवाज )-५३४ शतरंज शतिका-३५५ ्शब्दकल्पहुम-५०३ शब्द-नाम-प्रकाश-३५५ शन्दरसायन-७३-७४, १७३-१७४,२१६,

२८०-२८१, २६८, ३३१-३३५,३३७-

३३८

शशिनाय-दे॰ ''सोमनाय'' शारदातनय-१३५, १४५, २८६ शालग्राम-२८६ शाहग्रालम-१२ शाहजहाँ-३-७, ६, ११, १४, २१, २४-२५, ३१३-३१४, ३८६, ४१६, ४४५, प्र०, प्रर-प्र४ शिंगभूपाल-६२, १३५, २८६, ३०४ शिखनख (वलभद्र)-३८६ शिलालिन-३३ शिवनाथ-१७८, ३८७, ४०३-४०५ शिव-पार्वती-वंदना-१४६ शिवपसाद कवीश्वर-३१२,४६१, ४७५ शिवराजभूपग्-१७३-१७४, २६८,४५१-४५२ शिवसिंह सरोज-३१३, ३४२, ३७४, ः४७६, प्रहे, प्र३४-प्र३५, प्र३८-प्४० ः शिवसिंह सेंगरं–१६⊏, ३१३-३१४,४४०, 800 शिवाबावनी-४५१ श्कदेव मिश्र-१७७ श्भकरण-५१५ शहक-६५ शृंगारचरित-१७८, ३८७, ४२८, ४७१, ्र्यंगास्तिल्म–१४६, ३८५, ५०६ 🕟 श्रंगारदेपेण ( श्राजम )-४२४) रशंगारेदीपिकां-३०४ः श्रंगारनिया य—१७४, १७४, १७६, १७६, २६८, ३५५-३५८, इ८७, ३६६५ श्रंगारप्रकाश-७⊏, ६६, १३५-१३६, १३८-१३६, २०४, ३३६, ३८५, ४८० श्रंगार वत्तीसी-५४० श्रीगारभूपगा-४१०, ५२६

श्रंगारमंजरी-१३५, १३७, १३६, १७४-१७५, २६१, २६३-२६४, २६६,३०४, ३१२, ३४५, ३५६, ३७४, ३७६. ३८८-३८६, ४३२ शृंगाररसदर्पग्-१७८, ३८७ शृंगाररस माधुरी-१७५, ३८७, ३६३, ३६५, ४२३, ४२८ श्रंगारलता-१७७, ३८७, ३६१-३६२ श्रंगारलतिका-५४० श्रंगारलतिका सौरभ-५४० शृंगारविलास-१७६, ३५०-३५१, ३८७ श्रंगारशतक-१४६, ५०६ शृंगारशिरोमिशा-१७६, १७८, ३७४, ३८८, ४२८-४२६ श्रंगारसतसई ( रामसहायदास )-दे॰ ''रामसतसई'' शृंगारसागर-१६६-१६७, १७०, १७८, ३८७, ४२५, ४४२, ४७१ र्श्टगार सौरम ( रामभट्ट )-४२८ शेक्सपियर-५४७ शेख-१६२ शेख नासिरुद्दीन श्रवधी-१६ शेख शाहमुहम्मद फर्मली-३६६ शेख सलीम चिरती-२३ शेली-५४७ शोभा कवि-१७६, ३८७, ४२८ शोरी-२८ श्यामसुंदरदास-२६, १५६ श्री ग्राचार्य-३६४ श्रीकृष्ण कवि-१३५, १३६, ४६७ श्रीकृप्ण शास्त्री-३४३ श्रीघर कवि-२६८, ३४५, ४३५, ४५४

श्रीधरदास-३५६, ३७६

श्रीनागपिंगलछंदिवलास-२६६, ४८३ श्रीनिवास-१७७, ३८६, ३६५ श्रीपति-७३, १७६, १७८, २५४, २८०, २६८, ३०१, ३४५, ३४८-३४६, ३८६, ३६१, ३६५, ४५५, ५०१ श्रीपाद-६२ श्रीराम शर्मा-४४१ श्रीहर्ष-२०३, ५४५

¥

पट्ऋतुवर्णन ( सेनापति )-१६८

स

संगीतदर्गण-२७, २८ संगीतपारिजात-२७ संग्रामसागर-५०६ संग्रामसार-३१६ संजीवन भाष्य ( बिहारी सतसई )-५१६ संदल-दे॰ "चंदन" सतसई ( विहारी )-१४८, २३८, २४२, ३७५ अतसई ( भूपति )-४५८ सतसई ( मतिराम )-४२१ सतसैयावर्णार्थ टीका-५०६-५१० सदारंग-२८ सद्क्तिकर्णामृत-३५६, ३७६ सद्रागचंद्रोदय-२८ समनेस-१७४, ३८७, ४०१ समयप्रबंध-३७२ सरदार कवि-प्रश्र सरफराज चंद्रिका-४७१ सरस रस-४११, ३४१ सरहपा-४४१ सरोजकलिका-३४८ ওই

सरस्वतीकंठाभरख-७०, ७८, ८६, ६६, १३५, १३६, १३८,१८१, ३६६, ३८५, ४४० सविता-३४५ सवितानारायण-५१६ साँवलदास श्रीवैष्णव-४६५ सागरनंदी-१३५, २८६ साहित्यचंद्रिका-५१५ साहित्यदर्पग्-३७, ४०, ५४, ६५, ६०, ११८, १२४, १३५, १४०, २६१, २६६, २६६, ३०४, ३२०, ३३३, ३४५, ३६४, ३७०, ३७४, ३७६, ३८१, ३८५, ३८६, ३६८, ४४८, ४६६, ५०३ साहित्यरत्नाकर-४०३ साहित्यरस-३६२ साहित्यलहरी-१५३, १६६, १६७, ३८८-३८६, ४३०-४३१, ४४२ साहित्यसार-४२१ साहित्य सुधानिधि-१७६, २६८, ३६६-३६८ सिंहदेवगिण-६२ सिक्सटींथ ऐंड सेवेनटींथ सेंचरी मैन-स्कृप्ट्स ऐंड ऐलवम्स स्राव् मुगल-पेंटिंगज-१६ सिद्धांतबोध-४४५ सिद्धांतसार-४४५ सीतवसंत-४७१ सुंदर कवि-१७७, २८७, सुंदरदास-५, १६८ सुंदरीतिलक-२४०, २४१

सुखदेब-२६६, २८०, ३८६-३८७, ३६१-३६२, ४८१-४८२ सुखसागर तरंग-१७४-१७५, २३१, २५०, २८०-२८१, २६८, ३३०-३३३ सुजानचरित-१६३ सुजानविनोद-१६६, २३४, २५०, ३३०-

मुजानविलास-३५० सुदामाचरित (माखन)--४८३ सुपानिधि-१७४, २००, २६८, ३८६,

३३२

सुनीतिकुमार चाटुज्यां-डा० २६६ सुमित्रानंदन पंत-५४६ सुमेरसिंह, बावा-५१६

'सुरिभ' टीका ( रसमंजरी की )-३७५

सुवर्णनाम-३१ सुशीलकुमार दे-३३ सूदन-१६२-१६३

स्रति मिश्र-७३, १७५, १७६, २८०, २६८, ३०१, ३४०, ३४८, ३६१, ४५३;५१५

सूरदास-१५३ १५५, १६६-१६७, १७०, २०३, २१६, २६४-२६५, २७५, २८७, ३१२, ३३<u>६,</u> ३८८-३८६, ४३०-४३१, ४४२, ४६२,

५४७-५४८ स्रसागर १५३, २२६, ४३१, ४८६ सेनापति–१५४, १६०, १६२, १६८,

२०५-२०६, २२३, ३८३ \* सेवक-४३६, ४६७-४६८ सेवादास-१७७, ३८७, ४०७, ४६६ सेयद गुलाम नबी-दे० "रसलीन"

सैयदं निजामुद्दीन-दे॰ "मदनायक" सैयद रहमतुल्लाह-३६६ सोमनाथ-२७, ७३, १७६, १७६, २२५, २७५, २८०, २६३, २६८, ३०१, ३१२, ३४५, ३५०-३५३, ३८७, ४२४, ४८५, ५०६ सोमप्रमाचार्य-५०६

स्लीभैन-१६ स्वयंभू-४४१

₹

हजारा-दे॰ 'कालिदास हजारा' हजारीप्रसाद द्विवेदी, डा॰-१५६, ४४१-४४२

हठी जी-५०७, ५३५ हनुमानजन्मलीला-३०२ हमीदुदीस श्रहकाम-१४

हम्मीरहठ-१६३, ३७६, ४१५ हरिचरणदास-४४६, ५१५ हरिदास, स्वामी-५१२

हरिदेव–२६६, ४**६१** हरिनाथ–४६७-४६⊏ हरिप्रकाश–५१५

हरि-मानस-विलास-४१५ हरिराम-१६७ हरिवंश-१३४ हरिवल्लभशास्त्री-३४१

हरिहर-३०४ हर्वर्ट रीड-२४७ हर्षचरित-७६,६५

हरिव्यास-३७२

हाल-१४८-१४६, ५०५ हिंडोला (रसनिधि)-५३२ हिंदी श्रलंकार साहित्य-४४४, ४५२,

४५४, ४५७, ४६२, ४६७, ४७४

### **अनुक्रमशिका**

हिंदी काशास्त्रव्य का इतिहास-३४८- हितंतरंगिणी-१५२, १५४-१५५, १६६-३४६, ३७३, ४४२, ४५०, ४५५, ु१६७, १६६, २६४, ३८८, ४३०, . ४३२, ४४२ ४५८, ४६१, ४७१ हितहरिवंश-१७०, ४४२, ३३५ हिंदी भाषा श्रीर साहित्य-१६ हिस्ट्री श्राव् संस्कृत पोएटिक्स-४४० हिंदी रीतिसाहित्य-४५६ हुमायूँ–२५ हिंदी वक्रोक्तिजीवित-१११ हिंदी साहित्य-४४१-४४२ हृदयनारायण देव-२८ हिंदी साहित्य का इतिहास-२१५-२१६, हेमचंद्र-५७, १३५, १४५, १४६, २८६ े३४०-३४१, ३४⊏-३४६, ३७२-३७३, रदद, ४८१, ५०६ ३७६, ४४१, ४५०-४५१, ४५४, ४६५, 📑 हिस्टग्ज–१६ ४६७-४६८, ४७३, ४७६, ५०४, ५१७ होमर-५४७